श्रीमद्रामदीनदेवज्ञकृतम्

# GEGTREGE

'श्रीधरी' हिन्दी व्याख्या सहितम्

प्रथमो भागः



डॉ॰ मुरलीधर चतुर्वेदी



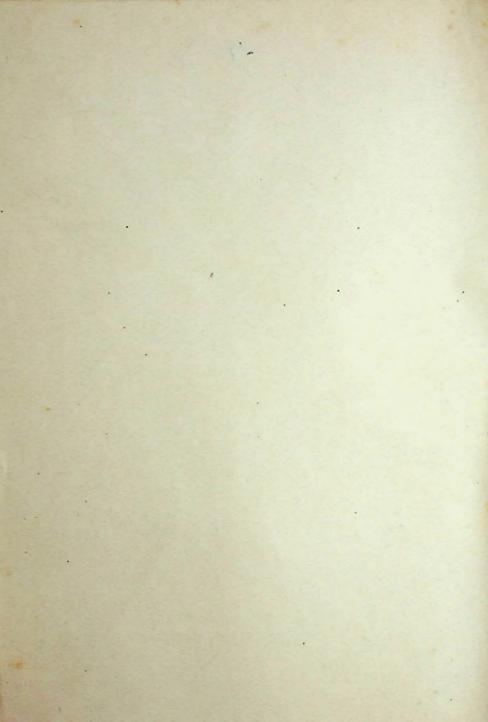

श्रीमद्रामदीनदैवज्ञकृतम्

# बृहद्देवज्ञरञ्जनम्

'श्रीधरी' हिन्दी व्याख्या सहितम् ( प्रथमो भागः )

व्याख्याकारः

डॉ॰ ग्रुरलीघर चतुर्वेदी

ज्योतिषाचार्यं (सि०, फ०)

अध्यापक - सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

मो ती लाल बनार सी दास

### ©मो ती छा ल ब ना र सी दा स

कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्लो ११० ००७

शाखाएँ : □ चौक, वाराणसी-२२१ ००१ (उ० प्र०)

🔲 अशोक राजपय, पटना-८६४ ००४ (बिहार)

🔲 ६ अंपरस्वामी कोइल स्ट्रीट, मद्रास-६०० ००४

प्रथम संस्करण : १९५४

मूल्य : रु० १३० ( सजिल्द )

श्री नरेन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा केशव मुद्रणालय, खजुरी, वाराणसी द्वारा मुद्रित

### ॥ श्री हनुमते नमः॥

## दो शब्द

मुझे आज परम हवं का अनुमव हो रहा है कि जिस ग्रन्थ को देखने की इच्छा अधिक काल से बड़े-बड़े दैवज्ञ कर रहे थे, वह प्रथम बार हिन्दी व्याख्या से विभूषित फिलत विद्यानुरागी पाठकों के कर कमलों में प्रस्तुत है। इसके संग्रहकर्ता मनीषी ने अनेक ग्रन्थों से उपयोगी व प्रतिदिन कार्य में आने वाले विषयों का समावेश करके वास्तव में ग्रन्थ नाम के ही उपयुक्त बड़े-बड़े ज्योतिषियों को रिञ्जित करके नामकरण की सार्थकता सिद्ध की है। यह ग्रन्थ ज्योतिष के विमाग त्रय में से संहिता के अन्तगंत है। इसमें द्रद प्रकरण हैं। प्रथम माग में १-५१ प्रकरणों का समावेश करके महान् प्राच्य विद्यानुरागी, विद्वत्समाज को प्रसन्न करने वाले, महत्वपूर्ण ग्रन्थों के प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास के उत्तराधिकारी परिवार के सदस्यों ने प्रकाशित करके ज्योतिष जगत् का महान् उपकार किया है।

अन्त में संग्रहकर्ता ने अपने बंश का वर्णन करके पूर्ण परिचय में अपने को आजमगढ़ जिले के वेला उत्साद परगना में हरदास नामपुर का निवासी बताया है, अन्य विशेषताएँ व्याख्या में स्पष्ट हैं।

इनके परिचय से विदित होता है कि इस ग्रन्थ का संग्रह १९५४ शक में पं॰ रामदोनजी ने तत्कालीन काशोनरेश के आश्रित रहकर किया है।

मेरी दृष्टि में मुहूर्त विचार की दृष्टि से यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है क्योंकि मुहूर्त विषय सम्बन्धी समस्त ज्ञान, परिहारों के साथ इसमें सिन्निहित है। मुहूर्त नाम काल विशेष का होता है वह इसमें परिमाषा व भेदों के साथ विणत है।

मैंने इसमें आये हुए वाक्यों को यथा प्राप्त टिप्पणी में बताने की कुछ चेष्टा मी की है तथा तत्तुल्य मिन्न ग्रन्थों के वचनों से जहाँ तहाँ सुसज्जित किया है। कहीं-कहीं ग्रन्थोद्धृत प्रमाण अन्यया सिद्ध होते हैं अर्थात् प्राप्त ग्रन्थ में मिन्नता एवं ग्रन्थों के नामों में मो भेद उपलब्ध होने से तत्तस्थलों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस ओर प्रवृत्त करने वाले तथा समय-समय पर समस्याओं को सुलझाने वाले पर्वतीय पं० प्रवर अनुज सहश स्नेहदानी जनादेंन शास्त्रीजी ने इस में महान् सहायता की है वह अविस्मरणीय है। अन्त में मैं सविनय, विद्वसमाज से निवेदन करता हूँ कि मेरे अज्ञान से या भ्रमवश कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो उन्हें सुधार कर मुझे सुचित करने की कृपा करेंगे। विदुषामनुचरः मुरलीधरचतुर्वेदः

THE PERSON AND THE PE

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY.

A SECTION OF THE PARTY OF THE P

REPORTED TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF TH

A POLY TORRE OF THE PERSON IN MANUAL TORREST TO A STATE OF

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

to be a least the transfer that the second

or least the sale read up at a terral to the sale say

water was breakly we do not be a con-

which are the first that the first and the same

IS THE COS IN COS MATERIAL PROPERTY. TO A THE

# विषय सूची

### १. ज्योतिषशास्त्र प्रशंसा नामक प्रथम प्रकरण

पृ० सं० १-१३

मङ्गलाचरण, ग्रन्थ निर्माण कारण २, ज्यो० शास्त्र प्रवर्तंक नाम ३, ज्योतिष शास्त्र प्रवृत्ति ४, ताजिक परिमाषा, ज्योतिष की आवश्यकता ५, ज्योतिष विमाग, ज्योतिष की वेदाङ्गों में गणना का कारण ६, ६ वेदाङ्गों के नाम तथा संज्ञा, वेदाङ्गों में प्रधानता ७, ब्राह्मणों को ही अध्ययन का अधिकार, श्रुद्धादि को पढ़ने में निषेध ८, विप्र वाक्य प्रशंसा, १४ धर्म व विद्या के स्थान, ६ स्थानों का वर्णन ६, ज्योतिष का प्रयोजन, ज्योतिष की प्रत्यक्षता, ज्योतिष की श्रष्ठता १०, वेद का प्रधान्य, धूर्तों को वताने का निषेध ११, आज्ञा सिद्ध पदार्थ, दैवज्ञ लक्षण १२, नूतन उपाय से निर्मलता १३।

### २. दैवज्ञ लक्षण नामक दूसरा प्रकरण

88-38

नारद कथित दैवज्ञ लक्षण, ऋषि अत्रि द्वारा वर्णित दैवज्ञ लक्षण १४, कौमुदी ग्रन्थोक्त दै० लक्षण १५, दैवज्ञ दोष, दैवज्ञ की विशेषता १६, गुरूक्त दैवज्ञ प्रशंसा, वराहोक्त दै० प्रशंसा, अन्य प्रशंसा १७-१८, आप्त ज्योतिषी की प्रशंसा १८, गर्ग वंश प्रशंसा १९, ताजिकाचार्य नाम, नक्षत्र सूची लक्षण २०, नक्षत्र सूची का त्याग, नक्षत्र सूची की निन्दा, ब्रह्मघाती का लक्षण २१।

### ३. कालादिमान नामक तीसरा प्रकरण

77-80

सूर्यंसिद्धान्त वश कालादि मान, काल भेद २२, समय विमाजन २३, नाक्षत्र, सौर, वान्द्रमास परिमाषा २५, एक वर्षं में दिन संख्या, पितृ दिन व्यवस्था २६, डेव, राक्षस मान, महायुग परिमाण, चतुयुँग मान २७, सूर्यंसिद्धान्त वश २८, युगमान, कल्प समय ज्ञान, ब्रह्मा का अहोरात्र २६, ब्रह्मा की आयु, मास्करोक्त गत आयु, मास्करीय ग्रन्थारम्म में गत काल ३०, सृष्टि से गत वर्षं ३१, विक्रम संवत् का प्रारम्म, शक वर्षं का आनयन, ईसवी, हिजरी, फसलो सन् ज्ञान ३२, बँगला सन् का आनयन, पुगीय शक कत्तांओं का ज्ञान, ६ शक कारक ज्ञान ३३, शक कत्तां काल ज्ञान, शक कत्तांओं को जन्मभूमि ३४, मेदिनी मान, आर्यावतं मान, मन्यदेश ज्ञान, भूपरिधि, व्यास योजन ३५, आकाश कक्षा योजन ३६, सूर्यंचन्द्र कर्णं योजन, सूर्यंचन्द्र बिम्ब व्यास योजन, ग्रहों के बिम्ब मान, दिन विमाग ३७, सन्व्या ज्ञान, नवधा मान ३८।

### ४. संवत्सर नामक चौथा प्रकरण

88-43

किस मान से संवत् का ग्रहण ४१, प्रयम प्रमव प्रवृत्ति ४३, कल्पादि में प्रमाणी का ज्ञान, चान्द्र वर्ष की प्रधानता, मकरन्द से संवत् का आनयन ४४, नर्मदा के दक्षिण में संबत् का ज्ञान ४५, ६० संवतों के नाम, १२ युग ज्ञान ४६, १२ युगों के स्वामी १२ युगों के उत्तमादिमाग, युगीय वर्षों के नाम ४७, वराहोक्त युगों के अधिन ४८ ४ संवत्सरों का फल, आनन्दादि २० के स्वामी, वाष्य से शीतादि की उत्पत्ति ४९, वाष्प से इन्द्रधनुषादिज्ञान, इन्द्रधनुष में अनेक रङ्ग-कारण, उल्का पतन कारण ५०, मेघ का कारण, भूकम्प का लक्षण, महामारो लक्षण ५१, उदय कालान लालिमा का कारण, बीज कमं का खण्डन ५२।

### ५. वर्षा नामक पाँचवाँ प्रकरण

43-68

भूवायु कक्षा में होने वाले चमत्कार, आकाश में भूवायु की स्थित, आपाढ़ी में सायं की हवा से वर्षा १३, आपाढ़ी के दिन अग्निकोण व दक्षिण की वायु का फल, तैऋंत्य व पश्चिमी हवा का फल १५, वायन्यकोण व उत्तरी पवन का फल ५६, गाषाढ़ी में सायं ईशानी हवा का फल १७, आषाढ़ी में दिशाओं की वायु का फल, आषाढ़ी में हवा न चलने का फल, आषाढ़ों में खण्ड पवन का फल १६, आपाढ़ी की ५, ५ घटी को १२ मास कल्पना करके उनका फल १६, सद्योवृष्टि कारक अनेक लक्षण ६०, शकुन से वर्षा ६१, शीघ्र वर्षा होने का कारण, जन्तुओं की चेष्टा से वर्षा ज्ञान ६३, ग्रहस्थित वश वृष्टि ज्ञान. शुमग्रहों की स्थित से वर्षा, प्रश्न लग्न से वर्षा ६४, शुमग्रह योग से वर्षा, वराहोक्त विधि हो वर्षा ६४, लल्लोक्त वर्षा का ज्ञान, दो ग्रहों की युत्त से वर्षा ६६, ग्रहों की स्थित से वर्षा, त्रिनाडी चक्र ६७, मयूर चित्रोक्त वर्षा ६८, सहनाडी चक्र ६७, सहनाडी चक्रवश फल ७१, अन्य योगों से वर्षा ६८, अन्य नाडियों द्वारा फल, नीरा नाडी का विशेष फल ७३, अन्य फल ७४, स्त्री, पुरुष, नपुंसक नक्षत्र ज्ञान ७४, ग्रहों की शुब्कादि संज्ञा, जल संज्ञक राशि ७६।

### ६. फल कुसुमलता नामक छठा प्रकरण

33-00

प्रकरण कारण, किस पदार्थं से किसकी वृद्धि, यव, तिलादि धान्यों की वृद्धि का लक्षण ७७, कपास, अलसी, हाथी, सोना आदि वृद्धि का लक्षण ७८, केसर, व्यवसायादि वृद्धि, मनुष्य कल्याण लक्षण, सुमिक्ष ज्ञान, गन्ना आदि वृद्धि ७९, वृक्षों के पत्तो से वर्षा, मृहूर्तं गणपित में कथित वृक्षों में पुष्प की वृद्धि से वर्षा व धान्यादि वृद्धि ज्ञान ८०, आर्द्रादि में वर्षा का ज्ञान ८१।

### ७. ग्रहयोग कथन नामक सातवाँ प्रकरण

67-94

सूर्यं मौम युित का फल, सूर्यं केतु युित का फल, बुध, शुक्र, मौम युित का फल, स्वाती में मौम व रेवती में सूर्यं का फल दर, अनुराधा में शिन व ज्येष्ठा में गुरु का फल, मूल में शिन, स्वाती में बुध व मधा में चन्द्रमा का फल, उ० धा० स्य शिन से असमस्य सूर्यं का फल, ध्रवण नक्षत्र में पापग्रह का फल, धिनष्ठा में शिन मौम युित का फल ८२; श्रवण में गुरु व चित्रा में भौम का फल, मकर, कुम्म में सूर्यं, मङ्गल, शुक्र,

चन्द्रमा युति का फल, वृष में राहु, भीम योग का फल, मिथुन में शनि या राहु का फल, सूर्यं, राहु, भीम व चन्द्रमा, शुक्र शनि योग का फल ५४, एक राशि में सू० चं० मं० ब० बु० रा० युति का फल, ऐक राधि में मं० सू० ब० रा० बु० गु० युति का फल, एक राशि में सू० घं० मं० गु० श्व० बु० युति का फल, एक राशि में म० सू० गु**० द्युति का फल ८५, सिंह रा**श्चिमें मं० सू० चं<mark>० दु० गु० योग का फल,</mark> एक राशि में गुरु, श्रनि व गुरु से सातवें शनि का फल, एक राशि में शनि, भीम युति का फल, मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि में शनि का फल ८६, एक राशि में सूर्य, शुक्र, गुरु युति का फल, एक राधि में सू० शु० मं० युति का फल, एक राधि में गु० शु० य॰ रा॰ युति का फल, एक राशि में सू॰ बु॰ गु॰ य॰ रा॰ युति फल, एक राशि में भौम, शुक्र, शनि योग फल ८७, एक राशि में शु० श० मृं० गु० युतिफल, एक राशि में शु॰ गु॰ श॰ मं॰ बु॰ युतिफल, एक राशि में सू॰ चं॰ शु॰ गु॰ बु॰ युतिफल एक राशि में गु० सू० शु० श० मं० युतिफल ८८, एक राशि में शनि राहु युतिफल, एक राशि में मं० शु० युतिफल, एक नक्षत्र में मं० शु० गु० युतिफल, एक राशि में ७ ग्रहों की युति का फल, मचक्र में सू० शु० चं० स्थितिवश फल ८९, शुक्र, शिन, बुध वश फल, सूर्य भौम की स्थिति से फल, मेष राशि में शा सूर शुरु मं युतिफल, वृष राशि में २० शु॰ मं॰ युतिफल ९०, वृष राशि में सू॰ मी॰ २० युतिफल, श्च गु० मं । स्थितिवश फल, तुला राशि में शु० श० मं । युतिफल, मोन राशि में चन्द्र शुक्र मंगल युतिफल, गुरु, शनि युतिफल, गुरु, शुक्र व शनि, मंगल युतिफल ९१, शुमग्रह के अतिचारी होने पर फल, पापग्रह के अतिचारी होने का फल, शनि, शुक्र स्थितिवश फल, शुम पाप स्थिति से फल, अन्य स्थिति से फल ६२, गु० शु० शु० वु० युतिफल, सू॰ चं॰ मं० स्थितिवश फल, भूमि कम्पन योग, दक्षिण दिशा में दुर्मिक्ष ज्ञान ९३, प्रकारान्तर से दुर्मिक्ष ज्ञान, तुला, वृश्चिक, मकर में उत्पात का फल, धनु, कुम्म में उत्पात का फल, शुक्र, शनि अस्त का फल, ४, ५ ग्रहों की युति का फल ९४, २, ३ ग्रहवक्रो होने का फल, ४, ५ ग्रहवक्री होने का फल, भूविनाश योग, ४, ६, ७, ८ ग्रहयुति फल ६४।

म्रह उत्पात नामक आठवाँ प्रकरण

९६-१०६

उत्पात लक्षण ९६, सूर्यं, चन्द्रग्रहण से ७ दिन के मध्य उल्कादि पतन फल, केतु के उदय से फल ९७, उत्पात लक्षण व फल, सात दिन निरन्तर वृष्टि से फल, वृक्षोत्पन्न उत्पात, जलजन्य उत्पात ६६, अन्य उत्पात, पशु, मनुष्य, नक्षत्र जन्य उत्पात, अन्य उत्पात ६६, सफल सूर्यं सम्बन्धी उत्पात लक्षण, सफल छाया सम्बन्धी उत्पात लक्षण, देव चेष्टा से उत्पात व फल १००, वायुजन्य उत्पात, पशु चेष्टाजन्य उत्पात, अन्य उत्पात, वृष्टिजन्य उत्पात १०१, वाद्य व नक्षत्रजन्य उत्पात, इन्द्र धनुष जन्य उत्पात, वृष्टिजन्य उत्पात १०२, जलजन्य उत्पात, अन्य उत्पात, संसार नाशक उत्पात, अन्य उत्पात १०३,

३, ४ प्रहर में उत्पात का फल, ग्रहण जन्य उत्पात, आकाशोय उत्पात, परिवेष से उत्पात १०४, उल्कापात से अनिष्ट ज्ञान, दो ग्रहणों से उत्पात, अन्य उत्पात १०५, ग्रहण से उत्पात, अन्य उत्पात १०६।

### ९. परिवेषादि नामक नवाँ प्रकरण

F99-009

परिवेष का स्वरूप, समय के आधार पर परिवेष का फल, परिवेषों के रंग और उनके स्वामी, कुवेर कृत परिवेष का रंग १०७, ऋतुओं के आधार पर परिवेष का फल, अधुम परिवेष का लक्षण, परिवेष के रंग से धुमाधुम १०८, परिवेष से वर्षा ज्ञान, मयप्रद परिवेष का लक्षण, नृप विनाध परिवेष लक्षण १०९, परिवेष से सेनापित आदि को मय, परिवेष से वर्षा योग, परिवेष स्थित शन का फल, परिवेष स्थित मौम गुरु का फल ११०, परिवेषस्थ बुध, धुक्र का फल, परिवेषस्थ राहु केतु का फल, परिवेष में २, ३ आदि ग्रह होने का फल १११, तारा, ग्रह व नक्षत्र का अलग-अलग रिवेष फल, तिथिक्रम से परिवेष का फल ११२, परिवेष में रेखा वश धुमाधुम कल ११३।

### १०. निर्घात नामक दसवाँ प्रकरण

११४-११५

निर्घात का लक्षण, कालवश लक्षण ११४।

### ११. इन्द्रघनुष नामक ग्यारहवाँ प्रकरण

११६-११९

वराहोक्त इन्द्रधनुष का स्वरूप, मतमतान्तर से स्वरूप व फल, स्वरूप वश्च फल ११६, विदिशा में स्थित इन्द्र धनुष का फल, जल आदि इन्द्र धनुष का फल ११७, पूर्वापरास्य इन्द्र धनुष का फल, दिग्वश अन्यफल, तद्वश ब्राह्मणादि वर्णी का अशुम फल ११८।

### १२. भूकम्प नामक बारहवाँ प्रकरण

258-058

मतान्तरों के साथ भूकम्प का लक्षण, पुनः प्रकारान्तर, १२०, पराधर आदि का लक्षण १२१, वायव्यकम्प का लक्षण व फल १२२, आग्नेय मण्डल का लक्षण व फल, इन्द्र मण्डल का लक्षण व फल १२३, वर्षण मण्डल का लक्षण व फल १२४, भूकम्पादि का फल, उल्का आदि उत्पातों के फल का नियम १२५, मण्डलों द्वारा कम्प में फलाभाव, वेला मण्डल के वय कम्पोक्त फल विशेष, वेला मण्डल के भेद से कम्पोक्त फल में विशेष १२६, अनुक्त फल समय का निर्णय, मण्डल वश भूकम्प का प्रदेश १२७, भूकम्प के बाद पुनः भूकम्प का फल १२८।

### १३. दिग्दाह लक्षण नामक तेरहवाँ प्रकरण

१२९-१३०

रंग के भेद से दिग्दाह का फल, दिग्दाह का लक्षण व फल समस्त दिशाओं में दिग्दाह का फल १२६, दिग्दाह का शुम लक्षण १३०।

### १४. उल्का लक्षण नामक चौदहवाँ प्रकरण

256-528

उत्का का स्वरूप व भेद, फल काल ज्ञान १३०, फल माग ज्ञान १३१, अश्चित का स्वरूप, बिजली गिरने का स्वरूप, धिष्ण्या पतन स्वरूप १३२, तारा पतन का स्वरूप, उत्का पतन स्वरूप, उत्का का अन्य भेद व फल, उत्का का अन्य स्वरूप व फल १३४, उत्का से हत नक्षत्रों का फल १३६, देव मूर्ति आदि पर उत्का गिरने का फल १३७, पतन आकृति वश फल, स्वरूप वश फल, आकार से अन्य फल १३८, स्वरूप व पतन वश फल १३९।

### १५. वर्षेशनिर्णय नामक पन्द्रहवाँ प्रकरण

१४१-१५३

अमीष्टवर्षेश का ज्ञान, प्रकारान्तर से राजा का ज्ञान १४१, गर्भोक्त वाक्य से राजा का ज्ञान, मकरन्दोक्तवर्षेश ज्ञान १४२, राजा, मन्त्री, सस्येश, रसेश, नीरेश का ज्ञान, फलोदय से राजा सिववादि ज्ञान १४३, पुनः प्रकारान्तर, निशोपक आनयन १४४, सर्वं निष्यत्ति आदि का ज्ञान १४५, क्षुधादि का आनयन, प्रकारान्तर से क्षुधानुषादि ज्ञान १४६, उग्रत्वादि का आनयन १४८, शल्मादि का आनयन, प्रकारान्तर से १४९, उद्भिजादि जीवों का आनयन, धर्म का आनयन १५०, राशि आय-व्यय साधन, सुमिक्षादि का आनयन १५१, प्रकारान्तर से सुमिक्षादि साधन, संवत् संख्या से सुमिक्षादि आनयन १५२, शक से सुमिक्षादि ज्ञान, नाम से शुमाशुम विचार, शक से वर्षा ज्ञान १५३।

### १६. अयन नामक सोलहवाँ प्रकरण

१५४-१५६

अयन का ज्ञान, सौम्य, दक्षिण अयन परिमाषा, सूर्य सिद्धान्त वश लक्षण १५४, विसन्त संहिता वश, अयन दान स्थान १५४, दक्षिणायन में विजित काय, उत्तरायन में विहित कार्य १५६।

### ३७ ऋतु नामक सत्रहवाँ प्रकरण

१40-१49

रत्नमाला वश ऋतु ज्ञान, सूर्यसिद्धान्तवश ऋतु ज्ञान, मुहूर्तगणपित के आधार वश १४७, दाक्षिणात्य मत वश, सुश्रुत के आधार पर, कामरत्न के आधार पर १५८ ऋतु स्वामी वर्णन १५६।

### १८. मास नामक अठारहवाँ प्रकरण

१६०-१६५

मासों के लक्षण १६०-१६१, कार्य विशेष में मास ग्रहण १६१, प्रकारान्तर १६२ ग्रहण में विशेष, नक्षत्र वश मास जान १६३, मासों के नाम, मास नामान्तर १६४, मासेश्वर ज्ञान १६४।

### १९. अधिक मास नामक उन्नीसवाँ प्रकरण

१६६

अधिक मास, क्षय मास लक्षण, मृहूर्तमार्तण्ड वश लक्षण १६६, पितामहोक्त लक्षण, वण्डेश्वरोक्त लक्षण, बादरायणोक्त लक्षण १६७, पौलस्ति ब्रह्मसिद्धान्त, काल निणंय,

मुहूर्तमात्तंण्ड वश लक्षण १६८, अन्यमत, गर्ग, लल्ल से दोनों को परिमाण, शाङ्गंषर फल ग्रन्थ से लक्षण १६९, सूर्य मण्डलस्थ नाडिका ज्ञान, ज्योतिः प्रकाश व श्रीपति का लक्षण, अधिक मास में त्याज्य कार्य १७०, मलमास में कर्तव्याकर्तंच्य ७१, स्मृति-रत्नावाल वश कर्त्तंच्य, फल विवेकोक्त निषद्ध काम, वृहस्पति व गर्गोक्त निषद्ध काम १७२, मरीचि, विषष्टोक्त निषिद्ध काम, मनुस्मृति के आधार पर कर्तंच्य, पराशरोक्त कर्तंच्य, कात्यायन स्मृति के आधार पर कर्त्तंच्याकर्तंच्य १७३, मुहूर्तंगणपित वश कर्त्तंच्य, चैत, वैशाख अधिक होने का फल, जेठ, आषाढ, सावन, मार्दो का फल १७४, आदिवन, कात्तिक, अगहन, फाल्गुन अधिक होने का फल, अमोष्ट शक से अधिक मास का आनयन १७६, प्रकारान्तर से मलमास का आनयन १७६, स० १६५५ से २६६७ स० तक के अधिक मासों को सूची १७७, पुनः शक से अधिक का ज्ञान १७६।

### २०. क्षयमास नामक वीसवाँ प्रकरण

296-360

क्षयमास का लक्षण, गतागत क्षयमास, क्षय की परिमाषा व फल १७६, तिथि वशमास ज्ञान, सं० २०२० से २९९६ सं० तक के क्षयमासों की सूची १८०,

### २१. पक्ष नामक इक्कोसवाँ प्रकरण

929-928

पक्ष लक्षण ज्ञान, अन्य मतदश लक्षण १८१, भिन्न लक्षण १८२,

### २२. तिथि नामक बाईसवाँ प्रकरण

१८३-१९७.

वसिष्टोक्त तिथि का लक्षण, सूर्यंसिद्धान्तोक्त तिथि लक्षण १८३, तिथि प्रश्चसा, सदोष तिथि ग्रहण १८४, तिथ्यादि गुण सङ्ख्या, विवाहवृन्दावनीय विशेष १८५, तिथ्यादि गुण सङ्ख्या, विवाहवृन्दावनीय विशेष १८५, तिथ्यादि मुण सङ्ख्या, विवाहवृन्दावनीय विशेष १८५, तिथि स्वामी १८६, स्वामी संज्ञा प्रयोजन, तिथियों की नन्दादि संज्ञा १८७, नन्दादि की शुमाशुमता, नन्दा, मद्रा में विहित काम १८८, जया व रिक्ता में विहित काम, पूर्णा व अमा में विहित कार्य १८६, इष्णपक्षीय निषद्ध तिथि, अभीष्ट तिथि, राका, कुहू, अनुमति, सिनीवाली परिमाषा, विशेष स्नान में निषद्ध तिथि १६०, कार्य विशेष में निषद्ध तिथि, उक्त का परिहार १९१, युगादि तिथि, दानादि महत्व १६२, मन्वादि तिथि १९३, तिथि हास वृद्धि ज्ञान १९४, प्रकारान्तर १६५, क्षण तिथि ज्ञान, तिथि में विशेष काम १६६, तिथियों में त्याज्य कार्य, १९७।

### २३. वार नामक तेईसवाँ प्रकरण

१९८-२१0

वारानयन में मान, वार प्रवृत्ति कारण १६८, वारों के नाम, वारों की शुमपाप संज्ञा, सूर्यंवार में विहित काम १६६, सोमवार, मौमवार में विहित काम २००, बुध, गुरु, शुक्रवार में विहित काम २०१, शिनवार में विहित काम, वारों की स्थिरादि संज्ञा २०२, वारों की उपादेयता, वारों में विशेष काम, शुमाशुमवार ज्ञान २०३, वारों के दोषादोष, रेखापुर, देशान्तर, देशान्तर कला ज्ञान २०४, वार प्रवृत्ति ज्ञान २०४, अन्य के आधार पर, वारमोग ज्ञान २०६, लल्लोक्त वारमोग परिचय, वारों में त्याज्य, ऋणादि में उपयुक्तवार, कालहोरा महत्व २०७, कालहोरा ज्ञान, कालहोराधिप २०६ कालहोरा सारिणी २०९।

२४. नक्षत्र नामक चौबीसवाँ प्रकरण

288-586

नक्षत्र की प्रधानता, कृत्तिका स्वरूप तारादि २११, रोहिणी, मृगशिरा स्वरूप तारादि २१२, आर्द्री, पुनर्वेसु स्वरूप तारादि २१३, पुष्य, आइलेषा स्वरूप तारादि २१४, मघा, पूर्वाफाल्गुनी स्वरूप तारादि २१५, उत्तराफाल्गुनी. हस्त स्वरूप तारादि २१६, चित्रा स्वरूप तारादि २१७, स्वाती विशाखा स्वरूप तारादि २१८, अनुराघा, ज्येष्ठा स्वरूप तारादि २१६, मूल स्वरूप तारादि २२०, पूर्वापाढा, उत्तरापाढा स्वरूप तारादि २२१, अमिजित् श्रवण स्वरूप नारादि २२२, घनिष्ठा, शतिमवा स्वरूप तारादि २२३, पू० मा० उ० मा० स्वरूप तारादि २२४, रेवती स्वरूप तारादि २२५, अध्विनी, भरणी स्वरूप तारादि २२६, नक्षत्रों में वृक्षोत्पत्ति २२६, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा आर्द्री के आश्रित पदार्थं २३०, पुनर्वेसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा पूर्वाफाल्गुनो के आश्रित पदार्थं २३१, उ० फा० हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा के आश्रित पदार्थं २३२,. अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा के आश्वित पदार्थ २३३, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा पु॰ मा॰ उ॰ मा॰ के आश्रित पदार्थ २३४, रेवती, आह्विनी, मरणी के आश्रित पदार्थ, विप्रादि जांति के नक्षत्र २३५, पीड़ित नक्षत्र ज्ञान २३६, पुष्य की प्रशंसा २३७, पुनः प्रशंसा २३८, रोहिणी शकट भेदन व फल, चन्द्रद्वारा शकट मेदन २३६, सूर्य सिद्धान्तोक्त भेदन, रोहिणी शकट ज्ञान २४०, पञ्चक में वर्जित काम, रत्नमाला, ज्योतिः सागर के वश त्याज्य काम, पञ्चक में करने पर फल, राज-मार्तण्डोक्त त्याज्य काम, २४१, गर्गोक्त त्याज्य काम, त्यागने में विशेष २४२, इन्धन संग्रह मुहुतं, रामदैवज्ञोक्त संग्रह मुहुतं २४३, त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग २४४, पञ्चकादिः फल २४५, दिन के १५ मुहूतों के स्वामी, मुहूतं ज्ञान २४६, रात्रि के १५ मुहूतों के स्वामी २४७।

२५. योग नामक पच्चीसवाँ प्रकरण

286-242

इष्ट दिन में योग ज्ञान, दिधा विमाजन, प्रकारान्तर से योगज्ञान २४८, योगों के नाम, योगों के अधिप २४६. निषिद्ध योगों में वर्जित घटी, योगस्वामी फल सारिणी पातानयन, पातसंमव, पातफल २५१, पातसंज्ञा स्वरूप व फल, १ योग में समस्त योग ज्ञान २५२।

२६. करण नामक छब्बीसवाँ प्रकरण

244-786

इष्ट दिन में करण का ज्ञान, करण नाम २५५, करण स्वामी; चण्डेश्वरोक्त करण नाम व स्वामी २५६, बव, बालव, कौलव, तैतिल करण में विहित काम, गर, विणज,. वृष्टि में विहित काम १४७, शकुनि, चतुष्पद, नाग, किस्तुष्न में विहित काम, मद्रा मुख स्थिति २४६, श्रीपति वाक्य से मुख पुच्छ ज्ञान, मद्रा के नाम, पक्ष भेद से नाम करण २४९, मद्रा की उत्पत्ति, मद्रा स्त्रक्ष्प १६०, घटी स्थापन २६१, घटी स्थापन का फल, रामोक्त मद्रा का ज्ञान २६२, भृगूक्त भद्रा ज्ञान, मद्रा का मुख, पुच्छज्ञान २६३, मद्रा का शुमाशुमत्व, लल्लोक्त पूंछ का ज्ञान २६४, पुच्छ में विहित काम २६४, मद्रा निवास व फल २६६, वारानुसार मद्रा के नाम, पूर्वापराधं स्थितिवश फल २६७। २७, चन्द्र नामक सत्ताईसवाँ प्रकरण

चन्द्रबल प्रशंसा २६९, पुनः प्रशंसा २७०, चन्द्रबल का प्राधान्य २७१, विशेष बात २७२, चन्द्रमा का बलाबल २७३, ताराबल प्राधान्य २७४, चन्द्र का दोषादोष २७५, बली चन्द्र फल २७६, दैनिक चन्द्र का उदयास्त, तिथि ग्रहण, नक्षत्रों की सम, जधन्यादि संज्ञा २७७, चन्द्रोदय से तेजी, मन्दी श्रुङ्गोन्नित ज्ञान २७८, चन्द्र की १२ अवस्था, ३६ अवस्था निगंय २७६।

२८. तारा नामक अट्ठाईसवाँ प्रकरण

728-720

इष्ट दिन में तारा का ज्ञान, ताराओं के नाम, ताराओं की शुमाशुमता, अन्यरीति से तारा ज्ञान २८१, शुम तारा ज्ञान, पक्ष वश्च बल ज्ञान, अशुमता में दान २८२ गर्गोत्तदान, लल्लोक्त बल ज्ञान २८३, तारा की प्रधानता, चन्द्र का प्राधान्य २८४, ताराओं की संज्ञा, दुष्ट तारा ज्ञान २८५, दूषित तारा परिहार २८६, सर्वोषधी ज्ञान २८७।

२९. लग्न नामक उन्नीसवाँ प्रकरण

26-306

लग्न की प्रशंसा, लग्न ज्ञान, लग्न की प्रशंसा २८८, लग्न का प्राधान्य, लग्न बल की प्रशंसा २८९, लग्न फल, मेष लग्न में विहित काम २६०, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह में विहिन काम २६१, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु में विहित काम २६२, मकर, क्रम्म, मीन में विहित काम, विशेष बात २९३, षड्वर्ग नाम, १२ राशियों के स्वामी, होरा, देव्हाण, नवांश का ज्ञान २९४, त्रिशांश ज्ञान २६६, लग्न के बलाबल में सिद्ध काम, शुमाशुम राशि ज्ञान २६७, शुमाशुमता में विशेष, मावस्थ फल निर्णय, दिन, रात में वली व पृष्ठोदयादि राशि ज्ञान २६८, राशियों की चतुष्पदादि संज्ञा, पुष्प, स्त्रो, क्रूराक्रूर, चर स्थिरादि संज्ञा व दिग्ज्ञान २६६, माव व चतुरल संज्ञा, बली राशि ज्ञान, सप्तवर्ग नाम, लग्न दोष प्राधान्य ३००, लग्न व चन्द्र की प्रधानता ३०१, विशेष ३०२, तात्कालिक बल ज्ञान, त्याज्य लग्न ३०३, लग्नस्थ महादोष, त्याज्य लग्न ३०४, लग्न दोष ३०५, दोष विनाशक योग ३०६।

३०. मुहर्त नामक तोसवाँ प्रकरण

308-360

दिन व रात में मुहूर्तों के स्वामी ३०६, मुहूर्तमान ज्ञान ३१०, वारवश दूषित मुहूर्त, पौराणिकों के आधार पर दिन रात के मुहूर्तों के स्वामी ३११, सिद्ध मुहूर्त- ज्ञान, कार्यंसाघक मुहूतँ, कुतुप संज्ञा का ज्ञान, अभिजित् में कार्य ३१२, अभिजित् का महत्व, विजय भुहूर्तज्ञान व महत्व, मुहूर्त की प्रशंसा ३१३, शुम काल, उप:काल ज्ञान व महत्व, मध्याह्न, गोधूलिका का ज्ञान व महत्व ३१४, मुहूर्त की प्रशंसा, मार्गव मुहूतं ज्ञान ३१६-३४३, वृहस्पति मृहूतं ३४४-३५४, द्विघटिका मुहूतं की प्रशंसा, द्विघटिका की विशेषता ३५६, सोलह मुहूतं नाम ३५७, वारवश मुहूर्तोदय ३५८, वारों में गुणोदय ३५९, अमृतादि रेखाओं का स्वरूप, रेखाओं का फल ३६०, राशियों के घातक गुण, राशिस्वरूपवश मृत्यु ३६१, प्रश्नकाल में गुणों का ज्ञान माघ, फाल्गुन, चैत, वैशाख, सावन मादों मास में वारादि क्रम से मुहूर्त, रिव दिवा मुहूर्त ३६२, रिव रित्र व सोम दिन रात के १६ मुहूतं ३६३, मंगलवार के दिन रात के १६ मृहतं ३६४, बुध दिन रात व गुरु के दिन के १६ मृहतं ३६५, गुरु की रात व शुक्र के दिन के १६ मुहूतं ३६६, द्युक्र की रात व शनि दिन रात के १६ मुहूतं ३६७, आदिवन, कार्तिक, मार्ग शीर्ष, पौष में वारादि क्रम से मुहूतं, रिव दिन, रात व चन्द्र के दिन में १६ मुहूर्त ३६८, चन्द्र रात्रि, मौम के दिन के १६ मुहूर्त २६९, मोम को रात, बुध की दिन रात के १६ मृहूर्त ३७०, गुरु की दिन रात व शुक्र के दिन के १६ मुहूर्त ३७१, शुक्र की रात व शनि के दिन के १६ मुहूर्त ३७२, शनि की रात के १६ मृहूर्त, जेठ, आषाढ़, अधिक मास के मृहूर्त, रिव की दिन रात के १६ मृहूर्त ३७३, चन्द्र की दिन रात के १६ मुहूत ३७४, मीम की दिन रात व बुध के दिन के १६ मुहूर्त ३७५, बुध की रात व गुरु के दिन के १६ मुहूर्त ३७६, गुरु की रात शुक्र की दिन रात के १६ मुहूर्त ३७७, श्रिन की दिन रात के १६ मुहूर्त ३७८, मृहतंजन्मवश फल, सत्त्वादि में जन्म का फल, चौघड़िया मुहूतं ३७६।

३१. संक्रान्ति नामक इकतीसवाँ प्रकरण

३८१

वार क्रम से संक्रान्ति संज्ञा, नक्षत्र वश संज्ञा ३८२, फल निर्णय ३८३, कालवश संक्रान्ति फल ३८४, दिन रात विमाग से भेष संक्रान्ति फल, दिन रात विमाग से १२ संक्रान्तियों का फल ३८५, तुन्ना मेष का विशेष फल, विष्णुपदी आदि संक्रान्तियों का फल ३८६, विष्णुपदी आदि में पुण्यकाल, संक्रान्तियों में घटचात्मक पुण्यकाल ३८७, मकर में विशेष, कर्क में विशेष ३८८, रामोक्तपूर्वापर घटी काल, गौण पुण्यकाल ३८६, अधं रात्रि में होने पर पुण्यकाल, लल्लोक्त पुण्यकाल ३६०, रात में स्नान का विधान, दान-महत्त्व ३९१, मेषादि संक्रान्ति में दान वस्तु, संक्रान्ति में न नहाने का फल ३९२, सुसादि संक्रान्ति ज्ञान ३६३, सुसादि का फल, नक्षत्र वश संक्रान्ति मृहूर्त संज्ञा ३९४, नक्षत्रों की जघन्यादि संज्ञा, जघन्यादि संज्ञा फल ३६५, जघन्यादि नक्षत्रों में मृहूर्त संज्ञा व फल, विशोषक का ज्ञान, जन्म वश श्रुमाशुम फल ३९६, संक्रान्ति में तुला दान व उसकी वस्तु ३९७, संक्रमण काल व फल, गर्गोक्त संक्रमण काल ३६८, चन्द्रवश संक्रान्ति फल ३६९, संक्रमण काल व फल, गर्गोक्त संक्रमण काल ३६८, चन्द्रवश संक्रान्ति फल ३६९, संक्रमण काल विशेष

संज्ञा, संक्रान्ति में त्याज्य कार्यं ४००, करने पर प्रत्यवाय, संक्रान्ति में त्याज्य काम ४०१, संक्रान्ति में कर्तृं व्य लग्य त्याज्य काम, अकरण में दुःख, दान का महत्व, स्नान न करने पर उपाय ४०२, उत्तरायण में विशेष दान, जगत लग्न से शुमाशुम ४०३, जगत लग्न से सस्ती मंहगी ज्ञान, जन्म लग्न से शुमाशुम, जग्म लग्न से मावों में जगत लग्न का फल ४०४, नगर का शुमाशुम, वृष संक्रान्ति से शारदान्न विचार ४०५, मिथुन संक्रान्ति लग्न से वर्षा विचार ४०६, वृश्चिकाकं प्रवेश लग्न से ग्रेष्टिमक अन्न विचार, सूर्यं, शिन, मीमवार में संक्रान्ति का फल, बुध, गुरु, चन्द्र, शुक्रवार में संक्रान्ति का फल ४०९, पीष संक्रान्ति फल, वारानुसार मीन संक्रान्ति का फल, सूर्यंवार में मेष संक्रान्ति फल ४१०, सोम, मीमवार में मेष संक्रान्ति का फल ४११, बुध, गुरुवार में मेष संक्रान्ति फल ४१२, शुक्र, शनिवार में मेष संक्रान्ति फल, मेष संक्रान्ति चक्र ४१३, सफल विष्णु पदी चक्र ४१४, सफल षडशीति, दक्षिणायन संक्रान्ति चक्र ४१६, सफल तुला, मकर संक्रान्ति फल ४१६। गत वर्ष से अग्रिम संक्रान्ति ज्ञान ४१७।

### ३२. गोचर नामक बत्तीसवाँ प्रकरण

886-883

ग्रह ईश्वर में अभेद, ग्रहानुसार अवतार ४१८, ग्रहों का फलाफल ४१६, ग्रहों का प्राधान्य ४२०, ग्रहों के नाम ४२१, ग्रहों के संज्ञान्तर ४२२, शुम पाप ग्रह ज्ञान ४२३, स्त्री पुरुषादि संज्ञक ग्रह, ग्रहों स्वामी, राशि मण्डल विमाग ४२५, ८, ५ प्रकार की गति ४२६, ८ प्रकार की गति का कारण, आत्मादि ग्रह ४२७, काल पुरुष के शरीरावयव में ग्रह न्यास, ग्रह बल ज्ञान कार्यंवश ४२८, ग्रहों की पृष्ठोदय मस्तकोदय संज्ञा, ग्रहों की अवस्था, ग्रहों का काल बल, ग्रहों की घातु ४२९, ग्रहों की कट्वादि, द्विपदादि, विप्रादि संज्ञा, ग्रह वर्ण, राजादि ग्रह ४३०, ग्रहों के स्नाय्वादि, अर्घ्वादि दृष्टि, राशि मोग ४३१, वेघ ग्रहों के शुम स्थान, सूर्य चन्द्र के शुम वेध स्यान ४३२ भीम, शनि बुध, गुरु, शुक्र के शुम विद्धस्थान ४३३, वेध में विशेष, वामवेध ज्ञान ४३४, वामवेध महत्व, गोचर अज्ञान से फल ४३५, वेध में विशेष, राशि विमाग से ग्रहों का फल ४३६, पूर्व राशिस्य फल दिन संख्या ४३७, पूर्व राशिस्य फल ४३८, संहितासार व फल संग्रह वश ४३९, साड़े साती श्रान का ज्ञान, लल्लोक्त स्वराधि वश १२ राशियों में सूर्य का फल ४४०, वराहोक्त स्वराधि से १२ राशियों में सूर्य का फल ४४१, श्रीपति वश सफल सूर्य चक्र न्यास ४४२, लल्लोक्त सफल सूर्य चक्र न्यास ४४३, लल्लोक्त स्वराधि से १२ राधियों में चक्र का फल ४४४, वराहोक्त स्वराशि से १२ राशियों में चन्द्र का फल ४४५, गर्गोक्त सफल चन्द्रवक्र न्यास ४४६, लल्लोक्त सफल चन्द्र चक्र, स्वराशि से १।२।३।४।६।७ राशि में भीम का फल ४४७, स्वराधि से दारा१०।११।१२ राधि में मौम का फल, वराहाक्त स्वराधि से १।२ राधि

में भीम का फल ४४८, स्वराधि से ३।४।५।६ राधि में वराहोक्त भीम फल ४४९, वराहोक्त स्वराधि से ७।८।६।१०।११।१२ राशि में मीम का फल ४५०, लल्लोक्त सफल मीम चक्र ४५१, गर्गोक्त सफल मीमचक्र, स्वराधि से १।२।३।४।५।६।७ राधि में बुध का फल, स्वराधि से ८।६।१०।११।१२ राधि में बुध का फल ४५२, बराहोक्त १।२।३ राशि में बुध का फल ४५३, स्वराशि से ४।५।६।७।८ ६।१० राशि में बुध का फल ४५४, स्वराधि से ११।१२ राधि में बुध का फल, सफल लल्लोक्त बुध चक्र ४५४, स्वराधि से १२ राधियों में गुरु का फल ४५६, वराहोक्त स्वराधि से १।२।३।४ राधि में फल ४५७, स्वराधि से ५।६।७।८।६ राधि में गुरु का फल ४५८, स्वराधि से १०।११। गुरु का फल १२ राशि में गुरु का फल, सफल गुरुचक्र न्यास ४५६, स्वराशि से १२ राशियों में शुक्र का फल ४६०, वराहोक्त स्वराशि से १।२।३।४ राशि में शुक्र का फल ४६१, स्वराशि से ४।६।७।८।६।१०।११।१२ राशि में शुक्र का फल ४६२, श्रीपति वश सफल शुक्र<del>चक्र,</del> लल्लोक्त सफल शुक्र चक्र ४६३, स्वराशि से १२ राशियों में शनि का फल ४६४, वराहोक्त स्वराधि से १।२।३ राधि में शनि का फल ४६५, स्वराधि से ४। १। ६। ७। ६। राशि में शनि का फल ४६६, स्वराशि से १०। ११। १२ राशि में शनि का फल, शनिपाद ज्ञान. शनिवाहन ज्ञान ४६७, वाहनवश फल ४६८, श्रीपतिवश, सफल श्विनचक्र लल्लोक्त सफल श्विन चक्र ४६९, अन्योक्त सफल श्विन चक्र ४७०, श्रीपित वश १२ राशियों में स्वराशि से राहु का फल, सफल राहु चक्र ४७१, गर्गोक्त सफल राह चक्र, स्वराशि से १२ राशियों में केतु का फल ४७२, सफल केतु चक्र ४७३, सूर्य, चन्द्र मीम, बुध दोष निवृत्यथं स्नान की दवा ४७४, गुरु, शुक्र, शनि, राहु दोष निवृत्ति के लिये स्नान की दवा ४७५, केतु दोष निवृत्यर्थ स्नान औषिष, समस्त पीड़ा निवारणार्थं स्नान औषधि ४७६, सूर्यं, चन्द्र को दान वस्तु ४७७, भीम, बुध, गुरु की दान वस्तु ४७८, शुक्र, शनि, राहु के दान पदार्थ ४७६, केतु के दान पदार्थ, धमृतकुम्मोक्त सूर्यं, चन्द्र की दान वस्तु ४८०, अमृतकुम्मोक्त मौम, बुध, गुरु, शुक्र, श्चित की दान वस्तु ४८१, अमृतकुम्मोक्त राहु, केतु दान वस्तु, दान का समय ४:२, अनिष्ट ग्रहों की अँगूठी ४८३, त्रिशक्ति मुद्रिका, ग्रहों की दक्षिणा ४८४, ग्रह स्थापन सूर्यं, चन्द्र, मीम, बुध यन्त्र ज्ञात ४८६, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु यन्त्र ज्ञान ४८७, ग्रहों के मन्त्र ४८८, जप स्थान, ग्रहों की सिमधा ४८९, ज्योतिष की महत्ता, जपाशक्त में दक्षिणा, ग्रहों के दान ४६०, प्रत्येक ग्रह का दोष हरण, ग्रहोत्य बापत्ति विनाश ४६१।

३३ ग्रहण नामक तैंतीसवाँ प्रकरण

897-473

ग्रहण निर्णय लक्षण ४६२, ग्रहण पुण्यकाल, निगमवश विशेष मेघाच्छन्न में स्नातादि ४६३, मोक्ष स्नान, ग्रस्तोदित ग्रस्तास्त में स्नान जपादि ४६४, स्नान न करने पर अस्पृथयता, ग्रहण में मोजन निषेष ४६५, धमंदपंणवश शुद्ध वस्तु ४६६, ग्रहण में दान की प्रशंसा, ग्रहण में उत्तम स्नान स्थान ४६७, गरम जल स्नान निपेध ४६६, पीड़ितों को गरम जल स्नान विधान ४६६, अमन्त्रक स्नान, पुण्य काल, ग्रहण में न नहाने का फल ५००, रात्रि में स्नान विधान ५०१, गृहस्थ को त्याज्य, त्रमुमती स्नान, पाञ्चमौतिक स्नान ५०२, चान्द्रायण विधान ५०३, गजच्छाया विधान, गजच्छाया में कर्तव्य, ग्रहण में दान का महत्त्व, चूडामणि योग ५०४, चूडामणि का महत्त्व, ग्रहण में दान व फल ५०५, ग्रहणमें २४ पदार्थ त्याग, इनका फल ५०६, नक्षत्र व राधिवश धुमाशुम ग्रहण ५०७, अष्टधा मरण, रामोक्त शुमाशुम ग्रहण ५०८, देवज्ञ मनोहर व लल्लोक्त फल ५०६, गर्गोक्त शुमाशुम ५१०, ग्रहण दर्शन ग्रस्तास्त में विशेष ५१०, दूषित ग्रहण नाशक औषधि ५११, दूषित ग्रहण में स्नान, दान ५१२, दूषित ग्रहण शान्ति ५१३, दूषित स्तुति ५१४, सूर्य ग्रहण में विशेष, ग्रहण में जप दान, ग्रहण में पूर्वापर में त्याज्य ५१६, एक मास में दोनों का फल, ग्रस्तोदित, ग्रस्तास्त ग्रहण फल ५१६, चन्द्र के पश्चात् सूर्य ग्रहण फल, सूर्य के बाद चन्द्र ग्रहण फल ५२०, ग्रहण के पश्चात् सात दिन में होने वाले उत्पात ५२१, सं० १६५४ से १६६३ तक ग्रहण सूची ५२२।

# ३४ लुप्त संवत् निर्णय नामक चौतीसवाँ प्रकरण

428-426

लुह संवत् लक्षण विसष्ठ व ग्गंवश ४२४, शौनक, कश्यप, भृगु, गगंजी के आधार पर ४२४, गुरुमान संवत् चलने के स्थान, रामोक्त दोष ज्ञान ४२७।

### ३५ अकालवृष्टि नामक पैंतीसवाँ प्रकरण

५२९-५३०

अकालवृष्टि दोष का फल, विविध अकालवृष्टि दोष ५२६, विशेष बात ५३०।

### ३६ त्याज्य नामक छत्तीसवाँ प्रकरण

५३२-५३९

त्याज्य समयादि, दोष होने पर कार्यनाम से फल १३३, जन्माधिपादि के अस्त, बाल्यादि में फल, जन्म नक्षत्रादि में फल, दुनिमित्तादि में फल, ग्रहण जन्मादि में फल १३४, रजोत्पत्ति में व श्राद्धादि में फल, दुनिमित्तों का फल १३४, ब्रह्मांष सहिता व नारदोक्त दोष ज्ञान १३८।

### ३७. वर्ज्यं नामक सैंतीसवा प्रकरण

480-46

वर्ज्यकाल शौनकोक्त, उल्कादि पतन में त्याज्य दिन, गर्गोक्त दिन ५४०, अन्य व वसिष्टोक्त, वृहस्पति संहिता वश, प्रकारान्तर ४४१, मास में शून्य राशि ४४२, दग्ध तिथि ज्ञान, दग्ध तिथि में कार्यका फल, पक्षच्छिद्रा तिथि ४४३, राशि वश अशुम तिथि ४४४, पुन: पक्षरन्ध्र तिथि ज्ञान व फल, मास में शून्य नक्षत्र ज्ञान ५४५, पुनः

शून्य नक्षत्र ज्ञान ५४६, इसका अपवाद, तिथि वार के योग से योग ५४७, दग्ध तिथि ज्ञान, कार्यं वश फल ५४८, ऋचक योग, संवतं योग ५४२, सिद्ध, अमृत योग ५५० हुताशन योग व फल, विष योग ५५१, मृत्यु योग, तिथि नक्षत्र योग से क्रयोग ५५२ ग्रहों के जन्म नक्षत्र ५५३, अमृत योग ५५४, वार वश शुभयोग, यम घंटकयोग ५५५. यमदंष्ट्रा योग ५५६ सफल अशुम योग, महाविनाकारी योग, आनन्दादियोग नाम ५५७, इनके आनयन ५५८, आनन्दादियोगों का फल ५५६, मृत्यु योग, उत्पातादि सिद्ध योग ५६०, क्रचक योग ५६१, सूर्यं, सोम, भीम, बुधवार में वर्जित नक्षत्र ५६२, गुरु, शक्र, शनिवार में विजित नक्षत्र, वर्जनीय हालाहलोपम, कालकूटोपम योग १६३, हालाहलोपम दोष, बुघ, गुरु, शुक्रवार जन्य दोष ५६४, कार्य विशेष में सिद्धियोग त्याग दोषापवाद, शनिवार जन्य दोष ५६५, तिथि, वार नक्षत्र योग से वसिष्ठोक्तयोग ४६६, गुरु व वसिष्ठोक्त सफल हालाहलोपम योग ५६७, ज्योतिष चिन्तामणि के आधार पर सिद्धि योग व विरुद्ध योग, ५६८, सोम, मौम बुधवार में तिथि नक्षत्र योग से श्रमाश्रम योग ५६९, गुरु, शुक्रवार में तिथि नक्षत्र योग से श्रमाश्रम योग ५७०, शनिवार में तिथि, नक्षत्र योग से शुमाशुम योग, सूर्य, सोम, भौमवार में नक्षत्र तिथि संयोग से सुघायोग ५७१, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार में तिथि, नक्षत्र योग से स्थायोग, उक्तयोगों के कार्यवश फल ५७२, अशुम योगों का देश भेद से परिहार ५७३, वारों में त्याज्य प्रहराधं, वर्जनीय कला, काल कला, कुलिक मुहुतं ५७४, वारादिक्रम से अधंप्रहर कृलिकादि ज्ञान ५७५, कुलिक, यामाद्धं परिहार, त्रिविक्रम वश कूलिक ज्ञान ५७६, सूर्यादिवारों में उपकुलिक, कंटक, काल वेलादि ५७७, कुलिकादिफल ५७८, दुषित मृहतं ५७९, निषिद्ध मृहतं, वारों में विषघटी ५८०, तिथि, नक्षत्र विषघटी ४, दिषनाडियों में विवाहादि त्याग, विषघटियों का परिहार ५८३, इष्ट समय में काल होरा ज्ञान ५८४, काल होरा परिहार ५८६।

३८. अपवाद नामक अड़तीसवाँ प्रकरण

460-498

विविध अपवाद कथन ५८७-५६१ ३९. सन्धि नामक उनतालीसवाँ प्रकरण

४९२-६०१

त्रिधा वर्षं, प्राकृत, गुरु, सौर वर्षं लक्षण ५६२, विसष्ठोक्त त्रिविष वर्षं, इनके नियम ५९३, सिन्ध दोष दिनादि ५२४, सिन्ध में कार्यं का फल व त्याज्य घटी ५६५, अयनसिन्ध ज्ञान, गोल सिन्ध ५६६, संक्रान्ति सिन्ध, सिन्ध में त्याज्य ५९७-५६८। तिथि, नक्षत्र सिन्ध ५९९, सिन्ध अपवाद ६०१।

४०. जन्ममासादि निर्णय नामक चालीसवाँ प्रकरण ६०२-६१०

जन्ममासादि में कार्यों का निषेध ६०२, जन्मम!सादि में कर्तव्य ६०३, नारद गर्गोक्त जन्म नक्षत्र में कर्तव्य ६०४। जन्ममासादि अपवाद ६०७, जन्म मास लक्षण ६०८, जन्म मास दिन त्याग, जन्म मास में कर्तव्य ६०६। ४१. एकोदर विचार नामक इकतालीसवां प्रकरण

एकोदर दान निषेध ६११, प्रत्युद्वाह लक्षण ६१२, प्रत्युद्वाह व समान क्रिया

निषेष ६१३, अनेक मतों से कथन ६१४-६१६।

४२. जेठ मास निर्णय नामक बयालीसर्वा प्रकरण ६१७-६२४

विविध व्याक्यों से ज्येष्ठों के मांगलिक कार्यं करने से शुभाशुम फल ६१७-६२४।

४३. सिहस्य गुरु नामक तैंतालीसवाँ प्रकरण

६२५–६३६

११-६१६

सिहस्य गुरु में त्याज्य कार्य ६२५, सिहस्य गुरु में विहित कार्य ६२७ सिहां में विशेष ६२८ देश भेद से परिहार, नक्षत्र भेद से सिहस्य गुरु विचार ६२९ मेशाकं में विशेष ६३१, देश भेद से परिहार ६३२, अनेक वाक्य वश विचार ६३३-६३६। ४४. मकरस्थ गुरु नामक चोवालीसवाँ प्रकरण ६३७-६४०

मकरस्य गुरु में विवाह का निषेध, त्याज्य देश, अल्याज्य स्थान ६३७, विविध वाक्य

वश नीचस्य गुरु का शुमाशुम ६३८-६४०।

४। गुरुवक्र नामक पैंतालीसवाँ प्रकरण

**६४१–६४२** 

लहल, मुहूर्त कलपदुम तथा शौनकोक्त दोष ६४१, अन्योक्त दोष ६४२।

४६ गुर्वादित्य विचार नामक छियालीसवाँ प्रकरण ६४३-६४

गुर्वस्त में त्याज्य, एक राशि व नक्षत्रस्य गुरु-सूर्य का फल ६४३, गुर्वकं में त्याज्य काम, गुर्वादित्य लक्षण ६४४, गुर्वादित्य में त्याज्य दिन सङ्ख्या ६४५।

४७ गुरु शुक्रास्त विचार नामक सैंतालीसवाँ प्रकरण ६२६-६५६

गुष-शुक्र की समान दृष्टि का विचार ६४६, शुक्रास्त में पूर्व-पश्चिम स्थिति दिन, अन्योक्त दिन ६४७, गुष्ठ अस्त दिन ६४८, महेश्वर, श्रोपति, राजमार्तण्ड, संहिता प्रदीपवश ६४६, वालवृद्धत्व में त्याच्य दिन ६५०, विशेष बात ६५१, गुवंस्त में त्याच्य कार्य ६५२, ज्योतिष्यकारा, दैवज्ञवल्लमोक्त त्याज्य दिनादि ६५३, विविध ग्रन्थोक्त अस्तापवाद ६५४, तीर्यं गमन में निषेध ६५५, आवश्यकता में शान्ति का विधान ६५६। ४८ देशाचार नामक अडतालीसवाँ प्रकरण

शास्त्रार्थं शिष्टाचार प्रमाण विचार ६५७, देशान्तर का लक्षण ६५६, देशान्तरवश ग्रहबल विचार ६६०—६६१।

४९ संस्कार नामक उनचासवाँ प्रकरण

**६६२-६८३** 

संस्कार लक्षण, १६ संस्कारों के नाम ६६२, विश्रादि के संस्कारों का ज्ञान ६६३, गर्मधान लक्षण ६६४, मासक्रम में रजोवती का फल ६६५, पक्ष व तिथिवश फल ६६६, वारों का फल ६६७, नक्षत्रों का फल ६६८, विशाखा से रेवती तक का फल ६६६, योगों में पुण्य का फल ६७०, लग्नों का फल ६७१, श्रुम पाप वर्ग व वेला का फल ६७२, वस्त्र के आधार पर फल ६७३, रज का फल, स्थानवश्च फल ६७४, काष्ठादि से युक्त होने पर फल, स्थान विशेष में अपवाद, निन्दित नक्षत्रादि में शान्ति कथन ६७५, रजस्वला धर्म, रजस्वला शुद्धि दिन संख्या ६७६, धर्मशास्त्र वश शुद्धि दिन, मासिक धर्म ज्ञान ६७७, रजो दर्शन कारण, अशुम रज ज्ञान, गर्म सम्मवासम्मव ६७६, पुनः गर्म सम्मवासम्मव, मासिक धर्म में विशेष ६७६, रजस्वला होने पर नैमित्तिक स्नान ज्ञान, पुष्पवती के प्रथम दिन का निर्णय, रोगिणो शुद्धि ज्ञान ६६०, प्रथम रजस्वला स्नान मृहूतं, वारवश स्नान फल ६६१, रजस्वला शुद्धि मन्त्र, गर्मावान मृहूतं ६६२, सम्मोग दिन व उनका फल, १६ दिनों में गर्मवश सन्तान ज्ञान ६६३। वृहस्पित का मत, निषेक में उत्तम।दि नक्षत्र ६८४, शुमवारों का ज्ञान, रज-वीर्य की अधिकता से स्त्री या पुष्प सन्तान, महेश्वर-विषष्ठ का मत ६८५, लग्नशुद्धि, गर्म का मत ६६६, गुरु का मत, चार अन्य योग ६८७, वराह-पराशर का मत ६६६, प्रतिमास गर्म की अवयवोत्पत्ति, यवनाचार्य का मत, मासेश्वर ६८९, लथु ज तक का मत ६६०।

५०. पुंसवन नामक पचासवाँ प्रकरण

६९१-६९७

पुंसवन का लक्षण ६६१, स्त्री का चन्द्रवल ग्रहण ६६२, गुरु मौढ्यादि दोष और दोषामाव ६६३, यम—निवन्धचूड़ामणि-लल्ल का मत ६६४, वार के आधार पर पुंसवन फल, मुहूर्वाणंव-श्रीपित-मणिमाला का मत ६६४, नृसिह-वृहस्पित का मत, दस मासों के अधिपित ६६६।

५१. सीमन्त नामक एकावनना प्रकरण

६९८-७०८

सीमन्त का लक्षण, वृहस्पित-नारद का मत ६९८, काष्णीजिनि-मनु-कालिविधान का मत ६९९, विश्व-नारद-हारीत-राम का मत ७००, चूड़ामणि-मुक्तावली का मत ७०१, वराह-नारद-विश्व-गुरु का मत ७०२, दी।पका-हारीत का मत, सीमन्ता-नन्तर वर्ज्य ७०३, स्मृतिसार का मत ७०४, ज्योतिषसारकारिका-प्रयोग सार का मत ७०५, दोहद, विष्णुपूजा ७०६, ग्रन्थान्तरों के आधार पर ७०७।



### ॥ श्री हनुमते नमः॥

# बृहद्दैवज्ञरञ्जनम्

# अथ ज्योतिरशास्त्रपशंसा नाम प्रथमं प्रकरणम्

### व्याख्याकार का मङ्गलाचरण

रजद्युरितकुन्तलं दिधिविलिप्तवक्त्राम्बुजं ववणन्नवलकिङ्किणीरवमनोहरं गोकुले। नवसुन्दरीसदिस नृत्यलीलाऽऽकुलं नमामि श्रिया जिततमालकं कमपि वालगोपालकम् ॥ १ ॥ गवामिप न गोचरो भवति यो हि कालोऽप्यसौ यदीयगतिमानतः स्फुटतयैव सम्मीयते। जडं जगदिदं तथा चिदिव यस्य भासा पुन-विभाति सततं हृदा तमहमाश्रये भास्करम् ॥ २ ॥ दिगम्बरधरश्चिताज्वलनभस्मधारी महा-गरलभक्षणोऽलक्षणः। भुजङ्गभुजकङ्कणो जगत्पतिपदञ्जतोऽयमपि पाणिमस्याः स्पृशन् भजे भुवनसुन्दरीं सततमन्नपूर्णीममाम् ॥ ३॥ प्रदह्म मदनं क्रुधाऽपि च पुनर्जंगच्छ्रेयसे रणेऽसमवली षडाननसुतः समुत्पादितः। निपीय विषमुल्वणं वितरितञ्च येनाऽमृतं स एव मम सन्ततं भवतु शङ्करः शङ्करः ॥ ४॥ गते हृदि निराशतां किपकुलेऽखिलेऽन्विष्य यो विदेहतनयां हितं रघुपतेः प्रतीर्योदधिम्। प्ररक्ष्य प्रियलक्ष्मणं सगिरिमौषधि चाऽप्यहो समप्यं कृतवानयं जयति केशरीनन्दनः ॥ ५ ॥ श्रीमद्वैष्णवपीठदेशिकवरान् वेदादिपारङ्गतान् श्रीगोपालपदारविन्दमधुपान् शास्त्रापगावारिधीन्। भक्ताभोष्टविधानदाननिरतान् कारुण्यपूर्णान्तरान् नौमि स्वीयगुरून् सदैव शिरसा श्रीविष्णुदत्ताभिधान्।। ६।। श्रीमद्भागवतामृताब्धिलहरीलीलास्थलीमानसान्
न्यायव्याकृतिशास्त्रघोरविपिनस्वन्छन्दकण्ठीरवान् ।
शिष्याशापिरपूर्तिकल्पविटपान् पाण्डेयवंशोद्भवान्
श्रीमत्केशवदेवनामजनकान् वन्दे वचःशुद्धये ॥ ७ ॥
ममाज्ञानान्धकारस्य कृपयैवान्तकारिणम् ॥ ८ ॥
यस्य प्रेरणया मेऽपि जडस्यातिजडाप्यहो ।
नैपुण्यं लेखनी लेभे मीठालालं स्मरामि तम् ॥ ९ ॥
मनोज्ञं मधुरं घीरं वालकाह्लादकारकम् ।
नमामीड्यमहं श्रीमत्सङ्कटायाः प्रसादकम् ॥ १० ॥
केशवदेवनन्दनः ।
अपये श्रीधरीं नाम्नीं व्याख्यां पुष्पस्रजं मुदा ॥ ११ ॥
मङ्गल्जाचरणम्

वर्णेश्चतुर्भिविलसन्ति यत्र क्रमेण शक्तीनविनायकाच्युताः। अङ्गी शिवश्च प्रणवेन यत्समं ददातु तन्मे शिवनाम मङ्गलम्।। १॥ जिस शिव के नाम (श्+इ+व्+अ)में शक्ति, इन (सूर्यं), विनायक (गणेश) तथा अच्युत (विष्णु) विराजमान हैं उन अङ्गों के अङ्गी शिव हैं। उनका वह नाम प्रणव के सदृश है। वह शिव नाम मुझे मङ्गल प्रदान करे।। १॥

> वन्दे शैलसुतापित शशिधरं विघ्नौघविध्वंसनं विद्यादानविधानदायकपरं सेव्यं सदा सूरिभिः। श्रीकाशीशसभानिवासनिपुणः श्रीरामदीनः सुधीः कुर्याद्रञ्जनसङ्ग्रहं वृहतरं दैवज्ञपूर्वान्वितम्॥२॥

सव समय विद्वानों द्वारा सेवनीय, विद्यादान विधान के परमदानी, विघ्न समुदाय के नाशक, चन्द्रमा को धारण करने वाले तथा मां गिरिजा के स्वामी विश्वनाथजी को प्रणाम करके एवं श्रीकाशीनरेश की समा में रहने से चतुर वनकर मैं रामदीन नाम का पंडित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक सङ्ग्रह ग्रन्थ का निर्माण कर रहा हूँ।। २।।

ग्रन्थ निर्माण का कारण

विविधमुनिजनोक्तं ग्रन्थपद्यातिगद्यैः श्रुतिसहशसुवाक्यैः सारविद्भः सुधीनाम् । सकलजनिहतार्थं सर्वशास्त्रार्थवेत्ता रचयित स तु शास्त्रं दैवविद्रञ्जनाख्यम् ॥ ३॥

अनेक ऋषियों द्वारा कथित, वेद के समान सुन्दर, सारयुक्त पद्य गद्यों में विणत ज्योतिष शास्त्र की महत्त्वपूर्ण बातों का संकलन, पंडितों के लिये व समस्त मनुष्यों की शुम कामना के लिये समस्त शास्त्रों के अर्थ का जानकार मैं ज्योतिषियों को आनन्द देने वाले ग्रन्थ की रचना करता हूँ।। ३।।

अब आगे प्रथम इस महान् ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक कौन-कौन आचायं हुए हैं, इसे नारद ऋषि के वाक्य से समझाया जा रहा है।

### ज्योतिषाचार्याः

नारदः '--

ज्योतिष के प्रवर्त्तक नारद के आधार पर

ब्रह्माचार्यो वसिष्ठोऽत्रिर्मनुः पीलस्त्यरोमशौ।
मरीचिरिङ्गरा व्यासो नारदः शौनको भृगुः॥४॥
च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः।
अष्टादशैते गम्भीरा ज्योतिश्शास्त्रप्रवर्त्तकाः॥५॥

नारद मुनि का कहना है कि इस शास्त्र के प्रवर्तक अठारह आचार्य हुए हैं। उनमें एक नारद का भी नाम है।

१. ब्रह्मा, २. क्षाचार्यं, ३. विसष्ठ, ४. कित्र, ५. मनु, ६. पौलस्त्य, ७. रोमश्च, ८. मरीचि ६. अङ्गिरा, १०. व्यास. ११. नारद, १२. शीनक, १३. भृगु, १४. च्यवन, १४. यवन, १६. गर्गं, १७. कश्यप, १८. पराशर ।

नोट—मेरी दृष्टि में मी इस शास्त्र के अठारह आचार्य ही तथा पराशर के मत से १९ प्रवर्तक हुए हैं। १८ का उल्लेख कश्यप ने अपनी संहिता में किया है। यथा १. सूर्यः, २. पितामहो, ३. व्यासः, ४. वसिष्ठो, ५. ऽतिः, ६. पराशरः, ७. कश्यपो, ८. नारदो, ६. गर्गो, १०. मरीचि, ११. मंनु, १२. रिङ्गराः ॥ १॥ १३. लोमशः, १४. पौलिशश्चेव, १५. च्यवनो, १६. यवनो, १७. भृगुः । १८. शौनकोऽष्टादशाश्चेते ज्योतिश्शास्त्रप्रवर्त्तकाः ॥ २॥

इस कश्यप के वचन में आचार्य के स्थान पर सूर्य का नाम होने से ये अठारह प्रवर्तक सिद्ध होते हैं। यहाँ पर कश्यप व नारद के वाक्यों में दो आचार्यों के नाम में कुछ अन्तर भी प्रतीत होता है। जैसे—रोमश व लोमश, पौलिश व पौलस्त्य।

आचार्यं पराश्चर के मत से उन्नीस प्रणेता हैं। यथा—'विश्वसृड्नारदो व्यासो विसष्ठोऽत्रि: पराश्चर:। लोमशो यवन: सूर्यंश्च्यवनः कश्यपो भृगुः॥ पुलस्त्यो मनुरा-चार्यः पौलिश्चः शौनकोऽङ्किराः। गर्गौ मरीचिरित्येते ज्ञेयाः ज्योति:प्रवर्तेकाः॥

यहाँ पर पुलस्त्य व पौलिश दोनों ही का कथन होने से १६ आचार्य ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक मालूम होते हैं।। ४-४।।

१. ज्यो नि० १ पृ० ४-६ रलो०।

वराहमिहिराचार्यः श्रीपितः सत्यभास्करौ । लल्लसूरिर्वह्मगुप्तौ वैद्यनाथश्च रेणुकः ॥ ६ ॥ एषां शास्त्राणि संवीक्ष्य सारमादाय यत्नतः । तदुक्तितोप्यहं कुर्वे बृहद्दैवज्ञरञ्जनम् ॥ ७ ॥

मैं वराहमिहिर, श्रीपित, सत्याचार्य, मास्कराचार्य, लल्लाचार्य, वैद्यनाथ और ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तक आचार्यों के ग्रन्थों का अवलोकन करके तथा उनसे सार वस्तु ग्रहण कर उनकी उक्तियों से भी वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक ग्रन्थ का निर्माण कर रहा हूँ।। ६-७॥

अब आगे ज्योतिष शास्त्र की प्रवृत्ति अर्थात् प्रचार प्रसार इस भूमण्डल में कब से और किन-किन परम्पराओं में हुआ या यों समिश्चये कि सर्वे प्रथम किस आचार्ये ने किसको उपदेश किया। इस विषय को ग्रन्थकार प्रथम सिद्धान्त तत्त्वविवेक के कर्ता आचार्यं कमलाकर के वाक्य से बता रहे हैं।

### ज्योतिश्शास्त्रप्रवृत्तिः

वतत्त्वविवेके—

कमलाकर के आधार पर ब्रह्मा प्राह च नारदाय हिमगुर्यच्छीनकायामलं माण्डव्याय वसिष्ठसंज्ञकमुनिः सूर्यो मयायाह यत्। प्रत्यक्षागमयुक्तिशालि तदिदं शास्त्रं विहायान्यथा यत् कुर्वन्ति नराधमास्तु सदसद्वेदोक्तिशून्या भृशम्॥ ८॥

आचार कमलाकर का कहना है कि सबसे पहले सूर्य मगवान ने मयासुर को जो बतलाया था वही कुछ समय व्यतीत होने पर ब्रह्मा ने नारद ऋषि को ब्रह्मसिद्धान्त या ब्रह्मपुराण के रूप में बताया। तथा चन्द्रमा ने शौनक मुनि को शौनक संहिता के रूप में और विसष्ठ मुनि ने विसष्ठ संहिता के रूप में माण्डव्य के लिए कहा। सारांश यह है कि जो सूर्य सिद्धान्त में मय की उक्ति या विषय वस्तु है, उसी का शब्दमात्र में भेद है। प्रत्यक्ष आगम की युक्तियों से सुशोमित जो यह ज्योतिषशास्त्र सूर्य सिद्धान्त के रूप में है उसका त्याग करके अर्थात् इसके विपरीत जो वेदोक्त से रहित अधम मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रन्थ रचना करते हैं वे निश्चित असत् वस्तु का प्रतिपादन करते हैं ॥ = ॥

१. ज्यो० नि० १ पृ० ७ श्लो० तदुक्तवचनैः कुर्वे फलग्रन्थं मनोरममिति पाठान्तर-मुपलम्यते ।

२. म० ६५ रलो०।

टिप्पणी—इस कमलाकर की उक्ति से ज्ञात होता है कि ये सूर्यंसिद्धान्त के परम मक्त हैं।

पराशर के मत से ज्योतिषधास्त्र की गुरु शिष्य परम्परा का वर्णन इस प्रकार है—
'नारदाय यथा ब्रह्मा शौनकाय सुघाकरः । माण्डव्यवामदेवाम्यां वसिष्ठो यत्पुरातनम् ॥
नारायणो वसिष्ठाय रोमशायाऽपि चोक्तवान् । व्यासः शिष्याय सूर्योऽपि मयारुणकृते
स्फुटम् ॥ पुलस्त्याचार्यंगर्गोत्रिरोमकादिमिरोरितम् । विवस्त्रता महर्षोणां स्वयमेव युगे
युगे ॥ मैत्रेयाय मयाप्युक्तं गुह्ममध्यात्मसंज्ञकम् । शास्त्रमाद्यं तदेवेदं लोके यच्चातिदुलंमम् ॥८॥

रोमक:--

अब आगे इस सम्बन्ध में रोमकाचार्य ने जो बताया है उसे कहते हैं। ब्रह्मणा गदितं भानोर्भानुना यवनाय यत्। यवनेन च यत्प्रोक्तं ताजिकं तत्प्रकाशितम्।। ९।।

आचार्यं रोमक का कहना है कि जिस शास्त्र को ब्रह्मा जी ने सूर्यं के लिए उपदेश किया वही सूर्यं ने यवनाचार्यंजी को वतलाया तथा यवनाचार्यं ने जिसका प्रतिपादन किया वह ताजिक नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥६॥

सूर्यसिद्धान्ते—

सूर्य सिद्धान्त के आधार पर

दिव्यं ज्योतिर्मंयं ज्ञानं साधु मां परिपृच्छिस । कथितं ब्रह्मणा पूर्वमवशेषं ब्रवीमि ते ॥ १० ॥

सूर्यंसिद्धान्त में सूर्यं की उक्ति मय के प्रति इस प्रकार से है कि तुमने दिव्य ज्योति। मय जिस ज्योतिष शास्त्र को जानने की इच्छा प्रकट की है उसे मैं नि:शेषता से जैसा कि ब्रह्माजी ने प्रथम कहा है बताता हूँ ॥१०॥

और मी नारद ऋषि ने इसकी प्रशंसा में कहा है कि ब्रह्माजी ने इस शास्त्र की रचना पहले क्यों की है।

नारदोपि-

### नारदजी के आधार पर

ैविनैतदिखलं श्रौतस्मातं कर्मं न सिद्धचित । तस्माज्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा रिचतं पुरा ॥ ११ ॥

नारद ऋषि का कथन है कि बिना ज्योतिष शास्त्र के समग्र श्रीत स्मात कियाओं का सम्पादन असंगव होने के कारण ब्रह्माजी ने संसार के कल्याण की कामना से प्रथम इस शास्त्र का निर्माण किया है।।११।।

१. ज्यो ति १ पृ । मृ चि १ प्र २ इलो पी टी ।

### ज्योतिष विभाग

ेसिद्धान्तसंहिताहोराक्ष्पस्कन्धत्रयात्मकम् । ज्योतिश्शास्त्रं विनेतन्न श्रौतस्मार्तं च सिद्धचित ॥ १२ ॥

यह ज्योतिष शास्त्र सिद्धान्त १, संहिता २, होरा ३, इन तीन स्कन्धों में विभक्त है। इन तीनों के विना श्रोत स्मातं क्रियाओं का सिद्ध होना असंमव है।।१२।।

> ज्योतिश्शास्त्रं स्वर्णंगर्भा ज्ज्ञात्वा ब्रह्मा ततो मुनीन् । अध्यापयामास पूनस्तैः पृथिव्यां प्रकाशितम् ॥ १३ ॥

इस ज्योतिष शास्त्र को सुवर्णंगमं से जान कर अर्थात् सृष्टि क्रम में जल में जब शक्ति विशेष बीज का वपन हुआ तो अन्धकार से आवृत गोलाकार सोने का पिण्ड बना। उस पिण्ड में पहले अनिरुद्ध मगवान् की आकृति हुई। यही आकृति वेद में सूर्यं नाम से प्रसिद्ध हुई और प्रथम उत्पन्न होने के नाते आदित्य यह संज्ञा हुई। इससे सिद्ध होता है कि प्रथम सूर्यं मगवान् की उत्पत्ति हुई तथा इनसे ब्रह्माजी ने समझ कर मुनियों को बताया और ऋषियों ने इस भूमण्डल पर प्रकाशित किया।।१३।।

विसष्ठ संहिता में भी कहा है 'ज्योतिश्वास्त्रं समग्रं प्रथमपुरुपतः स्वर्णगर्भाद् विदित्वा, पूर्वं ब्रह्माः'' १ अ० २ रुलो० ॥१३॥

अब इस ज्योतिष शास्त्र की वेदाङ्गता को या यों जानिये कि यह वेदों के अङ्गों में कौन सा अङ्ग है और इसकी वेदाङ्गता में क्या कारण है, तथा वेदाङ्ग नाम से कौन २ से अङ्ग हैं, एवं इस शास्त्र को वेदाङ्गों में उत्तम बनने का कारण क्या है। इसे मास्कराचायं के सिद्धान्त-शिरोमणि ग्रन्थ से बता रहे हैं।

वेदाङ्गत्वनिरूपणम् । इदानीं ज्योतिषशास्त्रस्य वेदाङ्गत्वं निरूप्यते भास्क-रीयसिद्धान्ते—

### भास्कर के आघार पर वेदाङ्गत्व कारण

वेदास्तावद्यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु विकालाश्रयेण ।
शास्त्रादस्मात्कालबोधो यतः स्याद्वेदाङ्गत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात् ॥१४॥
वेदों में या वेद में प्रायः यज्ञ कमों का ही वर्णन है, और यज्ञादि कमें काल के आधीन होते हैं। इस शास्त्र से काल या समय का ज्ञान होता है। इस ज्योतिष शास्त्र में शुमाशुम काल विवेचन है। शुम समय में किया हुआ कार्यं फलीभूत होता है व अशुम काल में विहित कमें फल से रहित होता है। इसलिये इसकी गणना वेदाङ्कों में की गई है।।१४॥

१. मु० चि० १ प्र० २ क्लोक० पी० टी०।

२. सि॰ शि॰ म॰ का॰ ९ श्लो॰।

विशेष--ज्योतिष वेदाङ्ग में क्लोक का द्वितीय चरण 'कालानुपूर्वी विहिताश्च यज्ञः।' इस रीति से उपलब्ध है। तथा वृद्धवसिष्ठ सिद्धान्त में केवल चतुर्थं चरण में भेद ऐसा प्राप्त है 'वेदाङ्गमुख्यत्वमितः प्रसिद्धम्'।।१४।।

अन्य भी विसष्ठ संहिता में—'क्रतुक्रियायं श्रुतय: प्रवृत्ताः कालाश्रयास्ते क्रतवो निरुक्ताः। शास्त्रादमुष्मात् किल कालवोघो वेदाङ्गताऽमुष्य ततः प्रसिद्धाः' १ अ० ४ इलो०। इसी प्रकार से सिद्धान्तशेखर में भी वाक्य है।।१४॥

### षड् वेदाङ्गों के नाम तथा संज्ञा

ैशब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ । या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्ययं छन्द आद्यैर्वुधैः ॥१४॥ व्याकरण = मुख । आंख = ज्योतिष । कान = निरुक्त । हाथ = कल्प । नाक = शिक्षा । पैर = छन्द ये ६ अङ्ग हैं ॥१५॥

वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त में भी कहा है 'छन्दः पादी शब्दशास्त्रं च वक्त्रं कल्पः पाणी ज्योतिषं लोचने च। शिक्षा घ्राणं श्रोत्रमुक्तं निकक्तं वेदस्याङ्गान्याहुरेतानि षड्धा' १ अ० ७ श्लो०।।१५॥

विसिष्ठ संहिता में भी इन्हीं अङ्गों का वर्णन है 'छन्दः पादौ शब्दशास्त्रं च वक्त्रं कल्पः पाणी ज्योतिषं चक्षुषी च। शिक्षा घ्राणं श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं वेदस्याङ्गान्याहुरेतानि षट् च'।। १५।।

सिद्धान्तशेखर में विसष्ठ संहिता के अनुरूप ही है। १ अ० ५ श्लो० ॥ १५॥ अब आगे इस ज्योतिष शास्त्र की वेदाङ्गों में उत्तमता क्यों हैं, इसे बताते हैं।

### वेदाङ्गों में श्रेष्टता

<sup>२</sup>वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । संयुतोऽपीतरैः कर्णनासादिभिश्चक्षुषाङ्गेन हीनो न किञ्चित्करः ॥१६॥

यह ज्योतिष शास्त्र वेदाङ्गों में नेत्र स्वरूप है। कोई भी जन कान नाक व मुख से युत होकर यदि आँखों से रहित होता है तो कुछ भी काय करने में असमर्थता का अनुभव करता है। अतः ज्योतिष शास्त्र के विना संसार का शुभाशुभ ज्ञान न होने से इसकी प्रथमता मानी गई है।। १६।।

वृद्धविषठिसिद्धान्त में भी कहा है 'वेदस्य चक्षुः किल शास्त्रमेतत् प्रधानताऽङ्गेषु ततोऽर्थंजाता । अङ्गेर्युतोऽन्यैः परिपूर्णंमूर्तिश्चक्षुविहीनः पुरुषो न किस्बित्' ॥१६॥ तथा विस्ठ संहिता में व सिद्धान्त शेखर में इसी प्रकार से पाठ है ॥ १६॥

१. सि० शि० म० का० १० रलो०।

२. सि॰ शि० म० का० ११ रलो०।

अब आगे इस ज्योतिषशास्त्र की वेदाङ्गों में उत्तमता सिद्ध होने के नाते इसको ब्राह्मण ही जानने का अधिकारी होता है, इसे बताते हैं।

अतः वेदाङ्गत्वादवश्यमध्येतन्यं द्विजैरेव उक्तम् । ब्राह्मणपाठेऽधिकारः—

बाह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार
ैतस्माद् द्विजैरध्ययनीयमेतत्पुण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वम् ।
यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्यक् धर्मार्थंकामान् लभते यशस्च ॥ १७॥
इस पुण्य जनक वेदाङ्ग रूप परम तत्त्वात्मक व रहस्यात्मक ज्योतिषश्चास्त्र पढ़ने का
अधिकारी ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण इस शास्त्र को जानने वाला है। वह अच्छी तरह
से धमं अर्थं काम और यश को प्राप्त करता है।। १७॥

विशष्ट जो के आधार पर भी

विसिष्ठोपि— अध्येतव्यं ब्राह्मणैरेव तस्मात् ज्योतिश्शास्त्रं पुण्यमेतद्रहस्यम् । एतद्वुध्वा सम्यगाप्नोति यस्मादर्थं धर्मं मोक्षमग्रयं यशश्च ॥ १८॥ विस्ष्ठ मृनि ने भो कहा है कि इस श्रेष्ठ वेदाङ्गरूपी ज्योतिषशास्त्र को अच्छी तरह से ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिये । क्योंकि इसके अध्ययन से वित्र धर्मं, यश और मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थं होता है ॥१८॥

आगे अब इस ज्योतिषशास्त्र की वेदाङ्ग में गणना होने के नाते शूदादि को पढ़ाना नहीं चाहिये इसे बताते हैं।

> अथ वेदाङ्गस्वाच्छूद्राद्यध्ययने निषेधः शूद्रादि को पढ़ाने में निषेध

रनेहाद्वा लोभतो वापि शूद्रं पाठयति द्विजः। स याति नरकं घोरं यावदाभूतसंप्लवम्॥१९॥

जो ब्राह्मण प्रेम में वैषकर या लोम में आकर किसी शूब के लिये इसे बताता है वह ब्राह्मण घनघोर नरक में तब तक निवास करता है जब तक मृष्टि रहती है ।।१६॥

<sup>3</sup>लग्नं ददाति यः शूद्रो सकृत्षोडशकर्मणाम् । अधो युगसहस्राणि जायते श्वानयोनिषु ।। २० ॥

जो शूद्र इस ज्योतिष शास्त्र को जानकर यदि सोलह संस्कारों में एक बार भी लग्न देता है अर्थात् शुम मुहूत का उपदेश करता है वह एक हजार युग पर्यन्त कुत्ता योनि में निवास करता है ॥ २०॥

१. सि॰ शि॰ म॰ का १२ क्लो॰।

२. व० सं० १ प्र० ७ रलो०।

३. मु० चि० १ प्र० २ इलो० पी० टी• ।

ैसम्यगाचारयुक्तोऽपि यः शूद्रः सर्वशास्त्रवित् । वर्जयेद्वचनं तस्य कपालस्थोदकं यथा॥२१॥

जो कि समस्त शास्त्रों का जानकार तथा सदाचरण से युक्त मी शूद्र वचन देता है उसकी वाणी का त्याग करना चाहिये। जैसे कपाल या यों समिक्षिये कि खोपड़ो में रखे हुए जल का उपयोग नहीं होता है।। २१।।

विशेष—मुहूर्तचिन्तामणि १ प्र० २ रुलो० की पीयूषधारा टीका में 'स्नेहाल् लोमाच्च मोहाच्च यो विप्रोऽज्ञानतोऽपि वा। शूद्राणःमु एदेशं तु दद्यात् स नरकं व्रजेत्' है ॥ १९-२१॥

अव आगे ज्योतिष चास्त्र का आदेश देने वाले त्राह्मण की प्रशंसा की है। या यों समझिये कि ब्राह्मण ही इसका उपदेश करने का अधिकारी है।

विप्रवाक्यप्रशंसा-

बाह्मण वचन की प्रशंसा दुष्टो वापि विशिष्टो वा मूर्खी वा पण्डितोऽपि वा । साक्षाद्विप्रः परं दैवं विप्रवाक्यं सदा शुचिः॥ २२॥

यदि विप्रवालक दुष्ट, अशिष्ट, मूर्खं या पण्डित मी हो तो परम देवता होने के नाते उसके वचन पवित्र होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि एक मात्र ब्राह्मण ही उपदेश का अधिकारी है।। २२।।

अब आगे याज्ञवल्क्य ऋषि के वचन से विद्या व धर्म के जो चौदह स्थान होते हैं उन्हें और मनु के मत से ६ स्थान होते हैं। उनका विवरण आगे स्पष्ट है।

याज्ञवल्क्यः--

याज्ञवल्क्य के आधार पर

<sup>२</sup>पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ २३॥ याज्ञवल्य के कथन से पुराण, न्याय, मीमांसा, घर्मशास्त्र ६ वेदाङ्ग और चार वेद

ये विद्या और धर्म के स्थान हैं ॥२३॥

³वृद्धमनु:—

वृद्ध मनु के आघार पर

वेदोपवेदवेदाङ्गमीमांसा वेदसंहिताः। पुराणानि च धर्मस्य स्थानान्याहुः षडेव हि ॥ २४॥

मनु ऋषि का कहना है कि १ वेद, २ उपवेद, ३ वेदा ङ्ग, ४ मोमांसा, ५ वेद-संहिता और छठा पुराण ये षडङ्ग विद्या व धर्म के स्थान हैं ॥ २४ ॥

१. मु॰ चि॰ १ प्र॰ २ रलो॰ पी॰ टी॰।

२. ज्यो॰ नि० २ पृ० ४ इलो॰।

३. ज्यो० नि० २ पृ० ५ रलो०।

अब आगे इस ज्योतिष शास्त्र का किस हेतु से जन्म हुआ। या यों समझिये इसकी जगत में क्या आवश्यकता है, इसे बताते हैं।

मनु:---

मनु के आघार पर ज्योतिष का प्रयोजन

ैयज्ञाध्ययनसङ्क्रान्तिग्रहषोडशकर्मणाम् । प्रयोजनं च विज्ञेयं तत्तत्कालविनिर्णयम् ॥ २५ ॥

यज्ञ, पढ़ना, ग्रहों का संक्रमण और सोलह संस्कारों के समय का निर्णय इस शास्त्र से होता है। यही इसके निर्माण का मुख्य प्रयोजन ज्ञात होता है। क्योंकि काल का शुमाशुम ही इस में विणित है।।२५॥

अब आगे इस शास्त्र की प्रत्यक्षता की बताते हैं।

<sup>२</sup>अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम् । प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्राकौँ यत्र साक्षिणौ ॥ २६ ॥

ज्योतिष शास्त्र को छोड़कर समस्त शास्त्र अप्रत्यक्ष हैं और उनमें केवल विवाद मात्र है। इसमें सूर्य व चन्द्रमादि ग्रहण की प्रत्यक्ष होने से इसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहा जाता है। ।। २६ ।।

अनुभूतिप्रदं नाम ज्योतिषं शास्त्रमुत्तमम् । निगमान्निर्गंतं लोके वन्दां विजयतेतराम् ॥ २७ ॥

विश्वास को देने से इस शास्त्र की अन्य शास्त्रों से उत्तमता वर्णित है। क्योंकि संसार में इसका निर्गमन वेद से हुआ है, इसलिए यह सर्वोपरि शास्त्र माना जाता है।। २७।।

मूलसूत्रे—

### मूलसूत्र के आधार पर

<sup>3</sup>यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूघ्न्यंवस्थितम् ॥ २८ ॥

मूलसूत्र में कहा है कि जैसे मोरों की चुटिया और सर्पों की मणि मस्तक पर होती है उसी प्रकार षडक्तों में ज्योतिष शास्त्र ऊपर है अर्थात् श्रेष्ठ है।। २८।।

४ ज्योतिषे ग्रहणं सारं गारुडे विषभक्षणम् । शैवे घटवती दीक्षा कौलवे ग्रहनिग्रहौ ॥ २९ ॥

१. ज्यो विव २ पृव १३ इलो ।

२. ज्यो० नि० २ पृ० २१ वंलो०।

३. मु॰ चि॰ १ प्र॰ २ व्लो॰ पी॰ टी॰।

४. ज्यो॰ नि॰ २ पृ० २३ इलो॰।

इस शास्त्र में प्रत्यक्ष विश्वास दिलाने वाला ग्रहण, गारुड शास्त्र में विष (जहर) मक्षण, शैव सम्प्रदाय में घटवती दीक्षा खौर कौल शास्त्र में ग्रह निग्रह प्रत्यक्ष प्रतीति दायक हैं ॥ २६ ॥

आगे मन्वथं मुक्तावली नामक ग्रन्थ के पक्ष से चारों वणं, तीनों लोक, चारों आश्रमादि समस्त पदार्थों का ज्ञान वेद से होता है, इसे बताते हैं।

मन्वर्थं मुक्तावल्याम्—
'चातुर्वं प्यास्त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिद्ध्यति ॥ ३० ॥
'पितृदेवमनुष्याणां वेदचक्षुः सनातनम् ।
तच्चक्षुज्योंतिषं शास्त्रं दिव्यं ज्ञानमतीन्द्रियम् ॥ ३१ ॥
दिव्यं ज्ञानमिदं विष्रैः श्रौतस्मार्तं क्रियापरैः ।
वेदवत्पठनीयं हि कर्मं पाकप्रकाशकैः ॥ ३२ ॥

आगे अब इस शास्त्र का कौन अनिधकारी है या यों समझिये इसे किसको नहीं वताना चाहिए इसे बतलाते हैं।

> <sup>3</sup>धूर्तंदुर्जंनदुर्द्देषिकृतघ्नानां कदाचन । न प्रकाश्यमिदं शास्त्रं रहस्यं केवलं यतः ॥ ३३॥ <sup>४</sup>गारुडे भूतवादे च ज्योतिषे वैद्यके तथा। कारणं प्रत्ययस्तत्र न तु शब्दविचारणा॥ ३४॥

मन्वर्यं मुक्तावली में विणित है कि चारों वणं, तीनों लोक, चारों आश्रम, अतीतं, वर्तमान और मिविष्य ये सब वेद से सिद्ध होते हैं। पितर, देवता और मनुष्यों का सनातन वेद आँख हैं और वेद का नेत्र स्वरूप, अतीन्द्रिय, दिव्यज्ञान ज्योतिष शास्त्र है। इस शास्त्र का वेद की तरह श्रुति, स्मृति, प्रतिपादित कार्यों में तल्लीन कर्मदशा कहने वाले ब्राह्मणों को अध्ययन करना चाहिए।। ३०-३२॥।

ठग, दुष्ट, बुरा, द्वेष करनेवाला और कृतष्त को इस शास्त्र का उपदेश इसलिए नहीं करना चाहिए कि यह रहस्यमय शास्त्र है ॥ ३३ ॥

समरसार में कहा है—'नैतद्देयं दुर्विनीताय जातु ज्ञानं गुप्तं तद्धि सम्यक्फलाय । अस्थाने हि स्थाप्यमानैव वाचां देवी कोपान्निदंहेन्नो चिराय' (४ रलो०)

१. ज्यो नि० ३ पृ० २७ रलो ।।

२. ज्यो० नि० ३ पृ० २८-२६ इलो०।

३. ज्यो० नि० १ पृ० ६ इलो०।

४. ज्यो० नि० २ पृ० २२ इलो०।

तथा सिद्धान्तशिरोमणि में भी-'नैतद्देषिकृतघ्नदुर्जनदुराचाराचिरावासिनां, स्यादायुः सुकृतक्षयो मुनिकृतां सीमामिमामुज्झतः' (गो॰ छे॰ ६ रलो॰)

गारुड, मृतवाद, ज्योतिष और वैद्यक में विश्वास ही कारण है। इनमें शब्द का विचार नहीं है ॥ ३४ ॥

वितामहः—

पितामह के आधार पर

'पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदचिकित्सितम्। आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः॥ ३५॥

पितामह जी ने बताया है कि पुराण, मनु, धर्म, साङ्गवेद और आयुर्वेद ये चारों आज्ञासिद्ध हैं। इसलिए किसी कारण वश इनका हनन नहीं करना चाहिए।। ३५॥

विशेष - यहाँ पर ग्रन्थ में - 'पुराणं नवमो धर्मः' यह पाठ दिया है जो उचित नहीं है। क्यों कि इसका अर्थ ठीक नहीं होता है और ग्रन्थान्तर में भी यह पाठ नहीं मिलता है ॥ ३४ ॥

वराहिमहिर के आधार पर देवज्ञ का लक्षण २(मुनि) विरचितमिदमेतद्यच्चिरन्तनेनाधुनिककृत्यम् । <sup>3</sup>त्ल्येऽर्थेऽक्षरभेदादमन्त्रके का विशेषोक्तिः ॥ ३६ ॥

जो कि प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है वही यथार्थ है, और मनुष्यों के द्वारा वर्णित यथार्थ नहीं है, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। क्योंकि मन्त्रात्मक से मिन्न शास्त्र में अर्थ की तुल्यता रहने से केवल अक्षर मात्र का भेद रहने पर क्या विशेषता हो सकती है अर्थात् कुछ भी नहीं ॥ ३६ ॥

विशेष--ग्रन्थ में यह पद्य इस प्रकार से है 'विरचितमिदमेतद्यच्चिरन्तनेनाधुनाधु-निककृत्यम् । तुल्पेर्थेक्षरभेदो दमात्रके का विशेषोक्तिः' (१अ० ३ २लो०) ॥ ३६ ॥

४धरणिमुतदिवसवारो न शुभकृदिति यत्पितामहेनोक्तम्। कुजदिनमनिष्टमिति वा कोऽत्र विशेषो नृदिन्यकृतेः ॥ ३७ ॥

जैसे ब्रह्माजी के रचित ग्रन्थ में 'घरणिसुतदिवसवारो न शुमः' और मनुष्यकृत ग्रन्थ में 'कुजदिनमनिष्टम्' ऐसा लिखा है। इन दोनों का अर्थ तो एक ही है, केवल अक्षरों का ही भेद है। मनुष्य कृत से मुनिकृत में क्या विशेषता है, अर्थात् कुछ मी नहीं है ॥ ३७ ॥

१. ज्यो० नि० ३ पृ० २४ रलो०।

२. वृ० सं० १ अ० ३ रलो०।

३. तुल्येर्थेक्षरभेदोदमात्रके ग्र॰ पा०।

४. वृ० सं० १ अ० ४ रलो०।

आर्ष्ट्रिषेणि:--

#### आष्ट्रिषेणि के आघार पर

क्षारादिसन्तापैर्हेम्नोऽधिकतरद्युतिः। तथैव नूतनोपायैः शास्त्रं निर्मलतां व्रजेत् ॥ ३८॥ आष्टियेणि मनि का वचन है कि जैसे सुहागादि से सोने को तपाने पर अधिकतर चमक आ जाती है। वैसे ही नवीन उपायों से शास्त्र निर्मेल होता है।। ३८।।

भो वृधाधनिकविप्रनिर्मितं शास्त्रमेतदिति मावजीगणः। केवलं तु कृत एव सूरिभिर्भाषितस्य मिथतार्थसंग्रहः ॥ ३९॥ अजी पंडितजी महाराज यह आधुनिक विद्वान का निर्मित है ऐसा मन में विश्वास मत करो । यह तो केवल मुनियों द्वारा प्रसिद्ध कथित का ही सङ्ग्रह है ॥ ३६ ॥ इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने ज्योतिषशास्त्र-

प्रशंसा नाम प्रथमं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीनजी द्वारा रचित वृहद्देवज्ञरञ्जन नामक सङ्ग्रह ग्रन्थ का प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥१॥ इति श्री मथरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरलीधरचतुर्वेदकृता वृहद्दैवज्ञरञ्जनसङ्ग्रहग्रन्थस्यादिमप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात् ।।१॥

१. ज्यो० नि० २ पृ० १७ इलो०।

ज्यो० नि० ३ पृ० २६ रलो०।

# अथ दैवज्ञलक्षणं नाम द्वितीयं प्रकरणम्

अब आगे इस दूसरे प्रकरण में दैवज के लक्षण अर्थात् दैवज नाम किसका होता है या यों समझिए कि दैवज नाम से कौन पुकारा जाता है या इस नाम का अधिकारी कौन होता है या किन-किन पदार्थों का जानकार — दैवज होता है। तथा दैवज का क्या लक्षण है और इसमें क्या-क्या दोष होता है, एवं यह प्रशंसनीय क्यों होता है अर्थात् जनसमुदाय में इसकी प्रतिष्ठा किस लिए होती है। इन समस्त बातों का विवेचन पाठक आगे चलकर स्वयं ही पढेंगे।

नारदः--

देवज्ञ का लक्षण नारदमुनि के वाक्य से
स्कन्धत्रयात्मकं शास्त्रमाद्यं सिद्धान्तसंज्ञकम् ।
द्वितीयं जातकं स्कन्धं तृतीयं संहिताह्वयम् ॥ १ ॥
श्विस्कन्धज्ञो दर्शनीयः श्रोतस्मार्तिक्रयापरः ।
निर्दाम्भिकः सत्यवादी दैवज्ञो दैववितिस्थरः ॥ २ ॥

नारद ऋषि का कहना है कि यह ज्योतिष विद्या तीनों मागों में विमक्त है। इसके प्रथम माग को सिद्धान्त, दूसरे स्कन्ध को जातक, तीसरे स्कन्ध को संहिता नाम से पुकारा जाता है। इन उक्त तीनों स्कन्धों को जो अच्छी तरह जानता है तथा देखने में स्वरूप से (सुन्दर), श्रुति (वेद स्मृति) (धर्मशास्त्र) प्रतिपादित कार्यों का करने वाला, अहङ्कार से रहित, सच बोलनेवाला, स्थिरात्मा और नियमों का जाता दैवज्ञ होता है।। १-२।।

अत्रि:-

अब आगे अति ऋषि के वचन से दैवज के लक्षणों को बताते हैं।

शान्तो विनीतः शुद्धात्मा देवब्राह्मणपूजकः।
विमुखः परिनन्दासु वेदपाठी जितेन्द्रियः॥३॥
देवताराधनासकः स्वरशास्त्रविशारदः।
सिद्धान्तसंहितावेत्ता जातके च कृतश्रमः॥४॥
प्रश्नज्ञः शकुनज्ञश्च प्रशस्तो गणकः स्मृतः।
प्रमाणं वचनं तस्य भवत्येव न संशयः॥५॥

अत्रि मुनि का कहना है कि शान्त चित्त, नम्रता से युक्त, विशुद्ध अन्तः करण वाला, देवता व ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, पराई निन्दा से पृथक्, वेद पढ़ने

१. ज्यो॰ नि०३ पृ०१ रलो॰।

वाला, इन्द्रियों को वश में करनेवाला, देव पूजा में लीन, स्वरशास्त्र में निपुण, सिद्धान्त व संहिता का जानकार, जातकशास्त्र में परिपूण, प्रश्न एवं शकुन शास्त्र का जाता, प्रसिद्ध गणक या ज्योतिषी वा दैवज्ञ होता है ।।३-५।।

विशेष—यहाँ पर यह जानने की इच्छा होती है कि दैवज्ञ राज्द किस रीति से निष्पन्न होता है। इसका उत्तर यह है कि 'दैवं दिष्टं मागवेयं माग्यं स्त्री नियति-विधिः' इस वाक्य से देव से प्राप्त को या माग्य से प्राप्त होने वाले को या पूर्वीजित शुमाशुम को जो जानता है या यों समझिये संवत् का जानने वाला या ज्योतिष शास्त्र का अच्छी रीति से जानने वाला दैवज्ञ या गणक होता है।।३—५॥

ेकोमुद्याम्—

आगे अब कौ मुदी नामक प्रन्थ में विणत दैवज्ञ के लक्षण को बताते हैं।

व्यक्ताङ्गं फलकालवित्सुकृतवान् पूर्वापरस्मारकः पाटीकुट्टकबीजशास्त्रकुशलः सिद्धान्तवित्प्राञ्जलिः। भिन्नाभिन्नसवर्णनानुगुणने भूयो महानुद्यमी धीकोटचादिरहस्यवित्स गणकः श्लाघ्यो विदां संसदि॥ ६॥

कौ मुदी में कहा है कि व्यक्त शरीरावयव वाला, फल समय का वेत्ता, पुण्य-वान्, आगे पीछे का ख्याल करने वाला, पाटी, कुट्टक व बीज गणित शास्त्र में निपुण, सिद्धान्त ज्योतिष का सुन्दर जानने वाला, मिन्न, अमिन्न, सवर्णन, गुणन में बार २ बड़ा उद्योगी, धीकोटशादि ग्रन्थों के रहस्य को जानने वाला विद्वत्समाज में प्रशंसा करने के योग्य होता है ॥६॥

विशेष—दैवज्ञ कौन होता है इसके विषय में वृहत्संहिता में जो बताया है अर्थात् दैवज्ञ का क्या लक्षण होता है। इसे पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ बताया जा रहा है।

वृहत्संहिता में कहा है कि सौर, सावन, नाक्षत्र, चान्द्र इन चारों मास मानों को और अधिक मास, क्षयमास इनकी उत्पत्ति कारणों को जानने वाला सौर सूर्य के एक अंग्र मोग्यकाल को एक सौर दिन, सूर्योदय से अग्रिम सूर्योदय तक एक सावन दिन, नक्षत्रोदय से नक्षत्रोदय काल तक एक नाक्षत्र दिन और एक तिथि मोग काल को चान्द्र दिन कहते हैं।

प्रमव आदि साठ संवत्, तदन्तर्गत, युग, वर्ष, मास, दिन, होरा इनके स्वामियों का प्रवर्तन और निवृत्ति का जानने वाला, अनेक शास्त्रों में विणत सौर आदि मानों में यथार्थ व अयथार्थ का विचार करने में चतुर, सिद्धान्तों में सौर आदि मानों के भेद, अप निवृत्ति भेद, सम मण्डल प्रवेश कालिक अंशों के भेद और छाया जल यन्त्र से हग्गणितैक्य इनको जानने में चतुर, सूर्यादि ग्रहों के शीघ्र, मन्द, दक्षिण, उत्तर,

१. ज्यो० नि० ३ पृ० २ इलो०।

नीच और उच्च गितयों के कारणों को जानने में निपुण, सूर्यं चन्द्र के ग्रहण में स्पर्धं, मोक्ष, इनके दिग्ज्ञान, स्थिति, विभेद, वर्णं, देश, मावी ग्रह समागम व ग्रह संग्राम का कहने वाला, प्रत्येक ग्रहों के योजनात्मक कक्षा प्रमाण व प्रत्येक देशों का योजनात्मक देशान्तर जानने में कुशल, भूमि, नक्षत्रों के भ्रमण तथा संस्थान, अक्षांश, लम्बांश, खुज्या चापांश, चरखण्ड, राश्युदय, छाया, नाडी, करण आदि के क्षेत्र, काल और करण को जानने वाला, कसौटी, आग और शाण से परीक्षित शुद्ध सुवर्णं की मांति अतिशय स्वच्छ शास्त्र का वक्ता, अनेक प्रकार के सयुक्तिक प्रश्न भेदों को जानने से निश्चयात्मक ज्ञान वाला देवज होता है। (वृ० सं० २ अ० ४-१२ श्लोक)। | ६।।

निश्चयात्मक ज्ञान वाला दैवज होता है। (वृ० सं० २ अ० ४-१२ श्लोक)। ६।। अभी-अभी आप ज्ञात कर चुके हैं कि उक्त लक्षणों से युक्त ही दैवज्ञ या ज्योतिषी होता है। आगे अब यह बताया जाता है कि उसमें ये ये बातें नहीं होनी चाहिये। या यों समझिये कि दैवज्ञ के ये दोष हैं अर्थात् इनके रहने पर दैवज्ञ नहीं हो सकता है।

अथ देवजदोषाः-

#### दैवज्ञ दोष का ज्ञान

विश्रुतो विधनो लुब्धः कुचैलः कर्कशः शठः।
कुष्ठी च बिधरश्चान्धः पङ्गुनिष्ठुरभाषकः॥ ७॥
बन्धुद्विट् वकवृत्तिश्च सदाचारविवर्जितः।
कृतादेशो न सर्वत्र प्रष्टव्यो नैव दैववित्॥ ८॥

शास्त्रहोन, दरिद्री, लोमी, दूषित (मैले कुचैले) वस्त्रधारी, कठोर, धूर्त, कोढ़ी, बिहरा, अन्धा, लेंगड़ा, बुरा बोलने वाला, कुटुम्बियों का विरोधी, बगला की वृत्ति वाला, अच्छे आचरणों से होन यदि दैवज्ञत्व का अभिमान करता हो तो उससे कहीं भी कुछ भी नहीं पूछना चाहिये। क्योंकि इन दोषों से युक्त होने के नाते वह दैवज्ञ नहीं होता है।। ७-८।।

ग्रन्थान्तर में कहा है, हिंसादम्मानृतस्तेयद्विष्टानिष्टविवर्णितम् । नरेन्द्रहितमक्रोधं श्रेष्ठं कालविदं विदः ॥ ७-८ ॥

आगे अव दैवज्ञ प्रशंसनीय होता है तथा इसके न रहने पर क्या-क्या कठिनाई होती है व इस शास्त्र का ज्ञाता स्वगं प्राप्ति करके नरकों से छुटकारा पाता है एवं साथ-साथ जनता का मला उनके शुभाशुम को बताकर करता है।

वराहः-

## वराह के आधार पर

अप्रदीपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नभः। तथा सांवत्सरो लोके भ्रमत्यन्घ इवाध्वनि॥९॥

आचार्यं वाराह ने कहा है कि जैसे रात्रि दीपक के विना तथा आकाश सूर्य रहित होने पर सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार राजा भी बिना ज्योतिषी के भवाटवी में अन्वे की माँति घूमता ही रहता है।। ६।।

१. वृ० सं० २ अ० २४ ६लो०।

गुरु:—

गुरु के आधार पर दैवज्ञो दैववत्पूज्यो सर्वंकार्येषु वृत्रहन्। यो दैवज्ञमनुज्ञाय किमु कुर्यात्स नश्यति॥१०॥

वृहस्पित का कहना है कि देवता की तरह समस्त कार्यों में दैवज्ञ की पूँजा करनी चाहिये। जो दैवज्ञ का तिरस्कार करके कार्यं करता है वह मनुष्य नाद्य को प्राप्त होता है।।१०।।

दैवं पुरस्कृतं कर्मं भवेदुत्सवमैहिकम् । दैवज्ञस्थितिमन्याय पृष्टं नाशनमिच्छति । तस्मात्संपूज्य दैवज्ञं श्रुत्वा कुर्यात्सदा क्रियाम् ॥ ११ ॥

दैवज्ञ के द्वारा उपिदष्ट कार्य यहाँ पर उत्सव के रूप में होता है। अर्थात् सकुशल कार्य की समाप्ति अनायास से ही हो जाती है। एवं जो ज्योतिषी का अपमान करके या अन्याय से पूँछ कर कार्यारम्म करता है वह नष्ट होता है। इसिल्ये दैवज्ञ की पूँजा करके उसके आदेश को जान कर सर्वेदा कार्य करना चाहिये।।११।।

वराह:--

## वराह के आधार पर

ैनासांवत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता । चक्षुर्भूतो हि यत्रैषां पापं तत्र न विद्यते ॥ १२ ॥

आचार्यं वराह ने कहा है कि यदि ऐश्वयं की निरन्तर वृद्धि करनी हो तो जिस स्थान पर दैवज्ञ हो वहीं निवास करना चाहिये। अर्थात् जिस नगर ग्रामादि में ज्योतिषी न हो वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिये। क्योंकि ज्योतिषी जिस स्थान पर रहता है वहाँ पर पाप की सत्ता का अमाव होता है।।१२।।

अन्य भी जो दैवज की प्रशंसा में बताया है अब उसे बतलाते हैं।

रग्रन्थतश्चार्थंतश्चैव कृत्स्नं जानाति यो द्विजः । अग्रभुक्स भवेच्छाद्धे पूजितः पंक्तिपावनः ॥ १३ ॥

जो द्विज ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी सम्पूर्ण शब्दार्थं को जानता है वह श्राद्ध में सर्वप्रथम भोजन कराने के लायक, पंक्ति को पवित्र करने वाला समादरणीय होता है ॥१३॥

१. बृ० सं० २ अ० २७ इलो०।

२. वृ० सं० २ अ० २६ इलो०।

## राजा के पास रहने योग्य दैवज्ञ

भ्यस्तु सम्यग्विजानाति होरागणितसंहिताः। अभ्यर्च्यः स नरेन्द्रेण स्वीकर्तव्यो जयैषिणा॥१४॥

जय की इच्छा करने वाले राजा को होरा, गणित, संहिता इन तीनों स्कन्धों को अच्छी तरह जानने वाले दैवज्ञों की पूँजा करनी चाहिये और उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिये ॥१४॥

#### दैवज्ञ की अन्य प्रशंसा

<sup>२</sup>न सांवत्सरपाठी च नरकेषूपपद्यते । ब्रह्मलोकप्रतिष्ठां च लभते दैवचिन्तकः ॥ १५ ॥ <sup>3</sup>न तत्सहस्रं करिणां वाजिनां च चतुर्गुणम् । करोति देशकालज्ञो यथैको दैवचिन्तकः ॥ १६ ॥

ज्योतिषशास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता तथा ज्योतिष शास्त्र का चिन्तन करने वाला पुरुष ब्रह्मालोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ।।१५।।

देश काल को जानने वाला एक दैवज जो काम करता है, वह हजार हाथी और चार हजार घोड़े नहीं कर सकते हैं ॥१६॥

# आस ज्योतिषी की प्रशंसा

४न तथेच्छिति भूपतेः पिता जननो वा स्वजनोऽथ वा सुहृत्। स्वयशोऽभिविवृद्धये यथा हितमाप्तः सबलस्य दैविवत्।।१७॥ अपना यश बढ़ाने के लिये ज्योतिषी जिस तरह राजा का शुम सोचता है उस तरह उसके माता, पिता, स्वजन और मित्र मी अच्छाई की ओर अग्रसर नहीं होते हैं।।१७॥

#### अन्य प्रशंसा

भमुहूर्तंतिथिनक्षत्रमृतवश्चायनं तथा। १ अरण्ये व्याकुलानि स्युर्नं स्यात्सांवत्सरो यदि ॥ १८ ॥ १ तस्माद्राज्ञाधिगन्तव्यो विद्वान् सांवत्सरोऽग्रणीः। जयं यशः श्रियं भोगान् श्रेयश्च समभीप्सता ॥ १९ ॥

१. वृ० सं० २ अ० ३६ रलो०।

२. वृ० सं० २ अ० २८ रलो०।

३. वृ० सं० २ अ० ३७ रलो०।

४. वृ० सं० २ अ० ३९ इलो०।

४. बृ० सं० २ अ० २५ रलो०।

६. सर्वाष्येवाकुलानि ।

७. वृ० सं० २ अ० २६ रलो०।

यदि ज्योतिषी न हो तो मुहूर्तं, तिथि, नक्षत्र, ऋतु, अयन आदि सव विषय उलट-पलट हो जाते हैं ॥१८॥

इसलिए जय, यश, श्री, मोग और मङ्गल की इच्छा करने वाले राजा को चाहिये कि विद्वान्, श्रेष्ठ ज्योतिषी के पास जाकर अपना मविष्य पूछे।।१९।।

गर्गः--

#### गर्ग के आधार पर

ैक्टरस्नाङ्गोपाङ्गकुशलं होरागणितनैष्ठिकम् । यो न पूजयते राजा स नाशमुपगच्छति ॥ २० ॥ <sup>२</sup>वनं समाश्रिता येऽपि निर्ममा निष्परिग्रहाः । अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदम् ॥ २१ ॥ <sup>३</sup>म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम् । ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते कि पुनर्देवविद्द्विजः ॥ २२ ॥

आचार्यं गर्गं ने कहा है कि जो राजा समस्त प्रकार से कुशल, होरा शास्त्र और गणित में प्रवीण ज्योतिषी की पूँजा नहीं करता वह विनाश को प्राप्त करता है ॥२०॥

विशेष — उपाङ्ग किसे कहते हैं 'अधिकृत्य ग्रहक्ष्यादि जगतो येन निश्चय: । तदङ्ग-मुत्तमं विन्दादुपाङ्गं शेषमुच्यते' ( वृ० सं० २ अ० २२ श्लो० मट्टो० )।२०।।

वन में रहने वाले, ममता से हीन और किसी से कुछ मी न लेने की इच्छा वाले पुरुष भी ग्रह, नक्षत्र आदि को जानने वाले दैवज्ञ से पूँछते हैं ॥२१॥

जिन म्लेच्छ यवनों के पास यह ज्योतिष शास्त्र रहता है वे भी जब मुनियों की तरह पूजित होते हैं, तो दैवज्ञ ब्राह्मण को क्या बात अर्थात् उनकी पूँजा तो निश्चित होती है ॥२२॥

ज्योतिषे ताजिकाचार्या उक्ताः।

अव आगे इस शास्त्र में कुछ ताजिक आचार्य हुए हैं। उनके नाम बताते हैं। यहाँ यह प्रश्न सामने आता है कि ताजिक क्या। उत्तर में प्रथम प्रकरण में बतला चुके हैं कि ब्रह्माजी ने जिसका उपदेश सूर्य के लिए किया और सूर्य ने यवन से कहा एवं यवनों ने जिसका प्रतिपादन किया वह ताजिक है।

हायनरत्न नामक ग्रन्थ में विणित है कि यवनाचार्यंजी द्वारा पारसीक माषा में निर्मित ज्योतिषशास्त्र के एक अङ्ग स्वरूप १ वर्ष में आने वाले सुख दुःखों का अनेक

१. वृ० सं० २ अ० २२ इलो०।

२. बृ० सं० २ अ० २३ इलो०।

३. वृ० सं० २ अ० ३० इलो "

प्रकार से विवेचन जिसमें हो वही ताजिक नाम से कहा जाता है। यवनाचायों के अनन्तर अन्य लोगों ने संस्कृत में रचना पारसीक शब्दों के साथ जो की वह भी ताजिक शब्द में लोक में प्रसिद्ध है। प्रायः ये समस्त ग्रन्थ वर्ष पद्धति के ही प्राप्त होते हैं।

टोडरानन्दे-

खतः खुतो रोमकश्च हिल्लाजो धिषणाह्वयः। दुर्मुखाचार्यं इत्येते ताजिकस्य प्रवर्तकाः॥२३॥

टोडरानन्द में कहा है कि खत, खुत, रोमक, हिल्लाज, धिषण, दुर्मुं खाचार्य ये ताजिक शास्त्र के प्रवर्तक हुए हैं ॥२३॥

अथ नक्षत्रसूचिलक्षणम्—

अब आगे नक्षत्रसूची संज्ञक ज्योतिषी का लक्षण एवं उसके कहे हुए को अमान्य करना यह बताते हैं।

> ैतिथ्युत्पत्ति न जानन्ति ग्रहाणां नैव साधनम् । परवाक्येन वर्तन्ते ते वै नक्षत्रसूचकाः ॥ २४ ॥

जो ज्योतिषी तिथि की उत्पत्ति अर्थात् आन्यनिष्धि नहीं जानता है तथा ग्रहों के स्पष्टीकरण को भी नहीं जानता है किन्तु पश्चाङ्ग के बल पर फलादेश करता है। या यों समझिये विना गणित की क्षेत्रमङ्गी समझकर गणित क्रिया करके फलादेश करता है, वह नक्षत्रसूची होता है।

अथवा बिना आहूत ही घर में जाकर जो नक्षत्रों के वल पर सूचना देता है वह नक्षत्रसूची होता है।।२४॥

# अन्य नक्षत्रसूची का लक्षण

<sup>२</sup>अविदित्वैव यः शास्त्रं दैवज्ञत्वं प्रपद्यते । स पङ्क्तिदूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्रसूचकः ॥ २५ ॥

जो मनुष्य ज्योतिष चास्त्र को बिना समझे अपने आपको दैवश कह कर वत उपवास आदि को बताता है उस पंक्तिदूषक पापी को नक्षत्रसूची जानना चाहिये।।२५॥

अब आगे स्कन्धों के ज्ञान से पाप निवृत्ति होती है। या यों समिक्षये सिद्धान्त को जानने वाला कितने दिन के पापों को दर्शन से नष्ट करता है तथा अन्य अङ्गों का भी कितने दिन के पाप को विनाश करता है।

१. मु० चि० १ प्र० २ इलोक पी० टी०।

२. वृ० सं० २ अ० ३२ रलो०।

ेदशदिनकृतपापं हिन्ति सिद्धान्तवेत्ता त्रिदिनजिनतदोषं तन्त्रविद्हष्ट एव । करणभगणवेत्ता हन्त्यहोरात्रदोषं जनयित घनमंहस्तत्र नक्षत्रसूचो ॥ २६ ॥ दश दिन के पाप को सिद्धान्तवेत्ता, तन्त्र का ज्ञाता तीन दिन के और करण-मगण का जानकार एक दिन के पाप को समुच्छेद करता है। किन्तु नक्षत्रसूची के दर्शन से पाप की वृद्धि होती है ॥ २६॥

विशेष — 'त्रविज्ञः स एव' यह प्र॰ वृ॰ सं॰ में है ॥ २६॥ विशेषः—

## वसिष्ठजो के आघार पर

त्रिस्कन्धपार ङ्गम एव पूज्यः श्राद्धे सदा भृमुरवृन्दमध्ये। नक्षत्रसूची खलु पापरूपो हेयः सदा सर्वमुधर्मकृत्ये॥ २७॥

ऋषि विसिष्ठ ने मो कहा है कि ज्योतिष के तीनों स्कन्धों को अच्छो तरह जानने वाला ब्राह्मणों के समुदाय में सदा पूजनीय होता है। तथा समस्त धर्म के कामों में पापस्वरूप नक्षत्रसूचक ज्योतिषों का त्याग करना चाहिये।।२७॥

नक्षत्रसूचकों की निन्दा

<sup>3</sup>नक्षत्रसूचकोद्दिष्टमुपवासं करोति यः। स व्रजत्यन्धतामिस्रं सार्द्धमृक्षं विडंबिना ॥ २८॥

नक्षत्रसूचक द्वारा बताये गये व्रत उपवास आदि को जो मनुष्य करता है वह उस नक्षत्रसूची के साथ अन्धतामिस्र नामक नरक में जाता है ॥२८॥

ब्रह्मघाती का लक्षण

ज्योतिषं गारुडं चैव धर्मशास्त्रं चिकित्सितम् । विना शास्त्रेण यो ब्रूयात्तमाहुर्बद्धाधातकम् ॥ २९॥ ज्योतिष-गारुड्-धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र को अच्छो तरह न समझ कर जो आदेश करता है वह ब्रह्माधाती नाम से प्रसिद्ध होता है ॥२६॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्ममजरामदीनकृते संग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने दैवज्ञादिलक्षणं नाम द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २ ॥ इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलोघर-कृता वृहद्दैवज्ञरञ्जनसङ्ग्रहग्रन्थस्यद्वितीयप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ।

१. मु॰ चि॰ १ प्र० २ रलोक पी० टी॰।

२. वसि॰ सं॰ १ ८० १० रलो०।

३. वृ० सं० २ अ० ३३ रलो०।

# अथ कालादिमानं नाम तृतीयं प्रकरणम्।

अब आगे तीसरे प्रकरण में काल के मान की या यों समझिये काल या समय किसे कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है इत्यादि बातें आप इसमें जान सकेंगे कि काल की अनन्तता कैसे है तथा इस संसार में व्यवहार किन किन मानों से होता है।

तच्च कालादिमानज्ञानं सूर्यंसिद्धान्ते— 'श्रृणुष्वैकमनाः पूर्वं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमम् ! युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव विवस्वता ॥ १ ॥

उस कालादि मान को सूर्यंसिद्धान्त में कहा है कि जब मयासुर की तपस्या से सूर्यं मगवान् प्रसन्न हुए तो स्वामीप्सित वर प्रदान करने को आये और कहा कि मेरा तेज तो कोई सहन नहीं कर सकता है और मुझे समय भी नहीं है अर्थात् मैं यहाँ अधिक समय स्थित भी नहीं हो सकता क्योंकि संसार का प्रकाशक भी मैं ही हूँ। इसलिए यह मेरे अंश से उत्पन्न पुरुष तुम्हें समस्त ज्योतिष ज्ञान का उपदेश देगा। इतना कह कर मगवान् मास्कर चले गये, तब उस पुरुष ने अर्थात् सूर्यांश पुरुष ने उस मयासुर से कहा कि है मयासुर तुम समस्त विषयान्तरों से मन को हटाकर केवल मेरे कथन में ही मन को लगाओ क्योंकि यह शास्त्र उत्तम है। इसका श्रवण दत्तिचत्त से करो। यह मैं अपनी बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ। इसको प्रति युग में स्वयं सूर्यं मगवान् ने कहा है। वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ॥१॥

<sup>२</sup>शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः । युगानां परिवर्तेन कालभेदोऽत्र केवलः ॥ २ ॥

मैं जो तुम्हें यह बता रहा हूं वही आद्य शास्त्र पहले ऋषियों से सूर्य भगवान, ने कहा है। युगों के परिवर्तन से केवल समय का भेद है। अन्य नहीं ॥२॥

अब आगे काल के भेदों का विवेचन सूर्य सिद्धान्त के वचनों से बताते हैं। या यों समझिये कि हम काल का विमाजन कैसे करते हैं इसे बताते है।

काल (समय) भेद

<sup>3</sup>भूतानामन्तकृत्कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः। स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मूर्तश्चामूर्तं उच्यते॥३॥

१. सू॰ सि॰ १ अ० ८ रलो॰।

२. सू॰ सि॰ १ अ० ९२ इलो०।

३. सू० सि० १ अ० १० इलो०।

सूर्यंसिद्धान्त में कहा है कि समय दो प्रकार का होता है। एक तो वह जो संसार का अन्त करने वाला अर्थात् प्रलयकालीन और दूसरा काल व्यवहार में गणना के उपयोग में जो आता है। यह दूसरा भी समय स्थूल व सूक्ष्म नाम से दो प्रकार का है। एक मूर्त तथा दूसरा अमूर्त या सूक्ष्म, मूर्त अर्थात् स्थूल काल व्यवहार में गिनने के उपयुक्त है और सूक्ष्म गणना में अनुपयुक्त है।। ३।।

प्राणादिकथितो मूर्तस्त्र्युटचाद्योऽमूर्तसंज्ञकः।
सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते।। ४।।
तत्पष्टचा च भवेद्रेणुः रेणुषष्टचा लवं स्मृतम्।
तत्पष्टचा लेशकं प्रोक्तं तत्पष्टचा प्राणमुच्यते॥ ४॥
पष्टिप्राणैविनाडी स्यात्तत्पष्टचा नाडिका स्मृता।
नाडोषष्टचा तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकोतितम्।। ६॥

प्राणादि मूर्त काल है अर्थात् सुख से वैठे हुए स्वस्थ पुरुष की एक स्वासोच्छास
में जो समय लगता है उसे पाण या असु शब्द से लोक में व्यवहार करते हैं। और
पुट्यादि अमूर्त संज्ञक काल होता है। सुई से कमल के पत्ते में छेद करने पर
जितना समय लगता है, उसे त्रुटि नाम से संसार में पुकारते हैं। तथा ६० त्रुटि का एक
रेण, ६० रेणु का एक लव, ६० लव का १ लेशक, ६० लेशक का एक प्राण होता
है और ६० प्राण का एक पल, ६० पल = एक घटी तथा ६० घटी का नाक्षत्र दिन
होता है।।४-६।।

### ज्योतिर्विदाभरणे—

अव आगे ज्योतिर्विदामरण ग्रन्थ के वाक्य से समय विभाजन को बताते हैं।
गुर्वेक्षराणामुदितं च षष्ट्या पलं पलानां घटिका किलैका।
षष्ट्या घटीनां भदिनं तथार्येक्तिथ्यैकया चन्द्रमसो दिनं स्यात्।। ७।।
खरमरीच्युदयद्वयजान्तरं यदिह सावनसंज्ञदिनं भवेत्।
प्रतिदिनं स्फुटभुक्तिमितिः सदा खरगभस्तिदिनं विवुधैः स्मृतम्।। ८॥

ज्योतिर्विदामरण में कहा है कि दस गुरू अक्षरों के बोलने में जितना काल लगता है वह एक असु (प्राण) के वरावर होता है। ६ प्राण वरावर एक पल होता है। अर्थात् ६० गुरु अक्षरों का एक पल और ६० पल=एक नाडी या घटी होती है तथा ६० घटी का एक नाक्षत्र अहोरात्र होता है। एक तिथि का मोगकाल=चान्द्रदिन, दो सूर्योदय के मध्य का काल सावन दिन नाम से व्यवहार में आता है। दो दिन के स्पष्ट सूर्यों का अन्तर स्गष्टगति प्रतिदिन की होती है।।७-८।।

१. सु॰ सि० १ अ० ११-१२ इलो०।

मगवान् गाग्यं ने कहा है 'अक्षिक्षेपरिक्षेपो निमेष: परिकीर्तित: । दौ निमेषो बुटिर्नाम दे बुटिस्तु लव: स्मृत: । दौ लवो क्षण इत्युक्तः काष्ठा प्रोक्ता दशक्षणः । विश्वत्काष्ठा कला प्रोक्ता कलाविशन्महूर्तक: । ते विश्वदहोरात्र इत्याह मगवान् हरः' (सि॰ शि॰ का॰ १६ इलो॰ वासनावा॰)।।७-८।।

तथा वृद्धविसष्ठिसिद्धान्त में 'दशगुर्वक्षरोच्चारकालः प्राणोऽनिधीयते । तत्षट्कैश्र पलंषष्ट्या नाडीषष्ट्याक्षंजं दिनम्' (१ अ० ४ হलोक) ॥७-८॥

एवं सोमसिद्धान्त में 'दशगुर्वक्षरः प्राणः षड्मिः प्राणीविनाडिका। तत्पश्या नाडिका प्रोक्ता नाडोषश्या दिवानिशम्' ॥७-८॥

और मी वटेश्वर सिद्धान्त में 'कमलदलनतुल्यः काल उक्तस्त्रृटिस्तच्छतिमह लव संज्ञस्तच्छतं स्यान्निमेषः । सदलजलिधिमस्तैर्गृविहैवाक्षरं तत्कृतपरिमितकाष्ठा तच्छरा-र्घेन वासुः' (मध्यमा० ७ श्लोक) ॥७-८॥

सिद्धान्तशेखर में काल का विमाजन ऐसा है—प्राणस्याद्दशिमिरिहाक्षरैः द्विमात्रैः खट्प्राणमेंवित विनाडिका हि साक्षीं। षष्ट्यासां मवित घटो तदीयपथ्याऽहोरात्रं निग-दितमेतदाक्षंमेव ।। काष्टा स्मृताऽधादशिमिनिमेषैः कला च काष्टा दशकत्रयेण । त्रिशत् कला स्याद्घटिका घटोभ्यां क्षणः क्षणास्त्रिशदहिनशं वा। अक्षणोनिमेषः कथितो निमेषस्त्रिशद् विमागोऽस्य च तत्परा स्यात् (शतांशकस्तस्य त्रुटिनिष्क्ता सर्वज्ञगम्या यदि हन्त सा स्यात् (१ अ० १२-१४) ॥७-८॥

और भी 'सूच्या मिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यिमधीयते । तत्षष्टचा रेणुरित्युक्तो रेणु-षष्टचा लवः स्मृतः । तत्षष्टचा लोक्षक प्रोक्तं तत्षष्टचा प्राण उच्यते' ॥७ –८॥

तथा श्रोमद्मागवत में 'त्रसरेणुत्रिकं भुक्ते यः कालः सत्रुटिः स्मृतः' (३ स्क० ११ अ०६ दलोक) ॥७ - ।।।

सिद्धान्तिश्चरोमणि में मी कहा है—योऽक्षणोनिमेषस्य खराममागः स तत्पर-स्तच्छतमाग उक्तः। त्रुटिनिमेर्पेर्यृतिभिश्च काष्ठा तत् त्रिश्चता सद्गणकैः कलोक्ता। त्रिश्चत् कलाक्षी घटिका क्षणः स्यान्नाडोद्धयं तैःखगुणैदिनश्च। गुवंक्षरैः खेन्दुमि-तैरसुस्तैः षड्भिः पलं तैर्घटिका खषड्भिः। स्याद्वा घटोषष्टिरहः : (मध्य० का० १६-१८)।। ७-८।।

स्यूल काल विभाग सारणो
१ प्राण (असु) = १० दीघं, अक्षर उच्चारण समय = १० विपल
१ पल (विघटी)= ६ प्राण = ६० विपल
६० पल = १ घटी = १ दण्ड
६० नाडी (घटो) = १ नाक्षत्र अहोरात्र
३० अहोरात्र = १ मास । १२ मास = वर्ष ।

सूक्ष्म काल विभाग सारणी

१ त्रुटि = सुई से कमल के पत्ते को छेदनतुल्यकाल

६० त्रुटि = १ रेणु = १ लव।

६० लव = १ लीक्षक । ६० लीक्षक = १ प्राण या असु।

सूर्यसिद्धान्ते

सूर्य सिद्धान्तवश नाक्षत्र, सौर व चान्द्रमास परिभाषा ैतर्तित्रशता भवेन्मासः सावनोऽकोदयैस्तथा। <sup>३</sup>ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्सङ्कान्त्या सौर उच्यते॥९॥

<sup>3</sup>तैर्द्विक्भिश्च वर्षमिति भास्करीये।

सूर्यं सिद्धान्त में कहा है कि उक्त तीस नाक्षत्र अहोरात्र का एक नाक्षत्र मास और दो सूर्योदय के मध्यवर्ती काल को सावन दिन कहते हैं। इस प्रकार ३० सावन दिन का १ सावन मास होता है।

शुल्क पक्ष की प्रतिपदा से तीस तिथि तक अर्थात् ३० तिथियों का १ चान्द्रमास होता है। तथा सूर्य की संक्रान्ति से संक्रान्ति तक काल सौर मास से पुकारा जाता है एवं बारह मासों का एक वपं होता है। वर्ष परिमाषा यह सिद्धान्तिश्चरोमणि में कहा है।। ९।।

अथ वर्षेकमध्ये दिनसङ्ख्या ज्योतिर्विदाभरणे-

अब आगे इन वर्षों में कितने दिन होते हैं, इसे ज्योतिर्विदाभरण के वाक्य से बताते हैं।

<sup>४</sup>वर्षेकमध्ये शशिनो दिनानि हिमांशुसप्ताग्निमतानि तज्ज्ञाः । सार्द्धद्विबाणाम्बुपलैर्युतेन घटीत्रयेणेव

युतान्यथाहुः (३७१।३।५२।३०) ॥ १०॥ "भवासरास्तत्र शराङ्गरामाः सार्द्धिघस्रान्वितखाग्नितुल्यैः। पल्युंताभिस्तिथनाडिकाभियुंका (३६५।१५।३०।२२।३०) विधूना रविसावनाः (३५९) स्युः॥ ११॥ सौरा नभोऽङ्गाग्निमितानि वासराः (३६०)। स्मृता बुधैः सर्वेसु कर्मेसु ध्रुवम्॥ १२॥

१. सू॰ सि० १ अ० १२ इलो॰।

२. सू० सि० म० १३ रलो०।

३. सि॰ शि॰ म॰ १८ वलो॰।

४. १ प्रक० २४ वलो०।

४. १ प्रक० २५ इलो०।

६. १ प्रक० २६ रलो०।

#### स्पट्टायं सारिणी

| ३७१ | ३६६ | ३६४ | ३६० | दिन       |
|-----|-----|-----|-----|-----------|
| FF  | १५  | १५  | 0   | घटी       |
| ५२  | ३०  | ३०  | 0   | पल        |
| 30  | २२  | २२  | 0   | अ०<br>वि० |
| 0   | ३०  | 30  | 0   | प्र°      |

ज्योतिर्विदामरण में कहा है कि चान्द्रवर्षं में ३७१ दि० ३ घ० ५२ प० ३० व नाक्षत्र दिनादि ३६६।१५।३०।२२।३० एवं इसमें १ घटाने पर सौर सावन दिनादि ३६५।१५।३०।२२।३० और एक तौर वष में ३६० दिन होते हैं। ये वपं समस्त कमों में गृहोत होते हैं।। १०-१२॥

अथ पितृदिनस्योदयास्तकालानाह भास्करीये—

अब आगे पितरों के दिन व रात्रि को सिद्धान्त शिरोमणि के वाक्य से बताते हैं।

## पित दिन का उदय एवं अस्त काल

विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्ति स्वाधः सुधादीधितिमामनन्ति । पश्यन्ति तेऽकं निजमस्तकोर्ध्वे दर्शे यतोऽस्मात् द्युदलं तदेषाम् ॥ १३ ॥ भार्द्धान्तरत्वान्न विधोरधस्थं तिस्मन्निशीथः खलु पौर्णमास्याम् । कृष्णे रविः पक्षदलेऽभ्युदेति शुक्लेऽस्तमेत्यर्थत एव सिद्धम् ॥ १४ ॥

सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है कि पितर लोग चन्द्र के ऊपरी माग में रहते हुए चन्द्र को अपने नीचे मानते हैं। वे अमावस्या के दिन सूर्य को अपने खमध्य में देखते हैं। इसिल्ये उनका दशं के दिन मध्यान्ह होता है। ६ राशि के अन्तर पर चन्द्र के नीचे सूर्य के अवस्थान से पूर्णिमा को उनकी आधी रात होती है। पितरलोक में कृष्ण पक्षाधं में सूर्य का उदय और शुक्ल पक्षाधं अस्त होना स्वमाव से ही सिद्ध होता है। १३-१४।

अब आगे सूर्य सिद्धान्त के मत से देवताओं के अहोरात्र या यो समिश्चिय कि दिन रात उनका क्या होता है अर्थात् मनुष्य के दिन से बड़ा या छोटा होता है। यह बात तो प्राय: समी जानते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन और सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय के पूर्व तक रात्रि होती है। वहा है कि 'दिनं दिनेशस्य यतोऽत्र दर्शन तमी तमोहन्तुरदर्शने सित'। यह दिन रात्रि की परिभाषा है।

खगोल वेत्ता तो यह भी जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर देवताओं का और दक्षिणी ध्रुव पर असुरों का निवास है। एवं सूर्य का उदय अस्त क्षितिज से ऊपर व नीचे होता है। देवता असुरों का क्षितिज वृत्त नाडोवृत्त है। इस नाडीवृत्त से उत्तर की तरफ मेषादि ६ राशियों में सूर्य भ्रमण होने के नाते ये ६ राशियाँ क्षितिज से ऊपर ही

१. सि० शि० गो० त्रि० १३-१४ रलो०।

अर्थात् इन ६ राशियों में सूर्य का भ्रमण निरन्तर होने से अस्त न होने के नाते देवताओं का दिन ६ मास का और ६ मास रात्रि होने से १ सौर वर्ष का देवताओं का दिन रात होता है इसे बताते हैं।

सूर्यसिद्धान्ते देवमानमाह—

सूर्यसिद्धान्त के आधार पर देवराक्षसमान
भासद्वीदशभिर्वर्षं दिव्यं तदहमुच्यते।
असुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्॥ १५॥
विष्टिः षड्गुणा दिव्यवर्षमासुरमेषु च।

सूर्यंसिद्धान्त में कहा है कि १२ सौर मासों का १ सौर वर्ष और १ सौर वर्ष का १ दिव्य अर्थात् देव सम्बन्धो दिन होता है। देवता व असुरों का दिन विपर्यं से होता है। या यों समझिये जब देवताओं का दिन होता है तो राक्षसों की रात्रि और जब देवताओं को रात्रि होती है तब राक्षसों का दिन होता है। उक्त ६० दिनों को ६ से गुणा करने पर ६० × ६ = ३६० होता है अर्थात् उक्त दिनों का राक्ष देवता व राक्षसों का वर्ष होता है। अर्थात् ३६० मानुष सौर वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है।। १५।।

अव आगे एक महायुग कितने समय का होता है इसे बताते हैं। महायुग परिमाण

ैतद्द्वादशसहस्राणि (४३२०००) चतुर्युगमुदाहृतम् ॥ १६॥ सूर्यसिद्धान्त में कहा है कि वारह हजार दिन्य वर्षों का एक महायुग होता है। या यों समाझये कि महायुग का तात्पर्यं चारों (सत, त्रेता, द्वापर, कलि) युगों के मान से है। अर्थात् चारों युगों में उक्त समय होता है।। १६॥

अव आगे मास्कराचार्यंजी के वचन से महायुग में जो कि चार युग होते हैं, उनके अलग-अलग मानों को या यों समझिये कि कितने समय का सतयुग और कितने-कितने के त्रेतादियुग होते हैं, उसे बताते हैं।

भास्करोये--

भास्कर के आधार पर चतुर्युंग मानज्ञान

रखखाभ्रदन्तसागरै--( ४३२००० )

र्युंगा (४) ग्नि (३) युग्म (२) भू (१) गुणैः

क्रमेण सूर्यवत्सराः कृतादयो युगाङ्घ्रयः ॥ १७ ॥

१. सू० सि० म० १३ इलो०।

२. सू॰ सि० म० १४ वलो०।

३. सू० सि० म० १५ रलो०।

४. सि० शि० म० का २१ इलोक।

कृतमानम् १७२८००० त्रेतामानम् १२९६००० द्वापरमानम् ८६४००० कलिः ४३२०००। <sup>१</sup>स(स्व १)सन्ध्यकास्तदंशकैर्निजार्कमागसंमितैः युतास्च तद्युतौ युगं रदाब्धयोऽयुताहताः॥ १८॥

सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है कि ४३२००० चार लाख बत्तोस हजार को क्रम से ४, ३, २, १ से गुणने पर सौर वर्ष के हिसाब से एक एक युग का मान होगा। अर्थात् ४३२०००  $\times$  ४ = १७२८००० सतयुग, ४३२०००  $\times$  ३ = १२९६००० न्नेता युग, ४३२०००  $\times$  २ = ८६४००० द्वापर युग और ४३२०००  $\times$  १ = ४३२००० कल्युग का मान होता है।

सतयुग का समय १७२८०००, त्रेतायुग १२९६०००, द्वापर ८६४०००, कलि-युग ४३२००० हाता है।

पूर्वोक्त चारों युगों का जो समय बताया गया है वह सन्धिव सन्ध्यांश के साथ है। एक युगचरण का बारहवाँ माग सन्धिव उतना ही सन्ध्यांश होता है। इन दोनों के साथ उक्त युगचरण काल है। इनका याग करने पर जो ४२२ को १०००० से गुनने पर होता है वही एक महायुग का काल होता है।। १७-१८।।

मुहूर्तगणपति में कहा है--'द्वात्रिशद्भिः सहस्त्रैश्व युक्तं लक्षचतुष्टयम् । प्रमाणं कलिवर्षाणां प्रोक्तं पूर्वेर्मंहर्षिभिः । युगानां कृतमुख्यानां क्रमान्मानं प्रजायते । कलेर्मानं क्रमान्निघ्नं चतुस्त्रिद्धिमितैस्तथा' (२१ प्र० १६४ १६५ श्लोक ) ।। १७-१८ ।।

तथा च रसूर्यसिद्धानते —

# सूर्यसिद्धान्त के आधार पर

सूर्याब्दसङ्ख्या द्वित्रिसागरैरयुताहतैः (४३२००००)। <sup>3</sup>सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगम् ॥ १९॥

सूर्यंसिद्धान्त में चारों युगों का मान अर्थात् एक महायुग का समय इस प्रकार से वर्णित है।

२३४ अर्थात् 'अङ्कानां वामतो गितः' इस नियम से ४३२ को दश हजार से गुनने पर जो हो वह एक महायुग का मान होता है। यथा ४३२ × १००००=४३२००००। यह चतुर्युग मान सन्धि व सन्ध्यांश के साथ है।। १६।।

१. सि० शि० म० का २२ इलोक।

२. म० १२ श्लोक।

३. सु० सि० म० १६ रलोक।

#### मन्बन्तर परिभाषा

ैयुगानां सप्ततिः सैका (७१) मन्वन्तरमिहोच्यते । कृताब्दसङ्ख्या (१७२८०००) स्तस्यान्ते सन्धिः प्रोक्तो जलप्लवः ॥ २०॥

पूर्वोक्त ७१ महायुगों का १ मन्वन्तर (मनु) होता है और एक कल्प अर्थात् ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु के समान समय होता है। एक मनु के बाद कृतयुग के समय १७२८००० के बरावर सान्घ होता है। इसमें संसार में जल मात्र शेष रहता है। २०॥

#### कल्प समय ज्ञान

<sup>२</sup>ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दंश। कृतप्रमाणं कल्पादौ सन्धिः प्रोक्तो जलप्लवः॥ २१॥

इस वर्तमान कल्प में या ब्रह्मा के दिन में उक्त परिमाषा से संविलत अपनी सिन्ध के साथ १४ चौदह मनु होते हैं। अर्थात् चौदह मनु का ब्रह्मा का दिन होता है। सतयुग के समय के तुल्य कल्प की आदि में सिन्ध समय होता है। इसमें मी पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो जाती है।। २१।।

# ब्रह्मा का अहोरात्र

<sup>3</sup>इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः। कल्पो ब्राह्ममहः प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावतो॥ २२॥

उयत एक हजार महायुगका ब्रह्माका कल्प संज्ञक दिन और एक कल्प के समान रात्रि होती है। या यों समझिये दो कल्पका ब्रह्माका अहोरात्र होता है।। २२।।

> ब्रह्मणः पलम् २४००००० घटीमानम् १४४००००० दिनमानम् ४३२०००००० रात्रिः ४३२०००००० अहोरात्रम् ८६४०००००० मासः २५९२०००००० वर्षमानम् ३११०४००००००० शताब्दाः ३११०४००००००००।

ब्रह्मा का पल २४००००। घटो का मान = १४४०००००। दिनमान = ४३२००००००। रात्र = ४३२००००००। अहोरात्र = ८६४००००००। मास = २५९२००००००। वर्षमान = ३११०४००००००। शत से गुणित = ३११०४०००००००।

१. सू० सि० म० १८ वलोक।

२. सू० सि० म० १९ वलीक।

३. सू० सि॰ म० २० वलोक।

# ब्रह्मा की आयु

<sup>°</sup>परमायुःशतं तेषां (तस्य) तयाहोरात्रसङ्ख्यया। आयुषोऽर्द्धगतं तस्य शेषात्कल्पोऽयमादितः॥२३॥

पूर्वं कथित ब्रह्मा के दिन के मान से उनकी परम १०० वर्ष की आयु होती है। वर्तमान ब्रह्मा की आयु का आधा माग व्यतीत हो गया है। अर्थात् ५० वर्ष की आयु समाप्त हो गयी है और ५१ वाँ वर्ष वर्तमान है या यों समझिये चल रहा है। उसका यह प्रथम कल्प है।। २३।।

२भास्करीये--

भास्कर के आधार पर ब्रह्मा की गत आयु
तथा वर्तमानस्य कस्यायुषोऽर्द्धं गतं सार्द्धवर्षाष्टकं केचिदूचुः।
भवत्वागमः कोऽपि नाऽस्योपयोगो ग्रहा वर्तमानद्ययातात् प्रसाध्याः॥ २४॥

मास्कराचारं जो ने सिद्धान्तिशिरोमिण में कहा है कि वर्तमान में ब्रह्माजी की आधी आयु अतीत हो गयी है और आचार वेटश्वर का कहना है कि साड़े आठ वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। हमें इस विवाद से प्रयोजन नहीं है जिसकी दृष्टि में जो उचित हो, किन्तु ग्रहों का आनयन तो ग्रन्थ निर्माण के समय से ही होता है।। २४।।

<sup>3</sup>स्वायम्भुवो मनुरभूतप्रथमस्ततोऽमी स्वारोचिषोत्तमजतामसरैवताख्याः । षष्ठस्तु चाक्षुष इति प्रथितः पृथिव्यां वैवस्वतस्तदनु सम्प्रति सप्तमोऽयम् ॥ २५ ॥

इस वर्तमान कल्प में ब्रह्मा के दिन में या यों समिश्चये प्रथम कल्प में पहला स्वायंभुव, दूसरा स्वारोचिष, तीसरा उत्तमज, चौथा तामस, पाँचवाँ रैवत और छटा चाक्षुष नाम का मनु व्यतीत हो गया है और सातवाँ वैवस्वत नाम का मनु चल रहा है।। २४।।

# प्रन्थारम्भ में गत समय ज्ञान

४याता षण्मनवो युगानि भिमतान्यन्यद्युगाङ्घित्रयं नन्दाद्रीन्दुगुणा (३१७९) स्तथा नृपशकस्यान्ते कलेवंत्सराः । गोद्रीन्द्वद्रिकृताङ्कदस्रनगगोचन्द्राः (१९७२९४७१७९) शकाब्दान्विताः, सर्वे सङ्कलिताः पितामहदिने स्युवंतंमाने गताः ॥२६॥

१. सू० सि० म० २१ इलोक।

२. सि॰ शि॰ म॰ का० २६ रछोक।

३. सि॰ शि॰ म॰ का॰ २९ दलोक।

अ. सि॰ शि॰ म॰ का॰ २८ वलोक।

श्रीमास्कराचार्यंजी का कथन है कि इस ब्रह्मा के दूसरे परार्ध में ६ मनु व्यतीत हो गये और सातवें मनु में २७ युग मी समाप्त हो गये तथा २८ वें युग में अर्थात् महायुग में मी सतयुग; त्रेता. द्वापर अतीत हो गये एवं शक वर्षारम्म से पूर्व किल्युग के ३१७९ भी सीर वर्ष व्यतीत हो गये हैं। पूर्वोक्त समस्त कल्पादि से १९७२९४७१७९ शकादि तक वर्ष होते हैं।। २६।।

एक दृष्टि में कल्प से शकादि तक वर्षज्ञान-= ७१ × ६ महायु = ४२६ महायु०। महायुग = ४३२०००० इसलिये 878 X 83 70000 ६ मन् १८४०३२०००० ६ ,, सन्ध्या = १२०६६००० २७ महायुग = ११६६४०००० सतयुग = १७२८००० त्रेतायुग = १२६६००० द्वापर ८६४००० गतकलयुग = ३१७र शकादि पूर्व । १६७२६४७१७६ =

खत्रयाव्धिरसाभ्राद्रिरूप (१७०६४३०) संवत्सरोनिता । कल्पाव्दा स भवत्येव सृष्ट्याव्दा सूर्यमानतः ॥ २७॥

सूर्यं सिद्धान्त के मत से कल्पादि से सृष्ट्रयादि समय लाने के लिये सौर वर्षं १७०६४३० घटाने पर सृष्टि के आदि से समय होता है। अर्थात् सौर वर्षं सृष्टि से शकादि तक होते हैं।। २७।।

## सृष्टि से गत वर्ष ज्ञान

नन्दान्द्रोन्दुगूणाष्टाष्ट्रवाणपञ्चनवेन्दवः (१९५५८८३**१**७९)। संयुक्ताः शककालेन सृष्टिसंवत्सरा गताः॥ २८॥

कल्पोक्तगत वर्षं में १६७२६४७१७६-१७०६४३० घटाने पर १६५५८३६१७ ये मृष्टि से शकादि तक सौर वर्षं हुए। इनमें इच्ट शक जोड़ने पर अमीष्ट शक के प्रारम्म में मृष्टी से वर्षं संख्या होती है।। २८।।

अब आगे विभिन्न प्रकार के संवतों को हम बतलायोंगे। किस देश में या किस समय से संवत्सर की प्रवृत्ति हुई है। तथा विक्रम संवत् से विभिन्न वत्सरों का आनयन किस रीति से होता है। इसे बताते हैं—

#### संवज्ज्ञपनम् -

विक्रम संवत् का प्रारम्भ

यदा गतकलेरिब्धवेदाभ्रपावकै (३०४४) गैताः। श्रीविक्रमार्कराज्यस्य संवत्प्रारम्भकः स्मृतः॥ २९॥

जिस समय वर्तमान कलियुग का ३०४४ वर्ष व्यतीत हो गया उस समय विक्रमार्क संवत् का प्रारम्म हुआ था ।। २६ ।।

ज्यो० नि० में कहा है 'तथा च विक्रमः शाको वेदवेदाश्रपावकै: । वाणराममही-तुल्यमन्तरं शकयोर्मतम्' (२५१ पृ०) ॥ २९ ॥

शकानयनम्-

शक वर्ष का आनयन

विक्रमादित्यराज्येषु पञ्चत्र्यंशोत्तरं शतम् (१३५) । पातयित्वा भवेच्छाकः स शाकः शालिवाहनः॥ ३०॥

पूर्वोक्त विक्रम संवत् संख्या में १३५ घटाने पर शक संवत् होता है। या यों समझिये कि शक संवत् में १३५ जोड़ने पर विक्रम संवत् होता है। निष्कर्ष विक्रम संवत् के १३५ वर्ष बाद शक वर्ष का प्रारम्म हुआ था ऐसा जान पड़ता है।। ३०।।

ईसवीशकानयनम्-

ईसवी वर्ष का ज्ञान

शालिवाहनशाकेषु गजसप्तान्विते कृते । वादशाहगुरण्डानामीशाख्यस्य शको भवेत् ॥ ३१ ॥

शालिवाहन शक संज्ञक वर्ष में ७८ जोड़ने पर ईसवीय वर्ष संख्या होती है। अर्थात् बादशाह गुरण्डा नामक का होता है। अर्थात् शक वर्ष से पूर्व इसका आरम्म हुआ था। इससे यह मो सिद्ध होता है कि यदि ईसवी वर्ष मालूम है और शक अमीष्ट है तो ईसवी वर्ष में ७८ घटाने से शक हो जायगा।। ३१।।

हिजरीशकानयनम्—

हिजरो सन् का ज्ञान

ईशाख्यशाकेषु त्रिनागवाणमूनं भवेद्धिजरिनाम्नि शाकः।

ईसवी वर्ष में ५८३ को घटाने पर हिजरी सन् होता है। अर्थात् इसका प्रारम्म ईसवी के ५८३ वर्ष वाद हुआ है। या यों समिक्षिपे हिजरी सन् में ५८३ जोड़ने पर ईसवी वर्ष होता है।

फसलीशकानयनम् —

फसली शक का आनयन

तच्छाककेष्वूनितमत्र दिङ्मितं शाको भवेत्सः फसलीभिघाख्यः ॥ ३२ ॥

हिजरी सन् में १० घटाने पर फसली सन् होता है। अर्थात् इसका आरम्म हिजरी सन् के १० वर्ष वाद हुआ। या यों समिक्षिये फसली सन् में १० जोड़ने पर हिजरी सन् होता है।।३२।।

वंगलाशकानयनम्—

# वंगला सन् का आनयन

एकोनितं फासिलिनाम्नि शाके शाको भवेत्स बंगलाभिधाख्यः ॥ ३३॥
फसली सन् में एक घटाने पर वैंगला सन् होता है। अर्थात् वैंगला सन् में एक
जोड़ने पर फसली सन् होता है ॥३३॥

रघुनाथः-

### रघुनाथ के आधार पर

शून्येन गुणितं शून्यं भक्तेनाद्यं यथा स्थितम्। भागावशेषितं तष्टमङ्कानां वामतो गतिः॥ ३४॥

आचार्य रघुनाथ का कहना है कि शून्य से गुणा करने पर शून्य और माग देने पर यथा स्थित ही तथा माग देने पर जो शेष वचता है उसे तब्ट कहते हैं। अंकों की गणना वाम गित से करना चाहिये ।।३४।।

कृतयुगादिसंवत्--

अथ तिथ्यादिनिर्माणविषये शकज्ञानमावश्यकम् अतस्तत्कारकाण्याह । अब आगे तिथि आदि निर्माण के लिये शक का ज्ञान आवश्यक होता है अत: किस युग में किन किन नामों से ये प्रचलित थे, इसे बताते हैं।

# युगीय शक कर्ताओं का ज्ञान

सत्ये ब्रह्मशको मुनेविरिचितस्त्रेतायुगे वामनं तत्पश्चाज्जमदिग्नपुत्रनिहते रामः सहस्रार्जुने। रामो रावणहन्तृशाक उदितो यौधिष्ठिरो द्वापरे पश्चादिक्रमशालिवाहनशकौ जातौ युगेऽस्मिन् कलौ॥३५॥ सतयुग में ब्रह्मशक, त्रेता में वामन उसके बाद सहस्रार्जुन को परशुराम को मारने पर राम, तब रावणहन्तृशक, द्वापर में युधिष्ठिर और कलियुग में विक्रम व शालिवाहन शक प्रचलित हैं।।३५॥

## • पृट् शककारकाः---

अब आगे कल्<mark>यिग में ६ शक कारक कौन हैं। उनके नाम बताते</mark> हैं। युधिष्ठिरो विक्रमशालिवाहनौ तथैव राजा विजयाभिनन्दनः। नागार्जुनश्चेति तथा च कल्किरेते कलौ षट्शककारका नृपाः॥ ३६॥ किल के प्रारम्भ में प्रथम युधिष्ठिर तत्पश्चात् विक्रम फिर शालिवाहन तव राजा विजय शक इसके बाद नागार्जुन और अन्त में किल्क नामक शक होगा, ये ६ किलमें शककत्ती माने गये हैं ॥३६॥

अब इनके क्रम से वर्षों को बताते हैं।

क्रमेण वेदाब्धिखवह्नय (३०४४) स्ततः शराग्निचन्द्रा (१३५) खखखाहिभूमयः (१८०००)। ततोऽयुतं (१००००) लक्षचतुष्ट्रयं च (४०००००) चन्द्रद्विनागाः (८२१) शकसंमितः कलौ॥३७॥

युधिष्ठिर शक किल के प्रारम्म में ३०४४ इसके बाद क्रम से १३५+१८००० +१००००+४००००० + ८२१ = ४३२००० = किलयुग मान के विक्रम, शालिवाहनादि कर्ता माने गये हैं ॥३७॥

अब आगे ज्योतिर्विदामरण नामक ग्रन्थ के वाक्यों से ६ शक कत्तीओं की जन्म-भूमि के विषय में बताते हैं। या यों समझिये किसकी कहाँ उत्पत्ति थी इसे बताते हैं। ज्योतिर्विदाभरण के आधार पर

ज्योतिर्विदाभरणे "--

युधिष्ठिरोऽभू द्भुवि हस्तिनापुरे ततोज्जियन्यां पुरि विक्रमाह्नयः। शालेयधाराभृतशालिवाहनः सुचित्रकूटे विजयाभिनन्दनः॥३८॥ <sup>२</sup>नागार्जुनो रोहितके क्षितौ कलिर्भविष्यतीन्द्रो भृगृकच्छपत्तने। कृतप्रवृत्तिस्तदनन्तरं भवेत्तदा भविष्यत्यवनीभृतोऽर्कतः॥३९॥ <sup>3</sup>निहन्ति यो भूतलमण्डले शकान् स

पञ्चकोट चट जदलप्रमान् कलौ (५५०००००००)।
सराजपुत्रः शककारको भने सृपाधिराजोद्भुतशाककर्तृहा ।। ४० ।।
श्री युधिष्ठर का जन्म हस्तिनापुर में और उज्जैन में विक्रम का, शालेरमोलेर
पर्वंत पर शालिबाहन और चित्रक्ट में विजय का, रोहितास में नागार्जुन का, भृगुकच्छ में किल का जन्म होगा और इसके अनन्तर सतयुग की प्रवृत्ति होगी तथा राजा
सुर्यं के वशीभृत होंगे। और अपने तेज बल से ही राजा होगा। जो कि भूमण्डल में

साड़े पाँच करोड़ शकों को मारने में समर्थ होगा वही राजपुत्र शक कारक राजाधिराज शकों को मारने वाला अद्भुत राजा होगा ॥३८-४०॥

१. १० प्र० ११२ वलोक।

२. ज्यो० वि० १० य० ११३ रलोक।

३. ज्यो वि० १० प्र० १०६ रलोक।

अथ मेदिनीमानम्—

अव आगे इस भूमण्डल के मान को यवादि से आरम्म करके बताते हैं।

त्रियवैरङ्गुलं प्रोक्तं मुष्टिश्च चतुरङ्गुलम् । मुष्टिषट्कैर्भवेद्ण्डः षट्दण्डेन धनुभवत् ॥ ४१ ॥ सहस्रधनुषैःक्रोशश्चतुःक्रोशेस्तु योजनम् । शतयोजनमाण्डल्यं द्वीपं च शतमण्डलैः ॥ ४२ ॥ शतद्वोपैर्भवेत्खण्डं नवखण्डा च मेदिनी ॥ ४३ ॥

ग्रन्थों में कहा है कि तीन जी के तुल्य १ अंगुल, ४ अंगुल = १ मुष्टि । ६ मुष्टि= दण्ड । ६ दण्ड=१ धनु । १००० धनु=कोश । ४ कोश=योजन । १०० योजन=१ मण्डल ।१०० मण्डल=द्वीप और १०० द्वीप=१ खण्ड तथा ६ खण्ड = भूमि ॥४१-४३॥

अथार्यावर्तमानम् । मनुः-

अब आगे आर्यावर्तं व मध्य देश की सत्ताया यों समझिये ये देश इस घरातल पर कहाँ से कहीं तक हैं, इसे बताते हैं।

आर्यावर्तं मान

आसमुद्रात्तु वै पूर्वमासमुद्रात्तु पश्चिमम् । तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्वुघाः ।। ४४ ॥

आर्यावतं का मान तथा पूर्वीय व पश्चिमीय पर्वतों के मध्य की मूमि को आर्यावतं कहते हैं ॥४४॥

मध्यदेशमानं च तत्रैव-

मध्यदेश ज्ञान

<sup>२</sup>हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राक्विनशनादिप । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशं विदुर्व्धाः ॥ ४५ ॥

हिमालय और विन्ध्य पर्वत के मध्य की व विनशन पर्वत से पूर्व तथा प्रयाग से पश्चिम की भूमि को मध्य देश कहते हैं ॥४५॥

अब आगे श्री भास्कराचार्य जो के वाक्यों से भूमि की परिधि क्या होती है, इसे बताते हैं।

³भास्कर:--

भास्कर के आधार पर भूपरिधि व न्यासयोजन प्रोक्तो योजनसङ्ख्यया कुपरिधः सप्ताङ्गनन्दाञ्चय

१. मनुस्मृ० २ अ० २२ इलोक ।

२. मनुस्मृ० २ अ० २१ घलोक।

३. सि॰ शि॰ म॰ भूप॰ १ रलोक।

(४९६७) स्तद्वधासः कुभुजङ्गसायकभुवोऽ (१५८१) थ प्रोच्यते योजनम् ॥४६॥

सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है कि चार हजार नौ सौ सड़सठ योजन भू परिषि और भू व्यास एक हजार पाँच सौ इक्यासी योजन है ॥४६॥

अथ ब्रह्मण्डमानम् । भास्करीये —

अब आगे आकाश की परिधि कितने योजन है। इसे श्री मास्कराचार्यं जी के वचन से बताते हैं अर्थात् जहाँ तक सूर्यं किरणें अन्धकार को नष्ट कर सकें वहाँ तक आकाश कक्षा होती है। वैसे आकाश की सीमा मापन दुष्कर है।

#### आकाश कक्षा का ज्ञान

श्री मास्कराचार्यं जी का कहना है कि आकाश की कक्षा १८७१२०६६२००००० ०००० योजन है ऐसा ज्योतिषशास्त्र जानने वाले कहते हैं। किसी का मत है कि इस इस ब्रह्माण्ड के कढावों का जो मिलन स्थान है वही यह परिधि है। तथा अन्यों का कहना है कि जहाँ तक लोकालोक की स्थिति है वहाँ की परिधि है।।४७।।

<sup>२</sup>करतलकलितामलकवदमलं सकलं विदन्ति ये गोलम् । दिनकरकरनिकरनिहतक्च तमसो नभसः परिधिरुदितस्तैः ॥ ४८ ॥

जो कि हाथ में रखे हुए स्वच्छ शुभ्र आमरे की तरह इस विमल गोल को जानते हैं उन्होंने सूर्य की किरणें जहाँ तक अन्धकार को नाश करती है वहाँ तक इस आकाश की परिधि को बताया है।।४८॥

विशेष सूर्यंसिद्धान्त में इससे मिन्न प्राप्त होती है यथा 'खन्योमखत्रय खसागरषट्कनागन्योमाष्ट शून्ययमरूपनगाष्टचन्द्राः । ब्रह्माण्डसंपुटपरिश्रमणं समन्ताद-म्यन्तरे दिनकरस्य करप्रसारः' (सू० सि० १२ अ० ६० श्लोक) ॥४८॥

अथ पृथ्वीमध्यतो चन्द्रसूर्योच्चमानम्-

अब आगे भूमव्य माग से चन्द्र व सूर्यं को उच्चता को योजन के हिसाब से बताते हैं। या यों समझिये चन्द्र तथा सूर्यं का कर्णं कितने योजन होता है।

१. सि॰ शि॰ म॰ क॰ १ रलोक।

२. सि॰ शि॰ म॰ क॰ २२ वलोका

# सूर्य चन्द्र कणं योजन

<sup>९</sup>नगनगाग्निनवाष्टरसारवे ( ६८९३७७ ) रसरसेषु

महीषु मिताः विघोः (५१५६६)।

निगदितावनिमध्यत उच्छ्रितिः श्रुतिरियं किल योजनसङ्ख्यया ॥४९॥

सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है कि सूर्य का ६८६३७७ योजन और चन्द्रमा का ५१५६६ योजन कर्ण होता है ॥४९॥

अथ ग्रहाणां बिम्बमानम्--

# सूर्यं चन्द्र विम्व व्यास योजन

विम्वं रवेद्विद्विशरर्तुसङ्ख्या (६५२२)

नीन्दोः खनागाम्बुधि (४८०) योजनानि ॥ ५० ॥

सिद्धान्त शिरोमणि में कहा है सूर्य विम्ब ६५२२ योजन और चन्द्रमा बिम्बयोजन ४५० व्यास होता है ॥५०॥

अथ ग्रहाणां मानम्--

# ग्रहों के बिम्ब मान

³व्यङ्घ्रीषवः (४।४५) सचरणा ऋतवः (६।१५) त्रिभाग-युक्ताद्रयो (७।२०) नव (९) स च त्रिलवेषवश्च (५।२०)। स्युर्मध्यमास्तनुकलाः क्षितिजादिकानां त्रिज्याशुकर्णविवरेण पृथग्विनिष्नः ॥ ५१॥

भीम का ४ कला ४५ वि०, वु<mark>ष का ६ क० १५ वि०, गुरु का ७ क० २० वि०,</mark> शुक्र का ९ और शनि का विम्बमान ५ क० २० विकला होता है।।४१।।

अथानेककालज्ञानम्—

अव आगे दिन के विविध विमाजन को बताते हैं।

द्विधा त्रिधा चतुर्धा वा पञ्चया दिवसः स्मृतः। तत्र मध्याह्नतः पूर्वं पूर्वाह्वः परतः परः॥ ५२॥ द्युमानस्य त्रिभागेन भास्करोदयतः क्रमात्। पूर्वाह्वश्चैव मध्याह्नो ह्यपराह्वः स्मृतो वुधैः॥ ५३॥

दिन को दो, तीन; चार व पाँच हिस्सों में बाँटने से अर्थात् प्रथम दो विमाग करने से मध्याह्न से पहले पूर्वाह्न और मध्याह्न के अनन्तर अपराह्न होता है। सूर्योदय

१. सि॰ शि॰ ग॰ चन्द्रप्र० ३२ रलोक।

२. सि॰ शि॰ ग॰ चं॰ ग्र॰ ५ रलोक।

३. सि॰ शि॰ ग॰ ग्र॰ यु॰ १२ क्लोक।

से दिन के तीन पूर्वाह्न, मध्याह्न व अपराह्न अर्थात् दिनमान में ३ का माग देने से जो त्रिमाग उपलब्ध हो उतने समय का पूर्वाह्न व उतना हो मध्याह्न व अपराह्न होता है ॥५२-५३॥

मनुस्मृतौ--

मनुस्मृति के आधार पर

पूर्वाह्नप्रहरं सार्द्धं मध्याह्नप्रहरं तथा।
आतृतीयोऽपराह्यः स्यात्सायाह्नश्च ततः परम् ॥ ५४ ॥
मुहूर्तेत्रितयं प्रातस्तावानेव तु सङ्गवः।
मध्याह्नस्त्रिमुहूर्तः स्यादपराह्नोऽपि ताहशः॥ ५५ ॥
सायाह्नस्त्रिमुहूर्तोऽथ क्षणोऽह्नः पञ्चशूलवः।
आवर्तनो च मध्याह्नः पूर्वाह्यः सङ्गवोत्तमः॥ ५६ ॥

चार हिस्सों में दिन का विमाजन करने से प्रथम चतुर्थाश पूर्वाह्न, द्वितीय प्रहर मध्याह्न, तीसरा अपराह्न और चौथा माग सायाह्न होता है। तथा दिन के पाँच मागों की अर्थात्, प्रथम ६ घटी तक प्रातः, १२ तक संगव, १८ तक मध्याह्न, २४ तक अपराह्न और २५ से ३० घटी तक अर्थात् दिन मान के अन्तिम पञ्चमांश की सायाह्न संज्ञा होती है। इन संज्ञाओं में पाँचवे की शूलव, मध्याह्न की आवर्तन और पूर्वाह्न की संगव संज्ञा होती है। १४०-५६।।

स्कन्दपुराणे---

अब आगे सन्ध्या कब व कितने समय की होती है इसे स्कन्द पुराण के बचन से बताते है।

#### सन्ध्या ज्ञान

उदयात्प्राक्तनी सन्ध्या घटिकात्रयमुच्यते । सायं सन्ध्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भानुतः ॥५७॥ त्रिमुहूर्तः प्रदोषः स्याद्रवावस्तङ्गते ततः । महानिशा निशीथस्य मध्यस्थघटिकाद्वयम् ॥ ५८॥

स्कन्द पुराग में कहा है कि सूर्योदय से तीन घटी पहिले प्रातः सन्व्या और सूर्या-स्त के ३ घटी बाद सन्व्या होती है तथा सूर्योदय के अनन्तर ६ घटी तक प्रदोष काल होता है। मध्यरात्रि में २ घटी महानिशा होती है अर्थात् उक्त घटियों की महानिशा संज्ञा है। ५७-५८।। पराशरस्मृती--

पराशर स्मृति के आघार पर

महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम् ॥ ५९ ॥ नाडिका षट् च पञ्चाशत्प्रातस्त्वेकोऽधिकोऽरुणः । उषःकालोष्टपञ्चाशत् शेषः सूर्योदयः स्मृतः ॥ ६० ॥

पराश्चर स्मृति में कहा है कि अर्थ रात्रि के पूर्व व बाद एक-एक प्रहर काल की महानिशा संज्ञा वर्णित है तथा ५७ घटो की अरुण और ५८ वीं की उष:काल व शेष की सूर्योदय संज्ञा होती है ।। ५९-६०।।

ज्योतिर्विदामरण में कहा है 'प्रातश्च सङ्गवश्चैव मध्यान्ह: शारदस्तथा । सायान्ह-मधोदयत: पञ्चांशो द्युमिते: क्रमात् । पञ्चधा भागकालोऽसौ त्रिधा पूर्वाह्नकं तत: । मध्याह्नमपराह्नन्तु द्वेधा पूर्वापराधंके' प्र० (३६–३७ व्लो) ॥५६–६०॥

अब आगे ६ प्रकार के मानों के नामों को विविध ग्रन्थों के वचन से बताते हैं। नवधा मानम् भूर्यंसिद्धान्ते—

९ प्रकार के मान सूर्यसिद्धान्त के आधार पर

ब्राह्मं दैवं तथा पैत्र्यं प्राजापत्यं गुरोस्तथा । सौरं च सावनं चान्द्रमाक्ष्यं मानानि वै नव ॥ ६१ ॥

सूर्यंसिद्धान्त में कहा है कि १ ब्रह्म सम्बन्धी (ब्रह्म), २ देवसम्बन्धी (दिव्य) ३ पितृ सम्बन्धी, 'प्रजापतेरिदं प्राजापत्यम्' 'भन्वन्तर व्यवस्था च प्राजापत्यमुदाहृतम्' ४ मनुसम्बन्धी, ५ गुरु सम्बन्धी, ६ सौर, ७ सावन, ८ चान्द्र और ९ वां नाक्षत्र मान होता है ॥६१॥

पौलस्त्य:--

#### पौलत्य के आधार पर

व्याह्मं दैवं मनोर्मानं पैत्र्यं सौरं च सावनम् । नाक्षत्रं च तथा चान्द्रं जैवं मानानि वै नव ॥ ६२॥

पौलस्त्य ऋषि ने भी १ बाह्म, २ दैव, ३ मनु, ४ पैत्र्य, ४ सीर, ६ सावन, ४ नाक्षत्र, ८ चान्द्र और ९ वाँ जैव मान बताया है।।६२।।

#### भास्कर के आधार पर

<sup>3</sup>एवं पृथक् मानुषदैवजैवपैत्र्यक्षंसौरेन्दवसावनानि । ब्राह्मं च काले नवमप्रमाणं ग्रहाश्च साध्या मनुजैः स्वमानात् ॥६३॥

१. १४ अ० १२ इलोक।

२. ज्यो० नि० २४ पृ० २२ रलोक ।

३. सि० शि० म० का० ३२ रलीक।

सिद्धान्ति शिरोमणि में भी इसी रीति से मानों के नाम है। तथा ग्रन्थों का आनयन मनुष्य मान से करना चाहिये। ऐसा मास्कर का कथन है।।६३।।

व्यवहारप्रदीपे--

क्यवहार प्रदीप के आधार पर सौरमैन्दवमार्घ्यं च दैवं जैवं च सावनम् । पैत्र्यं च मानुषं ब्राह्ममिति मानानि वै नव ।। ६४ ॥

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैव-ज्ञरञ्जने कालादिमानज्ञानं नाम तृतीयं प्रकरणं समासंम् ॥३॥

व्यवहार प्रदीप में भी इसी प्रकार के मानों के नाम हैं ॥६४॥

विशेष—विसष्ठसंहिता में भी कहा है 'ब्राह्मं च दिव्यं मनुपित्रयमानंसीरं च चान्द्रं गुरुसावनक्षंम् । एषां नवानां च....' (११ अ० १ रुलो०) ६४॥

इस प्रकार श्रोमान् ज्योतिषी गयादत्तजी के पुत्र पं रामदीन द्वारा रिचत वृहद्दै वज्ञ-रञ्जन संग्रह ग्रन्थ का कालादिमान नाम तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ।

इति श्रीमथुरावास्तन्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेव चतुर्वेदात्मजमुरली-धरचतुर्वेदकृता वृहद्दैवज्ञरञ्जनस्थतृतीयप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी न्याख्या परिपूर्णा ॥३॥

# अथ चतुर्थं संवत्सरप्रकरणं प्रारम्यते

अव आगे चौथे प्रकरण में अत्यन्त उपयोगी वात जो कि प्राय: सभी पञ्चाङ्गों में लिखी रहती है अर्थात् यह साल किस नाम से या यों समिक्षिये कि इस वर्ष का ६० के नामों से क्या नाम है तथा इसे जानने की क्या विधि है और उनके नाम क्या-क्या हैं एवं वाष्प आदि से उत्पन्न उत्पात कौन-कौन होते हैं। इसे बताते हैं।

नारद:--

# नारद मुनि के आधार पर

गृह्यते सौरमानेन प्रभवाद्यव्दलक्षणम् ॥ १॥

श्री नारद मुनि का कहना है कि प्रमवादि ६० संवत्सरों का ग्रहण सौर मास से करना चाहिये।

वेदाङ्गज्योतिषे तु--

# वेदाङ्ग ज्योतिष के आधार पर

माघशुक्लप्रपन्नस्य पौषकृष्णसमापिनः । इति चान्द्रमासेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां प्रवृत्तिरुक्ता ।

वेंदाङ्ग ज्योतिष में तो पौष मास की समाप्ति के अनन्तर माघशुल्क से प्रारम्भ माना है इस लिये चान्द्रमास से प्रभवादि की प्रवृत्ति सिद्ध होती है।

> भानुष्नभागादिसमैरहोभिस्तस्य प्रवृत्तिः प्रथमं क्रियात्स्यात् । इत्यनेन क्वचित्सौरमानेनोक्ता । इति त्रिविधा प्रभवादिषष्टिसँवत्सराणां प्रवृत्तिर्दृदयते तत्र साधुपक्षो विचार्यते ।

अत्र प्रभवादिप्रवृत्तिः बार्हस्पत्यमानेनैव शोभना । मानान्तरं सदा पूर्वकबार्हस्पत्यमानेनैव षष्ट्यब्दगणनोक्तेति तत्र द्रष्टव्यम् ।

अंशादि फल को १२ से गुना करके जो दिनादि हो उतने दिन पूर्व मेष से प्रवृत्ति संवत् की होती है इस से ज्ञात होता है कि कहीं पर सौरमान से सवंत्सर का आनयन होता है। इस प्रकार तीन रीति से संवत् का आनयन होता है। इस में अच्छा तरीका है जो है उसे कहते हैं। यथा गुरु संचार से इसे जानने की विधि शास्त्रों में श्रेष्ठ बताई है।

इन तीनों में गुरु मान से ही संवत्सर की प्रवृति उत्तम मानी गई है।

तदाह सूर्यसिद्धान्ते--

# सूर्यसिद्धान्त के आधार पर

यथा--

ेबार्हस्पत्येन षष्टचब्दं ज्ञेयं नान्येस्तु नित्यशः ॥ २ ॥

सूर्यंसिद्धान्त में कहा है कि प्रमवादि ६० वर्षों का ज्ञान सर्वंदा गुरुमान से ही करना चाहिये अन्य ब्राह्मादि मान से नहीं करना चाहिये ॥२॥

लघुवसिष्ठसिद्धान्ते--

# लघुवसिष्ठसिद्धान्त के आधार पर

मध्यगत्या भभोगेन गुरोगीरववत्सराः ॥ ३॥

लघुवसिष्ठसिद्धान्त में गुरु की मध्यम गति के तुल्य एक राशि में संचार वश एक गुरु का वर्ष होता है ॥३॥

<sup>२</sup>भास्कराचार्योऽपि---

## भास्कराचार्य के आधार पर

बृहस्ततेर्मध्यमराशिभोगं सांवत्सरं सांहितिका वदन्ति ।

एवं मास्कराचार्यं जी ने सिद्धान्तिशरोमिण में मी कहा है कि गुरु अपनी मध्यम गित से एक राशि का जब तक मोग करता है, उतने सयय तक एक प्रभवादि संवत् की सत्ता रहती है ऐसा संहिता शास्त्र जानने वालों का कहना है।

इत्यनेन मध्यमगुरुराशिपूरणसमय एव प्रभवादिषष्टचब्दप्रवृत्तिरिति सूचितम् । फलनिर्देशस्तु गुरुमानोत्पन्नप्रभवादिसंवत्सराणामित्येवाह ।

इस से सिद्ध होता है कि मध्यम गुरु राशि पूरण काल ही प्रभवादिका समय है। इन संवत् में जन्म लेने वाले का फल तो स्पष्ट गित से जब गुरु १ राशि का मोग कर ले तब तक के समय के हिसाब से करना चाहिये। अर्थात् फलादेश में स्पष्ट ग्रह ही फल देने में समर्थ होते हैं।

<sup>3</sup>वसिष्ठोऽपि--

### वसिष्ठ के आधार पर

षष्ट्यब्दजन्मप्रभवादिकानां फलं च सर्वं गुरुमानतः स्यात् ॥ ४॥ इति वेदाङ्गज्योतिषवचनन्तु ततोऽन्यविषयं यदाह गर्गः--

१. सू॰ सि॰ १४ अं० २ रलोक।

२. सि० शि० म० का० २ इलोक।

३. व० सं० ११ अ० ३ रलोक।

ऋषि वसिष्ठ ने मी गुरु मान से प्रमवादि ६० वर्षों की प्रवृत्ति स्वीकार की है।।४॥

वेदाङ्ग ज्योतिष का वचन तो अन्य विषय के लिये है।

### गर्गाचार्यं जी के आधार पर

माघशुक्लं समारभ्य चन्द्राकी वासवर्क्षगी। जीवशुक्ली यदा स्यातां षष्टचव्दादिस्तदा भवेत्।। १।।

गर्गाचार्यं जी का कहना है कि माघशुल्क के प्रारम्म से जब शुक्ल पक्ष में धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्यंचन्द्र, गुरु विद्यमान थे, तब ६० प्रमवादि वर्षों की प्रवृत्ति हुई थो ॥ ॥ ॥

श्रीपतिनापि--

#### श्रीपति के आधार पर

इयं हि षष्टिः परिवत्सराणां वृहस्पतेर्मंध्यमराशिभोगात् । उदाहृता पूर्वमुनिप्रवीणैनियोजनीया गणनाक्रमेण ॥ ६ ॥

आचार्यं श्रीपित जी ने भी मध्यम गुरु गित से रग्क राश्चि के भोग समय को वत्सर समय इस लिए माना है कि पूर्व मुनियों ने ही इस मत को स्वीकृति प्रदान की है ॥६॥ तपिस खलु यदासावुद्गमं याति मासि प्रथमलवगतः सन् वासवे वासवेज्यः। निखिलजनहितार्थं वर्षवृन्दे वरिष्ठः प्रभवइति स नाम्ना जायतेऽब्दस्तदानीम् ॥७॥

माघ मास में धनिष्ठा के प्रथम अंश में गुरु का उदय हुआ था समस्त जन कल्याण के लिये प्रमव नामक वत्सर था ॥७॥

तृतीयपक्षस्तु फलाभावादुपेक्ष इत्युपरम्यते
फल के अमाव में तीसरे पक्ष का त्याग करके विराम ग्रन्थकार ले रहे हैं।
६० संवर्तों में प्रथम प्रभव नामक वर्ष की प्रवृत्ति का समय
ैवराहः—

# वराह के आधार पर

आद्यं धनिष्ठांशमभिप्रवृत्तो माघे यदा यात्युदयं सुरेज्यः । षष्ट्यब्दपूर्वः प्रभवः स नाम्ना प्रपद्यते भूतहितस्तदाञ्बदः ॥ ८॥

आचार्यं वराहिमिहिर का कहना है कि जब धनिष्ठा के प्रथम अंश में स्थित होकर वृहस्पित माघ मास में उदित होता है उस समय से षष्टचब्दों में प्रथम प्रमव नामक वर्षं का प्रारम्म होता है। यह वर्षं प्राणियों के लिये शुम करने वाला होता है।।।।

१. ब॰ सं० ८ अ० २७ रलोक।

मुहूर्तंगणपित में कहा है 'माथे मासि धनिष्ठायाः प्रथमे चरणे गुरुः । यदोदेति तदा श्रेष्ठः प्रमवो वत्सराग्रणोः (१ प्र० ११ इलो०)।।८।।

वितामहसिद्धान्ते--

# पैतामह सिद्धान्त के आधार पर

प्रमाथी प्रथमं वर्षं कल्पादी ब्रह्मणा स्मृतम् । तदा हि पष्टिह्च्छाके शेषं चान्द्रोऽत्र वत्सरः ॥ ९ ॥ व्यवहारिकसंज्ञोऽयं कालः स्मृत्यादिकमंसु । योज्यः सर्वत्र तत्रापि जैवो वा नर्मदोत्तरे ॥ १० ॥

पैतामहिसिद्धान्त में कहा है कि ब्रह्माजी ने प्रथम कल्प की आदि में प्रमाधी नामक संवत् स्मरण किया अर्थात् पहले पहले प्रमाधी नाम वर्ष था। इसिलिये शक में या यों जानिये शक संख्या में ६० का माग देने से चान्द्र संवत्सर गुरु मान से होता है। व्यवहार के लिये यह समय की वर्षात्मक संज्ञा स्मृति कार्यों में ग्रहण करना चाहिये।

सारांश—चान्द्र वर्षं में समस्त शुम कार्य नर्मदा नदी के दक्षिण देशों में होते हैं और नर्मदा के उत्तर देशों में गुरु संचारवश ही वर्षों की गणना करना चाहिये।। ६-१०॥

<sup>२</sup>आष्ट्रिषेणि:--

### आष्टिषेणि के आधार पर

स्मरेत्सर्वत्र कर्मादी चान्द्रसंवत्सरं सदा। नान्यं यस्माद्वत्सरादौ प्रवृत्तिस्तस्य कीर्तिता॥ ११॥

ऋषि आर्षिषेणि का कहना है कि समस्त शुम कार्यों में चान्द्र संवत् को ही ग्रहण करना चाहिये क्योंकि शास्त्रों में युगादि की प्रवृत्ति चैत्र शुक्ल से प्राप्त होती है। अन्य किसी वर्ष से नहीं प्रतिपादित है।। ११।।

मकरन्दे--

## मकरन्द ग्रन्थ से सम्वत् आनयन

द्विवेदपञ्चेन्दुविहीनशाके गृहा गृहाणां दशयुक्तिभागः। लवा गृहाः स्वीयदिगंशहीना लिप्ता विलिप्ता रसकुञ्जरागाः॥१२॥ तष्टानि खाङ्गिभंवनानि भूमियुतानि शुक्लादिह वत्सरः स्यात्। भानुष्नभागादिसमैरहोभिस्तस्य प्रवृत्तिः प्रथमं क्रियात्स्यात्॥१३॥

१. ज्यो० नि० २६ पृ० १२-१३ रलोक ।

२. ज्यो ० नि० २६ प० १४ इलोक।

उदाहरणं तु ग्रन्थविस्तरभयान्नात्रास्माभिलिखितं तच्चैव मकरन्दात् कर्तव्यं द्रष्टव्यं चेति ।

मकरन्द में कहा है कि १५४२ को अमीष्ट शक में घटाने से अमीष्ट गुरु मगण राशि होती है। इसमें १० जोड़कर ३ का माग देने से अंश तथा राशि में दशमांश घटाने पर पाठान्तर से जोड़ने पर कला और ७८६ से माग राशियों में देने से विकला फल होता है। इस गुरु मगण राशि में ६० का देने से जो राशि हो तत्तुल्य राशि गुरु की गत राशि होती है। इसमें एक जोड़ने पर जो संख्या हो उसके समान ६० संवतों में जिसकी प्राप्ति हो वह संवत् चैत्र शुक्छ से होता है।

इस अंशादि को १२ से गुना करने से जो दिनादि प्राप्त हो तत्तुल्य दिन मेष के सूर्य से पूर्व इसकी प्रवृत्ति होती है।। १२-१३।।

उदाहरण तो ग्रन्थ बढ़ जाने के नाते यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उस उदाहरण को तो मकरन्द से ही करना देखना चाहिये।

राजावली में कहा है — 'शाकः सूर्येषुचन्द्रैश्च हीनः शेषः समाः समा । गताऽब्दास्तत्र विज्ञेया वत्सरानयने पुनः । याताब्दा यमवर्जिता नगगुणा शून्याम्बराङ्गोद्धृता माद्यं लब्धिमताऽब्दनेत्रदहनाढ्यं साब्दशक्रेन्दुतः । दिग्मागाप्तकलायुतं प्रमवतोऽब्दाः पष्टिशेषाः स्मृताः । शेषांशाः रविभिर्हृता दिनमुखं मेषाऽक्तः प्राग्मवेत्' ।। १२–१३ ॥

अन्य भी शक्राक्षेन्दुवियुक्शको नगगुण: शून्याम्बराङ्गोदधृतो माद्यं लब्धिमताऽब्द-वेददहनांढ्यं साब्दभूपेन्दुत: । दिग्मागा सकलायुतं प्रमवतोऽब्दापष्टिशेषा स्मृताः । शेषांशा रविभिर्हता दिनमुखं मेषाऽकंतः प्राग्मवेत्' ( ) ।। १२–१३ ।।

नोट—पुस्तक में—'ग्रहा ग्रहाणां' 'लवा ग्रहा' 'रसकुच्जराङ्गम्' यहाँ पर मातृका के आधार पर दिया है । मातृका में 'स्वीयदिगंशयुक्ता' यह पाठान्तर है ॥ १२ १३ ॥

टिप्पणी — ज्योतिष के इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि मकरन्द नाम का कोई क्लोक वह प्रन्थ नहीं है किन्तु सारणी रूप प्रन्थ अवश्य है और आज भी मकरन्द के पश्चाङ्ग प्रकाशित होते है। आचार्य पं० मकरन्द जी का जन्म आज से ५०० वर्ष पूर्व हुआ था। इनका १४०० जन्म शक है तथा सारिणी भी १४०० से प्राप्त होती है। इसका परिवर्तन समय-समय पर हुआ है। यह सुन्दर पश्चाङ्ग के आनयन की सारणी है।यह पद्य मकरन्द विवरण में है।।१२-१३।।

# नमंदा के दक्षिण संवत् आनयन

शाकः सार्कः षष्टितष्टो नर्मदादक्षिणे भवेत्। संवत्सरोऽन्यदेशे स्यात्स एव भवसंयुतः॥१४॥ शक में १२ जोड़कर ६० से माग देने पर नर्मदा के दक्षिण में संवत् होता है और अन्य देश में ११ जोड़कर जो हो वह संवत् होता है॥१४॥ विशेष — मृहूर्तंगणपित में कहा है 'शाकों द्वादशिमर्युक्तः षिष्टिहृद्वत्सरो मवेत्। रेवायां दक्षिणे भागे मानवाख्यः स्मृतो बुधैः। स एव नविभर्युक्तो नर्मदायास्तथोत्तरे' (१ अ० १५ -१६ रुलोक) ॥ १४॥

अथ संवत्सरनामानि । श्रीपतिः "--अब आगे ६० संवतों के नाम आचार्य श्रीपति के वाक्य से बताते हैं।

प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापितः।
अङ्गिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथैश्वरः ॥ १४ ॥
बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृषसंज्ञकः।
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पिथवो व्ययः॥ १६ ॥
सर्वजित्सर्वधारी च विरोधो विकृतः खरः।
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथदुर्मुखौ ॥ १७ ॥
हेमलम्बो बिलम्बश्च विकारी शावंरी प्लवः।
शुभकृच्छोभनः क्रोधो विश्वावसुपराभवौ ॥ १८ ॥
प्रवङ्गः कीलकः सौम्यः साधारणिवरोधकृत्।
परिधावी प्रमाथो च आनन्दो राक्षसोऽनलः॥ १९ ॥
पिङ्गलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थो रौद्रदुर्मती।
दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षः क्रोधनः क्षयः॥ २० ॥

१ प्रमव, २ विमव, ३ शुक्ल, ४ प्रमोद, ४ प्रजापित, ६ अङ्गिरा, ७ श्रीमुख, ८ माव, ९ युवा, १० घाता, ११ ईश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाथी, १४ विक्रम, १४ वृष, १६ चित्रमानु, १७ सुमानु, १८ तारण, १९ पार्थिव, २० व्यय, २१ सर्वेजित, २२ सर्वेघारी, २३ विरोधी, २४ विकृत, २४ खर, २६ नन्दन, २७ विजय, २८ जय, २६ मन्मथ, ३० दुर्मुख, ३१ हेमलम्ब, ३२ विलम्ब, ३३ विकारी, ३४ शावेरी, ३४ प्रलब, ३६ शुमकृत्, ३७ शोमन, ३८ क्रोधी, ३६ विश्वावसु, ४० परामव, ४१ प्लबंग; ४२ कोलक, ४३ सौम्य, ४४ साधारण, ४५ विरोधकृत्, ४६ परिघावी, ४७ प्रमायी, ४८ आनन्द, ४६ राक्षस, ५० अनल, ५१ पिङ्गल, ५२ कालयुक्त, ५३ सिद्धार्थ, ५४ रौद्र, ५५ दुर्मेति, ५६ दुन्दुमी, ५७ रुधिरोद्गारी, ५८ रक्ताक्ष, ५६ क्रोधन, ६० क्षय ये ६० संवत्सर होते हैं ॥ १५—२० ॥

# बारह युग का ज्ञान

युगं भवेद्वत्सरपञ्चकेन युगानि च द्वादशवर्षसङ्ख्या । भवन्ति तेषामधिदेवताश्च क्रमेण वक्ष्यामि मुनिप्रणीतम् ॥ २१ ॥

पाँच वर्षों का एक युग होता है और युग बारह होते हैं अर्थात् एक-एक युग में पाँच प्रमव वर्षादि के १२ युग होते हैं या यों समझिये प्रमवादि पाँच की युग संज्ञा होती है। इन बारह युगों में ६० वर्षात्मक काल होता है। उन बारह युगों के जो मुनियों द्वारा कथित अधिपति होते हैं उन्हें मैं क्रम से बताता हूँ ॥ २१॥

## बारह युगों के अधिपति

<sup>1</sup>विष्णुर्जीवः शक्रो दहनस्त्वष्टा चाहिर्वुष्ट्यः पितरः । विश्वे सोमश्चेद्रो ज्वलनो नासत्याख्यश्च भगः ॥ २२ ॥

प्रथम युग का स्वामी विष्णु, दूसरे का जीव (वृहस्पति), तीसरे का शक (इन्द्र), चौथे का दहन (अग्नि), पाँचवें का त्वष्टा (प्रजापति), छटे का अहिर्वुबन्य, सातवें का पितर, आठवें का विश्वेदेवा, नवें का सोम, दशवें का इन्द्राग्नि, ग्यारहवें का अश्विनी कुमार और वारहवें युग का मग (सूर्यं) अधिक होता है।। २२।।

विशेष--प्रकाशित वृहज्ज्योतिसार में 'विश्वेदाश्चन्द्रज्वलनो नासात्यनामानौ च मग' यह पाठान्तर है ॥ २२ ॥

समाससंहिता में कहा है 'विष्णुगुरुशकहुतभुक्त्वष्टाहिर्बुं ब्न्यपित्र्यविश्वानि । सोममधेन्द्राग्न्याख्यं त्वाश्विनमपि मागसंज्ञं च' (वृ० सं०७ अ० २३ श्लोक मट्टो०) ॥ २२॥

वराहः २---

वारह युगों के उत्तमादि भाग वराह के आधार पर चत्वारि मुख्यानि युगानि तेषां विष्णिवन्द्रजीवानलदैवतानि। चत्वारि मध्यानि च मध्यमानि प्रान्त्यानि चत्वार्यधमानि विन्द्यात्॥२३॥ पूर्वकथित बारह युगों में विष्णु, इन्द्र, वृहस्पति और अग्नि जिनके देवता हैं वे

उत्तम, मध्य के चार (प्रजापित, अहिर्बुध्न्य पितर और विश्वेदेव) जिनके देवता हैं वे मध्यम और अन्त के चार (सोम, शक्रानल, अश्वि और सूर्य) जिनके देवता हैं वे अशुम होते हैं ॥ २३ ॥

समाससंहिता में कहा है 'चत्वारि युगान्यादौ शुमानि मध्यानि मध्यमफलानि । चत्वार्यन्त्यानि न शोमनानि वर्षैविशेषोऽत्र' (वृ० सं० ७ अ० २६ इलोक मट्टो०) ॥२३॥ अत्रीपत्तिः—

प्रत्येक युग के अन्दर होने वाले ५. ५ वर्षों के नाम व देवता श्रोपित के अधार पर संवत्सरः प्रथमकः परिवत्सरोन्यस्तस्मादिडान्विदितिपूर्वपरापरे स्यः। एवं युगेषु सकलेषु तदीयनाथा वह्नचम्बुशीतगुविरिञ्चशिवाः क्रमेण ॥ २४॥

१. वृ० ज्यो० सा० ४ पृ० ।

२. ज्यो । नि । २६ पृ । १५-२० इलोक ।

रे. वृ० सं० ८ अ० २६ रलोक।

आचार्यं श्रीपित का कहना है कि पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इडावत्सर, चौथा अनुवत्सर और पाँचवा इदवत्सर संज्ञक होता है। इनके स्वामी क्रम से अग्नि, सूर्यं, चन्द्र, प्रजापित और शिव हैं। जैसे—संवत्सर का स्वामी अग्नि, परिवत्सर का सूर्यं, इडावत्सर का चन्द्र, अनुवत्सर का प्रजापित व इद्वत्सर का स्वामी शिव होता है।। २४।।

मुहूर्तगणपित में कहा है 'आदी संवत्सरो जेयो युगस्थानन्तदैवतः। मानुमद्दैवतः प्रोक्तो द्वितीयः परिवत्सरः। इडावत्सरसंज्ञस्च तृतीयः सोमदैवतः। अनुवत्सरकस्तुयैः प्राजापत्यः समीरितः। तथैवेदवत्सरो गौरीदैवतः स तु पश्चमः। युगं तै पश्चिमवैषैः षिद्विद्यिमिर्युगैः' (१ प्र०१८-२० २लोक)।। २४।।

विशेष — ज्योतिष सार में 'पूर्वपदाद मवेयु: यह पाठान्तर है ॥ २४ ॥

बृहत्संहिता में भी कहा है 'संवत्सरोऽग्निः परिवत्सरोऽर्कं इदादिकः शीनमयूल-माली । प्रजापतिश्चाप्यनुवत्सरः स्यादिद्वत्सरः शैलसुतापतिश्च' (७ अ० २४ श्लोक) ॥ २४ ॥

<sup>9</sup>वराहः—

पूर्वकथित १२ युगों के स्वामियों के नाम बराह के बश

बिष्णुः सुरेज्यो बलिभिहु<sup>\*</sup>ताशो त्वष्टोत्तरप्रोष्ठपदाधिपदच । क्रमाद्युगेशाः पितृविश्वसोमशक्रानलाख्यादच भगाः प्रदिष्टाः ।। २५ ॥

आचार्यं वराहिमिहिर ने भी पूर्वोक्त क्रम से ही प्रथम युग का बिष्णु, दूसरे का सुरेज्य ( वृहस्पित ) तीसरे का वलिमत् ( इन्द्र ) चौथे का हुताश ( अग्नि ), पाचवं का त्वष्टा ( प्रजापित ), छटे का उत्तरप्रोष्ठपदाधिप ( अहिर्बुडन्य ), सातवं का पितर, आठवं का विश्वेदेव, नवं का सोम, दशवं का शक्रानल ( इन्द्राग्नि ), ग्यारहवं का अश्वि ( अश्विनी कुमार ) और बारहवं युग का मग ( सूर्यं ) ये स्वामी हैं। ऐसा कहा है।। २५।।

और मी मिन्न ज्योतिषसार में 'विष्णुर्जीवः शुक्रोदहनस्त्वष्टा महेश्वरः पितरः। विश्वेदेवाश्चद्र' (३२)॥ २५॥

विश्वचन्द्रस्तिवन्द्रो दहनस्त्विश्वन्याख्यो मगस्त्वपरः' ( ६ अ० २८ श्लोक )।

तथा मृहूर्तंगणपति में 'तदीशा वन्हिजीवेन्द्रपावकस्त्वष्टसंज्ञकाः । अहिर्बुब्न्यश्च पितरो विश्वदेवा निशाकरः पुरुहूतोऽनलो (१ प्र० ११२ रलोक) ।। २४ ।।

१. बृ० सं० ८ अ० २३ रलोक।

## पूर्वोक्त पाँच संवत्सरों का फल

<sup>9</sup>वृष्टिः समाद्ये वहुला द्वितीये प्रभूततोया कथिता तृतीये । पश्चाज्जलं मुञ्चति यच्चतुर्थं स्वल्पोदकं मुञ्चति पञ्चमश्च ॥ २६ ॥

आचार्यं वराहिमिहिर का कहना है कि संवत्सर नामक वर्षं में मध्यम रूप से श्राव-णादि चार मासों में वृष्टि होती है, परिवत्सर नामक वर्षं में आद्य माग में (श्रावण, माद्र में), इदावत्सर नामक वर्षं में चारों मासों में बहुत वृष्टि, अनुवत्सर नामक वर्षं में अन्त में (आश्विन व कार्तिक में) वृष्टि होती है और इद्वत्सर नामक वर्षं में थोड़ी वर्षा होती है ॥२६॥

मतान्तरम् ---

#### मतान्तर से

आनन्दादेर्भवेद्ब्रह्मा भवादेविष्णुरेव च । जयादेः शङ्करः प्रोक्ताः सृष्टिपालननाशकाः ॥ २७ ।

आनन्दादि २० का ब्रह्मा, मवादि २० का विष्णु और जयादि २० का शंकर इसिलिये स्वामी होते हैं कि एक सृष्टि करने वाला, दूसरा पालन करने वाले और तृतीय संहार करने वाला है ॥२७॥

अब आगे तत्त्विविक नामक ग्रन्थ के वचनों से वाष्प की उत्पत्ति व इस से होने वाले भूगोलिक खगोलीय चमत्कार एवं किठन रोगों का भी ज्ञान कैसे होता है। इसे बताते हैं।

वाष्पोत्पत्तिः। तत्त्वविवेके--

### वाष्प निदान से शीतादि उत्पत्ति ज्ञान

³ऊर्ध्वं कुगोलादघ एव चाग्नेर्भूर्वायुरस्त्यत्र सदैव शीतम् । महत्कुतः कैरिप योजनैस्तद्वाष्पाम्बुदाद्यं जनयत्यपूर्वम् ॥ २८॥ तद्वाष्परूपं कथयामि सम्यक् यतोऽन्यवैचित्र्यमपीहि खस्थम् ।

श्री कमलाकर मट्ट ने अपने सिद्धान्ततत्त्वविवेक नामक ग्रन्थ में कहा है कि भूगोल से ऊपर और अग्निगोल के नीचे ही भूवायु रहती है। उक्त दोनों गोल के मध्य में सदा ही अधिक श्रीत की स्थिति होती है। वह श्रीत पृथ्वी से उँचा कितने योजन अर्थात् बारह योजन पृथ्वी से ऊपर अपूर्व वाष्प व मेघादि को पैदा करता है। क्योंकि भूवायु की स्थित मी बारह योजन ऊपर ही भूमि में रहती है। 'भूमेबंहिन्दांदश यो-

१. वृ० सं० ८ अ० २३ श्लोक।

२. ज्यो । नि० २९ पृ० ६१ इलोक।

३. सि॰ तत्त्व मध्यमा० १६९-२१३ = २८-४२॥

जनानि भूवायुः' ऐसा मास्कराचार्यं जी ने कहा है। उन भूवायु सम्बन्धी चमत्कारों को अच्छी तरह से समस्त भेदों के साथ कहता हूँ। जिन वाष्पों से आकाश में विचि-त्रिता दृष्टि गोचर होती है उन्हें भी बताता हूँ।।२८–२८३॥

वाष्प से इन्द्रधनुषादि का ज्ञान

अग्न्यम्बुवायुप्रभवाः सदोध्वं वाष्पाः कुपृष्ठाद्गगनं प्रयान्ति ॥ २९ ॥ अनेकवर्णं वियतीन्द्रचापं ग्रहात्समन्तात्परिवेष उक्तः । तथैव भानां पतनं च विद्युत्तथैव गन्धर्वंपुरं विचित्रम् ॥ ३० ॥

भूगोल के अन्तर्गंत अग्नि, जल वायु से होने वाली गैस आकाश में जाकर अनेक रंगों में धनुष जैसी आकृति बन जाती है। जिसे जनता इन्द्रधनुष के नाम से व्यवहार करती है। तथा ग्रहों के चारों ओर जो परिधि बनती है उसे परिवेष, नक्षत्रों का या यों समझिये ताराओं का गिरना उल्का, विजली चमकना एवं विचित्र गन्धवंनगर का दीखना ये सब वाष्प से ही उत्पन्न होते हैं २८ है—३०।।

## वाष्प से अन्य भी

ये केतवोरिष्टफलप्रदाः खेऽम्बुदाश्च भूकम्प इहास्ति लोके। मारी महाख्या करकाप्रपाताद्यं सर्वमित्यं किल वाष्पतोऽत्र ॥ ३१॥

और भी जो अनिष्ट फल देने वाले केतु, आकाश में मेघ, भूकम्प, महामारी (हैजा) कुहरा ओला गिरना वगैरह समस्त दूषित पदार्थ वाष्प से ही उत्पन्न होते हैं ॥३१॥

इन्द्रधनुष में अनेक रङ्ग का कारण

विरलावयवैर्वाष्पैमिश्रितैः सूर्यरिश्मिभः।

अधोधः संस्थितैदिचत्रान्वर्गान्तरयन्ति भूस्थिताः ॥ ३२ ॥

इस भूगोल पर एक के नीचे एक स्थित होने से मनुष्य जब अघन अवयवों से युक्त वाष्प को सूर्य की किरणों से मिश्रित देखता है तो वाष्प में अनेक वर्ण हो जाते हैं।।३२।।

#### उल्का पतन का कारण

बाष्पैः साकं गन्धकादिपरागा अपि भूमितः। गच्छन्त्यूर्ध्वं ततश्चाग्निप्रयोगादग्निशस्त्रवत्॥३३॥ ताराख्पाः सुगोलाग्निकणा भूमि प्रयान्ति हि।

जब भूमि से गन्धकादि पदार्थं वाष्प के साथ आकाश में ऊँचे जाते हैं तो ऊपर अग्नि का गोल है इसलिये अग्निशस्त्र की तरह गन्धकादि पदार्थं अग्नि गोल से सम्पर्क करके पटाके की तरह भूमि पर गोल कण अग्नि का गिरता है। उसे ही लोग ताराह्मप मानकर कहते हैं कि उल्का पतन हो गया है।।३३ है।।

१. वर्णान् पश्यन्ति समुचितः पाठः।

## मेघ (वादल) का कारण

तथा शैत्यप्रयोगेण वाष्पा एव घने घनाः ॥ ३४ ॥ इतस्ततो वायुवशाद्गच्छन्ति वियति स्थिताः ।

जब कि भूमि से निकली हुई गैस शीत से संमिश्रण करती है तो आकाश में मेघ हो जाते हैं। तथा भूवायु वश ही आकाश में इधर उधर घूंमते हैं।।३३ १-३४१।।

## भूकम्प का लक्षण

पाषाणैः किठना भूमियंत्र तत्र कुतो बलात् ॥ ३५ ॥ वाष्पिनःसरणात्कम्पः शब्दोऽपि सततं भुवि । अत एवान्यभूमौ तु विनायासात्कुतः किल ॥ ३६ ॥ वाष्पिनःसरणे तत्र कदाचिद् रिष्टदोऽपि सः । भूमिकम्पः पर्वतादौ सर्वदैवेति निर्णयः ॥ ३७ ॥

जहाँ की भूमि पत्थरों से कड़ी होती है वहाँ की भूमि से सहसा ( अचानक ) जब बाष्प निकलती है तो भूमि काँपने लगती है और शब्द मी उस कंपन काल में होता है। इससे सिद्ध होता है कि धरती हलने में भूमि का फटना ही हेतु है।

वाल्मीकि रामायण में भी कहा है 'तस्य शब्दोमहानासीश्चिर्घातसमिनस्वनः। भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्येव दीर्यतः' (बाठ काठ ६७ सगै १८ क्लोक)।

सारांश—मूगोलान्तर्गत जल, अग्नि, वायु तत्त्वादि के संघर्ष से उत्पन्न वायु के चक्र से विदीर्ण भूमि काँपने लगती है। इस विषय का विशेष वर्णन वारहवें प्रकरण में आगे अवलोकन करें।

कोमल भूमि में विना प्रयास के जो भूमि से कभी वाष्प निकलती है तो पृथ्वी में कम्प होता है। यह कम्पन कभी शुभ करने वाला मी होता है। अधिकतर मुकम्प कष्टदायक ही होता है।। ३४-३७।।

विशेष—यहाँ रिष्ट शब्द से कल्याण का ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि अमरकोष में कहा है 'रिष्टं क्षेमाशुमामावे'। परन्तु फलित ज्योतिष में प्रायः रिष्ट से कष्ट का ही प्रतिपादन पाया जाता है। सारावलो में कहा है—'निःशेषरिष्टहन्ता भुजङ्गलोकस्य गरुड इवेति' प्रायः कर सर्वदा जहाँ की भूमि पहाड़ों से कठिन होती है अर्थात् पर्वती इलाकों में मूकम्प होता है।। ३४३-३७।।

महामारी हंजा का लक्षण

दुष्टदिष्टवशाद्भूस्थविषसम्बन्धतोऽत्र ये । बाष्पा नृदेहलग्नास्तद्वशेन मरणं यतः ॥ ३८॥ महामारीति नाम्ना वै ख्याता लोके प्रजायते । दुर्माग्यवश भूमिस्य जहर से सम्बन्ध करके जो वाष्प निकलती है वह जब मनुष्य के शरीरों में मिलती है तो उनके कारण जो जन क्षति होती है। इसलिये लोक (संसार) में मनुष्य उसे महामारी नाम से कहते हैं।। ३८–३८ है।।

उदयकालीन सूर्य विम्ब की लालिमा का कारण
अथ वाष्पाम्बुयुगं बिम्बमुदयेऽकंस्य पश्यति ॥ ३९ ॥
तेन दृश्यं भवद्रक्तवणं भूपृष्ठगस्य तत् ।
वेलाहीनं कालहीनं खगजं ग्रहणादिकम् ॥ ४० ॥
कदाचित्कुत्रचिद्वान्योत्पातजं तद्धि वाष्पजम् ।

उदयकालीन सूर्यं को जलवाष्य से परिष्लुत ही देखा जाता है। इसलिये भृपृष्ठ में स्थित जन लाल वर्णं के ही सूर्यं को देखते हैं। आकाशस्य ग्रहणादिक वेला व काल से रहित होकर कमी वा कहीं भी वाष्पजन्य अन्य उत्पात की तरह दृष्टिगोचर होता है।। ३६३-४०३।।

#### बीज कमं का खण्डन

वेलाहीनेऽन्तरं यत्तद्वीजं मत्वैव कालजम् ॥ ४१ ॥ कर्माहं खचरं शुद्धं नाशयन्त्यधमा बलात् । इत्थं संक्षेपतः प्रोक्तं विस्तारोऽस्यान्यशास्त्रतः ॥ ४२ ॥

समय के परिवर्तन से जो ग्रहों में अन्तर पड़ता है उसे बीजसंस्कार कहते हैं। इस बीज से संस्कृत ग्रह कर्म योग्य होता है। ऐसा जो लोग कहते हैं वे अध्यम हैं। मैंने यहाँ संक्षेप में कहा है। इसका विस्तार अन्य शास्त्रों से जानना चाहिए।।। ४०३-४२।।

विशेष—यहाँ पर कमलाकर ने बीज का खण्डन किया है। अर्थात् निर्वीज ग्रह ही कार्यों में उपयुक्त होते हैं, क्योंकि सूर्यसिद्धान्त में यह संस्कार नहीं है। इसिलये युक्ति शून्य खण्डन मास्कराचार्यजी का मेरी दृष्टि में उचित नहीं हैं।। ४०३-४२।।

इति श्रीमज्ज्योतिर्विद्वर्यंगयादत्तात्मजश्रीरामदीनज्योतिर्विद्वरिचते सङ्ग्रहे वृहद्देवज्ञरञ्जने चतुर्थं संवत्सरप्रकरणं समाप्तम्

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषो गयादत्त के पुत्र श्रीरामदीन ज्योतिर्विद् द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक ग्रन्थ का संवत्सर प्रकरण नाम का चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ।। ४ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वदात्मज-मुरलीघरचतुर्वेकृता चतुर्थप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या पूर्तिमगात् ॥४॥

# अथ पञ्चमं वर्षात्रकरणं व्याख्यायते ।

अब आगे पाँचवे प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं। इस में वर्षा का विचार किया गया है। अर्थात् भूमि में वर्षा कव व कितनी होगी इस बात को वायुवश तथा अनेक प्रकार के ग्रह योगों से विविध ग्रन्थों के आधार पर बताते हैं। क्योंकि अन्न ही संसार का जीवन है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हो होती है। इसिलये इस प्रकरण में इसी बात का विवेचन करते हैं। पाठक गण इसे अध्ययन करने पर प्रसन्न इस लिये होंगे कि बहुत सी लोकोक्ति इस में शास्त्रोक्त पद्धित से ओत प्रोत हैं।

तत्रादौ वायुपरीक्षा--

भूवायु कक्षा में होने वाले चमत्कार

लल्लः १--निर्घातोल्कापरिवेषविद्युच्छक्रचापसल्लिस्युचः । गन्धर्वनगरपूर्वा मध्ये भूवायुकक्षायाम् ॥ १ ॥

आचार्यं लल्ल ने अपने 'शिष्यधीवृद्धिद' ग्रन्थ में कहा है कि निर्घात, उल्का, परिवेष, विद्युत, इन्द्रधनुष, मेघ, अपूर्वं गन्धवंनगर इत्यादि समस्त चमत्कार भूवायु में ही होते हैं। अर्थात् जहाँ तक भूवायु की स्थिति आकाश में है वहीं तक पूर्वोक्त चमत्कार दोखते हैं।।१।।

कहा है-अन्नं जगतः प्राणाः प्रावृट्कालस्य चान्नमायत्तम् ॥१॥

<sup>२</sup>भास्करोऽपि—

आकाश में भूवायु की स्थिति का जान भूमेर्बहिर्दादश योजनानि भूवायुरत्राम्बुदिवद्युदाद्यम् । इति ॥ २ ॥

मास्कराचार्यं जी ने सिद्धान्तिशरोमिण में कहा है कि भूमि से बारह योजन तक भूमि की वायु रहती है तथा इसी में हो मेघ बिजली आदि रहती है ॥२॥

आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय में हवा से वर्षा का ज्ञान

अआषाढ्यां भास्करास्ते सुरपितककुमे वाति वाते सुवृष्टिः

सस्यध्वंसं प्रकुर्याद्यदि दहनदिशि मन्दवृष्टियंमेन।

१. प्रा॰ मा॰ ॠ॰ वि॰ ४० पृ॰।

२. १८ पृ० पा० लि० ३४ ३३२ इलोक १-२ श्लोक ।

३. म० यू० चि० १८ पृ० ३२ श्लोक।

नैऋंत्यां मध्यमा स्याद्वरुणबहुजलाः वायवे वायुकोपः कौवेर्यां सस्यपूर्णा भवति वसुमती तद्वदीशानकोणे ॥ ३॥

यदि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय में पूर्व दिशा की हवा चले तो सुन्दर वृष्टि होती है। यदि उसी दिन व समय अग्नि कोण से हवा वहे तो घान्यों का नाश, दक्षिण की वायु से थोड़ी वर्षा, नैऋंत्य कोण की से मध्यम वर्षा, पश्चिमी दिशा की हवा से अधिक वर्षा, वायच्य कोण की से हवा का प्रकोप, उत्तर और ईशान कोण की हवा से वसुन्धरा धान्यों से परिपूर्ण होती है।।३।।

तथा कृषिपराशर में कहा है 'आषाढ्याँ पौर्णमास्यां सुरपितककुमो वाति वातः सुवृ-ष्टि: । सस्यम्बसं प्रकुर्याद् दहनदिशिगतो मन्दवृष्टियंमेन ।। नैऋत्याँ शस्यहानिवंश्णादिशि जलं वायुना वायुकोपः । कावेयाँ शस्यपूर्णां प्रथयित नियतं मेदिनीं शम्भुना च' (पृ० १३ श्लो० ४९॥ ॥३॥

अन्य:--

#### प्रकारान्तर से

आषाढमासस्य च पौर्णमास्यां सूर्यास्तकाले यदि वाति वातः ।
पूर्वस्तदा सस्ययुता घरित्रो नन्दन्ति लोकाः सजला घनाः स्युः ॥ ४॥
यदि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय में पूर्व की हवा चले तो

थाद आषाढ़ा पूर्णमा के दिन सुयास्त समय में पूर्व की हवा चेळ ती. भूमि घान्यों से परिपूर्ण व बादल जलवाले आते हैं और संसारी जीव आनन्दित होते हैं ॥४॥

गर्गं जी ने कहा है 'आषाढ्यां पूर्ववातेन सर्वसस्या च मेदिनी०

तथा मयूरिचत्रक में 'बाषाढ़मासस्य च पौर्णमास्यां सूर्यास्तकाले यदि वाति वायुः। पूर्वस्तदा सस्ययुता च मेदिनी नन्दन्ति लोका जलदायिनो घनाः।। (स० म० पु॰ पा॰ लि॰सं॰ ३४३२२ रलो॰ ७७)।।४॥

और भी मेघमाला में रुद्रयामलीय वाक्य 'आषाढ़ी पूर्णिमायां तु पूर्ववातो यदा मवेत्। निष्पत्तिः सर्वधान्यानामारोग्यञ्च मविष्यति' स० म० पु॰ पा० लि० सं० २७२०२ रुलो० ४२) ॥४॥

अोर मी वनमाला में 'शुचिवलक्षदलान्ततमी मुखे यदि वहत्यनिलो हरिदिग्मव:। जलमल सृजति क्षितिमण्डले बहुमुदं बहुधा वसुधा भूत:।।४।।

तथा वृहत्संहिता में मी 'पूर्वः पूर्वंसमुद्रवीचिशिखरप्रस्फालनाधूणितश्चन्द्राकाँशुसटा कलापकलितो वायुर्यंदाकाशतः । नैकान्तस्थितनीलमेघपटला शारद्यसंविधता, वासन्तो-त्कटसस्यमण्डिततला सर्वा मही शोमते ।।(२७ अ० २लो० ।।४।। आषात् के दिन अग्निकोण व दक्षिण की वायु का फल कृशानुवाते मरणं प्रजानामन्तस्य नाशः खलु वृष्टिनाशः। याम्ये मही सस्यविवर्णिता स्यात् परस्परं यान्ति नृपा विनाशम्॥५॥

यदि आषाढ़ों के दिन सूर्यास्त काल में अग्निकोण की पवन का आगमन होता है तो अन्नों का नारा, प्रजा (जन समुदाय) का मरण और वर्षा का अमाव होता है। यदि दक्षिण से हवा आती है तो पृथ्वी पर वान्यों का अमाव और परस्पर की लड़ाई से घनिकों का विनाश होता है।।५।।

गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'आषाढ्यामग्निवातेन अस्थिशेषा मही मवेत् । आषाढी पौर्णमास्यान्तु दक्षिणो यदि मारुत: । तथा सुमटकोटीनां मही पिबति शोणितम्' ॥५॥

तथा मयूरिचत्रक में 'कृशानुवायौ मरणं प्रजानामन्नस्य नाशः खलु वृष्टिनाशः । याम्ये मही सस्यविवर्जिता स्यात् कष्टं परं यान्ति नृपा विनाशम् । ५॥

अन्य भी मेघमाला में 'आषाढ्यामग्निवातं चेदस्थिशेषा मही तदा। आषाढ़ी पूर्णिमायां तु दक्षिणो यदि मारुतः। सकूपेषु तडागेषु तथा निर्झरणेषु च। तदा न दृश्य ते तोयं देवि देवो (न) वर्षेति'।।।।।

अपि च वनमाला में 'अनलकोणमवो यदि माक्तो वहित मन्दजवो रजनीमुखे । वमित मस्मकृशानुशिखाकुला वदनतः परितोऽपि वसुन्धरा । दिनकरे विकरे परिघट्टयन् दिवि घनं यदि दक्षिणमारुतः । प्लवित मन्दपयः कणिकामतो भुवि भयं जनयन् तनुतेऽम्बुदः' ।। १।।

तथा वृ० संहि० में 'यदाग्नेयो वायुमलयशिखरा स्फालनपटु:, प्लवत्यस्मिन् योगे मगवित पतङ्ग प्रवसित । तदा नित्योद्दोष्ठा ज्वलनशिखरा लिङ्गितलता स्वगात्रोध्मो-च्छ्वासैर्वमित वसुषा मस्म-निकरम्' (२७ अ० २ इलोक) ॥५॥

तालीपत्रलतावितानतरुभिः शाखामृगान्नतंयन्, योगेऽस्मिन् प्लवित व्वनिः सपरुषो वायुर्यदा दक्षिणः । तद्वयोगसमुत्थितस्तु गजवत्तालाङ्कृशैघंट्टिता, कीनाशा इव मन्द-वारिकणिका मुश्वन्ति मेघास्तदा' (२७ अ० ३२ इलोक) ।।।।।

तथा लोकोक्ति में मो 'अगिन कोन जो बहे समीरा। पड़ैं काल दुःख सहै शरीरा।। दिखन बहे जल थल अलगोरा। ताहि समय जूझैं बड़ बीरा'।।५॥

आषाढों के दिन सूर्यास्त के समय नैऋंत्यकोण व पश्चिमी हवा का फल

नैशाचरो वाति यदात्र वातो न वारिदो वर्षति भूरि वारि। प्रत्यक्समोरे सुखिनो मनुष्या जलान्नपूर्णा च वसुन्धरा स्यात्॥ ६॥

यदि आषाढी पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त काल में नैऋंत्यकोण की हवा बहती है तो मेघ अधिक वर्षा नहीं करते किन्तु आकाश को आच्छादित ही करते हैं। यदि उसी समय पश्चिम की हवा चलती है तो अधिक वृष्टि होने से भूमि अन्नों से परिपूर्ण हो जाती है ॥६॥

श्री गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'आषाढ्यां नैऋँतो वायुर्यंदि तत्र प्रदृश्यते । विक्र-यित्वा सदा सर्वं कत्तं व्यो धान्यसङ्ग्रहः ॥ आषाढ्यां वारुणे वाते वृष्टिः सस्यं भवेद्घ्रुवम्' ॥६॥

तथा मयूरचित्रक में 'नैशाचरो वाति यदाऽत्र वातो न वारिदो यच्छति वारि भूरि। तदा मही सस्यविवर्जिता स्यात् क्रन्दिन्त लोकाः क्षुषया प्रपीडिताः। आषाढमासे यदि पौर्णमास्यां सूर्यास्तकाले यदि वारुणोऽनिलः। प्रवाति नित्यं सुखिनः प्रजाः स्युजना- स्रयुक्ता वसुषा तदा स्यात्'।। १।।

अपि च वनमाला में 'असुरकोणमवः क्षणदामुखे वहित चेदमलो विजलोऽम्बुदः।
अतिकरालकपालकुलावृता वसुमती रुदतीव विलक्ष्यते। वरुणवायुरिला रजसां कणा
निकरमुग्रजवो द्रुतमुत्क्षिपन्। वहित चेदिमतो धरणीभृतो भुजबलं सकलं
वजिति क्षयम्'।।६।।

और मो वनमाला में 'आषाढी पूर्णिमायां तु नैऋंत्यां यदि मारुतः । विक्रयित्वा तदा सर्वं कर्तं व्यो घान्यसङ्ग्रहः ।। आषाढी पूर्णिमायां तु पश्चिमो यदि मारुतः । निष्पत्तिः सर्वं धान्यानां लोके वर्षति माधवः' ॥६॥

तथा बृहत्संहिता में 'सूक्ष्मैलालवलीलवङ्ग निचयान् व्याघूणंयन् सागरे मानोर-स्तमये प्लवत्यविरतो वायुर्यंदा नैऋंतः। क्षुत्तृष्णावृतमानुषास्थिशकलप्रस्तारमारच्छदा, मत्ता प्रेतवधूरिवोग्रचपला भूमिस्तदा लक्ष्यते। यदा रेणूत्पातैः प्रविचलसटाटोपचपलः प्रवातः परुचाच्चेह्निकरकरापातसमये। तदा सस्योपेता प्रवर्राकराबद्धसमरा क्षितिः स्थानस्थानेष्वविरत्तवसामांसरुधिरा'।।६॥

एवं लोकोक्तियाँ 'नैऋँत कोन बूँद ना परे । राजा परजा भूखों मरें ॥
नैऋँत मई बूंद ना परे । राजा परजा भूखों मरे ॥६॥

जाषाढी पूर्णिमा सूर्यास्त समय में वायुकोण व उत्तरी पवन का फल वायव्यवाते जलदागमे स्यादभ्रस्य नाशः पवनैः प्रचण्डैः। सोम्येऽनिले धान्यजलाकुला धरा नन्दिन्त लोका भयदुःखर्वीजताः॥ ७॥

यदि आषाड़ी के दिन सूर्य के अस्त काल में वायव्य कोण की हवा चलती है तो वर्षा काल में प्रखर वायु के चलने से आकाश दूषित होता है।

यदि उसी समय उत्तरी हवा चलती है तो घनधान्य से भूमि परिपूर्ण होती है और संसारी जीव मय व दु:ख से रहित होकर प्रसन्न रहते हैं ॥७॥

गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'शलमादि च वायव्ये मशकाश्च पतन्ति हि। उत्तरे मास्ते लोका गीतवाद्यशुर्मेर्युता' ॥७॥ तया मयूरिचत्रक में 'वायव्यवाते जलदागमः स्यादन्नस्य नाशः पवनोद्धता च । सौम्येऽनिले घान्यजलाकुला घरा नन्दन्ति लोका मयदुःखर्वीजताः ॥७॥

मेघमाला में कहा हैं 'आषाढ़ी पूर्णिमायां तु वायव्यां यदि मारुतः । नकुलाः चल-मारुचैव मूषकाश्च पतन्ति वा' ।।७।।

अन्य भी वनमाला में 'अनिलकोणमव: पवनो यदा वहित सायमिला विमला भवेत्। अतितरां नवनोरदघारया फलमया हि तया भुवि पादपाः।। सित निशावदने गगने रवौ चिलत उत्तरतः श्रुचि पवंणि। वहित मन्दगितः पवनो घरारवघरासित-वारिधराकुलाः'।।७।।

और मी वृ॰ सं॰ में 'आषाढ़ी पर्वंकाले यदि किरणपतेरस्तकालोपपत्तौ वायन्यो वृद्धवेगः पवनघनवपुः पन्नगार्घानुकारी । जानीयाद् वारिधाराप्रमृदितमृदितामुक्तमण्डूक-कण्ठां, सस्योद्मासैकचिह्नां सुखबहुलतया माग्यसेनामिवोवींम् ॥ मेरुप्रस्तमरीचिमण्डल-तले ग्रीष्मावसाने रवौ, वात्या मोदिकदम्बगन्धसुरिमर्वायुर्यंदा चोत्तरः । विद्युद्भान्ति-समस्तकालकलना मत्तास्तदा तोयदाः, उन्मत्ता इव नष्टचन्द्रिकरणां गां पूरयन्त्य-म्बुमिः'।।७॥

तथा लोकोक्ति 'वायव बहु जल थल अतिमारी । मूस उगाह दण्ड बस नारी । उत्तर उपजे बहु धनधान । खेत वात सुख करें किसान ।

आषाढी पूर्णिमा सूर्यास्त काल में ईशान कोण की वायु का फल ऐशेऽल्लवृद्धिर्वहुवारिपूरिता धरा च गावो बहुदुग्धसंयुताः। भवन्ति वृक्षाः फलपुष्पदायिनो नन्दन्ति भूपाश्च परस्परं तदा।। ८।। यदि आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त कालीन ईशान कोण की हवा चलती है तो भूमि अधिक जल से परिपूर्ण होकर अन्न को वृद्धि होती है तथा गायें मी अधिक दूध देनेवाली, वृक्ष फलफूल दाता और आपस में राज्यों की प्रीति मी बढ़ती है।।८॥

वृहत्संहिता के आषाढो योगाच्याय में कहा है कि 'आषाढ्यां पौर्णमास्यां तु यद्यैशानोऽनिलो मवेत् । अस्तं गच्छति तीक्ष्णांशौ सस्यसम्पत्तिकत्तमा' ।।८।।

तथा गर्गाचार्यं जी ने मी कहा है 'आषाढचां पौर्णमास्यां तु ईशानो मास्तो मनेत्। अस्तं गच्छति शीवांशौ (तीक्ष्णांणोः ?) सस्य सम्पत्तिरुत्तमा' ।।८।।

एवं वृ० सं० में 'ऐशानो यदि शीतलोऽमरगणैः संसेव्यमानो मवेत् पुन्नागागरु पारिजातसुरिमर्वायुः प्रचण्डव्विनः । आपूर्णोदकयौवना वसुमती सम्पन्नसस्याकुला, धर्मिष्ठाः प्रणतारयोः नृपतयो रक्षन्ति वर्णास्तदा'(२७अ० ८ २लो)।।८।।

अन्य भी मयूरिचत्रक में 'ऐशेन वृद्धिबंहुवारिपूरिता घरा च गावो बहुदुग्षसंयुताः। भवन्ति वृक्षाः फलपुष्यदायिनो वातेऽभिनन्दन्ति नृपाः परस्परम्० ॥८॥

तथा मेघमाला में 'आषाढ़ी पूर्णिमायान्तु ऐशानो यदि मारुतः । गीतवाद्यरता लोकाः सुमिक्षं प्रबलं मवेत्' ॥८॥

और भी वनमाला ग्रन्थ में 'दिनपतावपराक्षितिजं गते वहति शङ्क रकोणभवोऽनिलः वसुमती मुदिता नवशस्यगोकुलपदैजँलदैरमिलक्ष्यते' ॥६॥

और भी लोकोक्तियों में 'कोन इसान दुंदुमी बाज । दही मात मोजन सब गाज ।। 'जो कहुँ बहै इसाना कोना । उपजे विस्वा दो दो होना'।। ।।।।

'सावन पिछवा मादों पुरवा, आसिन बसे इसान । कातिक कान्ता सीक न डोलें

गाजैं सबै किसान ।।८।।

मुहुतंगणपित में कहा है 'आषाढ़े पौणिमायां च प्रदोषे वा दिवानिष्टम् । प्राच्यां वायोस्तु वृष्टिः स्याद्धान्यनिष्पत्तिरुक्तमा ।। अल्पवृष्टिस्तथाग्नेय्यामग्नेमीतिर्महर्षेता । दुर्गिक्षं रौरवं घोरमनावृष्टिश्च नैऋतौ ।। वारुण्यां च महावृष्टिर्घान्योत्पत्तिश्च मध्यमा । वायौ वायुः प्रचण्डः स्याद् वृष्टिर्घान्यं च मध्यमम् । बहुधान्यं शुमा वृष्टिरुत्तरस्यां सुखी जनः । ऐशान्यां सस्यसम्पत्तिर्थनाढ्या सुखिनो जनाः' (१५ प्र० २५४–२५८) ।।८।।

तथा वृहज्ज्योतिषसार में भी 'आषाढ़े पूर्णिमायाञ्चेदनिलो वाति नैऋंत: । अनावृष्टिर्घान्यनाशो जलं कूपे न दृश्यते ।। आषाढ़े पूर्णिमायान्तु वायव्ये यदि मास्तः । धर्मशीलस्तदा लोके धनं धान्यं गृहे गृहे । आषाढ़े पूर्णिमायान्तु ईशान्ये याति मास्तः । सुखिनो हि
तदा लोका गीतवाद्यपरायणाः ।। विह्नकोणे विह्नभीतिः पश्चिमे च जलाद्मयम् । अन्यत्र
यदि वायुः स्यात् सुभिक्षं जायते तदा ।।' (१३ पृ०) ।।८।।

आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ८ दिशाओं की वायु का फल आषाढ्यां पूर्णिमायां च वायुर्वहित चाष्टिदक्। प्रजानां सर्वसीख्यं च राज्ञां सौख्यं परस्परम्॥ ९॥

यदि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सायं काल सूर्यास्त समय में आठों दिशा की हवा चलती है तो जनता को सब प्रकार का सुख और राजाओं में मैत्री व सुख का उदय होता है ॥९॥

मेघमाला में कहा है 'अषाढ़ी पूर्णिमायान्तु चतुर्दिक्षु च मारुतः। धान्यानि च महर्घ्याणि विह्निदाहः प्रकीतितः ॥६॥

आषाढ़ी के दिन हवा न चलने का फल आषाढचां यदि वा वायुर्ने वहति कदाचन। तदा सर्वत्र वृष्टिः स्यात्सस्यवृद्धिः प्रजायते॥ १०॥

यदि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हवा न चलती हो तो उस वर्ष सब जगह अच्छो वर्षा होने से अन्न की पैदाइश अधिक होती है ॥१०॥

तथा मेघमाला में इसके विपरीत कहा है 'निर्वातगगना देवि यदाषाढ़स्य पूर्णिमा। तदा तु सर्वमेदिन्यां जलं नास्तीति कथ्यते० ।।१०।।

आषाढ़ी के दिन खण्ड वायु का फल आषाढचां खण्डवायुः स्याद्धरो च वहते यदि । रसाज्यशर्करावृद्धिः सर्वसौख्यं प्रजायते ।। ११ ।। यदि आषाड़ी के दिन खण्डवायु सुन्दर चलती है तो रस, घी, चीनी की वृद्धि होती है और उस वर्ष में सब प्रकार का सुख होता है ॥११॥

आषाढीयोगोऽयं सम्यक् प्रोक्तो मुनिमतं समालोक्य।
यं ज्ञात्वा दैवविदो लोके ख्याति समायान्ति ॥ १२॥
मैने यह आषाढ़ी योग का ऋषियों के मतों को अच्छी तरह समझकर वर्णन किया

मैने यह आषाढ़ी योग का ऋषियों के मतों को अच्छी तरह समझकर वर्णन किया है। इस आषाढ़ी योग को ज्योतिषी लोग जान कर संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं।।१२।।

अब आगे श्रैलोक्यप्रकाश ग्रन्थ के आधार पर आषाढ़ी पूर्णिमा को ६० घटी मित मध्यम मान से यान कर ५,५ घटी के १२ मासों की कल्पना करके प्रत्येक मास में वृष्टि जानने के लिये जो वर्णन है उसे वताते है।

त्रैलोक्यप्रकाशे '--

## त्रैलोक्य प्रकाश के आधार पर

आपाढ्यां घटिकाषष्ट्या मासद्वादशनिर्णयः।
द्वादशपञ्चका पष्टिरित्येवं क्रममादिशेत्॥ १३॥
पञ्चनाडो भवेन्मासो मासि मासि फलं पृथक्।
यत्र नाड्यां शुभो वातो विद्युदश्चादिगर्जनम्॥ १४॥
तत्र मासि भवेद्वृष्टिरित्थं कालस्य निर्णयः। हु
पूर्णिमायां विनष्टायां विनष्टं वर्षमादिशेत्॥ १५॥

त्रैलोक्य प्रकाश ग्रन्थ में कहा है कि आषाढ़ी पूर्णिमा की ६० घटी मध्यम मान से मान कर उसमें १२ का माग इसलिये देना चाहिये क्योंकि मास बारह होते हैं।

इत प्रकार १२ का माग देने पर ५,५ घटी के १२ माग हो जाँयगे। मेरी समझ में पूर्णिमा तिथि के स्पष्ट मोग में १२ का माग देकर जो द्वादशांश हो उस में क्रम से मास में आने वालो वर्षा का विचार करना चाहिये। अर्थात् जिस द्वादशांश में उस दिन सुन्दर वायु, विजली और मेघों की गर्जना होती है उस अंश के मास में वृष्टि होती है यह समस्त मासों का निणंय है। यदि आषाढो के दिन सुन्दर वायु व मेघादि की गर्जना न हो तो उस वर्ष वर्ष का अमाव होता है।।१३-१५।।

तथा गुरुसंहिता में भी गर्गोक्त वाक्य इस प्रकार है 'आषाढे तु घटीषष्ट्या मासद्वादशिनण्यः । पञ्चनाडीभवेन्मासः षष्ट्या वर्षविनिर्णयः । सर्वरात्रं यदाभ्राणि वातः
पूर्वोत्तरो यदि । वर्षे तत्र कणाः पुष्टाः जायन्ते जगदीप्सितम् । यदा नाभ्रस्य लेशोऽपि
वातः पूर्वोत्तरो न हि । न वर्षते तदा मेघो दुष्टकालो भवेदिह । यत्र मासविमागे चः
निर्मेलं दृश्यते नमः । तत्र हानिस्त्वनावृष्टिविज्ञेयं गर्गमाषितम्' ।।१३–१५।।

१. प्रा० मा० ऋ० वि० ४० पृ०।

अब आगे जल्दी वर्षा देने वाले योग व प्रश्न काल में जलादि शकुन से वर्षा योग को बताते हैं।

अथ सद्योवृष्टिलक्षणं प्रश्नं चाह मयूरचित्रके'-

मयूरचित्रक के वश

शुक्ले पक्षे शशिनि तनुगे तोयराशिस्थिते वा केन्द्रे याते प्रचुरमुदकं सौम्यदृष्टिप्रदिष्टम् । पापैदृष्टे न च बहुजलं प्रश्नकालेऽपि तज्ज्ञै-विच्यं सर्वं फलमविकलं चन्द्रवद्भागंवेऽपि ॥ १६॥

यदि प्रश्न काल में शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा जलचर राशिस्य होकर लग्न में या केन्द्र में बली हो तथा शुम प्रहों से दृष्ट हो तो अधिक वर्षा देने वाला होता है। यदि पापग्रह से दृष्ट हो तो अधिक जल नहीं वरसाता है। अर्थात् उस वर्ष अच्छी वर्षा नहीं होती है। उक्त प्रकार से यदि शुक्र मी हो तो प्रश्न काल में वर्षा अच्छी होगी ऐसा कहना चाहिये।।१६॥

अब आगे जल्दी वर्षा होने का लक्षण और प्रश्न के आधार पर शीघ्र वर्षा होने कै योगों को मयूर चित्रक नामक ग्रन्थ के आधार पर बताते हैं।

## प्रकारान्तर से

वर्षाप्रश्ने स्पृशित सिललं वारिकार्योन्मुखो वा पृच्छाकाले सिललिमिति वा श्रूयते तन्मुखे वा। दृष्टः कूपो विमलसिललं चेद्वदेद्वारिवृष्टि-मेतत्सर्वं भवति च फलं व्यत्ययं व्यत्ययेन॥ १७॥

यदि वृष्टि सम्बन्धी प्रश्न समय में पूछने वाला जल का स्पर्ध करके या जल सम्बन्धी कार्य करने वाला हो, जल सुनाई देता हो या जल का नाम ले रहा हो या शुद्ध जल का कुआँ दीख रहा तो अच्छी वर्षा होगी, ऐसा कहना चाहिये। इसके विपरीत प्रतीत होता हो तो वर्षा का अमाव होता है।।१७।।

वनमाला में कहा है—'द्रव्यं जलाद्रं सजलं घटं वा स्पृष्ट्वा जलासन्नगतस्तदानीम्। प्रष्टाऽम्बुकामोन्मुख एव पृच्छत्यलं वदेदम्बु'॥१७॥

तथा वृ॰ सं॰ में भी 'आर्ड द्रन्यं स्पृश्वित यदि वा वारि तत्संज्ञकं वा, तोयासन्तो भवित यदि वा तोयकार्योन्मुखो वा । प्रष्टा वाच्यः सिललमिचरादस्ति निःसंशयेन, पृच्छा-काले सिललमिति वा श्रूयते यत्र शब्दः' ॥१७॥

और मी कृषिपराश्चर में 'जलस्थो जलहस्तो वा निकटेऽय जलस्य वा । हृष्ट्वा 'पुच्छति वृष्टश्चर्यं' वृष्टिः सञ्जायतेऽचिरात् ।।१७।।

<sup>.</sup>१. १८ पृ० पा० लि॰ ३४३३२।

#### वन्य भी

प्रष्टुर्बूयाज्जलमविरलं दुर्निरीक्ष्योऽतिसूर्यः । प्रातःकाले भवति जलदः स्निग्धवैदूर्यकान्तिः ॥ १८॥

यदि प्रात: कालीन सूर्यं अत्यन्त दुर्निरीक्ष्य हो तथा मेष वैदूर्यं की शोमा के समान हो तो निरन्तर वृष्टि होगी। ऐसा कहना चाहिये ॥ १८॥

वनमाला में कहा है 'उदयाचलमागतो दिनेशः कनकामोऽमलविद्रुमच्छविश्चेत् । प्रतपन् किरणो न दुर्निरीक्ष्यो द्रुतमम्मः पतिति क्षितौ तदानीम्' ॥१८॥

तथा वृ० सं० में भी 'उदयशिखरिसंस्थो दुनिरोक्ष्योऽतिदोप्त्या, द्रुतकनकनिकाशः स्निग्धवैद्वर्यकान्तिः'।।१ ८।।

#### प्रकारान्तर

प्रातःकाले पीतरिंक्पर्दुनिरीक्ष्यो भवेद्रविः। स्निग्धवेदूर्यकान्तिरुचेन्मेघो वृष्टिप्रदः स्मृतः॥ १९॥

यदि सवेरे का सूर्य पीला दु:सह हो तथा चमकदार वैदूर्य मिण के समान आमा वाले बादल हों तो सुन्दर वर्षा होगी। ऐसा आदेश होना चाहिए ॥१६॥

ैप्रावृद्काले यदा सूर्यो मध्याह्ने दुःसहो भवेत्। तिह्ने वृष्टिदः प्रोक्तो द्रुतस्वर्णसमप्रभः॥२०॥ वर्षा ऋतु में जिस दिन मध्याह्न का सूर्यं दुःसह तथा द्रवीमृत सुवर्णं के समान

आकृति का होता है तो उस दिन वर्षा होती है ॥२०॥

## शकुन से वर्षा

<sup>२</sup>यदा जलं च विरसं वियद्गोनेत्रसन्निभम्। दिशक्च विमलाः सर्वाः काकाण्डाभं यदा नभः॥ २१॥ <sup>3</sup>न यदा वाति पवनः स्थलं यान्ति झषादयः। शब्दं कुर्वन्ति मण्डूकास्तदा स्याद्वृष्टिकत्तमा॥ २२॥

वर्षा ऋतु में जब जल स्वाद रहित तथा गाय के नेत्रों के समान आकाश स्वच्छ हो तथा समस्त दिशाएँ निर्मेल हों या कौए के अण्डे के तुल्य आमा वाला आकाश हो ह्वा न चलती हो एवं मछली जल को छोड़ कर भूमि पर आ रही हों और मेडक चिल्ला रहे हों तो अच्छी वर्षा होती है। |२१ –२२।।

तथा वृ॰ सं॰ में भी 'विरसमुदकं गोनेत्रामं वियद्विमला दिशो, लवणविकृतिः

१. म॰ यू॰ चि॰ १८ पृ० ३ श्लोक।

२. मयू० चि० १८ पृ० ४ श्लोक।

३. म० चि• १८ पृ० ५ रलोक।

काकाण्डामं यदा च भवेन्नभः । पवनविगमः पोष्ठ्यन्ते झषाः स्थलगामिनो रसनम-सकुन्मण्ड्कानां जलागमहेतवः' ॥२१-२२॥

वनमाला में कहा है 'दर्शदिशो विमला विरसं पयो द्रवति वा लवणं किल यहिने तिंदह गोनयनाममलं पयः पतित वायसकाण्डनिमं नमः' ॥२१॥

वनमाला में कहा है 'न वाति यदि मारुतो रविरुदेति चण्डद्यूतिः, द्रुतं भुवि झषावलिवंजित रन्तूरम्मस्तटान् । तदैव जलमागतं पयसि भेककोलाहलो, वदेदिह समन्ततो वृधवरः पयोदागमे ।।२२॥

## अन्य शकुन से

<sup>9</sup>नर्लेलिखन्ति मार्जाराः पृथिवीं च यदा भृशम्। लोहाणां मलनिचयो विस्नगन्धो यदा भवेत्॥ २३॥ <sup>२</sup>सेतुं कुर्वन्ति रथ्यायां शिशवो मिलिता यदा। शुद्धाञ्जनाभा गिरयो वाष्पमुद्रितकन्दराः ॥ २४॥ <sup>3</sup>पिपीलिका यदाण्डानि गृहीत्वोच्चैः प्रयान्ति वै। सर्पा वृक्षं समायान्ति तदा वहजलप्रदाः ।। २४ ॥

वर्षा ऋतु में जब विलाउ अपने नखों से भूमि को खोदें या लोहे के मल समूह में दुर्गंन्ध आती हो तथा जब बालक एकत्रित होकर मार्ग में मिट्टी से पुल बनायें और पर्वंत काद आभा वाले हों व भाप से मुद्रित गुफा हों या चीटीं अण्डाओं को लेकर भीत पर चढ़ रही हों या सौंप वृक्षों पर चढ़ रहे हों तो अच्छी वर्षा इन शकुनों से होती है ॥२३-२५॥

वनमाला में कहा है 'लिखन्तो वसुधामुच्चैविडाला स्वनखैर्यदा। सेतुबन्धारच रथ्यायां वाजिनो वालिर्निताः' लोहानां मलगनधश्च पर्वताः कञ्जलोपमाः । कन्दरा बाष्य-संरुद्धा मवन्तीह जलप्रदाः ॥२३-२४॥

और मी कृषिपराशर में 'उत्तिष्ठन्त्यण्डमादाय यदा चैव पिपीलिकाः । कुर्वन्ति बालका मार्गे बुलिभिः सेतुबन्धनम् । वृक्षाग्रारोहणं चाहेः सद्यो वर्षंगलक्षणम्' ।।२३--२४॥

एवं वृ० सं० में भी 'विनोपघातेन पिपालिकानामण्डोपसङ्क्रान्तिरहिब्यवाय:। द्रमावरोहरच भुजङ्गमानां वृष्टेनिमित्तानि गवां प्लूतञ्च ।।।२३-२४॥

तथा वृ०सं० में भी'मार्जारा भृशमवनिं नखैंलिखन्तो लोहानां मलनिचयः सवि-स्नगन्धः । रथ्यायां शिशुरचिताश्च सेतुबन्धाः सम्प्राप्तं जलमचिरान्निवेदयन्ति ।। गिरयो-ऽञ्जनचूर्णंसिन्नमा यदि वा वाष्पनिरुद्धकन्दराः। कृकवाकुविलोचनोपमाः परिवेषाः शशिनश्च वृष्टिदाः'।।२३-२४।।

१. मयू० चि० १८ पृ० ६ श्लोक । २. मयू० चि० १८ पृ० ७ श्लोक ।

३. मयू० चि० १८ पृ०।

## शीघ्र वर्षा होने का कारण

ैगावः सूर्यं निरोक्षन्ति कृकलासगणास्तथा।
गेहान्नेच्छन्ति पश्रवो निर्गमाः कुक्कुरास्तथा॥ २६॥
विल्ताश्चोध्वमुखाः सर्वाः स्नानं कुर्वन्ति पक्षिणः।
पांसुभिश्च तृणाग्राणि सेवन्ते च सरीसृपाः॥ २७॥
विव्यत्तित्तिरपक्षाभमलिपक्षनिभं तथा।
तदा वृष्टिः समादेश्या निश्चितं दैवचिन्तकैः॥ २८॥

यदि वर्षा ऋतु में वृक्षस्थ गिरगिट तथा गायें उँचा मुह करके सूर्य को देखते हों तथा घर के पशु व कुत्ता घर से वाहर जाने की इच्छा न करते हों और लतायें ऊर्घ्यं-मुख हों तथा पक्षी धूलि से स्नान करते हों या कृमि जाति साँप आदि तृण के प्रान्त भाग पर आरूढ हों या आकाश तीतुर पक्षी के पंख के समान आमा वाला हो या भ्रमर के पंख के तुल्य हो तो ज्योतिषों को आदेश देना चाहिये कि निश्चय शीद्र वर्षा होगी ।। २६-२६ ।।

वृ० सं० में कहा है 'तरुशिखरोपगताः कृकलासा गगनतलस्थितदृष्टिनिपाताः। यदि च गवां रिववीक्षणमूच्व निपतित वारि तदा न चिरेण। नेष्ट्यन्ति विनिगंमं गृहाद्-धुन्वन्ति श्रवणान् खुरानिष। पश्चवः पश्चवच्च कुक्कुरा यद्यम्मः पततीति निर्दिशेत्। वल्लीनां गगनतलोन्मुखाः प्रवालाः स्नायन्ते यदि जलपांसुमिविहङ्काः। सेवन्ते यदि च सरीसृपास्तृणाग्राण्यासन्नो मवति तदा जलस्य पातः। यदि तित्तिरपत्रनिमं गगनं मुदिताः प्रवदन्ति च पक्षिगणाः। उदयास्तमये सिवतुर्धुनिशं विसृजन्ति घना न चिरेण जलम्' (२८ अ० ६-६, १३, १७ इलो०)।। २६-२६॥

तथा वनमाला में भो 'तित्तिरच्छदनिमं गगनं वा पक्षिणोऽपि मुदिताः प्रलपन्ति । उद्गमास्तसमये सिवतुश्चेदादिगन्तमतुला जलवृष्टिः' ।। २६–२८ ।।

# जन्तुओं की चेष्टा से वर्षा का ज्ञान

अवातवातस्तपशीत उष्णं रटिन्त मण्डूकशिवाहिचातकाः।
मयूरकण्ठद्युतिसूर्यमण्डले त्रिभिर्दिनैर्वारि पतिन्त भूतले॥ २९॥
यदि वर्षा ऋतु में दिन व रात में हवा न चले और सूर्यं चन्द्र अधिक गरम हों व मेढक, स्यार, सर्प और चातकों का शब्द सुनाई पड़े एवं सूर्यं मण्डल मोर के कण्ठ सहश हो तो तीन दिन में अच्छो वर्षा होती है॥ २९॥

वनमाला में कहा है 'न वाति यदि मास्तो रविस्देति चण्डद्युतिः । तदेव जलमागतं पयसि भेककोलाहलो' ॥ २६ ॥

१. मयू० चि० १८ पृ०।

२. मयू० चि० १८ पृ०।

३. मयू० चि० १८ पृ०ं।

## ग्रहस्थिति वश वृष्टि ज्ञान

ैप्रावृट्काले शीतरिशमर्यंदा स्यात्सूर्यादस्ते सौम्यदृष्टो यदा स्यात् । बुद्धिस्थाने सप्तमे च त्रिकोणे वृष्टिर्वाच्या दैवविद्भः पुराणैः ॥ ३०॥ जब वर्षा ऋतु में चन्द्रमा सूर्यं से सप्तम स्थान में शुभग्रह से दृष्ट हो या बुद्धि स्थान, सप्तम, पञ्चम या नवम में शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो प्राचीन विद्वानों का कहना है कि वर्षा होती है ॥ ३०॥

विशेष—ग्रन्थान्तर में इससे कुछ मिन्न वचन प्राप्त होते हैं 'प्रावृषि शोतकरो भृगुपुत्रात् सप्तमराशिगतः शुमदृष्टः । सूर्यंसुतान्नवपश्चमगो वा सप्तमगश्च जलाऽगमनाय' (वृ० सं० २८ अ० २९ रुलोक) ॥ ३०॥

तथा प्रा० मा० ऋ० वि० में 'प्रावृट्काले शीतरिश्मः शनिश्च शुक्रादस्ते सौम्यदृष्ट्य मन्दात् । वृद्धिस्थाने सप्तमे त्रित्रिकोणे वृष्टिर्वाच्या दैविवद्भिः पुरस्तात्' ॥३०॥

एवं वनमाला में 'नवमपश्वममावमुपागते हिमकरे मकरेऽपि समन्ततः । ददित मन्दमतो भुवि जीवनं सरवका नवका हि बलाहकाः' ॥ ( ७६ पृ० ) ॥ ३० ॥

## शुभग्रहों की स्थिति बश वर्षा का ज्ञान

रशुभाश्च जलराशिस्थाः केन्द्रगाः स्वीयगेहगाः। जलप्रदाः सिते पक्षे विधौ चोदयगे जले॥ ३१॥ वर्षाकाल में शुक्ल पक्ष में अपनी जलराशिस्थ शुभग्रह केन्द्र स्थान में हों तथा चन्द्रमा लग्न में जल राशि में हो तब वर्षा होती है।। ३१॥

अन्य प्रहस्यिति वश वृष्टि ज्ञान

3सप्तमगौ रिवचन्द्रौ सितरिवजो रसातले लग्नात्। प्रावट्काले जलदौ भवतो वा द्वितीयसहजस्थौ॥ ३२॥ वर्षाकाल में जिस राधि से सप्तम में चन्द्रमा व सूर्य हो तथा चौथे स्थान में उसी राधि लग्न से शुक्र व शनि हो वा दूसरे एवं तीसरी राधि में हों तो वर्षा होती है ॥ ३२॥

## प्रश्न लग्न से वर्षा का ज्ञान

४प्रइनलग्नात्तोयराशिर्यंदि वित्ततृतीयगः । तोयसंज्ञो ग्रहस्तत्र भवत्यत्र जलप्रदः ॥ ३३ ॥ यदि प्रश्न लग्न से दूसरी व तीसरी राशि जलचर हो और उक्त राशियों में जल संज्ञक ग्रह हो तो वर्षा होगी ऐसा आदेश देना चाहिये ॥ ३३ ॥

१. मयू० चि० १८ पृ० १२ श्लोक।

२. मयू॰ चि० १८ पृ० १३ श्लोक।

३. मयू० चि० १८ पू० १४ श्लाक।

४. मयू० चि० १८ पृ० १६ श्लोक।

## वो ज्ञान प्रह के योग से चर्चा

"समागमे ज्ञासतयोग्तया च गृङ्गुळ्याः । तथैव जीवबुधयोर्वृष्टिः स्याचात्र संस्थाः ॥ ३४ ॥

जब बुध शुक्र का या गुग शुक्र का या गुग बुध का ससारस होता है अर्थात इन्छ। ग्रह एक राशि में होते हैं तो अवस्य ही वर्षा होती है। इससे सम्बद्ध नहीं स्टब्स चाहिये।। ३४।।

#### अन्य योग

<sup>२</sup>यदा भवन्ति सूर्यंस्य ग्रहाः पृष्ठावर्ळास्वनः। पुरतो वा यदा यान्ति तदा त्वेकाणेवा सही।। ३०॥।

जिस समय समस्त ग्रह सूर्य से पीछे या आगे की राधियों वें संख्या इस्ते हैं दें अच्छो वर्षा होती है ॥ ३५ ॥

> <sup>3</sup>बुधशुक्रयोर्मध्यगतः **सूर्यः स्या**ज्जलकोपकः। तयोर्यदि समीपस्थस्तदा बहुजलप्रदः॥ ३६ ॥

राशि पक्र में बुध व शुक्र के बीच में जब सूर्य रहता है तो वर्षा नहीं होती और यदि इनके समोप हो तो अधिक वर्षा होती है।। ३६।।

> ४ अग्रे याति यदा भीमः पश्चाच्चलति भास्करः। तदा वृष्टिर्ने बहुला जायते नात्र संशयः॥ ३७॥

यदि ममण्डल में आगे मौम व पीछे की राशि में सूर्य हो टो वर्षा काल में अच्छी वर्षा नहीं होती है। इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये।। ३७।।

बुधो यदि समीपस्थो न कुजन्मा पुरो यदि। अनन्तपदविन्यासश्चातुचर्यां सरसं कवेः॥३८॥

यदि आकाश मण्डल में सूर्य के समीप बुघ हो और मीम आगे न हो तो अच्छी वर्षा होती है जैसे चतुरता में अनन्त पद सरस कविता होती है ।।३८।। अब आगे वराहोक्त विधि से वर्षा के योग को कहते हैं।

<sup>५</sup>वराहः—

व्रजति यदि कुजः पतङ्गमार्गे घट इव भिन्नतरे जलं ददाति । अथ भवति यदा दिवाग्रगश्च प्रलयघनानिप शोषयेद्धरित्रीम् ॥ ३९ ॥

१. मयू० चि । १८ पृ० १७ श्लोक।

२. मयू० १८ पृ० १८ श्लोक ।

३. मयू० १६ पृ० १९ श्लोक ।

४. मयू० १९ पृ० २० श्लोक।

५. न० ज० च० २१ पृ०।

आचार्यं वराहिमिहिर का कथन है कि यदि सूर्यं के मार्गं में अर्थात् राशि में मङ्गल हो तो घड़े की तरह भिन्न तल में वर्षा होती है यदि सूर्यं से आगे मौम हो तो प्रलय-कारी मेघों का भी शोषण हो जाता है। अर्थात् वृष्टि नहीं होती है।। ३९॥

अब आगे लल्लाचार्य जी के बताये हुए योग कहते हैं।

लल्ल:—

वुधशुकौ समीपस्थौ सजलां कुरुते महीम्। तयोर्मध्यगतो भानुः समुद्रमपि शोषयेत्॥४०॥

आचार्यं लल्ल का कथन है कि यदि बुध शुक्र समीप हों तो जल से युक्त भूमि को बना देते हैं। इस योग में यदि सूर्यं मध्य में हो तो समुद्र का भी शोषण होता है। सारांश यह है कि वर्षा नहीं होतो है। ४०।।

यदारसौरी सुरराजमन्त्री यदैकराशी समसप्तके च । अयोध्यलङ्कापुरमध्यदेशे भ्रमन्ति लोकाः क्षुधया प्रपीडिताः ॥ ४१ ॥ जब राशि मण्डल में मौम शनि व गुरु एक राशिस्थ होते हैं या सम सप्तक में उक्त ग्रह होते हैं तो अयोध्या व लंका के मध्य में जो देश आते हैं उनमें संसारी जीव भूख से दुःखो होते हैं ॥४१॥

'वराहः—

अब आगे ग्रह स्थिति वश वराहोक्त वर्षा के योग को वताते हैं।
प्रावृषि शीतकरो भृगुपुत्रः (त्रात्) सप्तमराशिगतः शुभदृष्टः।
सूर्यसूतान्नवपञ्चमगो वा सप्तमगश्च जलागमनाय।। ४२॥

यदि वर्षा काल में शुक्र की राशि से सप्तम राशि में चन्द्रमा शुम ग्रह से दृष्ट हो अथवा शानि से नवम पन्तम में शुम दृष्टि हो तो अच्छी वर्षा होतो है ॥४२॥

## अन्य वृष्टि योग

प्रायो <sup>२</sup>ग्रहाणामुदयास्तकाले समागमे मण्डलसङ्क्रमे च ।
पक्षक्षये तीक्ष्णकरायनान्ते वृष्टिर्गतेऽर्के नियमेन चार्द्राम् ॥ ४३॥
प्रायः ग्रहों के उदय व अस्त काल में, चन्द्रमा के साथ समागम होने पर. मण्डल
प्रवेश होने पर, पक्ष के अन्त में, सूर्यं के अयन संक्रमण में और सूर्यं के आर्द्रा नक्षत्र
में रहने पर अवश्य ही वर्षा होती है ॥४३॥

दो ग्रहों की युति वश वर्षा का ज्ञान

असमागमे पतित जलं ज्ञशुक्रयोज्ञंजीवयोर्गुरुसितयोश्च सङ्गमे । यमारयोः पवनहुताशजं भयं न दृष्टयोरसिहतयोश्च सद्ग्रहैः॥४४॥

१. वृ० सं० २८ अ० १६ श्लोक।

२. वृ० सं० २८ अ० २० श्लोक।

३. वृ॰ सं० २८ अ० २१ श्लोक।

यदि आकाश में बुध शुक्र व बुध गुढ़ व बुध शुक्र का योग हो तो वर्षा होती है यदि मंगल शनि की यृति हो व शुम ग्रह से दृष्ट न हो तो वायु का प्रकीप होने से अग्नि मय होता है ।।४४।।

ग्रहों की स्थिति से वर्षा

ैअग्रतः पृष्ठतो वापि ग्रहाः सूर्यावलिन्वनः । यदा तदा प्रकुर्वन्ति महोमेकार्णवामिव ॥ ४५ ॥

जब राशि चक्र में सूर्य से पीछे वा आगे समस्त ग्रह होते हैं तो भूमि को समुद्र की तरह बना देते हैं। अर्थात् अच्छो वर्षा समस्त भूमि पर होती है।।४४।।

अथ त्रिनाडोचक्रम्—

अब आगे वर्षा जानने के लिए त्रिनाडो चक्र को बताते हैं। सारांश यह है कि २७ नक्षत्रों को तीन स्थान में विमाजित करके उन में ग्रहों के संयोग से होने वालो वर्षा का जान जिस परिस्थिति में होता है। उसे बताते हैं

#### त्रिनाडो चक्र का ज्ञान

सर्पचक्रं लेख्यमश्विन्यादित्रिनाडिकम्। तथा नवनन्दनवक्षाणि स्वर्गपातालभूमिषु ॥ ४६ ॥ एकनाडोस्थिताः सर्वे क्र्राः सौम्याश्च खेचराः। सद्यो वृष्टि विजानीयात्प्रभूतं जलमादिशेत्।। ४७॥ स्वर्गनाडीगताः क्रूराः सीम्याः पातालचारगाः। तदृष्टिर्जायते तत्र क्षिप्रं तोयं समुद्रगम् ॥ ४८ ॥ नपुंसकानां योगः स्याद्वायुः स्त्रीयोगतो ध्रुवम्। प्स्त्रीसंयोगतो वृष्टिर्ग्रहाश्चेत्सवलास्तदा ॥ ४९॥ क्लोबस्त्रीयोगतः शीतं पुंयोगे वाततो भयम्। वातनाडचादिगाः खेटाः कुर्युनीडोभवं फलम्।। ५०।। वुधशुक्रमहीसूनुगुरवश्चैकनाडिगाः निस्संशयं तदा काले जायते वृष्टिरुत्तमा ॥ ५१ ॥ चलत्यङ्गारके वृष्टिरुदये च वृहस्पतौ । शुक्रस्यास्तमने वृष्टिर्वक्रान्ते च शनेभवत् ॥ ५२ ॥

एक सर्पं की आकृति बनाकर उसे नो मागों में विमाजित करके पुनः एक माग में ३ नक्षत्रों को अध्विनी आदि क्रम से लिखने पर ६ स्थानों में ३ पंक्तियां बनती हैं। उन की क्रम से स्वगं, पाताल, मूमि अर्थात् ऊर्वं ६ पंक्ति में स्थित, नक्षत्रों की स्वगं, मध्य में स्थित की पाताल और तीसरी पंक्ति में स्थित नक्षत्रों की भूमि संज्ञा समझ कर वर्षा का आदेश करना चाहिये।

१. वृ० सं० २८ अ० २२ श्लोक।

जब समस्त शुभ व पाप ग्रह एक नाडी में होते हैं तो शीघ्र ही अधिक पानी की वर्षा होगी ऐसा जानना चाहिये।

जब इस त्रिनः डी चक्र में स्वर्ग नाडी में पापग्रह और पाताल नाडी में शुम ग्रह संचारण करते हैं तो शीघ्र वर्षा होती है।

जब एक नाड़ी में नपुंसक ग्रहों का योग होता है या स्त्री संजक ग्रहों का तो वायु चलती है वर्षा नहीं होती है। जब स्त्री व पुरुष संज्ञक बली ग्रह एक नाड़ी में होते हैं तो उत्तम वर्षा होती है। जब नपुंसक व स्त्री ग्रह होते हैं तो ठंड होती है। तथा पुरुष ग्रह एक नाड़ी में होते हैं तो वायु का मय होता है। वातादि नाड़ी में स्थित ग्रह तज्जनित फल प्रदान करता है।

#### स्पष्टार्थ चक

| 3   | आ  | 9   | उ  | ह    | ज्ये | मू | হা  | पू | स्वर्ग |
|-----|----|-----|----|------|------|----|-----|----|--------|
| भ   | मृ | g   | पू | चि   | अ    | पू | घ   | उ  | पताल   |
| क्र | रो | इले | म  | स्वा | वि   | ਭ  | श्र | रे | भूमि   |

जब बुध, शुक्र, भीम गुरु एक नाडी
में उनत सर्प चक्र में होते हैं तो उस
समय अवश्य ही अच्छी वर्षा होती है।
जब भीम मार्गी होता है तब
या गुरु का उदय या शुक्र का
अस्त समय और धनि की वक्रता
समाप्ति में वर्षा होती है।।४६-४२॥

मयूरचित्रके-

अब आगे मंयूर चित्रक नामक ग्रन्थ में जो कहा है उसे बताते हैं।

मयूरचित्रक वश

शुक्रस्यास्तमये वृष्टिरिज्ये चोदयमागते। सञ्चरत्यवनीसूनौ वृष्टिर्भेदे त्रिधा भनता॥ ५३॥

मयूरचित्रक में कहा है कि शुक्र के अस्तकाल में, गुरु के उदय काल में और मीम के मार्गी होने पर तीन प्रकार से वृष्टि होती है ॥५३॥

> अङ्गारको यदा मार्गी तदा सञ्चरते रविः। . तुषारं वर्षते देवः खण्डं खण्डं च वर्षति ।। ५४॥

यदि सूर्य के संचरण काल में भीम मार्गी हो तो पाला पड़ता है तथा कहीं-कहीं वर्षा मी होती है।।।।

चन्द्रात्त्रिकोणे द्यूने शुक्रो वा घरणीसुतः। तदा काले भवेद्वृष्टिनित्र कार्या विचारणा ५ ॥ ५५ ॥

१. मयू० चि॰ ६४९१३ पृ॰ ८ श्लोक ६७ किन्तु शुक्रस्यास्तमयेदेवपूज्ये तूदयमागते पाठ है।

जब उक्त काल में चन्द्रमा से ५ या ६ या ७ स्थान में शुक्र या भीम होता है तो अवस्य ही वर्षा होती है। इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये॥ ५५॥

> जलयोगे समायाते यदा चन्द्रसितौ ग्रहौ। क्रूरहष्टैर्युतौ वापि तदा मेघोऽल्पवृष्टिदः॥५६॥

वर्षा ऋतु में जब चन्द्रमा व शुक्र एक राशि में पाप ग्रह से दृष्ट या युक्त हों तो अल्यवर्षा होगी ऐसा जानना चाहिये।। ५६।।

भानोरग्रे महोपुत्रो जलशोषकः प्रजायते। भानोः पश्चान्महीपुत्रो वृष्टिर्भवति भूयसी।। ५७।।

यदि वर्षाकाल में सूर्य से आगे भीम गमन करता है तो वर्षा का अमाव होता है और यदि सूर्य से पीछे की राशि में स्थित होता है तो अधिक वर्षा होती है।। ५७॥

अब आगे सर्नाकृति सप्तनाडी चक्र को बताकर उससे वर्षा का ज्ञान जिस प्रकार से होता है उसे बताते हैं। या यों समझिये एक सर्प की आकृति बनाकर उसे, ७ मागों में विमक्त करके पुनः एक माग को ४ मागों में वौटने पर अमिजित के साथ नक्षत्रों का न्यास आगे बताई गई विधि से कर के कथित पद्धित से इस चक्र के द्वारा करना चाहिये। यह बताया जा रहा है।

#### अथ सप्तनाडचः-

'अथातः सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं सप्तनाडिकम् ।
येन विज्ञानमात्रेण वृष्टि जानन्ति साधकाः ॥ ५८ ॥
कृत्तिकादि लिखेद्भानि साभिजित्तु क्रमेण च ।
सप्तनाडीव्यधस्तत्र कर्त्तंव्यः पन्नगाकृतिः ॥ ५९ ॥
ताराचतुष्कवेधेन नाडिकैका प्रजायते ।
तासां नामान्यहं वक्ष्ये तथा चैव फलानि च ॥ ६० ॥
कृत्तिका च विशाखा च मैत्राख्यं भरणी तथा ।
कृष्वीद्या शनिनाडी स्याच्चण्डनाड्यभिधा मता ॥ ६१ ॥
रोहिणी स्वातिज्येष्ठादिवद्वितीया नाडिका मता ।
आदित्यप्रभवा नाडी वायुनाडी तथैव च ॥ ६२ ॥
सौम्यं चित्रा तथा मूलं पौष्णक्षं च चतुर्थंकम् ।
तृतीयागारनाडी च दहनाख्या तथैव च ॥ ६३ ॥

१. न० ज० च० २०५ पृ० १-६ श्लोक।

रेरौद्रं हस्तं पूर्वाषाढं तथा भाद्रपदोत्तराः।
चतुर्था जीवनाडी स्यात्सौम्यनाडी प्रकीर्त्तिता ॥ ६४ ॥
पूर्वंभूत्तराफाल्गुन्युत्तराषाढतारकाः ।
पूर्वंभाद्रा च शुक्राख्या पञ्चमी नीरनाडिका ॥ ६५ ॥
पुष्यक्षं फाल्गुनी पूर्वा अभिजिच्छततारका।
षष्ठी नाडी च विज्ञेया वुधाख्या जलनाडिका ॥ ६६ ॥
आश्लेषाक्षं मधा कणं धनिष्ठाभं तथैव च ।
अमृताख्या हि सा ज्ञेया सप्तमी चन्द्रनाडिका ॥ ६७ ॥

ग्रन्थकार कह रहे हैं कि मैं अब कथित सप्तनाडी चक्र को इसलिये बता रहा हूँ कि इसके जानने पर साधक लोग वर्षा का ज्ञान करके जानेपकाराय आदेश करते हैं? एक सपं की आकृति बनाकर उसे सात मागों में विमाजित करके पुनः एक माग के चार हिस्से करने पर चार नाडियाँ बनती हैं अर्थात् इन चारों नक्षत्र की एक नाडी होती है। न्यास करते समय प्रथम कृत्तिका नक्षत्र से ही अमिजित के साथ विमाजित करने पर ७ × ४ = २८ नक्षत्र उचित होते हैं। अब इन सातों नाडियों के नाम व फल मैं बताता हूँ।

कृत्तिका, विशाखा, अनुराधा, भरणी इन चार नक्षत्रों की श्रानि की चण्डा संज्ञक कब्वें प्रथम नाडी है।

२ री—रोहिणी, स्वाती, ज्येष्ठा, अध्विनी सूर्यं की वायु संज्ञक।
३ री—मृगिश्चरा, चित्रा, मूल, रेवती, भौम की अग्नि ,, ।
४ थी—आर्द्रा, हस्त, पू-षा० उ० मा० गुरु की सौम्या ,, ।
१ वीं—पुनर्वसु, उ० फा० उ० षा० पू० मा० शुक्र की नीरा ,, ।
६ टीं—पुष्य, पू० फा० अमि० शतिमषा बुध की जल ,, ।
७ वीं - आश्लेषा, मघा, श्रवण, धनिष्ठा चन्द्र की अमृत ,,
होती है ॥ ५८-६७॥

तथा वनमाला में भी कहा है 'कृत्तिकादियमान्तानि सामिजिद् मानि संलिखेत्। सर्पाकृतिः स्यात्प्रस्तारः तद्वेधविधिरुच्यते। मचतुष्टयवेधेन नाडिकैका प्रजायते। आद्या चण्डाऽनिला चान्या तृतीया दहनामिधा। सौम्या चतुर्थी विज्ञेया नीराख्या पश्चमी मता। ऊर्ध्वतः क्रमतस्तासां मन्दम।नुमहीसुताः। गुरुमार्गवविच्चन्द्राक्चण्डादीनाम-धीक्वराः'॥ ५८–६७॥

१. न० ज० च० २०६ पृ० ७-१५ श्लोक।

## स्पष्टार्थं चक्र

| चं | डा | वायु | दह०  | सौम्या | नीरा | जल  | अमृ०  |
|----|----|------|------|--------|------|-----|-------|
| হা | नि | सूय  | मंगल | जीव    | शुक  | वुध | चंद्र |
| कृ |    | रो   | मृ   | आ      | पु   | पु  | इले   |
| fa | 7  | स्वा | चि   | ह      | उ    | पू  | म     |
| अ  |    | ज्ये | मू   | पू     | उ    | ऽभि | श्र   |
| भ  |    | अ    | रे   | उ      | पू   | হা  | घ     |

#### नाडोवश फल

मध्यमार्गे स्थिता सौम्या नाडी तस्याग्रपृष्ठतः। सीम्या याम्यगता ज्ञेयं नाडिकानां त्रिकं त्रिकम् ॥ ६८ ॥ क्ररा याम्यगता नाडचः सोम्या सौम्यदिगाश्रिताः । मध्यनाडी च मध्यस्था ग्रहरूपफलप्रदाः ॥ ६६ ॥ एकनाडीगता द्वाद्या ग्रहाः क्रूराः शुभा यदि । ततो नाडीफलं वाच्यमशुभं यदि वा शुभम्।। ७०॥ ग्रहाः कूर्युर्महावातं गताश्चण्डाख्यनाडिकाः। वायुनाडीगता वायुं दहनामतिदाहकाः ॥ ७१ ॥ सौम्यनाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहकाः। वृष्टिदश्चद्रश्चन्द्रनाडीगते यदि ॥ ७२ ॥ 'एकोप्येतत्फलं दत्ते स्वनाडीसंस्थितो ग्रहः। सर्वनाडीषु दत्ते नाडीसमं फलम्॥ ७३॥

इस सप्तनाडी चक्र में मध्य में स्थित सौम्य नाडी है और आगे की तीन नाडी सौम्य संज्ञक और पीछे की तीन नाडी याम्य संज्ञक हैं। पापग्रह याम्यनाडी में व शुमग्रह उत्तर नाडी में हों एवं मंघ्यनाडी यथावत् हो तो ग्रहों के अनुसार सौम्य याम्य नाडी का फळ होता है। यदि एक नाडी में २, ३ शुमग्रह हों तो उस नाडी का शुमाशुम फळ कहना चाहिये।

यदि वर्षा समय में चण्डनाडी में ग्रह हों तो अधिक हवा चलती है, वायु नाडी में भी ग्रहों के रहने पर हवा सुन्दर चलती है, तथा अग्नि नाडी में ग्रह हों तो अत्यन्त गर्मी होती है, सीम्य नाडी में मध्यम अर्थात् सुहावना मीसम होता है एवं नीरा में

१. न० ज० च० २०८ पृ० १६-२१

मेघों का आगमन और जल नाडी में ग्रहों के साथ चन्द्रमा होने पर तथा अमृत में मी अच्छी वर्षा होती है।।

यदि एक भी ग्रह अपनी नाडी में संचरण करता है तो उस नाडी का फल देता है और मङ्गल समस्त नाडियों में नाम सहश फल देता है, यह इसकी विशेषता है।। ६८-७३।।

तथा वनमाला में भी कहा है 'सौम्या मध्यगतानाडी तत्पुरः पृष्ठमागतः । उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं नाडिकानां त्रिकं त्रिकम् । क्रूरा दक्षिणपार्श्वस्थाः सौम्या उत्तरमागगाः । मध्या मध्यगतानाडी प्रदृष्टपफलप्रदाः । द्वचाद्या यद्येकनाडीस्था ग्रहाः पापाः श्वमा यदि । महावातं तु चण्डायां वाय्वां वाय्विशेषतः ।

अग्निनाडघां महादाहं कुर्वन्ति भ्रुवि सर्वतः । नामानुसारतोऽन्यत्र फलं कुर्वन्ति । खेचराः । सौम्यानाडीगता मघ्या नीरस्था मेघवाहकाः । जलायां जलदश्चनद्रः चन्द्रनाडी-गतो ग्रहः । फलमेकोऽपि संघत्ते स्वनाडघां स्वफलप्रदः । सर्वत्र नाडिकातुल्यं मङ्गलः -कुरुते फलम् ।।६८०७३।।

#### चक से फल का ज्ञान

प्रावृट्काले समायाते रौद्रऋक्षगते रवौ । नाडीवेधसमायोगे जलयोगं वदाम्यहम् ॥ ७४ ॥

वर्षा ऋतु में आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के आने पर नाडी वेध होने का जो जलयोग अर्थात् यों समझिये वर्षा होने का योग होता है उसे मैं बता रहा हूँ ॥७४॥

यत्र नाड्यां स्थितश्चन्द्रः तत्रस्थाः खेचरा यदि । क्रुराः सौम्याश्च मिश्रा वा तिह्ने वृष्टिश्तमा ॥ ७४ ॥

वर्षा काल में आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य के आने पर उनत चक्र में चन्द्र को देख कर तथा उसी नाडी में शुम व पाप ग्रह वा दोनों (शुम, पाप) हों तो उस दिन अच्छी वर्षा होती है।। ७५।।

वनमाला में भी कहा है 'यत्र नाडघां गतश्चन्द्रस्तत्रगा यदि खेचराः। मित्रग्रह-विभिन्ना वा तिहने जलमूत्तमम्' ॥ ७५ ॥

एकऋक्षे समायुक्ता जायन्ते यदि खेचराः।
तत्र काले महावृष्टिर्यावत्तस्यांशके शशो॥ ७६॥
केवलैः सौम्यपापैर्वा ग्रहैविद्धो यदा शशो।
तदा तुच्छंच पानीयं दुर्दिनंच भवेद्ध्रुवम्॥ ७७॥

वर्षा के समय जिस दिन एक नक्षत्र में अधिक ग्रह या समस्त एकत्रित हों तो अधिक वर्षा होती है। जब तक चन्द्रमा उस नक्षत्र का त्याग नहीं करता तब तक वर्षा निरन्तर होती है। जब चन्द्रमा केवल पापग्रह या शुमग्रह या दोनों से मिलता है तो अल्प दर्षा होती है और दूषित दिवस होता है।। ७६-७७।

वनमाला में भी कहा है 'एकनक्षत्रगे योगे ग्रहास्तत्र भवन्ति चेत्। तिह्ने महती वृष्टिर्यातत्त्त्रमागगो तियुः। केवलैरिह संविद्धः पापैर्वाय शुमग्रहैः। तत्र स्वल्पं जलं ज्ञेयं वाम्बरं मेघमेदुरम् ।।७६-७७॥

## अन्य योगों द्वारा वर्षा ज्ञान

यस्य ग्रहस्य नाडिस्थ श्चन्द्रमास्तद्ग्रहेण च।
हष्टो युक्तः करोत्यम्भः यदि क्षीणो न जायते ॥ ७८ ॥
पीयूषनाडिगश्चन्द्रस्तत्र खेटाः शुभाशुभम् ।
त्रिचतुःपञ्च पानीयं दिनान्येकत्रिसप्तकम् ॥ ७१ ॥
एवं जलाख्यनाडीस्थे चन्द्रे मिश्रग्रहान्विते ।
दिनाद्धं दिवसं पञ्च दिनानि जायते जलम् ॥ ८० ॥

वर्षा ऋतु में उक्त चक्र का न्यास करके उस में देखना चाहिये कि चन्द्रमा किस ग्रह की नाडी में स्थित है। तदनन्तर यदि चन्द्रमा उसकी नाडी में उस से युक्त या दृष्ट हो तो अच्छी वर्षा होती है। क्षीण चन्द्रमा होने पर अच्छी वर्षा का अमाव होता है।।

अमृत नाडी में यदि शुभ व पाप ग्रहों का योग हो तो या यों समिश्चये कि ३ ग्रह चन्द्रमा के साथ उस नाड़ी में हों तो एक दिन लगातार तथा ४ ग्रहों का योग हो तो ३ दिन तक और अमृत नाडी में पाँच ग्रहों के साथ चन्द्रमा के रहने पर सात दिन तक पानी बरसता है।

इसी प्रकार जल नाडी में भी अर्थात् जलनाडी में तो ३ ग्रहों के साथ चन्द्रमा आधे दिन तक, ४ ग्रहों के साथ सहयोग से एक और जलनाडी में पांच ग्रह हों तो पांच दिन तक वर्षा होती है।। ७६-६०।।

तथा वनमाला में भी कहा है 'त्रयो वाऽप्यय चत्वारः पञ्च वा खेचराः क्रमात्। एकत्रिसप्तदिवसानलं वर्षति वारिदः ॥ एवं जलायामपि वासरार्धं दिनं तथा पञ्चदिनानि नीरम्' ॥ ७८-८० ॥

## अन्य नाड़ियों द्वारा फल का ज्ञान

अमृतादित्रिनाडीषु जायन्ते सर्वंखेचराः । तत्र वृष्टिः क्रमाज्ज्ञेया धृत्या (१८) कं (१२) रस (६) सङ्ख्यया ।। ८८ ।। यदि अमृतादि तीन नाडियों में समस्त ग्रह हों तो यों समझिये कि यदि अमृत नाडी में चन्द्रमा के साथ सब ग्रह हों तो १८ दिन, जल नाडी में १२ दिन और नीरा नाडी में समस्त ग्रहों के साथ चन्द्रमा हो तो ६ दिन तक वर्षा होती है ।। ८१ ।।

> नीरा नाडी का पुनः विशे<mark>ष फल</mark> नीरनाडीस्थिते चन्द्रे तत्रस्थैः पूर्ववद् ग्रहैः।

यामं दिनार्द्धंकं त्रीणि दिनानि जायते जलम् ॥ ८२ ॥

१. न० ज० च० २०९ पृ० २२-२७ श्लोक।

यदि नीरा नाडी में चन्द्रमा तीन ग्रहों के साथ हो तो एक प्रहर, ४ ग्रहों के साथ हो तो आधे दिन तक और पाँच ग्रहों से युक्त चन्द्रमा हो तो तीन दिन तक वर्षा होती है।। दरा।

सौम्यनाडीगताः सर्वे वृष्टिदास्ते दिनत्रयम् । शेषनाडचां महावाता दुष्टवृष्टिप्रदा ग्रहाः ॥ ८३ ॥ यदि सौम्यनाडी में समस्त हों तो तीन दिन तक पानी बरसता है और शेष नाडियों में ग्रह योग होने पर अधिक हवा और दूषित वृष्टि दाता ग्रह होते हैं ॥८२॥

निर्जला जलदा नाडी भवेद्योगे शुभाधिके।
क्रूराधिके समायोगे जलदा अपि दाहकाः ॥ ८४ ॥
जो कि नाडो पानी देने वाली विणत नहीं है किन्तु यदि उस नाडी में शुम ग्रहों
का योग होता है तो वह जल प्रदा होती है। जो कि जल देने वाली तो है किन्तु
पाप ग्रहों के जमाव से दाहक हो जाती है ॥ ८४॥

ेयस्य (याम्य॰) नाडोस्थिताः क्रूरा अनावृष्टिप्रदा ग्रहाः । शुभयुक्ता जलस्थास्तेऽतिवृष्टिप्रदाः ग्रहाः ॥ ८५ ॥ जिस नाडो में पाप ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो उस समय में वर्षा नहीं होती है और यदि शुम ग्रहों से युक्त नाडी होती है तो बहुत अच्छी वर्षा होती है ॥ ५॥

अन्य योग

एकनाडीसमारूढी चन्द्रमाधरणीसुतौ। यदि तत्र भवेजजीवस्तदा वारिमयी मही॥८६॥ जब चन्द्रमा व मौम एक नाडी में होकर गुरु से युक्त होते हैं तो समस्त भूमाग पानी से प्लावित होता है॥ बद्धा

> बुधशुक्रौ यदैकत्र गुरुणा च समन्वितौ। चन्द्रयोगस्तदा काले जायते वृष्टिरुत्तमा।। ८७।।

जब बुध शुक्र एक नाडी में गुरु से युक्त होकर चन्द्रमा से संयोग करते हों तो उत्तम वृष्टि होती है ॥ ८७॥

मृहूर्तंगणपत्ति में कहा है 'भृगुसौम्यौ यदैकत्र स्यातां जीवान्वितो तदा । वृष्टिः .स्याद् बहुळाऽकस्माच्चन्द्रयोगे विशेषतः' ( २१ प्र० ३२७ इळो०) ॥८७॥

तथा वनमाला में मी 'एकत्र बुधशुक्री वा मवेतां गुरुसंयुतौ । तत्र चन्द्रसमायोगा-ज्जायते वृष्टिरुत्तमा' ।।८७।।

तथा कृषिपराशर में कुछ मिन्न है—यद्येकराशौ मनतः सितेन्दुजौ पयोऽतिपूणी कुरुतो वसुन्धराम् । तयोस्तु मध्ये यदि पद्मवान्धवस्तदा महीशोषमुपैति नान्यथा' ॥८७॥

१. न० ज० च० २१० प० २८-३२ श्लोक।

जलयोगे समायाते यदा चन्द्रसितौ ग्रहौ। क्रूरैईंष्टौ युतौ वापि तदा मेघाल्पवृष्टिदाः॥ ८८॥

वर्षी काल में जब चन्द्रमा व शुक्र एक राशि में स्थित हों तथा क्रूर ग्रहों से इष्ट या युत हों तो अल्प वर्षी होती है।। प्रा

मुहूर्तंगणपित में कहा है 'भृगुचन्द्रमसी पापैः खेचरैयंदि संयुती । तदा स्वल्पोदका वृष्टिजंलयोगे महत्यिप' (२१ प्र० ३१८ रलो०)।। द।।

सौम्यनाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहकाः। जलानां वृष्टिदश्चन्द्रश्चनद्रीगते यदि॥८९॥

जब समस्त ग्रह सौम्य नाडो में होते हैं तो मध्यम वर्षा, नीरा नाडी में बादल और चन्द्रमा अपनी नाडी में ग्रहों के साथ होता है तो अच्छो वर्षा होती है ॥८६॥

तथा वनमाला में भी 'सौम्या नाडीगता मध्या नीरस्था मेघवाहकाः । जलायाः जलदश्चन्द्रः चन्द्रनाडीगतो ग्रहः' ॥ न्हा।

उदयास्तगता मार्गे वक्रे युक्ताश्च सङ्गमे। जलनाडोगताः खेटा अतिवृष्टिप्रदायकाः॥ ९०॥

ग्रहों के उदय व अस्त में, मार्गी होने के समय, वक्री होने पर और संगम हो जाने पर तथा जल नाडी में समस्त ग्रह हों तो बहुत अच्छी वर्षा होती है ॥९०॥

तथा कृषिपराश्चर में कहा है 'ग्रहाणामुदये चास्ते तथा वक्रातिचारयोः । प्रायो वर्षंन्ति हि घना नृपाणामुद्यमेषु च ॥९०॥

> नक्षत्रों की स्त्री पुरुष नपुंसक संज्ञा मूलाच्चतुर्देश पुंसां नक्षत्राणि क्रमाद्बुधैः ॥ ९१ ॥ भैआर्द्रोदिदशकं स्त्रीणां विशाखात्रिनपुंसकम् ।

आर्द्रा से दश १० नक्षत्रों की स्त्री संज्ञाव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा की नपुँसक और मूळ से चौदह नक्षत्रों की पुरुष संज्ञा होती है ॥९१॥

मृहूर्तगणपित में कहा है 'स्त्री संज्ञानि दशाद्रांतो मानि प्रोक्तानि कोविदै:। विशाखा त्रितयं क्लीवं पुंसंज्ञानीतराणि च' (२१ प्र०३२५ रुलो) ।।६१।।

> वायुर्नेपुंसके भे च स्त्रीणां मे चाभ्रदर्शनम्। स्त्रीणां पुरुषसंयोगे वृष्टिभवति निश्चतम्॥९२॥

यदि क्लीव संज्ञक नक्षत्रों में योग हो तो वायु चलती है तथा स्त्री संज्ञक में योग हो तो निर्मल आकाश और स्त्री संज्ञक व पुरुष सज्ञंक में योग हो तो अच्छी वृष्टि होती है ।।६२।।

१. न ज ज च ० २१३ पृ० १-२ श्लोक।

प्रहों की शुब्कादि संज्ञा

रिवभोमार्कजाः शुष्काः सजली चन्द्रभागंवी। बुधवाचस्पतिर्ज्ञेयौ सजलौ जलराशिगौ॥ ९३॥

सूर्यं, भौम, शनि, शुक्क, (सूखें) चन्द्रमा व शुक्र जलसंज्ञक और जलसंज्ञक राशियों में यदि बुध शुक्र गुरु हों तो उनकी भी जल संज्ञा होती है ।६३।।

जल संज्ञक राशि

कुम्भक्कंटको मीनमकरालितुलाधराः। सजला राज्ञयः प्रोक्ता निर्जलाः शेषराज्ञयः॥ ९४॥

कुम्म, कर्क, मीन, मकर, वृश्चिक, तुला इनकी जल संज्ञा और अवशिष्टों की ﴿ मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, ) निर्जल संज्ञा होती है।।९४॥

तथा जातकपारिजात में कहा है 'मीनालिककंटमृगा सलिलाभिधानास्तीयाश्रया भटवधूयुगगोपसंज्ञाः' ॥९४॥

इति श्रीमज्ज्योतिर्विद्वर्यंगयादत्तात्मजरामदीनज्योतिर्विद्वरिचिते सङ्ग्रहे बृहद्देवज्ञरञ्जने पञ्चमं वृष्टिप्रकरणं समाप्तम् ॥५॥ इस प्रकार ज्योतिषवेत्ताओं में श्रेष्ठ श्री गयादत्त जी के पुत्र पं० रामदीनज्योतिषी के द्वारा रिचत बृहदेवज्ञरञ्जन नामक ग्रन्थ का पाँचवाँ वर्षा प्रकरण समाप्त हुआ।

> इति श्रोमथुरावास्तब्यश्रोमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवा-त्मजमुरलोघरचतुर्वेदकृता वृहद्दैवज्ञरञ्जनसंग्रहग्रन्थस्यपश्चम-प्रकरणस्य श्रोघरीहिन्दो टीका पूर्णा ॥५॥

# अथ षष्ठं ५.लकुसुमलताशकरणं पारभ्यते ।

अब आगे छटे प्रकरण में वृक्षों में फल फूलों की वृद्धि को देखकर या यों समझिये उनकी उन्नति से पदार्थों की प्राप्ति और धान्यों की अभिवृद्धि कैसे होती है इसका विचार इस प्रकरण में किया गया है।।

वाराहीये-

बराह के आधार पर प्रथम इस प्रकरण के प्रयोजन का ज्ञान फलकुसुमसंप्रवृद्धि वनस्पतीनां विलोक्य विज्ञेयम् । सुलभत्वं द्रव्याणां निष्पत्तिश्चापि सस्यानाम् ।। १।।

वृक्षों में अनायास फल व फूलों की अभिवृद्धि जान कर पदार्थी की सुलमता और धान्यों की निष्पत्ति का ज्ञान करना चाहिए ॥१॥

किस पदार्थ से किस की वृद्धि

<sup>२</sup>शालेन कलमशालि रक्ताशोकेन रक्तशालिश्च । पाण्डूक: क्षीरिकया नीलाशोकेन सूकरक:॥२॥

यदि शाल (साखू) के वृक्ष पर फल फूलों की वृद्धि हो तो जड़हन घान्य आदि की, लाल अशोक से लाल धान्यों की, दूधी से पाण्ड्रक की और नील अशोक पर फूलों की वृद्धि से सूकरक नामक धान्य की वृद्धि होगी ऐसा जानना चाहिये।।२।।

यवादि घान्यों की वृद्धि का लक्षण

<sup>3</sup>न्यग्रोधेन तु यवकस्तिन्दुकवृद्धचा च षष्टिको भवति । अश्वत्थेन च ज्ञेया निष्पत्तिः सर्वसस्यानाम् ॥ ३॥

यदि वट के वृक्ष में फल व फूलों की वृद्धि दृष्टिगोचर हो तो जौ की, तेन्द्रुआ में फल फूल बढ़ने पर साठी धान्य की और पीपल के वृक्ष में यदि फल फूलों की वृद्धि हो तो समस्त धान्य अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं।।३।।

तिलावि घान्यों की वृद्धि का लक्षण
'जम्बूभिस्तिलमाषाः शिरोषवृद्धचा च कङ्गुनिष्पत्तिः।
गोधूमारुच मधूकैर्यववृद्धिः सप्तपर्णेन॥४॥

१. वृ॰ सं० २६ अ० १ श्लाक।

२. बृ० सं० २६ अ० २ श्लोक।

३. वृ० सं० २६ अ० ३ श्लोक।

४. वृ० सं० २६ अ० ४ श्लोक ।

यदि जामुन के वृक्षों में अधिक फल फूल लगें तो तिल माष (उड़द) आदि की, शिरस से ककुनी की, महुए से गॅहू को और सप्तपणं वृक्ष पर अधिक फल फूल नजर आते हों तो जौ की वृद्धि होती है ॥४॥

## कपासादि वृद्धि का लक्षण

<sup>¹</sup>अतिमुक्तककुन्दाभ्यां कर्पासं सर्षपान्वदेदसनैः । वदरीभिश्च कुलत्थांश्चिरारबिल्वेनादिशेन्मुद्गान् ॥ ५ ॥

यदि वसन्तीलता और कुन्द पुष्पों में फल की वृद्धि हो तो रुई की, असना से सरसों की, वेर से कुलथी और करञ्ज (कंजा) में फल फूलों की वृद्धि हो तो मूँग की फसल अच्छी पैदा होती है।।५।।

## अलसी आदि का वृद्धि लक्षण

<sup>२</sup>अतसीवेतसपुष्पैः पलाशकुसुमैरुच कोद्रवा ज्ञेयाः । सिलकेन शङ्खमोक्तिकरजतान्यथ चेङ्गुदेन शणाः ॥ ६ ॥

यदि बेंत के वृक्ष में फल फूलों की वृद्धि हो तो तीसी की, पलास (ढाक) से कोदों की, तिलक से शंख, मोती व चौदी की और इङ्ग्दी वृक्षों में फल फूलों की वृद्धि हो तो सन् की फसल अधिक उत्पन्न होती है।।।।

## हाथी आदि को वृद्धि लक्षण

<sup>3</sup>करिणइच हस्तिकर्णेरादेश्या वाजिनोऽइवकर्णेन । गावश्च पाटलाभिः कदलीभिरजाविकं भवति ॥ ७ ॥

यदि हस्तिकण वृक्षों में फल फूलों की वृद्धि होती दीखे तो हाथी की, अश्वकण वृक्ष से घोड़ा की, पाटला से गायों की और केलाओं के वृक्ष पर अधिक फल फूल उत्पन्न हों तो वकरी, भेड़, भेड़ा आदि की वृद्धि होती है ॥७॥

## सोना आदि वृद्धि का लक्षण

४चम्पककुसुमैः कनकं विद्रुमसम्पच्च बन्धुजीवेन । कुरुवकवृद्धचा वज्रं वैदूर्यं नन्दिकावर्त्तेः ॥ ८॥

यदि चम्पा फूल की वृद्धि हो तो सोना की, बन्धुजीव से मूँग की, कुरबक से वज्र की और नन्दिकावर्त वृक्ष में फल फूलों की वृद्धि से वैदूर्यमणि की वृद्धि होती है ॥८॥

१. वृ॰ सं० २६ अ० ५ श्लोक।

२. वृ० सं० २६ अ० ६ श्लोक।

३. वृ० सं० २६ अ० ७ श्लाक।

४. वृ॰ सं॰ २९ अ० ८ श्लोक।

## केसर आदि वृद्धि का लक्षण

विद्याच्य सिन्दुवारेण मौक्तिकं कुङ्कमं कुसुम्भेन । रक्तोत्पलेन राजा मन्त्री नीलोत्पलेनोक्तः ॥ ९ ॥

यदि सिन्धुवास वृक्ष में फल फूलों की वृद्धि हो तो मोतो की, कुसुम्म से केशर की, रक्तकमल से राजा की और नीलकमल में वृद्धि होने से मन्त्रो की वृद्धि होती है।।६॥

## व्यवसायादि वृद्धि का लक्षण

रश्रेणी सुवर्णपुष्पैः पद्मैविप्राः पुरोहितः कुमुदैः। सौगन्धिकेन वलपतिरर्केण हिरण्यपरिवृद्धिः॥ १०॥

सुवर्णपुष्प से व्यापारी की, कमल से ब्राह्मण की, कुमुद से पुरोहित की, सुगन्ध वस्तु से सेनापित की और आम के वृक्षों में पुष्पों की वृद्धि से सुवर्ण की वृद्धि होती है।।१०।।

## मनुष्यों के कल्याण का लक्षण

<sup>3</sup> आ म्रैः क्षेमं भल्लातकैर्भयं पीलुभिस्तथारोग्यम् । खदिरशमीभ्यां दुभिक्षमर्जुनैः शोभना वृष्टिः ॥ ११ ॥

जिस वर्ष आम के वृक्षों में फल अधिक आते हैं तो उस वर्ष में मनुष्य मात्र का शुम होता है। यदि मल्लातक पर वृद्धि हो तो मय, पीलू से आरोग्य, खैर तथा सीसम से दुर्भिक्ष और अर्जुन वृक्ष पुष्पादि से अच्छी दर्षा होगी। ऐसा जानना चाहिये।।११॥

## सुभिक्ष का ज्ञान

४पिचुमन्दनागकुसुमैः सुभिक्षं मारुतः कपित्थेन । निचुलेनावृष्टिभयं व्याधिभयं भवति कुटजेन ॥ १२ ॥

यदि नीम व नाग केशर वृक्षों में फल फूल अधिक हों तो सुमिक्ष, किपत्य से हवा की, निचुल से अवृष्टि का मय और कुटज वृक्ष पर पुष्पादि वृद्धि से रोग मय होता है ॥१२!।

> गन्ना आदि वृद्धि का लक्षण भ्दूर्वाकुशकुसुमाभ्यामिक्षुर्विह्नरच कोविदारेण। इयामालताभिवृद्धचा वन्धक्यो वृद्धिमायान्ति॥ १३॥

१. वृ० सं० २६ अ० ९ श्लाका

२. वृ॰ सं० २६ अ० १० श्लोक।

३. वृ० सं० २६ अ० ११ श्लोक।

४. वृ० सं० २६ अ० १२ श्लाक।

५. वृ० सं० २६ अ० १३ श्लोक।

यदि दूव व कुश के पुष्पों की वृद्धि हो तो गन्ना की, कचनार से अग्नि की और स्यामलता में पुष्पादि वृद्धि से व्यमिचारिणों स्त्री की वृद्धि होती है।। १३।।

## वृक्षों के पत्तों से वर्षा का ज्ञान

ैयस्मिन्देशे स्निग्धनिच्छिद्रपत्राः संदृश्यन्ते वृक्षगुल्मा लताश्च । तस्मिन्वृष्टिः शोभना सम्प्रदिष्टा रूक्षैश्छिद्रैरल्पमम्भः प्रदिष्टम् ॥ १४॥

जिस देश में फैली हुई लता व लताओं के पत्ते चीकने व छिद्र रहित दृष्टिगोचर होते हैं तो उस देश में उस समय सुन्दर वर्षा होती है। यदि पत्तों में रूखापन व छिद्र हों तो अल्प पानी बरसता है। ऐसा जानना चाहिये।। १४।।

पराशर ने मो कहा है 'अच्छिद्रपत्राः सुस्तिग्धाः फळगुष्यसमन्विताः । निर्दिशन्ति शुमं वृक्षा विपरीतं विगहिताः' ॥ १४ ॥

# <sup>२</sup>मुहूर्तगणपतौ—

अब आगे मुहूर्तगणपित ग्रन्थ के आधार पर वृक्षों में पुष्प की वृद्धि से वर्षाव धान्य की वृद्धि को बताते हैं।

> वृक्षादी बहुभिः पुष्पैर्मेहावृष्टिः प्रजायते । यत्र स्वल्पतरा वृष्टिर्दूर्वाभिश्चेक्षबोधिकाः ॥ १५ ॥

मुहूर्तगणपति में कहा है कि वृक्षों में पुष्पों की बढ़ोतरी दृष्टिगोचर होती है तो अधिक वर्षा होती है और अल्पता हो तो अल्प वर्षा होती है।। १५।।

मधूकैर्बहुगोधूमा यवाः स्युर्वटजैः फलैः। सुभिक्षं नागनिम्बैः स्याच्छालवृक्षैस्तु शालयः॥१६॥

यदि महुआ के वृक्षों में अधिक फल पुष्प हों तो गेहूँ की, वट के फल पुष्पों की वृद्धि से जो की व नागफलो एवं नीम के वृक्षों में पुष्पादि की अधिकता से देश में सुिमक्ष अर्थात् यों समिश्ये कि सभी पदार्थ सुलम होते हैं और साल के वृक्षों में पुष्पादि की वृद्धि से साठो आदि धान की वृद्धि होती है ॥ १६ ॥

अष्वत्थादिवकं घान्यमर्जुनादिघकं जलम् । क्षेममाम्रेश्च पालाशैः कोद्रवा जम्बुतस्तिलाः ॥ १७ ॥

यदि पोपल के वृक्षों में अधिक पुष्पादि हों तो धान्यों की, अर्जुन वृक्ष से जल की, आम के से जनकल्याण, ढाक से कोदों और जामुन के वृक्षों में पुष्पादि विशेष हों तो तिल की वृद्धि होती है।। १७।।

दुर्भिक्षं खदिरे रोगाः कुटजैः परिकोर्तिताः॥ १८॥

१. वृ० सं० २६ अ०१४ श्लोक।

२. २० प्र० २५१-२५४ क्लो०।

यदि खैर के वृक्षों में पुष्पादि की वृद्धि हो तो अकाल का प्रकोप और कौरैया के वृक्षों में पुष्पादि वृद्धि से रोगों की वृद्धि होती है।। १८।।

अथाद्रीदिनक्षत्राणां जलवर्षणे फलम्-

## आद्रांदि में वर्षा का फल

जलमार्द्रापुनर्वस्वोः पुष्ये शालीमधूकयोः। विषं श्लेषा मघा प्रोक्ता जलममृतसन्निभम् ॥ १९॥ सर्पिः पूर्वा दिधश्चैव उत्तराफाल्गुनी भवेत्। त्वाष्ट्रेक्षुरससम्पत्तिः स्वात्यां स्यादिषकं मधु॥ २०॥

ग्रन्थान्तर में कहा है कि आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प नक्षत्र में सूर्य रहने पर वर्षा होने पर धान व महुआ को श्रेष्ठ, रुलेषा व मद्या में अमृत समान होनेपर मी जहर (अशुम), पूर्वा में घी, उत्तराफाल्गुनी में दही, चित्रा में ऊख की वृद्धि और स्वाती में होने से चैत की फसल अच्छो होती है।। १६-२०।।

इति श्रोज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदोनज्योतिर्विद्विरिचते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने षष्ठं फलकुसुमलताप्रकरणं समाप्तम् ॥ ६ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषियों में श्रेष्ठ ज्योतिर्वेत्ता गयादत्तजी के पुत्र श्री पं॰ रामदीन द्वारा रचित संग्रहात्मक वृहद्दैवज्ञरञ्जन का फलकुसुमलता नामक छटा प्रकरण समाप्त हुआ ।। ६ ।।

इति श्रोमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरलीधरचतुर्वेदकृता वृहद्देवजरञ्जनसङ्ग्रहग्रन्थस्थषष्ठप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्णा ॥ ६ ॥

# अथ प्रहाणां योगकथनं नाम सप्तमं प्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे ग्रह योग कथन नामक सातवें प्रकरण में भगोलीय विविध ग्रह योगों के द्वारा संसार में जीव मात्र के लिये होने वाले शुमाशुम योगों को बताते हैं। भयुरिचित्रके—

प्रथम मयूर चित्रक नाम के ग्रन्थ से योगों का विचार प्रस्तुत करते हैं।

सूर्य भौम युति का फल

<sup>२</sup>रौद्रनक्षत्रगावेतो यदि सूर्यमहीसुती । मासे महर्घतां यान्ति धान्यानि स्वस्थतां पुनः ॥ १ ॥

जिस मास में रौद्र (आद्रां) नक्षत्र में सूर्य मौम की यृति होती है तो धान्यों के मूल्यों में वृद्धि अर्थात् महँगी होती है ॥ १॥

सूर्य केतु युति का फल

<sup>3</sup>स्वर्भानुके च भरणीं मृगं वा यदि चास्थितौ ।
लवणं महर्घतां याति सिन्धुदेशोद्भवं विदुः ॥ २ ॥

जब कि मरणी या मृगशिरा में सूर्य केतु की युति होती है तो समुद्र देशों में होने वाले नमक के मावों में वृद्धि होती है अर्थात् नमक पर तेजो आती है।। २।।

बुध-शुक्र-भौम युति का फल

बुधशुक्रमहीपुत्रा भुजङ्गर्क्षे समाश्रिताः। नन्दन्ति लोकाः सुखिनः सुभिक्षं जनयन्ति च॥३॥

जब कि बुध-शुक्र-मीम ग्रह इलेषा नक्षत्र में एकत्रित होते हैं तो संसार में सुभिक्ष अर्थात् प्राणी मात्र सुखी होता है और उस युति के समय की भी लोग बड़ाई करते हैं ॥ ३ ॥

स्वाती में भीम और रेवती में सूर्य होनेपर फल

<sup>४</sup>स्वातीं याति यदा भीमो रेवतीं याति भास्करः।

चलचित्ता महीपालाः प्रजानाशं प्रयान्ति च॥४॥

१. मयू० ५ पृ० १ श्लोक ।

२. मयू० ५ पृ० २ श्लोक।

३. मयू० ५ पृ० ३ श्लोक।

४. मयू० ५ पृ० ४ श्लोक ।

जब कि स्वाती नक्षत्र में मौम और रेवती में सूर्य होता है तो उस समय के राजा या यों समिक्षिये कि शासनाधिकारी अस्थिर स्वमाव वाले और जनसमुदाय का ह्रास होता है ॥ ४ ॥

> अनुराधा में शनि व ज्येष्टा में गुरु का फल 'अनुराधां गतः सौरिज्येष्टायां च वृहस्पतिः। पश्चिमायां तदा युद्धं प्रजानाशं प्रयाति च॥५॥

जब कि अनुराधा में शनि और ज्येष्ठा में गुरु होता है तो पश्चिम दिशा में युद्ध होने से जनस्थिति का विनाश होता है।। ५।।

> मूल में शनि, स्वातो में बुध व मघा में चन्द्रमा का फल रमूले मन्दो वुधः स्वात्यां मघायां चन्द्रमा यदि। सङ्ग्रहे सर्वधान्यानां लाभो भवति नान्यथा॥६॥

जब कि मूल में शनि, स्वाती में बुध और मधा में चन्द्रमा होता है तो समस्त धान्यों को इक्ट्रा करने से लाम होता है अन्यथा मविष्य में महगी आ जाने से हानि ही उठानी पड़ती है।। ६।।

उ० षार में शनि से सप्तमस्य सूर्यं का फल

<sup>3</sup>विश्वभे च गतो मन्दः सप्तमर्क्षे यदा रिवः।

तदा जलविनाशः स्यात्प्रजानां कदनं तथा॥७॥

जब कि उत्तराषाढ में शनि और उससे सप्तम नक्षत्र में सूर्यं होता है तो वर्षा का
अमाव व जनता को कलह होता है ॥ ७॥

श्रवण नक्षत्र में पापी ग्रह का फल
रश्रवणर्को यदा क्रूरो ग्रहः किच्चित्समाश्रितः।
अन्नं महघतां याति गोधूमाइच विशेषतः॥८॥
जब कि श्रवण नक्षत्र में कोई क्रूर ग्रह बाता है तो अन्नों के मावों में तेजी बाती
है। विशेषकर गेहूँ अधिक तेज हो जाता है ॥ ८॥

धनिष्टा में शनि भौम युति का फल भवासवक्ष यदा सौरिर्भूमिपुत्रेण संयुतः। न वर्षन्ति जलं मेघाः सस्यहानिश्च जायते॥९॥

१. मयू० ५ पृ० ५ श्लोक।

२. मयू० ५ पृ० ६ श्लोक।

३. मयू॰ ५ पृ० ७ श्लोक।

४. मयू० ५ पृ० ८ श्लोक ।

५. मयू० ५ पृ० ९ श्लोक।

जब कि घलिष्ठा नक्षत्र में शिन मौम एकत्रित होते हैं तो वृष्टि का अमाव होने से घान्यों की उपज कम होती है।। ६।।

## श्रवण में गुरु व चित्रा में भीम का फल

ेवारुणे च यदा जीविश्चत्रायां धरणीसुतः। तदा नश्यन्ति गोधूमाः सस्यहानिर्मेहर्घता॥१०॥ जब कि श्रवण में गुरु व चित्रा में भीम होता है तो गेहूँ का अभाव और अन्य अन्नों के दामों में तेजी आती है॥१०॥

मकर या कुम्भ में सूर्य, मङ्गल, शुक्र चन्द्रमा युति का फल

भानुभौं मो भृगुक्चैव शनिक्षेत्रे समाश्रिताः।

यदा निशापितस्तत्र तदा दुर्भिक्षतो भयम्॥ ११॥

जब कि मकर या कुम्भ में सूर्य, भौम, शुक्र, चन्द्रमा एकत्रित होते हैं तो अकाल पड़ने से जीव मात्र को मय होता है॥ ११॥

वृष रािश में राहु भौम युित का फल
<sup>3</sup>वृषे राहुर्यदा भौमौ षष्ठे मािस महद्भयम् । भवत्यत्र न सन्देहस्तदा दुभिक्षपीडनम् ॥ १२॥ जब कि वृष रािश में राहुव भौम होते हैं तो उस योग से छठे मास में अधिक मय और दुमिक्ष से पीड़ा होती हैं । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ॥ १२॥

## मिथुन राजि में ज्ञानि या राहु का फल

र्भिथुनक्ष सूर्यंपुत्रो राहुर्वा यदि संस्थितः। दुर्भिक्षं जायते तत्र पश्चिमायां नृपक्षयः॥१३॥ जब कि मिथुन राशि में शनि या राहु का संचरण होता है तो दुर्भिक्ष संसार में होता है और पश्चिम देशीय शासक का विनाश होता है॥१३॥

सूर्य राहु भौम और चन्द्रमा शुक्र शनैश्चर युति का फल
"रिवराहुमहीपुत्राः शशिशुक्रशनैश्चराः।
एकराशि गता ह्येते तदा पृथ्वी भयाकुला।। १४॥
ध्पूर्वदेशे महापीडा नृपाणां संक्षयो भवेत्।
प्रजानाशो व्याधिभयं तिस्मिन्काले न संशयः॥ १५॥

१. मयू० ५ पृ० १० श्लोक ।

२. मयू० ५ पृ० ११ श्लोक।

३. मयू० ५ पृ० १२ श्लोक।

४. मयू० ५ पृ० १३ श्लाक।

५. मयू० ५ पृ० १४ श्लोक।

६ मयू० ५ पू० १५ श्लोक।

जब कि सूर्य, राहु भीम या चन्द्र, शुक्र, श्रानि एक राशि में एकत्रित होते हैं तो समस्त भू-माग मय से व्यथित होता है और पूर्वीय क्षेत्र में अधिक पीड़ा व शासक का विनाश या धिनक वर्गों का ह्रास, प्रजा का नाश और निश्चय ही रोगों का आतंक होता है।। १४-१५।।

एक राशि में सू० च० मं० श० बु० रा० युति का फल ैसूर्यंचन्द्रारमन्दाश्च राहुश्चन्द्रसुतो यदि । एकराशि गता ह्येते दक्षिणस्यां भयप्रदाः ॥ १६ ॥

जब कि सूर्यं चन्द्रमा, माम, बुध, श्रानि, राहु एक राशि में एकत्रित होते हैं तो दक्षिण देश का जन समुदाय मयमोत होता है।। १६।।

एक राशि में मं॰ सू॰ श॰ रा॰ शु॰ गुरु युति का गल

रएकराशिगता होते कुजाकशिनिराहवः।
शुक्रो गुरुश्च तत्रैव तदा भयविवर्द्धनाः॥ १७॥

उत्तरे छत्रभङ्गः स्यानात्र कार्या विचारणा।

जब कि एक राशि में भौम, सूर्य, शिन राहु, शुक्र, एक राशि में होते हैं तो उत्तर देश में ही जीव त्रस्त होते हैं, राजा (शासक) का विनाश होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है।।१७-१७ १७ है।।

एक राशि में सू॰ चं॰ मं॰ गु॰ श॰ बु॰ युति का फल रिवचन्द्रकुजा जीवमन्दचन्द्रसुता यदि ॥ १८॥ ४समाश्रिता ह्येकराशि तदा पृथ्वी भयाकुला। राज्ञां नाशो व्याधिभयं प्रजानां संक्षयो भवेत्॥ १९॥

जब कि सूर्य, चन्द्रमा, भीम या गुरु, शनि, बुध एक राशि में इकट्टे होते हैं तो समस्त भूमण्डल मय के व्यथित, राजाओं का नाश और समुदाय का हास होता है।।१७-१७३।।

एक राशि में मं॰ सू॰ गु॰ शु॰ युति का फल
'कुजार्कं जीवशुक्राश्च यदैकत्र समाश्रिताः।
भयं व्याधि प्रकुर्वन्ति सर्वधान्यमहर्घता॥ २०॥
जिस समय में भौम, सूर्यं, गुरु, शुक्र, एक राशि में मिलते हैं तो मय तथा
रोगों के दाता और समस्त अन्नों के दामों को बढ़ाने वाले होते हैं।।२०!!

१. मयू० ५ पृ० १६ श्लोक।

२. मयू० चि० ६ पृ० १७ श्लोक।

३. मयू० चि० ६ पृ० १८ श्लाक ।

४. मयू० चि० ६ पृ० १९ श्लोक।

५. मयू० चि० ६ पृ० २० श्लोक।

सिंह राशि में मं॰ सू० चं॰ बु० गु॰ युति का फल

ैकुजार्केन्दुज्ञजीवाश्च सिंहराशि समाश्रिताः। छत्रभङ्गः प्रजानाशो भयभीता च मेदिनी॥२१॥

जिस समय में सिंह राशि में भीम, सूर्य, चन्द्रमा, बुध, गुरु इकट्ठे होते हैं तो शासक व जनता का नाश और डर से डरी हुई भूमि रहती है।।२१!।

एक राज्ञि में बु॰ शु॰ सु॰ युति का फल
<sup>२</sup>एकराज्ञिस्थिता ह्येते सौम्यशुक्रदिनाधिपाः ।
सर्वधान्यमहर्घत्वं मेघाः स्वल्पजलप्रदाः ॥ २२ ॥

जिस समय एक राधि में बुध, शुक्र, सूर्य इकट्ठे होते हैं तो समस्त अन्न महेंगे और बादल योड़ा पानी बरसाते हैं।।२२।।

एक राशि में शनि गुरु का तथा गुरु से सातवें शनि का फल

<sup>3</sup>एकनक्षत्रगा ह्येते तदा भयविवर्द्धनः ।

यदा जीवयुतो मन्दो जीवाद्वा सप्तमे स्थितः ।

४तदा प्रजा विनश्यन्ति भूपाश्चान्नपरिक्षयाः ॥ २३ ॥ जिस समय में एक राशि में शनि गुरु मिलते हैं या गुरु से सप्तम राशि में शनि होता है तो जन समाज का विनाश और राजाओं के अन्नों का ह्रास होता है। अर्थात् राजकीय मण्डारागार में अन्न संग्रह का अमाव होता है।।२३॥

> एक राज्ञि में जनि भौम युति का फल कर्कंमीनमृगस्त्रीषु जनिभौमौ यदा स्थितौ । 'तदा युद्धाकुला पृथ्वी घनधान्यविवर्जिता ॥ २४ ॥

जिस समय में कर्क या मीन या मकर या कन्या राश्चि में शनि मौम मिलते हैं तो युद्ध से दुःखी पृथ्वी और धन धान्य से रहित होती है !। २४।!

मिथुन. कन्या, धनु, मीन राशि में शनि का फल मिथुनस्त्रीधनुर्मीनराशौ मन्दो यदा भवेत्। <sup>६</sup>तदा भूपा विनश्यन्ति पृथ्वी शोणितपूरिता।। २५॥

१. मयू० चि० ६ पृ० २१ श्लोक।

२. मयू० चि० ६ पृ० २२ श्लोक।

३. मयू० चि० ६ पृ० २३ श्लोक।

४. मयू० चि० ६ पृ० २४ श्लोक।

४. मयू० चि० ६ पृ० २४ श्लोक।

इ. मयू० चि० ६ पृ० २६ श्लोक।

जिस समय में मिथुन वा कन्या वा घनु वा मीन में शिन का संचार होता है तो राजकीय शासकों का नाश और भूमि में अधिक स्थलों पर लड़ाई होने से खून से प्लावित पृथ्वी होती है ।।२५।।

एक राशि में सू॰ शु० गु॰ युति का फल
रिवशुक्रसुराचार्या यदैकत्र समाश्रिताः।
भराज्यभ्रंशः प्रजानाशः सर्वसस्यमहर्घता॥ २६॥
जिस समय में एक राशि में सूर्यं, शुक्र, गुठ, एकत्रित होते हैं तो शासक व जनता
का नाश और समस्त अन्त महोंगे होते हैं॥ २६॥

एक राशि में सू० शु० मं० युति का फल

रिवभागंवभौमारच राशिमेकं समाश्रिताः।

रघृततैलमसूरात्रं महर्घति महाभयम्।। २७।।

जिस समय में एक राशि में सूर्यं, शुक्र, भौम इकट्ठे होते हैं तो घी, तिल, तेल, खली, मसूर के मावों में वृद्धि और वड़ा मय होता है।।२७॥

एक राशि में गु० शु० श० रा० युति का फल

सुरेज्यकविमन्दाश्च राहुरेकत्र संस्थिताः । ³मेवा जलं प्रमुर्ञ्चान्त सर्वेधान्यमहर्घता ॥ २८ ॥

जिस समय में एक राशि में गुरु, शुक्र, शिन, राहु मिलते हैं तो बादल अधिक वर्धा करते हैं और समस्त अन्नों के माब बढ़ जाते हैं ॥२८॥

> एक राशि में सू० बु० गु० श० रा० युति का फल रविज्ञगुरुमन्दाश्च राहुयुक्ता यदा स्थिताः। ४सुभिक्षं क्षेममारोग्यं तस्मिन्काले न संशयः॥ २९॥

जिस समय में एक राशि में सूर्य, बुध, गुष्ठ, शनि, राहू योग करते हैं तो देश में अमन चेंन, कल्याण और नीरोगता होती है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिये ॥२९॥

एक राशि में भौम, शुक्र, शनि॰ युति का फल

एकराशिगता ह्येते भौमभार्गवसूर्यजाः । "तदा भूपा विनश्यन्ति प्रजानां संक्षयो भवेत् ॥ ३०॥

जिस समय में एक राशि में भौम, शुक्र, शनि, इकट्टे होते हैं तो राजाओं (शासकों) का नाश और जनक्षति होती है ।३०।

१. मयू० चि० ६ पृ० २७ श्लोक।

२. मयू० चि० ६ पृ० २८ श्लोक।

३. मयू० चि० ६ पृ० २९ श्लोक।

४. मयू० चि० ६ पृ० ३० श्लोक।

५. मयू० ६ पृ० ३० श्लोक।

एक राशि में शु० श० मं० गु० युति का फल
ैशुक्रमन्दारजीवाश्च यदैकत्र समाश्रिताः ।
मेघा जलं न मुख्यन्ति दुर्भिक्षं जायते तदा ॥ ३१ ॥
जिस समय में एक राशि में शुक्र, शनि, मौम, गुरु मिलते हैं तो बादल आ बा
कर चले आते हैं तथा वर्षा नहीं करते, इसलिए अकाल की सम्मावना होती है।३१।
एक राशि में शु० गु० श० मं० बु०

रगुरुमन्दारशुक्राश्च यदा सौम्यसमन्विताः। देशभ्रंशः प्रजानाशो वस्त्रधात्वोर्महर्घता॥ ३२॥ जिस समय में एक राशि में गुरु, शनि, मौम, शुक्र, बुध इकट्ठे होते हैं तो देश

नष्ट, जनता का नाश, वस्त्र और धातुओं में तेजी आती है ।।३२।।

एक राशि में सू० चं० गु० युति का फल

<sup>3</sup>दिननाथेन्द्रुगुरवो यदैकत्र समाश्रिताः। उत्तरस्यां दिशि भयं प्रजाः क्रन्दन्ति नित्यशः॥३३॥ <sup>४</sup>यवान्नमुद्गवस्त्राणां सङ्ग्रहे च कृते सित। मासे सप्तमके चैव लाभो भवति पुष्कलः॥३४॥

जिस सभय में एक राधि में सूर्यं, चन्द्रमा, गुरु मिलते हैं तो उत्तर दिशा भय से व्याप्त होकर वहाँ की जनता प्रतिदिन विलाप करती है। उस समय जी, मूँग, वस्त्रों का संग्रह करने पर सातवें ही मास में लाम हो जाता है।। ३३-३४।।

एक राशि में सू० चं० शु० गु० बु॰ युति का फल

ेरवीन्दुशुक्रेज्यशशाङ्कपुत्रा यदैकराशौ सहिता भवन्ति। मेघाः प्रवर्णन्ति महर्चता स्यात्प्रजाविनाशो दिशि निऋते स्यात्॥३५॥ जिस समय में एक राशि में सूर्य, चन्द्र, शुक्र, गुरु, बुध एकत्रित होते हैं तो मेघ अधिक वर्षा करते हैं, महघंता होती है और नैऋत्य दिशा की जनता का ह्रास होता है ॥ ३५॥

एक राधि में गु॰ सू॰ शु॰ श॰ मं॰ युति का फल <sup>६</sup>जीवार्कशुक्रार्कसुताः यदैकराशि गता भूमिसुतेन युक्ताः । भूपालपीडान्नमहर्षता स्यात् क्रन्दन्ति लोकास्त्रभयाभितप्ताः ॥ ३६॥

१. मयू० ६ पृ० ३१ श्लोक।

२. मयू० ६ पृ० ३२ श्लोक।

३. मयू० ६ पृ० ३३ श्लोक ।

४. मयू० ६ पृ० ३४ श्लोक ।

५. मयू० चि० ७ पृ० ३५ श्लोक ।

६. लयू० चि० ७ पृ० ३६ श्लोक।

जिस समय में एक राशि में गुरु, शुक्र, शिन, मौम एकत्रित होते हैं तो राजा (शासक) लोग दुःखी, अन्नों की महगी और संसार अस्त्र मय से पीड़ित होता है। १३६।।

एक राधि में शनि राहु युति का फल ैशनिराहू यदैकत्र भवेतां सहितौ तदा। सर्वधान्यमहर्घत्वं राजानो भयविह्वलाः॥३७॥

जिस समय में एक राश्चि में शिन राहु इकट्ठे होते हैं तो समस्त अन्न के मावों में वृद्धि और राजा ( शासक ) मय से विह्वल होते हैं ॥ ३७॥

एक राशि में मं॰ शु॰ युति का फल

<sup>३</sup>एकराशिगतावेतौ धरापुत्राङ्गिरःसुतौ । तदा मेघा न वर्षन्ति वर्षाकाले न संशयः ॥ ३८ ॥

जिस समय में एक राशि में मंगल शुक्र की युित होती है तो वर्षा समय में अच्छी वर्षा नहीं होती है। इसमें सन्देह की आवश्यकता नहीं है।। ३८।।

एक नक्षत्र में मं॰ शु॰ गु॰ युति का फल

3 महीसुतो दैत्यपुरोहितो गुरुर्यदैकनक्षत्रसमाश्रिताः ग्रहाः।

तदा सुभिक्षं च यवात्रसङ्ग्रहे मासे चतुर्थे विपुलो हि लाभः।।३९॥

जिस समय में एक नक्षत्र में भीम, शुक्र, गुरु इकट्ठे होते हैं तो सुभिक्ष अर्थात्

समस्त पदार्थं सस्ते व सुलम होते हैं तथा जौ का संग्रह करने पर चौथे मास में प्रचुर

एक राधि में ७ ग्रहों की युति का फल

\*सप्त ग्रहा यदैकस्था गोलयोगस्तदा भवेत्।
दुर्भिक्षं राष्ट्रपोडां च तस्मिन् योगे न संशयः।। ४०॥
जिस समय में एक राशि में सातों ग्रह इकट्ठें होते हैं तो गोल नामक योग होता
है। इस योग में दुर्भिक्ष व राष्ट्र पोड़ा हाती है। इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए।।४०॥

भचक में सूर्य, शुक्र, चन्द्र की स्थिति वश फल
"अग्रे याति दिवानाथः पृष्ठे च भृगुनन्दनः।
मध्ये सोमसुतो याति भवत्यन्नमहर्घता।। ४१।।

लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।। ३६।।

१. मयू० चि० ७ पृ० ३७ इलो०।

२. मयू० चि० ७ पृ० ३८ रला०।

३. मयू० चि० ७ पृ० ३६ रलो०।

४. मयू० चि० ७ पृ० ४० श्लो०।

५. मयू० चि० ७ प० ४१ श्लो०।

राशिचक्र में सूर्यं की राशि से पीछे की राशि में शुक्र और चन्द्रमा इन दोनों के मध्य में जब होता है तो अन्न के मानों में महगी आती है।। ४१।।

शुक्र शनि बुध वश फल

ैगच्छतोऽग्रे शुक्रशनी बुधः पृष्ठं समाश्रितः। धनधान्याकुला पृथ्वी प्रजा नन्दन्ति सर्वशः॥ ४२॥ बुध से आगे की राशि में शुक्र शनि जब होते हैं तो समस्त भूमण्डल धन धान्य से परिपूर्ण होकर जनता आनन्द से काल को ब्यतीत करती है॥ ४२॥

## सूर्य भौम को स्थिति से फल

रभौमस्य पृष्ठतो याति भानुइचेज्जलशाषकः। भवत्यत्र न सन्देहो विपरीतो जलप्रदः॥४३॥ जब सूर्यं के पोछ भौम होता है तो वर्षा नहीं होती और सूर्यं से आगे होनेपर अच्छी वर्षा होती है इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये॥४३॥

पुनः प्रकारान्तर से

<sup>3</sup>मेषे समाश्रितो भानुर्वृषे च घरणीसुतः। भयव्याघियुता लोका नृपाणां विग्रहो महान्॥ ४४॥ जब कि मेष राशि में सूर्यं और वृष राशि में भौम होता है तो संसारी जीव भय व रोगों से व्याप्त होते हैं और राजाओं से शत्रुता होती है॥ ४४॥

मेष राज्ञि में शिं सू० शु॰ भौं युति का फल
४मेषे शनैश्चरो भानुर्भागवो भूमिजस्तथा।
दुर्भिक्षं लोकपीडा च भवेत्पृथ्वी भयाकुला॥४५॥
जिस समय में मेष राशि में शिंन, सूर्य, शुक्र, भौम का योग होता है तो, दुर्भिक्ष
(अकाल) मानस सन्ताप और भूमि मय से खिन्न होती है।।४५॥

वृष राशि में बि० शु० भी० युति का फल
'वृषराशि यदा प्राप्ताः शितभागैवभूमिजाः।
दुर्भिक्षं राष्ट्रभङ्कश्च लोकानां भयमादिशेत्॥ ४६॥
जिस समय में वृष राशि में शित, शुक्र, मौम का योग होता है तो दुर्मिक्ष, राष्ट्रमंग, सांसारिक जोवों में मय क्याप्त होता है॥ ४६॥

१. मयू० चि० ७ पृ० ४२ रलो०।

२. मयू० चि० ७ पृ० ४३ वलो०।

३. मयू० चि० ७ पृ० ४४ रलो०।

४. मयू० चि० ७ पृ० ४५ श्लो०।

५. मयु० चि० ७ पृ० ४६ रलो०।

वृष राशि में सू॰ भौ॰ श॰ युति का फल
विषे भानुः कुजः सौरिस्तदा युद्धं समादिशेत्।
न वर्षन्ति जलं मेघा दुभिक्षं लोकपीडनम्॥ ४७॥

जिस समय में वृष राशि में सूर्य मीम, शिन का योग होता है तो भूमि में लड़ाई होती है और मेघ पानी नहीं देते हैं इससे अकाल होकर संसारी जीव दुःख मोगते हैं ॥ ४७ ॥

शनि, गुरु, भौम, स्थित वश फल
रमीनराशिगते मन्दे कर्कंटस्थे वृहस्पतौ ।
तुलाराशिगते भौमे तदा दुभिक्षमादिशेत् ॥ ४८॥
जिस समय में मीन राशि में शनि व कर्कं में गुरु और तुला राशि में भौम होता

है तो अकाल पड़ता है ॥ ४८ ॥

तुला राशि में शु॰ श॰ भौ॰ युति का फल

श्वाकार्किभूमिपुत्रा हि तुलाराशिसमाश्रिताः।
तदा युद्धं महाघोरं राज्ञां चैव परस्परम्॥ ४९॥

जिस समय में तुला राशि में शुक्र, यिन, मौम एकत्रित होते हैं तो पारस्परिक राजाओं में बहुत बड़ी लड़ाई होती है ॥४६॥

मीन राशि में चं० शु० भौ० युति का फल

रचन्द्रभागंवधरासुता यदा मीनराशिमुपयान्ति वै तदा। दुर्लभं भवति सर्वधान्यकं वारिदश्चन जलं प्रमुख्यति ॥५०॥ जिस समय मीन राशि में चन्द्रमा, शुक्र, मीम की युति होती है तो समस्तृषान्य (अन्नादि) अप्राप्य और वर्षा का उस समय अमाव होता है ॥५०॥

> गुरु शनि युति का फल
> "गुरुयुक्तः शनिवंक्रं करोति च यदा तदा। नवमे मासि गोधूमतिलतैलमहर्षता।। ५१॥

जिस समय में गुरु से युक्त हाकर शनि वक्री होता है तो नवें मास में गेहूँ, तिल, तैल में मेंहगी आती है ॥५१॥

गु॰ तु॰ व श॰ भौ॰ युति का फल
<sup>६</sup>गुरुशुक्रावेकराशि गती दुभिक्षदुःखदौ।
युद्धदौ शनिमाहेयौ तदा दुभिक्षकारकौ॥ ५२॥

१. मयू० चि० ७ पृ० ४७ इलो०।

२. मयु० चि० ७ पृ० ४८ इलो०।

३. मयू॰ चि॰ ७ पृ० ४६ श्लो॰—'श्कािकभूमि पुत्राहि' पा॰ है।

४. मयू० चि० ७ पृ० ५० इलो ।।

५. मयुँ चि ७ पृ ५१ इलो ।

६. मयू० चि० ७ पृ० ५२ रलो०।

जिस समय में गुरु शुक्र का योग होता है तो अकाल एवं जन समुदाय दुः होता है। शिन मौम का एक राशि में योग होने पर दुमिक्ष तथा पारस्परिक कलह होता है। १९१।

शुभग्रह के अतिचारी होने पर फल

ेयदा शुभग्रहः कश्चिदितचारं करोति च। तदा नृपाः क्षयं यान्ति दुर्भिक्षं तत्र दारुणम्। ५३॥

जिस समय में कोई शुम ग्रह अतिचारी होता है तो राजाओं का ह्रास और दुर्मिक्ष से दुःख होता है।।५३।।

पापग्रह के अतिचारी होने पर फल

रअतिचारं यदा क्रूरो ग्रहः किइचत्करोति च। तदा नन्दन्ति राजानो धनधान्याकुला धरा॥ ५४॥

जिस समय में कोई पापग्रह अतिचारी होता है तो राजा आनिन्दत होते हैं और घनघान्यों से आकुल धरा होती है ॥५४॥

श॰ शु० की स्थितिवश फल

<sup>3</sup>यदातिचारगो मन्दो वक्रीभूतोङ्गिरःसुतः । तदा नन्दन्ति राजानो धनधान्याकुलः घरा ॥ ५५ ॥

जिस समय में शनि अतिचारी और शुक्र बक्री होता है तो राजा आनन्दित होते हैं और धनधान्यों से व्यास भूमि होती है ।।५५॥

शुभ पाप स्थितिवश फल

४यदा क्रूरग्रहो वक्रो शुभश्चैवातिचारगः। तदा भवति दुर्भिक्षं राज्ञां युद्धं परस्परम्॥ ५६॥

जिस समय में क्रूर ग्रह वकी और शुम ग्रह अतिचारी होता है तो दुर्मिक्ष और राजाओं में आपसी लड़ाई होती है ॥५६॥

## अन्य स्थिति से फल

ेयिस्मन्मासे पूर्णिमायां यदा वर्षति वारिदः। गोधूमघृतधान्यानां तस्मिन्मासे महर्घता।। ५७॥ जिस मास की पूर्णिमा में वर्षा होती है तो उस समय में गेहूँ, घी, धान्य के मार्बों में उछाल बाती है।।५७॥

१. मयु० चि० ८ पृ० ५३ श्लो०।

२. मयू० चि० ८ पृ० ५४ वलो०।

३. मयू० चि॰ ८ पृ० ५५ रलो।।

४. मयू० चि० ८ पृ० ५६ रलो०।

५. मयू वि ६ पृ ५७ रलो ।

#### प्रकारान्तर से

ैयदा मिलम्लुचे भौमोऽिङ्गरा राश्यन्तरे व्रजेत्। गुरुवी महतो वृष्टिरथवा लोकसक्षयः॥ ५८॥ जिस अधिक मास में मौम व शुक्र या गुरु एक राशि के अन्तर में होते हैं तो अधिक वर्षा व संसार का स्नास होता है॥ ५८॥

पुन: प्रकारान्तर से

ेकार्तिके मार्गशीर्षे च सङ्क्रान्तौ वारिवर्षणम् । तदा महर्षता पौषे सस्यवृद्धिश्च मध्यमा ॥ ५९ ॥ जव कि कार्तिक या अगहन मास में संक्रान्ति के दिन वर्षा होती है तो पौष् में महिंगी और मध्यम घान्यों की वृद्धि होती है ॥५६॥

गु० शु० श० बु० युति का फल

<sup>3</sup>ग्रशुक्रािकशिशा यदैकत्र समाश्रिताः।

घातयोगं विजानीयात्पांसुवृष्टिस्तदा भवेत्॥६०॥

जिस समय में गुरु, शुक्र, शिन, बुध एक राशि में एकत्रित होते हैं तो धूलि की वर्षा करने वाला घात योग होता है ॥६०॥

## सू० चं० भौ० स्थितिवश फल

४ सूर्याद्विधः पञ्चमसप्तमः स्यात्क्षोणीसुतो याति तथारिगेहे । दिग्दाहयोगो मुनिना प्रदिष्टो सञ्जात उल्कापतनादिकारी ॥६१॥ जिस समय में सूर्य से पाँचवें या सातवें चन्द्रमा और छठें स्थान में मौम होता है तो दिग्दाह नाम का योग होता है । तथा उल्कापतन की आशंका होती है ॥६१॥

## भूमिकंपन योग

े उपप्लवात्सप्तमगो महीजो महीसुतात्पञ्चमगो यदा बुधः। वुधाद्विधुः स्याच्च चतुष्टयस्थितः स चेह भूकम्पनयोग ईरितः ॥६२॥ यदि उपप्लव ( उत्पात ) की राशि से सातवें मौम और मङ्गल से पाँचवें बुध तथा बुध से केन्द्र में ( १ । ४ ७ । १० ) चन्द्रमा हो तो भूकम्प होता है ॥६२॥

दक्षिण दिशा में दुभिक्ष का ज्ञान
<sup>६</sup>मेषे वृषे कुलीरार्द्धे यदोत्पाता भवन्ति हि ।
दक्षिणस्यां तदा युद्धं प्रजाः क्षुद्दुःखपीडिताः ॥ ६३ ॥

१. मयू० चि० ८ पृ० ५८ रहो।।

२. मयू० चि० ८ पृ० ५६ रलो०।

३. मयू० चि० ८ पृ० ६० रलो०।

४. मयु० चि० ८ पृ० ६१ रलो०।

५. मयू० चि० ८ पृ० ६२ रलो०।

६. मयू० चि० ८ पृ० ६३ रलो०।

यदि मेष या वृष या कर्क राधि के अर्ध भाग स्थित सूर्य में उत्पात होते हैं तो दक्षिण दिशा में लड़ाई और जनता भूख से दु:खी होती है।।६३।।

प्रकारान्तर से दुभिक्ष का ज्ञान

ैमिथुनेऽर्केऽन्ननाशः स्याद्धिन्ध्ये सिंहलके भयम् । <sup>२</sup>कान्यकूट्जे महापीडा कन्यायां संस्थिते रवी ॥ ६४ ॥

यदि मिथुन के सूर्यं में उत्पात होता है तो विन्ध्य देश में अन्न का विनाश और सिंहल देश में मण होता है।

यदि कन्या राशि के सूर्य में उत्पात होता है तो कान्यकुब्ज देश में जनता नाना प्रकार के दु:खों से ब्यास होती है ।।६४॥

तुला वृश्चिक, मकर में उत्पात का फल

3तौलिन्यर्के च दुर्भिक्षं देशभङ्गोऽय पिङ्गले।
वृश्चिके च मृगे सूर्ये दुर्भिक्षं नर्मदातटे॥ ६५॥

यदि तुला राशि के सूर्य में उत्पात हो तो दुर्मिक्ष व देश मंग, वृश्चिक के सूर्य में पिंगल देश में और मकर के सूर्य में नमंदा नदों के किनारे दुर्मिक्ष होता है।।६५॥

धनु, कुम्भ में उत्पात का फल

धनुष्यर्के विनश्यन्ति देशाः कालिञ्जरादयः। मद्रदेशस्य नाशः स्यात् कुम्भेऽके सस्यपीडनम्॥ ६६॥

यदि धनु के सूर्य में उत्पात हो तो कालिञ्जरादि देशों का विनाश और कुम्म के सूर्य में मद्र देश का नाश तथा अन्न पोड़ा होती है।।६६॥

शुक्र शनि अस्त का फल

र्श्युक्रसौर्योर्द्धयोरस्तमेकराशौ यदा भवेत्। अन्तपीडा महायुद्धं देशे देशे च विग्रहाः॥ ६७॥

यदि किसी भी एक राशि में शुक्र, शनि, अस्त हों तो अन्नों का दुःख तथा देश देशान्तरों में परस्पर कलह तथा घनघोर लड़ाई होती है। | ६७।।

४, ५ ग्रहों की युति का फल

"चत्वारः पञ्चषाः खेटा बिलिनस्त्वेकराशिगाः। राज्ञां बहुभयं दद्युरिरिभिर्दुःखदा मताः॥६८॥

जब किसी एक राशि में चार या पाँच ग्रह एकत्रित होते हैं तो राजाओं को शत्रुओं से नाना प्रकार के क्लेश मागने पड़ते हैं।।६८।।

१. मयू० चि० ८ पृ० ६४ रलो०।

२. मयू वि० ८ पृ० ६५ रलो ।।

३. मयु० चि० ८ पृ० ६६ रलो०।

४. मयू० चि० २३ पृ० २७ इलो०।

५. मयू० चि॰ २३ पृ० २८ श्लो०।

# २, ३ ग्रह वकी होने का फल

ैयदा प्रतीपगौ खेटौ नृपं क्षोभयतस्तदा। प्रतीपगास्त्रयः खेटा युद्धवृष्टिभयप्रदाः॥६९॥

जिस समय में दो ग्रह वक़ी होते हैं तो राजाओं में क्षोम की वृद्धि और तीन ग्रह वक़ी होने पर अधिक लड़ाई, वर्षा और मय होता है ॥६६॥

> ४, ५ ग्रह वक्रो होने का फल <sup>२</sup>राजान्यत्वं हि कुर्वन्ति चत्वारो यदि वक्रिणः। प्रतीपगाः पञ्च खेटा भङ्गदा राज्यराष्ट्रयोः॥ ७०॥

जिस समय में चार ग्रह वक्रो होते हैं तो राज्यमङ्ग और पाँच ग्रह वक्री होने पर राज्य व राष्ट्र का विनाश होता है ।।७०।।

भूविनाश योग ज्ञान

<sup>3</sup>अर्कसौरी भौमसौरी तमस्सौरीज्यमङ्गलौ। गुरुसौरी महायोगो महीनाशाय कल्पते॥ ७१॥

जिस समय में सूर्य शिन, या मौम शिन, या राहु शिन या गुरु मौम या गुरु शिन की युति होती है तो प्राय: पृथ्वी में विनाश की अधिकता होती है ॥७१॥

## ५, ६, ७, ८ ग्रह युति का फल

४पञ्च ग्रहा घ्निन्त चतुष्पदानां ते षट् ग्रहा घ्निन्त समस्तभूपान् । सप्तग्रहा घ्निन्त समस्तदेशान् अष्टग्रहै: स्यात्खलु कूटयोगः ॥७२॥ जिस समय में पाँच ग्रह एक राशि में आते हैं तो पशुओं का विनाश तथा ६ ग्रह होने से समस्त राजाओं का व सात ग्रह होने पर समस्त देशों का नाश होता है और आठ ग्रह एक स्थान में होने से कूट योग होता है ॥७२॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरस्त्रने ग्रहाणां योगकथनं नाम सप्तमं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ७॥

इस प्रकार प्रकार ज्योतिषवेत्ता गयादत्तजी के पुत्र रामदीन द्वारा रिचत वृहहै्वज-रञ्जन नामक सङ्ग्रह ग्रन्थ का ग्रहों का योग कथन नामक सातवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ।।७।।

इति श्रीमथुरावास्तब्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं ० केशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरलीधरचतुर्वेदकृता सप्तमप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या पूर्तिमगात् ॥७॥

१. मयू० चि० २३ पृ० २६ इलो०।

२. मयू० चि० २३ पृ० ३० इलो०।

३. मयू० चि० २३ पृ० ३१ इलो०।

४. मयू० चि० २३ पृ० ३२ श्लो०।

# अथ अष्टमं ग्रहाणामुत्पातप्रकरणं पारभ्यते ।

अब आगे आठवें प्रकरण में उत्पातों का वर्णन किया गया है। उन्हें विदिध योगों से बताते हें।

मत्स्यपुराणे—

अथ प्रवक्ष्ये द्विजपुङ्गवानां ज्ञानं सुदिव्यं तरुभूमिवारिजम्। उत्पातसंज्ञान् विविधान् विकारान् जातांश्च देशे नृपराज्यभङ्गान्।।१॥

मत्स्य पुराण में कहा है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए सुन्दर दिव्य ज्ञान को जो कि वृक्ष या भूमि या जल से उत्पन्न होता है, उसे कहता हू। वे वृक्षादि जन्य उत्पातं अनेक विकारों से उत्पन्न होते हैं और जिस देश या स्थान में उत्पात उत्पन्न होते हैं वहाँ के राजा का तन्त्र नष्ट होता है तथा स्वयं पदच्युत होकर नष्ट होता है ॥१॥

विशेष—उत्पात किसे कहते हैं और ये उत्पात क्यों हुआ करते हैं इसका क्या कारण है। इस जिज्ञासा में उत्तर है कि 'प्रकृतेरन्यत्वमुत्पातः' तथा (यः प्रकृतिविष्यासः सर्वः संक्षेपतः स उत्पातः। क्षितिगगनिविव्यजातो यथोत्तरं गुरुतरो मवित' इन
वाक्यों से सिद्ध होता है कि प्रकृति का विषयास हो या यों समझिये कि प्रकृति के
बदलने पर भूमिजन्य, आकाशीय और दिव्य तीन प्रकार से उत्पात हुआ करते हैं।
इसके विषय में भी आवार्य वराह ने कहा है कि मनुष्यों में जब विनीतता नहीं होतीं
तो उससे पाप होता है। यही पाप जब प्रचुर मात्रा में होता है तो इससे उपद्रव
होता है। दिव्य, आन्तरिक्ष और भीम उत्पात उन उपद्रवों की सूचना देते हैं। आवार्य
वराह ने कहा है 'अपचारेण नराणामुपसर्गः पापसञ्चयाद भवति। संसूचयन्ति
दिव्यान्तरिक्षभौमांस्त उत्पाताः।। (वृ० सं० ४६ अ० २ श्लो०)।।१।।

तथा गर्गाचार्यं जी ने भो कहा है 'अतिलोमादसत्याद्वा नास्तिक्याद्वाप्यधर्मंतः। नरापचारान्नियतमुपसर्गः प्रवर्तते' ॥१॥

उत्पात होने में अन्य कारण यह भी है कि मनुष्यों के अविनय से अप्रसन्न देवता गण उन उत्पातों को उत्पन्न करते हैं। कहा है 'मनुजानामपचारादपरक्ता देवताः सृजन्त्येतान्' और भी गर्गाचार्यं जी का वचन 'ततोऽपचारो मर्त्यानामपरज्यन्ति देवताः। ते सृजन्त्यद्भुतान् भावान् दिव्यभूम्यन्तरिक्षजान्।।१।।

एवं विसष्ठसंहिता में भी 'अन्यत्वं प्रकृतेः यत्तदसावृत्पातसंज्ञकम् । अधर्मतस्त्व-सत्याच्च नास्तिक्यादितिलोमतः । अनाचारा नृणां नित्यमुपसर्गः प्रजायते । दिव्यान्तिरक्ष-क्षितिजविकारा घोररूपिणः' ॥१॥ दिव्य उत्पात उसे कहते हैं जो कि सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रों के विकार युत होने से होता है। उत्का, निर्धात, विकार युत वायु, सूर्य, चन्द्र का परिवेष, गन्धवं नगर, इन्द्रधनुष आदि से हुए उत्पातों का नाम आन्तरिक्ष उत्पात और चलायमान वस्तु के स्थिर एवं स्थिर के चलायमान होने का नाम मौम उत्पात होता है।।

मीम उत्पात तो बान्ति से नष्ट हो जाता है और आन्तिरक्ष कम होता है, एक दिव्य उत्पात शान्ति से भी नष्ट नहीं हो पाता है कहा है 'दिव्यं ग्रहक्षंबैकृतमुल्कानिर्घात-पवनपरिवेषाः। गन्धवंपुरपुरन्दरचापादि यदान्तिरक्षं तत्।। मौमं चरस्थिरमवं तच्छातिभिराहतं शमुपैति। नामसमुपैति मृदुतां शाम्यति नो दिव्यमित्येके'।।१।।

तथा गर्गाचार्यं जी ने भी कहा है 'स्वर्मानुकेतुनक्षत्रग्रहताराकंजेन्द्रजम् । दिवि चोत्पद्यते यच्च तिह्न्यिमिति कीर्तितम् ॥ वाय्वभ्रसन्ध्यादिग्दाहपरिवेषतमांसि च । खपुरं चेन्द्रचापं च तद्विन्द्यादन्तिरक्षजम् ॥ भूमावृत्पद्यते यच्च स्थावरं वाथ जङ्गमम् । तदैकदैशिकं भौममुत्पातं परिकीर्तितम्' ॥ १॥

अन्य मो समाससंहिता में 'दिव्यं ग्रह्मंजातं भुवि मौमं स्थिरचरोद्मवं यच्च । दिग्दाहोल्कापतनं परिवेषाद्यं वियत्प्रमवम्' ॥१॥

महर्षि पराश्चर ने भी कहा है 'भीमं शान्तिहतं नाशमुपगच्छित मार्वेवम् । नाम-संच शमं याति दिव्यमुत्पातदर्शेनम् ॥१॥

आचार्यं वराह का सिद्धान्त है कि अधिक सुवर्णं, गौ, अन्न, भूमि का दान करने से दिव्य मी उत्पात शान्त होता है। कहा है 'दिव्यमिप शान्तिमुपैति प्रभूतकनकान्न-गोमहीदानै:। इद्रायतने भूमौ गोदोहात् कोटिहोमाच्च ॥१॥

सूर्यं चन्द्रग्रहण से ७ दिन के मध्य उल्कादि पतन फल

भूकम्पनिर्घातरजोऽतिपाता आसप्तरात्राद् ग्रहणाद्रवीन्द्वोः । उल्कानिपाताः परिवेषचापाः स्युर्यत्र तद्देशनृपस्य नाशः ॥ २ ॥

जब सूर्यंग्रहण या चन्द्रग्रहण से ७ दिन के मीतर भूकम्प, निर्घात, अधिक घूलि उड़ना, उल्का पतन, परिवेष, इन्द्रधनुष आदि जहाँ दिखाई देते हैं तो उसी स्थान के स्वामी का नाश होता है ॥ ३॥

## केतु के उदय से फल

यस्यां शिखा स्याद्दिशि धूमकेतोः प्रयाति यस्यामुदितोऽय केतुः । रौद्रः स्पृशेद्भानि च यानि यानि तेषां सदेशान्नृपतीन्निहन्यात् ॥ ३ ॥

धूमकेतुं जिस दिशा में उदित होता है तथा उसकी शिखा (चोटी) जिस दिशा में रहती है और रौद्र केतु जिस २ नक्षत्र का स्पर्श करता है तो उक्त दिशाओं के राजा या यों समझिये कि स्वामी का विनाश होता है ॥३॥ विशेष—रौद्र केतु पूर्व और अग्निकोण में उदित होने वाला, तीन शिखा वाला किपिश, रूक्ष या ताम्र के समान किरण वाला और आकाश के तीन माग में गमन करने वाला होता है। कहा है 'प्राग्वैश्वानरमागें शूलाप्र: श्यावरूक्षताम्राचिः। नमस्त्रि-मागगामी रौद्र इति'॥ (वृ० सं० ११ अ० ३२ श्लो०)॥३॥

#### अन्य उत्पात लक्षण व फल

ज्येष्ठास्थितोऽर्केण कुजेन युक्तो राहुः शनिर्वाप्युदितश्च केतुः। यदा तदानीं भुवि सार्वभौमो रोगाद्रणाद्वा लभते प्रभङ्गम्॥४॥ जब कि ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्यं मौम से युक्त राहु शनि या केतु से युक्त होकर उदित होता है तो शासक जन (राजा) रोग या पुद्ध से नष्ट होते हैं ॥४॥

#### अपर उत्पात व फल

निरन्तरा सप्तिदिनानि वृष्टिर्वर्षां विनाल्पा प्रचुराथ वा स्यात्। अङ्गारमांसास्थिघृतादिवृष्टिर्वा यत्र तद्देशनृपस्य भङ्गः॥५॥ जब कि निरन्तर सात दिन तक अधिक या अल्प वृष्टि होती है। या विना वर्षा के सात दिन तक अंगार, मांस, हड्डी या घृतादि की वर्षा होती है तो जिस देश में उक्त स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ का शासक (राजा) पदच्युत होता है ॥५॥

वर्षा ऋतु में सात दिन निरन्तर पानी से उत्पात
प्रावट्काले च सप्ताहाद्वर्षणात्खलु भूपतेः।
सैन्यक्षोभो भवेन्नूनं दीर्घकालान्न संशयः॥६॥

जब कि वर्षा काल में निरन्तर सात दिन तक वर्षा होती है तो निश्चय ही राजा की सेना में अधिक क्षोम होता है ।।६।।

## वृक्षोत्पन्न उत्पात

रक्तादिवर्णेवसनैः प्रवेष्टितान् पश्यन्ति यस्मिन् विषये नरास्तरून् । शुष्काः प्ररोहन्ति पतन्ति नोरुजो वृक्षाश्च तद्देशनृपस्य विच्युतिः ॥ ७ ॥

जब कि मनुष्य वृक्षों को लाल कपड़ों के वस्त्रों से आच्छादित देखने लगता है तथा सूखे वृक्षों में अंकुर को एवं हृष्ट-पुष्ट वृक्षों को गिरते अचानक देखता है तो इस उत्पात रूपी शकुन से वहाँ के शासक की पदच्युति होती है ॥७॥

#### जलजन्य उत्पात

रुदिन्त जल्पिन्त हसिन्त वाप्यः शुष्यन्त्यशोष्याः सिललाशयाश्च । यान्ति प्रतीपं सिरितश्च कूपा नश्यिन्ति वा भङ्गभयाय राज्ञाम् ॥ ८॥ जब कि वापियां अर्थात् बावरी दीर्घिका या यों समिक्षये कि सिश्वित जल के अभाव से रोने लगें तथा लोग भी चिल्लाते रहें या हँसते रहें और पानी के श्रोत भी सूखने लगें या नदी की घारा विपरीत दिशाओं में बहने लगे या अच्छे अच्छे कुएँ अचानक नष्ट होने लगें तो उस देश के शासक का नाश हो जाता है ॥८॥

#### अन्य उत्पात का लक्षण

प्रासादकोटध्वजहम्यंतोरणाः पतन्त्यकस्माच्च विना निमित्ततः। रुदन्त्यभीक्ष्णं रजनीषु कुङ्कुरा यस्मिश्च तस्मिन्विषये नृपच्युतिः॥९॥

जब कि देवताओं के मन्दिर और राजकीय निवास स्थान या कोठे या व्वजा या धनिक लोगों के मकान विना कारण के घराशायी होने लगें और रात में निरन्तर कुत्ते रोने लगें तो शासक की पदच्युति होती है या यों समझिये कि ये उत्पात अशुम सूचक होते हैं ॥९॥

#### अन्य उत्पात का लक्षण

रूक्षः क्षपायां परिवेष इन्दोर्भानोर्यंदा सर्वंदिने दशाहान्। चतुस्त्रिखेटाः परिवेषगा वा स्युर्यत्र तहेशनृपस्य भङ्गः॥१०॥ जब कि रात्रि में चन्द्रमा का नीरस परिवेष लक्षित होता है या समस्त दिन सूर्यं का परिवेष हो या तीन चार ग्रह परिवेशगत हों तो दस दिन में उस देश के राजा का या यों समझिये शासक का नाश होता है॥१०॥

# पशु मनुष्य नक्षत्र जन्य उत्पात

गर्भो विचित्रो महिषीतुरङ्गीतारागवं [णं ?] द्वित्रिसमुद्भवो वा । चतुस्त्रिशीर्षोङ्घ्रभुजैर्नृजन्म यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य भङ्गः ॥ ११ ॥

जब कि मैंस व घोड़ी गर्म से विचित्र वस्तु पैदा करने लगें या नक्षत्र समुदाय संकुचित दीखने लगे, तीन चार सिर, पैर और हाथवालों का जन्म होने लगे तो जिस नगर में ऐसा होता है तो वहाँ के शासक का नाश होता है ॥११॥

#### अन्य उत्पात का ज्ञान

पृथ्वीविदारश्च विनाम्बुपातात्स्रावो जलस्याम्बुविहीनदेशात्। सरित्तडागादिषु रक्ततायं राज्ञः प्रभङ्गाय भवेत्समार्धात् ॥ १२॥ जब विना वर्षा के भूमि फटने लगे और जल रहित देशों से जल स्रोत जैसा बहने लगें, नदी, तालाब के पानी रुधिरमय होने लगे तो ६ महीना के मीतर वहाँ के राजा या शासक का नाश होता है ॥१२॥

#### अन्य उत्पात का लक्षण

ग्रस्तं विधुँ वाप्युदयस्थमकै लग्नस्थमिन्दुं परिवेषगं वा । उल्का निहन्याद्विषये च यस्मिस्तस्य क्षितीशो मरणं प्रपश्येत् ॥ १३ ॥ जिस समय में ग्रसित चन्द्रमा अथवा उदयस्य सूर्यं या लग्नस्य चन्द्र अर्थात् उदित चन्द्रमा परिवेष से घिरा हुआ हो तथा किसी विचार के समय उल्का का पतन होता है तो उस देश के राजा (शासक) का विनाश होता है।।१३।।

#### अपर उत्पात का लक्षण

प्रबन्धकाकासितकीलकाद्या ये केतवस्ते रिवमण्डलस्थाः।
सूर्यग्रहे वास्तमयोदये स्युर्यसमन्पुरे तस्य नृपस्य भङ्गः॥१४॥
जब कि प्रबन्ध, कौवा, असित कीलकादि केतु सूर्यग्रहण के समय या सूर्योदय या
अस्त के समय रिवमण्डल में होते हैं तो जिस नगर में ऐसी स्थिति हो जाती है तो
उस नगर के स्वामी का अनिष्ट होता है ॥१४॥

#### अन्य उत्पात लक्षण

विना वारिप्रवाहाद्वे वर्धन्ते सलिलाशयाः। यत्र तत्र नृपभ्रंशः सस्यवृद्धेरथ क्षयात्॥१५॥

जब कि बिना जल प्रवाह के अर्थात् बिना वर्षों से तालाबों में पानी बढ़ जाता है या जिस देश नगर में ऐसा होता है तो वहाँ के राजा का यों समिक्षये वहाँ के शासक का तन्त्र फेल हो जाता है और अन्नों का स्नास होता है ॥१४॥

# सूर्यं सम्बन्धी उत्पात लक्षण व फल

सन्ध्याद्वयेऽर्कः परिवेषकारी रक्तैश्च मेघैः स्थगितो रणाय। खण्डोऽतिकृष्णस्तपनोऽतिकक्षो यस्मिन् पुरे तस्य पुरस्य हानिः ॥ १६॥ जब कि दोनों सन्ध्याओं में लाल बादलों से सूर्यं परिवेषकारी या अधिक काला खण्डित या शुक्क होता है तो वहाँ लड़ाई समाप्त हो जाती है और उस नगर का नाश होता है ॥१६॥

## छाया सम्बन्धी उत्पात लक्षण व फल

सुनिर्मंलेऽर्के घनरेणुहीने छाया प्रतीपाथ न हर्यते वा।
यिस्मरच देशे सुमहद्भयं च तिस्मिन्समायात्यिचरादिरिभ्यः ॥ १७॥
जब कि अधिक घूलि से रिहत सुन्दर निर्मंल सूर्य की छाया विपरीत दिशा में
दिखाई देती है या निर्मंल सूर्य होने पर छाया किसी की भी दिखाई न पड़े तो उस
देश में शीघ्र ही शत्रु से भय प्राप्त होता है ॥१७॥

तथा बृ० सं में भी 'यद्यमलेऽकें छाया न हश्यते प्रतीपा वा । देशस्य तदा सुमह-द्मयमायातं विनिदेंश्यम्' ॥१७॥

# देव चेष्टा से उत्पात व फल

भङ्गः पातो जल्पनं रोदनं वा नृत्यं हास्यं देवतानां च यत्र । धूमज्वालास्वेदभस्मप्रमोक्षो दुभिक्षार्तिर्भूपभङ्गोऽथ तत्र ॥ १८॥ जब कि देव मूर्तियाँ अचानक गिरने लगती हैं या टूटने लगती हैं, रोती हैं या चिल्लाने लगती हैं या नृत्य करने लगती हैं या हुँसने लगती हैं या घुआँ की लो निकलने लगती या पसीना या मस्म निकलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ राजा का विनाश और दुमिक्ष होने से उस स्थान के लोग दुःखी होते हैं।।१८।।

#### अन्य उत्पात लक्षण व फल

नरा विहङ्गाः पशवः प्रदोप्ता नदन्ति युद्धचन्ति विना निमित्तात् । व्रजन्ति वा मैथुनमन्यजातां यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य भङ्गः ॥ १९॥ जब कि जिस देश में प्रदीप्त मनुष्य, पक्षी, पश्च, अकारण आनन्दित होते हैं या लडाई लड़ते हैं या अन्य जाति से मैथुन करते हैं तो वहां के राजा (शासक) का विनाश होता है ॥१९॥

#### अन्य उत्पात लक्षण व फल

आरण्यसत्त्वः प्रविशेदभीतो दिवा च यस्मिन्नगरे विशेषात्। सूर्योदये वास्तमये श्रृगालाः प्राच्यां प्रतोच्यां नृपतेर्भयाय।। २०॥ जब कि कोई वन जीव निर्मय होकर नगर में प्रवेश करता है, विशेषकर सूर्योदय या सूर्यास्त समय में श्यार जिस नगर में पूर्व या पश्चिम से आता है तो राजा को भयभीत बना देता है।।२०॥

## वायु जन्य उत्पात लक्षण व फल

अतिप्रचण्डः पवनः सशर्करो निरन्तरं सप्तदशाष्ट्रवासरान्। नैऋंत्यजो दक्षिणपिश्चमोद्भवो यस्मिन्पुरे तत्र रिपोर्भयं भवेत्।। २१॥ जब कि निरन्तर सात या आठ या दस दिन तक मृत्कोणों के साथ नैऋत्यकोण या अत्यन्त पश्चिम की प्रखर हवा चलती है तो उस स्थान पर शत्रु से मय उत्पन्न होता है ॥२१॥

# पशु चेष्टा जन्य उत्पात लक्षण व फल

गावस्तुरङ्गा द्विरदा क्षपायां क्रन्दिन्त हर्षेन्ति नदिन्त दीनम् । सन्त्यक्तधाराश्रुविलोचनाश्च यस्य क्षितीशस्य च तस्य भङ्गः ॥ २२ ॥ जब कि रात के समय में गाय, घोड़े और हाथी अकारण चिल्लाने लगते हैं या हर्षित होते हैं या अानन्दित होते हैं या नेत्रों से आँसू बहाते हैं तो उस राजा को नष्ट कर देते हैं ॥२२॥

#### अन्य उत्पात लक्षण व फल

प्रासादयानालयपादपाद्या विह्न विना यत्र परिज्वलन्ति । धूमोऽथ वा स्यादनलैविनैव यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य भङ्गः ॥ २३ ॥ जब कि जिस नगर में राज महल, सवारी घर और वृक्षादि बिना अग्नि के जलने लगें या बिना अग्नि के घुआँ निकलता है तो उस नगर के राजा का नाश होता है।।२३।।

तथा बृ० सं० में कहा है 'प्रासादमवनतोरणकेत्वादिष्वनलेन दग्धेषु । तिहता षण्मासात् परचक्रस्यागमो नियमात्' 'घूमोऽनिग्नसमुत्थो रजस्तमश्चाह्निजं महामयदम्' ॥ (४६ अ० २० क्लो०) ॥२३॥

तथा वसिष्ठसंहिता में मी 'संघुक्षतोऽपि नृपतेः पीडाजनपदस्य च । यस्मिन् पुरे जनपदे घूमोऽनग्नो महप्रजः' ॥२३॥

#### वाद्यजन्य उत्पात व फल

अनाहतास्तूर्यमृदङ्गभेरीशब्दा भवेयुर्नृपतेश्च यस्य । भेर्यादिशब्दा गिरिकुञ्जवाप्यां यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य भङ्गः ॥ २४ ॥ जब कि विना बजाये जिस नगर में तुरई, भेरो और मृदङ्गादि के शब्द पर्वत छता व जलाशयों में होते हैं तो उस स्थान के स्वामो का विनाश होता है ॥२४॥

#### नक्षत्रजन्य उत्पात लक्षण व फल

तारागणो यत्र विभाति वासरे सुनिर्मले खेन विभाति वा निशि।
सविस्फुलिङ्गस्त्वथ धूमसंयुतो यस्मिन् पुरे तस्य नृपस्य भङ्गः॥२५॥
जबिक जिस नगर में दिन में ताराओं का दर्शन और रात्रि में अदर्शन हो तथा
विस्फुलिङ्ग से या धुआँ से युक्त तारा मण्डल होता है तो वहाँ के राजा का नाश
होता है ॥२५॥

## इन्द्रधनुष उत्पात लक्षण व फल

माहेन्द्रचापो जलदैविना दिवा रात्रौ समेघोपि महेन्द्रदिग्भवः। स राज्यपीडां कुरुते विशेषतो जलेतरो भाति जगत्यवृष्टिकृत्॥ २६॥ जब कि जिस राज्य में मेघों के बिना दिन में इन्द्रधनुष दिखाई देया रात्रि में मेघों के साथ पूर्व दिशा में दिखाई पड़े तो उस राज्य में या स्थान पर वर्षा का अमाव होता है॥ २६॥

तथा बृ० सं० में कहा है 'व्यभ्रे नमसीन्द्रधनुर्दिवा यदा दृश्यतेऽयवा रात्रौ । प्राच्या-मपरास्यां वा तदा मवेत्क्षुद्मयं सुमहत्' ॥ (४६ अ० ४५ ब्लो०) ॥२६॥

# वृष्टिजन्य उत्पात लक्षण व फल

वृष्टिस्तडिद्वारिदगर्जंनस्वना विना पयोदैः प्रभवन्ति यत्र वा। चलाः स्थिराः स्युः प्रचलं च निश्चला यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य विच्युतिः ॥२७॥ जब कि मेघों के अमाव में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जिस स्थान पर वर्षा होती है तथा चल वस्तु स्थिर होने लगें और स्थिर पदार्थों में गति उत्पन्न हो तो वहाँ का शासक (राजा) पद से हट जाता है ।।२७।।

#### जलजन्य उत्पात लक्षण व फल

सदा निर्भरजलाद्रेः स्थिरता देवतालपाषाणः।
प्रतिमादेरानयनं वा राज्ञो राज्यभङ्गाय स्यात ॥ २८॥
जब किसी सर्वेदा झरने के जल में जो कि पर्वेत से बहता है उसमें स्थिरता और
मन्दिरों से पाषाण की प्रतिमा गतिशील जिसके राज्य में होती है उसका राज्य मङ्ग होता है ॥२८॥

#### अन्य उत्पात लक्षण व फल

अट्टालकोटध्वजतोरणाद्यमुदेति गान्धर्वपुरं हि रक्तम्।
प्रधूमितायां दिशि यस्य राज्ये तस्य प्रविद्यात्क्षित्तिपस्य भङ्गः॥ २९॥
जव कि जिसके राज्य में प्रधूमित दिशा में आकाश में अट्टालिका, परकोटा,
ध्वजा तोरण या लाल गन्धर्वं नगर का उदय होता है तो वहाँ के शासक (राजा)
का नाश होता है ॥२६॥

#### अन्य उत्पात लक्षण व फल

काष्ट्रदाहः पीतवर्णोऽग्निवर्णः स्पष्टां छायां व्यञ्जयेत्सूर्यंवद्यः। पक्षान्मासाद्वा स भूपं निहन्याद्दुभिक्षाति मानवानां च कुर्यात्॥ ३०॥ जब कि काठ जलाने पर उसकी आँच का रङ्ग पीला हो तथा उस अग्नि से सूर्यं की तरह स्पष्ट छाया प्रतीत होती है तो उस देश के राजा का मरण एक पक्ष या एक मास के मीतर होता है। तथा जनता अन्न की कमी के कारण दुःख मोगती है।।३०॥

# समस्त जगत नाशक उत्पात लक्षण

रोहिणीशकटे केर्तुभिन्द्यात्सौरोऽथ वा कुजः। यदा तदा जगत्सर्वं संक्षयं यात्यसंशयः॥ ३१॥ जबकि रोहिणी शकट को केतु और शनिया मंगल केतु भेदन करता है तो अवस्य ही समस्त संसार नष्ट हो जाता है ॥३१॥

### अन्य उत्पात लक्षण व फल

पूर्वे द्वितीये प्रहरे दिवानिशं पृथ्वीप्रकम्पः पवनाग्निमण्डले ।
दुर्भिक्षचौरानलभूमिविग्रहामयैः प्रजां हन्ति नरेन्द्रभङ्गदः ॥ ३२॥
जब कि दिन या रात्रि के पहले या दूसरे प्रहर में हवा या अग्नि के मण्डल
में भूमि में कम्पन होता है तो अकाल, चोर, अग्नि और भूमि में लड़ाई मय
रोग के कारण प्रजा और शासक का मान मदन होता है ॥३२॥

## तृतीय चतुर्थं प्रहर में उत्पात का फल

तुर्ये तृतीये प्रहरे दिवानिशं भूमिप्रकम्पो वरुणेन्द्रमण्डले । सस्यार्धवृद्धिः प्रचुराम्बुवृष्टिदो हन्यान्नुपान्कण्ठमुखामयज्वरैः ॥ ३३॥

जब कि रात या दिन के तीसरे या चौथे प्रहर में वरुण या इन्द्र मण्डल में भूमि में चंचलता आती है तो अन्नों की वृद्धि और अधिक वर्षा होती है। तथा राजाओं का कण्ठ, मुख व ज्वर रोगों से विनाश होता है।।३३।।

## ग्रहणजन्य उत्पात व फल

सौम्यां दिशि श्रावणकार्तिकाश्विने भानोहिमांशोर्ग्रहणं यदा भवेत्। पादांशमर्द्धं च सुरेज्यवीक्षितं तदा भवेत्क्षेमसुवृष्टिवृद्धिभाक्।।३४॥ जब कि श्रावण या कार्तिक या आश्विन में चतुर्याश अयवा आधा सूर्यं चन्द्रमा का ग्रहण गुरु से दृष्ट होता है तो उत्तर दिशाओं में सुख, आनन्द, सुन्दर वृष्टि और स्थान की वृद्धि होती है।।३४॥

#### प्रकारान्तर से

याम्यां च सर्वं ग्रहणं रवीन्द्रोर्गस्तोदयास्ती च यदा भवेताम् । कुजार्कं जाभ्यां च निरीक्षिती स्तस्तदा जगत्क्षुद्भयकष्टमेति ॥ ३५॥ जब कि सूर्यया चन्द्रमा का सर्वं ग्रहण हो तथा ग्रसित का उदय या अस्त तथा भीम शनि से दृष्ट हो तो दक्षिण की जनता भूख से कष्ट पाती है ॥३५॥

## आकाशीय उत्पात लक्षण व फल

प्रासादकोटध्वजतोरणान्वितं स्कन्देति गन्धर्वपुरं सितप्रभम् । प्रशान्तिद्विस्तमयोदये रवेस्तद्भूपतेर्वृद्धिजयार्थसौख्यदम् ।। ३६ ।। जब कि जिस के राज्य में प्रशान्त दिशा में सूर्यास्त या उदय के समय आकाश में महल, परकोटा, व्वजा तोरण से युक्त सफेद स्कन्द गन्धर्व नगर का अवलोकन हो तो उस राज्य की वृद्धि, विजय, धन और सुख होता है ।।३६।।

## परिवेष से उत्पात लक्षण व फल

स्निग्धः समग्रः परिवेष इन्दोर्भानोर्यंदा माक्षिकशाम्भकान्तिः। अखण्डितो रौप्यनिभोऽथ वा स्यात्प्रावृष्यलं क्षेमसुभिक्षवृष्ट्ये॥३७॥ जब कि जिस देश में सूर्यं या चन्द्रमा चीकने समस्त परिवेष अर्थात् घेरे में आते हैं। अथवा चाँदी के समान अखण्ड घेरे में आते हैं सहत तुल्य रंग के आते हैं तो वर्षा काल में अच्छी वर्षा होती है और समस्त सुख साधन प्राप्त होते हैं॥३७॥

## अन्य उत्पात लक्षण व फल

सूर्योदये वास्तमये दिने वा तमोनिभो भूरिरजो निपातः।
पक्षाद्शद्वादशवासराद्वा यस्मिन्पुरे तस्य नृपस्य भङ्गः॥ ३८॥

जब कि जिसके राज्य में सूर्योदय समय में या अस्त समय में या दिन में अन्ध-कार के सहश अत्यन्त घूलि उड़ती है तो वहाँ के राजा का पन्द्रह या दस या बारह दिन में मान नष्ट होता है ॥३८॥

#### उल्कापात से अनिष्ट ज्ञान

उल्कानिपाता बहवः क्षपायां रूक्षाश्च रक्ता चितपन्नगाभाः।
एकाथ वोग्रा नियतेर्दिवोल्का यस्मिन्नपुरे तस्य नृपस्य भङ्गः॥ ३९॥
जब कि जिस देश में रात्रि में रूखी, लाल, चितकबरे सर्पं की कान्ति के समान
चमकदार अनेक उल्काओं का पतन होता है या दिन में एक उग्र उल्का का सम्पात
हो तो वहाँ के राजा का अभिमान चूर-चूर हो जाता है॥३६॥

#### प्रकारान्तर से

दिवाथ रात्री तरणेः पुरस्तान्निर्घातपातः समहीप्रकम्पः। उल्कान्वितो वा स्वयमेव वा स्याद्यस्मिन् पुरे तस्य नृपस्य भङ्गः।। ४०॥ जब कि जिस स्थान में दिन या रात्रि में सूर्योदय के पूर्व मृमि हिल्लने के साथ निर्घात का पतन हो या स्वयं ही उल्का का पात हो तो वहाँ के राजा का सम्मान नष्ट होता है ॥४०॥

# पुनः प्रकारान्तर से

महीप्रकम्पाश्चः पुनस्तृतोये तुर्येऽथ वा सप्तमवासरे वा।
पक्षेऽय मासे भवित द्वितीयः पृथ्वीप्रकम्पो मरणाय राज्ञाम्॥ ४१॥
जव कि जिस स्थान में पृथ्वी हिलने के बाद पुनः दूसरा प्रस्वलन तीसरे या चौथे
या सातवें या पन्द्रहवें दिन या मास में होता है तो उस स्थान के स्वामी का विनाश्च
होता है॥४॥

## दो ग्रहणों से उत्पात लक्षण व फल

सहस्ररुमेर्ग्रहणात् सुधांशोः पक्षावसाने ग्रहणं यदा स्यात्। तदा नरेन्द्राः स्वबलप्रकोपैर्यान्ति क्षयं सौख्यमुपैति लोकः॥४२॥ जब कि सूर्यं ग्रहण के १५ दिन बाद चन्द्रमा का ग्रहण होता है तो राजा समुदाय अपने पुरुषायं के क्रोध से नष्ट होते हैं और जनता सुखी होती है ॥४२॥

#### अन्य उत्पात लक्षण व फल

तुषाररश्मेर्ग्रहणाच्च भानोः पक्षावसाने ग्रहणं यदा स्यात्। तदा नरेन्द्राः स्वबलप्रकोपैर्यान्ति क्षयं कष्टमुपैति लोकः॥ ४३॥ जब कि चन्द्रमा के ग्रहण के पन्द्रह दिन बाद सूर्यं का ग्रहण होता है तो राजा लोग अपने बल के क्रोध से ह्रास की प्राप्ति करते हैं और संसारी लोक कष्ट से दुःख मोगते हैं ॥४३॥

## पुनः ग्रहण से उत्पात लक्षण व फल

तुषाररश्मेर्ग्रहणाच्च भानोः पक्षावसाने ग्रहणं यदा स्यात्। तदा क्षितीशाः स्वचमूप्रकोपैर्यान्ति क्षयं कष्टमुपैति लोकः॥४४॥ जब कि चन्द्रमा के ग्रहण के अनन्तर १५ वें दिन सूर्यं का ग्रहण होता है तो राजा लोग अपनी सेना के क्रोध से नष्ट होते हैं और जनता कष्ट भी भोगती है॥४४॥

## पुनः ग्रहण से उत्पात लक्षण व फल

आसप्तरात्राद्ग्रहणाद्रवीन्द्रोः स्यात्खेटयुद्धात्परिवेषचापात् । दिग्दाहकम्पात्कवृदष्टियुद्धरोगाःप्रशान्तिश्च जलप्रपातात् ॥ ४४ ॥ जब कि सूर्यं या चन्द्रमा के ग्रहण के सात दिन बाद ग्रह युद्ध, परिवेष, दिग्दाह, भूस्खलन हो तो कुत्सित वर्षा, लड़ाई और रोग होते हैं तथा सुन्दर वर्षा होने से शान्ति प्राप्त होती है ॥ ४४ ॥

#### अन्य उत्पात लक्षण व शख

रात्रौ धनुर्दिने उल्का तारा चैव दिने तथा।
रात्रौ तु धूमकेतुश्च भूकम्पश्च तथैव हि॥४६॥
एतानि दुष्टचिह्नानि देशक्षयकराणि च॥४७॥

जब कि रात्रि में इन्द्रधनुष, दिन में उल्कापात तथा तारा का दर्शन और रात में घूमकेतु या भूकम्प हो तो इन दुष्ट चिन्हों से देश का विनाश होता है।। ४६-४७।।

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने ग्रहाणां उत्पातकथनं नाम अष्टमं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ८॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषवेत्ता गयादत्त जी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा रचित वृहर्दैवज्ञरञ्जन संग्रहात्मक ग्रन्थ का ग्रहों के उत्पात कहने वाला आठवाँ प्रकरण समास हुआ ।।८।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधरचतुर्वेदकृता अष्टमप्रकरणस्य श्रोधरी हिन्दी व्याख्या पूर्तिमगात् ॥ ८ ॥

# अथ नवमं परिवेषादिप्रकरणं प्रारभ्यते ।

अब आगे नवें परिवेष प्रकरण में परिवेष का स्वरूप, उनके वर्ण, स्वामी, कुबेर फूट परिवेष, ऋतु के वश परिवेष का लक्षण, अशुम परिवेष फल, उसके वर्ण वश शुमा-शुम ज्ञान, परिवेष से वृष्टि का ज्ञान, परिवेष गत ग्रहों का फल, तिथि क्रम से परि-वेषादि के फल को वराह मिहिरोक्त वचन वल से बताते हैं।

°वाराहीये—

#### परिवेष का स्वरूप

सम्मूच्छिता रवीन्द्वोः किरणाः पवनेन मण्डलीभूताः । नानावर्णाकृतयस्तन्वभ्रे व्योम्नि परिवेषाः ॥ १ ॥

आचार्यं वराहिमिहिर का कथन है जब कि वायु के द्वारा मण्डलीभूत सूर्यं तथा चन्द्रमा के किरण के अनुरूप मेघ वाले आकाश में प्रतिबिम्बित होकर अनेक वर्णं के दिखाई देते हैं उसी का नाम परिवेष होता है ॥ १ ॥

#### समय के आघार पर परिवेव का फल

रिवशिशापिरविषे पूर्वयामे च पीडा रिवशिशापिरविषे मध्ययामे च वृष्टिः। रिवशिशापिरविषे धान्यनाशस्तृतीये रिवशिशापिरविषे राज्यभङ्गश्चतुर्थे॥२॥ जब कि सूर्यं चन्द्रमा का परिवेष पहले प्रहर में होता है तो पीड़ा, दूसरे में वर्षा, तीसरे में अन्नों का नाश और चौथे प्रहर में होता है तो राज्य मंग होता है॥२॥

### परिवेषों के रंग और उनके स्वामी

ते <sup>२</sup>रक्तनीलपाण्डुरकापोताभ्राभशवलहरिशुक्लाः । इन्द्रयमवरुणनिर्ऋतिश्वसनेशपितामहाग्निकृताः ॥ ३॥

ये परिवेष इन्द्र, यम, वरुण, निर्ऋति, वायु, शिव, ब्रह्मा और अग्निकृत ब्रम से रक्त, नील, थोड़ा सा क्वेत, क्वूतरी रंग, मेघ वर्ण, कृष्णक्वेत, हरे और सफेद रंग के होते हैं। या यों समझिये कि इन्द्रकृत लाल, यमकृत नीला, वरुण कृत थोड़ा सफेद, निर्ऋति कृत क्वूतरी रंग, वायु कृत मेघ वर्ण, शिव कृत शबल, ब्रह्मा कृत हरा और अग्नि कृत सफेद रंग का होता है।। ३।।

कुवेर कृत परिवेष का रंग

<sup>3</sup>धनदः करोति मेचकमन्योन्यगुणाश्रयेण चाप्यन्ये । प्रविलीयते मुहुर्मुंहुरल्पफलः सोऽपि वायुक्रतः ॥ ४ ॥

१. वृ० सं० ३४ अ० १ रलो०।

२. बृ० सं० ३४ अ० २ रलो०।

३. बृ० सं० ३४ अ० ३ रलो०।

कुवेर कृत मयूर कण्ठ सहश नील रंग का परिवेष होता है। अन्य इन्द्रादि कृती परिवेष मिले हुए रंग के होते हैं। जो परिवेष बार बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है वह वायु जन्य होने से अल्प फल प्रदान करता है।। ४।।

तथा काश्यप ऋषि ने भी कहा है 'सितपीतेन्द्रनीलामा रक्तकापीतवभ्रवः । श्ववला बह्विणश्चि विज्ञेयास्ते शुभप्रदाः ।। ऐन्द्रयामाप्यनैर्ऋत्यवारुणाः सौम्यविह्नजाः । दृश्यादृश्येन भावेन वायव्यः सोऽपि कष्टदः' ।। ४ ।।

## ऋतुओं के आधार पर परिवेष का फल

ैचार्षाशिखिरजततैलक्षीरजलाभः स्वकालसम्भूतः। अविकलवृत्तः स्निग्धः परिवेषः शिवसुभिक्षकरः॥ ५॥

जबिक नीलक्षण, मोर, चांदी, तेल, दूध और जल के सामान शोमा वाला परिवेष यदि क्रम से अपने समय में उत्पन्न होता है। अर्थात् यदि शिशर ऋतु में नीलकण्ठ की कान्तिवाला, वसन्त में मोरकी तरह, गर्मी में चांदी की तरह, वर्षा में तेल, शरद में दूध और हैमन्त ऋतु में जल तुल्य कान्ति वाला होकर अखण्ड मण्डलाकार व निर्मल हो तो लोगों का शुम तथा सुमिक्ष होता है।। १।।

काश्यप ऋषि ने कहा है 'शिशिरे चाषवर्गंश्च वसन्ते शिखिसन्निमः। ग्रोष्मे रजतसंकाशः प्रावृट्तैलसमुद्भवः। गोक्षोरसदृशः शस्तः परिवेषः शरत्स्मृतः। हेमन्ते जलसङ्काशः स्वकाले शुभदः स्मृतः'॥५॥

# अशुभ परिवेष का लक्षण

ेसकलगगनानुचारी नैकाभः क्षतजसन्निभो रूक्षः। असकलशकटशरासनश्चङ्गाटकवत् स्थितः पापः॥६॥

जब कि समस्त आकाश मण्डल में बिहार करने वाला अनेक रंग का, लाल, रूखा, अखण्डित तथा गाड़ी या धनुष या त्रिभुज की तरह आकृति वाला परिवेष होता है तो दूषित फलदायक कहा है ॥६॥

## परिवेष के रंग से शुभाशुभ फल

<sup>3</sup>शिखिगलसमेऽतिवर्षं बहुवर्णं नृपवधो भयं धूम्रे । हरिचापनिभे युद्धान्यशोककुसुमप्रभे चापि ॥ ७ ॥

जब कि मोर के कण्ठ के समान नीले रंग का परिवेष होता है तो अधिक वर्षा, अनेक रंगों का होने से राजा का नाश, धूम्र वर्ण होने से मय, इन्द्रधनुष के तुल्य और अशोक पुष्प के समान कान्तिवाला परिवेष हो तो परस्पर में युद्ध होने की सूचना देता है।।।।।

१. वृ० सं० ३४ अ० ४ रलो०।

२. वृ० सं० ३४ अ० ५ रलो०।

३. बृ० सं० ३४ अ० ६ रलो०।

#### परिवेष से वर्षा का ज्ञान

ैवर्णेनैकेन यदा वहुलःस्निग्धः क्षुराभ्रकाकीर्णः। स्वर्तौ सद्यो वर्षं करोति पीतश्च दोप्तार्कः॥८॥

जब कि एक रंग का, अधिक, निर्मेल, उस्तरा के तुल्य मेघों से व्यास, अपनी ऋतु में परिवेष दृष्टिगोचर होता है तो शोध्र वर्षा होती है।

यदि पीले रंग का परिवेष हो और उस समय सूर्य की किरणें तीखीं हों तो मी जल्दी वर्षा होती है ॥ ¤॥

#### भयप्रद परिवेष का लक्षण

<sup>२</sup>दीप्तमृगविहङ्गरुतः कलुषः संध्यात्रयोत्थितोऽतिमहान् । भयकृत्तडिदुल्काद्यैहंतो नृपं हन्ति शस्त्रेण॥९॥

जब सूर्यं की ओर मुख करके हिरण व पक्षी समुदाय के शब्द युत, रूखा, तीनों सन्ध्याओं म उत्पन्न अत्यन्त विशाल परिवेष दृष्टिगोचर होता है तो संसार में मय व्यास होता है। ऐसा समझना चाहिये।।६।।

तथा गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'उदयास्तमयोर्मं म्याचन्द्रमसोद्वंयो:। परिवेषः प्रदस्येत तद्राष्ट्रमवसीदति'।।६।।

## नृपविनाश परिवेष लक्षण

<sup>3</sup>प्रतिदिनमकैहिमांशोरहर्निशं रक्तयोर्नरेन्द्रवधः । परिविष्टयोरभीक्षणं लग्नास्तमयस्थयोस्तद्वत् ॥ १० ॥

जब कि प्रतिदिन सूर्य का और रात में चन्द्रमा का लाल रंग का परिवेष दिखाईदेता है या उदय व अस्त के समय प्रतिदिन परिवेष दिखाई देता है तो राजा का नाश होता है ॥१०॥

तथा गर्गाचार्यं जो ने कहा है 'दिवा सूर्ये परीवेषो रात्री चन्द्रे यदा मवेत्। एकस्मिश्चिदहोरात्रे तदा नश्यित पाधिवः। एतेन विधिना नित्यं सप्ताहं परिविष्यते। सर्वेभूतविनाशः स्यात्तिस्मन्नुत्पातदशंने'।।१०।।

एवं समाससंहिता में भी 'श्टञ्काटकचापिवकारसिन्तमः परुषमूर्तिरितबहुलः। सकलगगनानुचारी बहुवर्णश्चावलम्बी च। द्वित्रिगुणः खण्डो वा सन्ध्यात्रयमुरियतो ग्रहच्छादी। परिवेषः पापफलो ग्रहरोधी हन्ति तद्मक्तोः। स्निग्धो मधुघृतिशिखचाप-पत्रनीलोत्पलाब्जरजतिमः। क्षेमसुभिक्षाय मवेत् परिवेषोऽर्कस्य शशिनो वा ॥१०॥

१. वृ० सं० ३४ अ० ७ रलो०।

२. बृ॰ सं॰ ३४ अ० ८ रलो०।

३. वृ० सं० ३४ अ० ९ इलो०।

#### परिवेष से सेनापति आदि को भय

भेतनापतेर्भयकरो द्विमण्डलो नातिशस्त्रकोपकरः। त्रिप्रभृति शस्त्रकोपं युवराजभयं नगररोधम्॥ ११॥

जब कि आकाश में दो मण्डल वाला परिवेष दृष्टिगोचर होता है तो सेना नायक भय से युक्त, किन्तु ज्यादे शस्त्र भय करने वाला नहीं होता है।

यदि तीन, चार, पाँच मण्डलों से युक्त परिवेष होता है तो शस्त्र कोप, युवराज को मय और शत्रुओं से नगर को अवस्द्र करने वाला होता है ॥११॥

तथा गर्गाचार्यं जो ने कहा है 'द्विमण्डलपरीवेषः सेनापितमयङ्करः । युद्धे सुदाहणं कुर्याद् दृश्यते मण्डलैस्त्रिमः' ।।११॥

### परिवेष से वर्षा का योग

<sup>२</sup>वृष्टिस्त्र्यहेण मासे न विग्रहो वा ग्रहेन्दुभनिरोधे । होराजन्माधिपयोर्जन्मर्क्षे चाशुभो राज्ञः । १२ ॥

जब कि आकाश में ताराग्रहों में कोई एक ग्रह, चन्द्रमा और कोई एक नक्षत्र ये चीनों परिवेष में आ जाते हैं तो तीन दिन में वर्षा और लड़ाई होती है।

अथवा जिस राजा का जन्मलग्नेश, जन्मराशीश या जन्मनक्षक्ष ये तीनों एक परिवेष में हो जाते हैं तो राजा के लिये अशुम फल होता है ।।१२॥

तथा गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'त्रीणि यत्रावरुष्येरन्नक्षत्रं चन्द्रमा ग्रहः। त्र्यहेण वर्षतीन्द्रश्च मासाद्वा जायते मयम्' ॥१२॥

### परिवेष स्थित शनि का फल

<sup>3</sup>परिवेषमण्डलगतो रिवतनयः क्षुद्रधान्यनाशकरः। जनयति च वातवृष्टि स्थावरकृषिकृत्रिहन्ता च॥१३॥ ·

जब कि परिवेष में शनि स्थित होता है तो छोटे अन्नों (कौनी आदि) का नाश वायुयुत वृष्टि, स्थावर (वृक्ष आदि) की हानि और किसानों का नाश होता है ॥१३॥

# परिवेष स्थित मंगल गुरु का फल

४भौमे कुमारबल्जिपतिसैन्यानां विद्रवोऽग्निशस्त्रभयम् । जीवे परिवेषगते पुरोहितामात्यनृपपीडा ॥ १४ ॥

जब कि परिवेष में मंगल आ जाता है तो कुमार, सेना का स्वामी और सेनाओं को व्याकुल, अग्नि से मय तथा शस्त्र मय करता है।

१. वृ० सं० ३४ अ० १० रलो०।

२. बृ० सं० ३४ अ० ११ रलो०।

३. बृ॰ सं॰ ३४ अ० १२ रलो०।

४. बृ० सं० ३४ अ० १३ रलो०।

जब कि परिवेष में गुरु होता है तो पुरोहित, सचिव और राजाओं को पीड़ा प्राप्त होती हैं।।१४॥

> परिवेष स्थित बुध व शुक्र का फल भैमन्त्रिस्थावरलेखकपरिवृद्धिश्चन्द्रजे सुवृष्टिश्च । शुक्रे यायिक्षत्रियराज्ञोपीडाप्रियं चान्नम् ॥ १५ ॥

जब कि परिवेष में बुध आ जाता है तो सचिव, वृक्षादि और लेखकों की वृद्धि तथा सुन्दर वर्षा होती है।

यदि परिवेष में शुक्र होता है तो गमन करने वाले क्षत्रियों तथा रानियों को पीड़ा और दुर्मिक्ष होता है ॥१५॥

> परिवेष स्थित राहु व केतु का फल <sup>२</sup>क्षुदनलमृत्युनराधिपशस्त्रेभ्यो जायते भयं केतौ । परिविष्टे गर्भभयं राहौ व्याधिनृपभयं च ॥१६॥

जब कि परिवेष में केतु दृष्टिगोचर होता है तो दुमिक्ष, अग्नि, मरण, राजा और शस्त्र का मय होता है।

यदि परिवेष में राहु होता है तो गर्म मय, व्याधि और राज मय होता है ॥१६॥
समाससंहिता में कहा है 'वलपुरोहितनरपितकृषिकृरपीड़ा क्रमेण परिविष्टैः। कुजगुरुसितार्कपुत्रैः सौम्येन तु मन्त्रिपरिवृद्धि। केतोः शास्त्रोद्योगो राहोः परिवेषेण रोगमयम्। युद्धक्षुदमयनृपतेर्नाशं व्याव्यादिभिः क्रमशः'॥१६॥

परिवेष में दो तीन आदि ग्रह होने का फल

3 युद्धानि विजानीयात्परिवेषाभ्यन्तरे द्वयोर्ग्रहयोः ।
दिवसकृतः शशिनो वा क्षुदवृष्टिभयं त्रिषु प्रोक्तम् ॥ १७॥

४ याति चतुर्षु नरेन्द्रः सामात्यपुरोहितो वशं मृत्योः ।
प्रलयमिव विद्धि जगतः पञ्चादिषु मण्डलस्थेषु ॥ १८॥

जब कि सूर्यं चन्द्रमा के परिवेष में दो ताराग्रह स्थित होते हैं तो युद्ध, तीन ग्रह हों तो दुर्भिक्ष और अवृष्टि का मय, चार ग्रह हों तो मन्त्री और पुरोहित के साथ राजा की मृत्य और सूर्य या चन्द्रमा के परिवेष में पाँचों तारा ग्रह हों तो संसार का प्रलय होता है ।।१७-१६॥

१. वृ० स० ३४ अ० १४ रलो०।

२. वृ० सं० ३४ अ० १५ रलो ।

३. वृ० सं० ३४ अ० १६ श्लो०।

४. वृ० सं० ३४ अ० १७ रलो०।

तारा ग्रह व नक्षत्र का अलग-अलग परिवेष फल
ैताराग्रहस्य कुर्यात्पृथगेव समुत्थितो नरेन्द्रवधम् ।
नक्षत्राणामथवा यदि केतोर्नोदयो भवति ॥ १९ ॥

जब कि केतु का उदय न हुआ हो तथा ताराग्रह या नक्षत्र पृथक् परिवेष से युत होते हैं तो राजा का विनाश होता है।।१९।।

तथा काश्यप ऋषि ने कहा है 'परिवेषाभ्यन्तगौ द्वौ ग्रहौ यायिनागरौ । युद्धं च भविति क्षित्रं घोररूपं सुदारुणम् । मण्डलान्तरिता पञ्च जगतः संख्ययावहाः । अय ताराग्रहस्यैव नक्षत्राणामथापि वा । परिवेषो यदा दृश्यस्तदा नरपतेवंधः । यदि केतूदयो न स्यादन्यथा तद्वदेद्फलम्' ।।१९॥

#### तिथिकम से परिवेष का फल

विप्रक्षित्रियविट्शूद्रहा भवेत्प्रतिपदादिषु क्रमशः। श्रेणीपुरकोशानां पञ्चम्यादिष्वशुभकारी॥२०॥ युवराजस्याष्ट्रम्यां परतस्त्रिषु पाथिवस्य दोषकरः। पुररोधो द्वादश्यां सैन्यक्षोभस्त्रयोदश्याम्॥२१॥ ४नरपतिपत्नीपीडां परिवेषोऽभ्युत्थितश्चतुर्दंश्याम्। कूर्यात् पञ्चदश्यां पीडां मनुजाधिपस्यैव॥२२॥

जब कि प्रतिपदा आदि चार तिथियों में परिवेष दिखाई दे तो ब्राह्मण आदि चार वणों का विनाश होता है। या यों समिक्षये प्रतिपदा में परिवेष हो तो ब्राह्मणों का द्वितीया में क्षत्रियों, का तृतीया में वैश्यों का और यदि चतुर्थी तिथि में परिवेष दिखाई दे तो शुद्रों का, पंचमी में तुल्य जातियों के संघ का, छठ में नगर का, ससमी में कोश का, अष्टमी में युवराज का, नवमी, दशमी, एकादशी में यदि परिवेष दिखाई दे तो राजा का अशुम करने वाला होता है।

यदि द्वादशी तिथि में विरवेष दिखाई देता है तो नगर का अवरोध, त्रयोदशी में सेनाओं में आकुलता, चौदश में रानी को और पूर्णिमा में यदि परिवेष दिखाई दे तो राजा को पीड़ा होती है।। २०-२२।।

१. वृ० सं० ३४ अ० १८ रलो०।

२. बृ॰ सं॰ ३४ अ० १६ रलो॰।

३. वृ० सं० ३४ अ० २० रलो०।

४. बृ० सं० ३४ अ० २१ रलो०।

# परिवेष में रेखा वश शुभाशुभ फल

°नागरकाणामभ्यन्तरस्थिता यायिनां च बाह्यस्था । परिवेषमध्यरेखा विज्ञेयाक्रन्दसाराणाम् ॥ २३ ॥

<sup>२</sup>रक्तः क्यामो रूक्षक्च भवति येषां पराजयस्तेषाम् । स्निग्धः क्वेतो द्युतिमान् येषां भागो जयस्तेषाम् ॥ २४ ॥

जब कि परिवेष के अन्दर रेखा दिखाई देती है तो नगर वासियों का, परिवेष से बाहर दिखाई दे तो गमन करने वाले राजाओं का और परिवेष के मध्य में रेखा दिखाई दे तो मयङ्कर युद्ध की सार वस्तुओं का शुमाशुम करने वाली होती है।

जिस राजा की तरफ लाल, काला या रुक्ष वर्ण का होता है तो उस राजा की पराजय होती है। अर्थात् यों सयझिये कि परिवेष के अन्दर काला, लाल रुक्ष हो तो नगर वासियों की, बाहर में ऐसी स्थिति हो तो गमन करने वाले विजयेच्छु राजा की और यदि परिवेष के मध्य में लाल, काला, या रूक्ष दिखाई दे तो सेनाओं की पराजय होती है। तथा जिनका माग निर्मल, द्वेत और कान्ति युक्त हो तो उनकी विजय होती है। २३-२४।

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने परिवेषकथनं नाम नवमं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ९॥

इस प्रकार श्रीमान् गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिष वेत्ता पं० रामदीन द्वारा कृत वृहद्दैवज्ञरञ्जन संग्रहात्मक ग्रन्थ का परिवेष के फल कहने वाला नवौ प्रकरण समास हुआ ।। ९ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर-चतुर्वेदकृता नवमप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥ ९ ॥

१. वृ० स० ३४ अ० २२ रलो०। २. वृ० सं० ३४ अ० २३ रलो०।

# अथ दशमं निर्घात प्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे दसवें प्रकरण में निर्घात किसे कहते हैं, इसको और समय के आधार पर होने वाले लक्षण व फल को बतलाते हैं।

तच्च वाराहीये-

वराह वश निर्घात का लक्षण

ैपवनः पवनाभिहतो गगनादवनौ यदा समापतति । भवति तदा निर्घातः स च पापो दोप्तविहगरुतः ॥ १॥

जब कि आकाश में हवा से हवा टकरा कर पृथ्वी में पढ़ती है, उस समय उसके गिरने से जो शब्द होता है, उसे निर्धात कहते हैं। यदि यह सूर्यामिमुख पिक्षयों के शब्द से युक्त हो तो दूषित फल देना वाला होता है।। १।।

तथा गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'यदान्तिरिक्षे बलवान् मारुतो मारुताहतः । पतत्यधः सिनर्घातो मवेदिनलसम्मवः' ॥ १ ॥

#### समयवश निर्घात का लक्षण

रक्षकोंदयेऽधिकरणिकनृपधिनयोधाङ्गनावणिग्वेदयाः।
आप्रहरांद्रोऽजाविकमुपहन्याच्छूद्रपौरांद्य ॥ २॥
अमध्याह्नाद्राजोपसेविनो ब्राह्मणांद्य पीडयित।
वैदयजलदांस्तृतीये चौरान्प्रहरे चतुर्थे तु॥३॥
४अस्तं याते नीचान् प्रथमे यामे निहन्ति सस्यान्।
रात्रौ द्वितीययामे पिशाचसङ्घान्निपोडयित॥४॥
भतुरगकरिणस्तृतीये विनिहन्याद्यायिनद्यतुर्थे।
भैरवजर्जरशब्दो याति यतस्तां दिशं हन्ति॥५॥

जबिक सूर्योदय काल में निर्घात होता है तो अधिक रिणक, राजा, घनी, शूर, स्त्री, व्यापारी और वेश्याओं का नाश होता है। यदि दिन के पहिले प्रहर में हो तो, भेड़ छाग पालक, शूद्र व पुरवासियों का नाश होता है। दूसरे प्रहर में राजा सेवक और

१. वृ० सं० ३९ अ० १ रलो०।

२. वृ० सं० ३६ अ० २ इलो०।

३. वृ० सं० ३९ अ० ३ रलो०।

४. वृ० सं० ३६ अ० ४ रलो० ।

५. वृ० सं० ३९ अ० ५ रलो०।

ब्राह्मणों को पीड़ा होती है। तीसरे में व्यापारी व मेघ का नाश और चौथे प्रहर में निर्घात हो तो चोरों को पीड़ा होती है। तथा रात के पिहले प्रहर में घान्यों का नाश, दूसरे में पिशाच समूहों को पीड़ा, तीसरे में हाथी व घोड़ों का नाश और यदि रात्रि के चौथे प्रहर में निर्घात हो तो गमन करने वालों का नाश होता है। तथा जिस दिशा में फूटे हुए घड़े की तरह मयक्कर शब्द जाता है तो उस दिशा का नाश होता है। २-५।।

समाससंहिता में कहा है 'निर्घातोऽहोरात्रेण हन्ति नृपपौरभृत्यराष्ट्रजनान्। तस्करवित्रांश्चार्कोदयाह्शं पतित यस्याम्'।। २-५ ।।

गर्गाचार्यं जी ने भी कहा है 'यदा सूर्योदये प्राप्ते निर्घातःश्रूयते भुवि । क्षत्रिया योधमुख्याश्च पीडचन्तेऽत्र न संशयः । प्रहरांशे तथा वैश्यान् हन्याद् गोजीविनस्तथा । परिवृत्ते हरौ वेश्या अपराह्णे तु दस्यवः । नीचचौरांश्च हन्यात् स अस्तमेति दिवाकरे । प्रथमे प्रहरे सस्यान्यद्धंरात्रे तु राक्षसान् । रात्रित्रिमागे वैश्यांश्च प्रत्यूषे चाहितो मवेत् । यां दिशं चामिहन्येत निर्घातो भैरवः स्वनः' ।। २-५ ।।

# इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने निर्घातलक्षणं नाम दशमं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १० ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र रामदीनजी द्वारा विरिचत वृहद्दैयज्ञरञ्जन नामक संगृहीत ग्रन्थ का दसवौँ निर्घात लक्षण नाम वाला समाप्त हुआ ।। १० ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं क्रिश्चवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर-चतुर्वेदकृता दशमप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥ १०॥

# अयैकादशं इन्द्रधनुः प्रकरणं प्रारम्यते ।

श्रव आगे ग्यारहवें इन्द्र धनुष प्रकरण में मत मतान्तरों से इन्द्र घनुष के स्वरूप को, तथा उसके वर्ण से संसारी फल को, विदिशाओं में उत्पन्न के फल को, जलादि में स्थित फल को, चारों दिशाओं में स्थित होने के फल को और उसके द्वारा ब्राह्मणादि वर्णों के अशुम फल को बताते हैं।

तत्तु वाराहोये—

वराह वश इन्द्र धनुष का स्वरूप

ैसूर्यंस्य विविधवर्णाः पवनेन विघट्टिताः कराः साभ्रे । वियति धनुः संस्थानां ये दृश्यन्ते तदिन्द्रधनुः ॥ १ ॥

जब कि मेघाच्छादित नमो मण्डल में सूर्य की रिहमर्यां पवन से टकराती हैं तो अनेक रंगों से युक्त घनुषाकार जो दिखाई देता है, उसी को लोग इन्द्र घनुष नाम से पुकारते हैं।। १।।

<sup>२</sup>केचिदनन्तकुञोरगनिश्वासोद्भूतमाहुराचार्याः । कश्यपस्तु—

## मतमतान्तर से स्वरूप व फल

अनन्तकुलयाता ये पन्नगाः कामरूपिणः। तेषां निश्वाससंभूतिमन्द्रचापं प्रचक्षते॥२॥ तद्यायिनां नृपाणामभिमुखमजयावहं भवति।

किसी आचार्यं का कहना है कि नागराज के वंश में उत्पन्न सपौ के निश्वास से यह इन्द्र घनुष उत्पन्न होता है।

इस केचित् मत में कश्यपजी का भी मत है, ऐसा उनके वाक्य से पता चलता है। यदि इस इन्द्र धनुष को सामने करके राजा लोग शत्रु विजय हेतु प्रस्थान करते हैं तो ऐसे राजा पराजय का अनुमव करते हैं।। २-२३ ।।

# इन्द्र घनुष के स्वरूप के आधार पर फल

<sup>3</sup>आच्छिन्नमविनगढं द्युतिमित्स्निग्धं घनं विविधवणँम् ॥ ३॥ द्विरुदितमनुलोमं च प्रशस्तमम्भः प्रयच्छति च॥४॥

१. वृ० सं० ३५ अ० १ रलो०।

२. वृ० सं० ३५ अ० २ रलो०।

३. वृ० सं० ३५ अ० ३ रलो०।

जब कि अखण्ड, भूमि में लगा हुआ, उज्ज्वल, निर्मेल, अविकल, अनेक वर्ण युत, दो बार उदित हो या पश्चिम दिशा में दिखाई दे तो शुम फल तथा अधिक वर्षा होती है।। २१-४।।

विशेष — इस पद्य में जो अनुलोम शब्द है उसका कोई-कोई उत्तर और दक्षिण दिशा अर्थ वतलाते हैं। इसमें ऋषि पुत्र नाम से वाक्य मट्टोल्पली में मिलता है। जैसे 'द्विक्तरमिविच्छिन्नं स्निग्धमिन्द्रायुधं नरम्। पृष्ठतो विजयाय स्याद्विच्छिन्नं परुषं न तु'। २१ –४॥

तथा इस विषय में नन्दो का कथन है कि 'बहुवर्णमविच्छिन्नं द्विचन्नतं स्निग्य-ममरपतिचापम् । परचात् पादवें वापि प्रयाणकाले रिपुवधाय' ।। ३-४ ।।

और मो वृहस्पतिजो का वाक्य 'नीलताम्रमविच्छिन्नं द्विगुणं सिद्धमायतम् । पृष्ठतः पाइवंयोर्वापि जयायेन्द्रधनुमंवेत्' ॥ २३ूँ –४ ॥

अपि च गर्गोक्तमयूर चित्र में 'पूर्वस्यां दिशि सङ्ग्रामे मवतीन्द्रधनुर्यंदि । पश्चिमे च प्रयातानां जयस्तत्र न संशयः । येषां प्रवृत्ते सङ्ग्रामे पश्चादिन्द्रधनुर्मवेत् । पूर्वेण तु प्रयातानां जयस्तत्र न संशयः । येषां प्रवृत्ते सङ्ग्रामे वामपार्श्वे च पृष्ठतः । धनुः प्रादुर्मवेदैन्द्रं जयस्तेषां न संशयः । येषां प्रवृत्ते सङ्ग्रामे पुरस्ताद् दक्षिणेन वा । धनुः प्रादुर्मवेदैन्द्रं वधं तेषां विनिर्दिशेत् । पश्चिमे तु दिशो मागे मवतीन्द्रधनुर्यंदि । समेषगगनं स्निग्धं वैद्रयंविमलद्युतिः । विद्युच्च निर्मला माति पूर्वे वायुर्यदा मवेत् । सप्तरात्रं महावर्षं निर्दिशेदैविनत्तकः' ।। २३-४ ।।

विदिशा में स्थित इन्द्र घनुष का फल विदिगुद्भूतं दिक्स्वामिनाशनं व्यभ्रजं मरककारि । पाटलपोतकनीलै: शस्त्राग्निक्षुत्कृता दोषाः॥५॥

जब कि ईशान कोण में इन्द्र धनुष दिखाई देता है तो गजाब्यक्ष का, अग्नि कोण में उदित होनेपर कुमार का, नैऋंत्य में दूत का और वायव्य विदिशा में इन्द्रधनुष दिखाई देतो गुप्तचर का नाश होता है।

इन्द्र धनुप थोड़ा लाल होनेपर चस्त्र दोष, पीला हो तो अग्नि दोष और नीले रंग का दिखाई देता है तो दुर्मिक्ष होता है ॥ ५ ॥

> जल आदि इन्द्र धनुष का फल <sup>२</sup>जलमध्येऽनावृष्टिर्भृवि सस्यवधस्तरौ स्थिते व्याधिः । वल्मीके शस्त्रभयं निशि सचिववधाय धनुरैन्द्रम् ॥ ६॥

१. वृ॰ सं॰ ३५ अ० ४ रलो॰।

२. वृ० सं० ३५ अ० ५ रलो०।

जिस समय जल में इन्द्र धनुष दिखाई देता है तो वर्षा का अमाव, भूमि पर दिखाई दे तो धान्यों का नाश, वृक्ष पर दीखे तो व्याधि, टीले पर दिखाई दे तो शस्त्र-भय और रात्रि में दृष्टिगोचर हो तो सचिव का नाश होता है।। ६।।

पूर्वापरास्थ इन्द्र धनुष का फल

वृष्टि करोत्यवृष्ट्यां वृष्टि वृष्ट्यां निवारयत्येन्द्याम् । पश्चात्सदैव वृष्टि कुलिशभृतश्चापमाचष्टे ॥ ७ ॥

जब कि अनावृष्टि के समय पूर्व दिशा में इन्द्र धनुष दिखाई देता है तो वर्षा और बर्षाकाल में दीखे तो वर्षा का अमाव होता है। तथा पश्चिम दिशा में उदित होनेपर सदा वर्षा करने वाला होता है।। ७।।

# दिग्वश अन्य फल

व्यापं मघोनः कुरुते निशायामाखण्डलायां दिशि भूपपीडाम् । याम्यापरोदवप्रभवं निहन्यात्सेनापति नायकमन्त्रिणौ च ॥ ८॥ जब कि रात्रि के समय पूर्व दिशा में इन्द्रधनुष दिखाई देता है तो राजा लोग

पीड़ित होते हैं। तथा दक्षिण दिशा में दीखे तो सेनापित, पश्चिम में दीखने पर प्रधान पुरुष और उत्तर में इन्द्र धनुष दृष्टि पथ पर आये तो साचव का विनाश होता है।। ८।।

# सद्वरा ब्राह्मणादि वर्णी का अश्वभ फल

3निशि सुरचापं सितवर्णाद्यं जनयति पीडां द्विजपूर्वाणाम्।
भवित च यस्यां दिशि तद्देश्यं नरपितमुख्यं न चिराद्धन्यात्।। ९।।
जब कि रात्रि के समय श्वेत आदि वर्णं का इन्द्रधनुष दिखाई देता है तो
ब्राह्मणादि वर्णों का नाश होता है। अर्थात् श्वेत रंग का हो तो ब्राह्मणों का, लाल
रंग का हो तो क्षत्रियों का, पीत वर्णं का हो तो वैश्यों का और काले रंग का
इन्द्रधनुष दिखाई दे तो शूदों का नाश होता है। तथा जिस दिशा में दीखता है तो
उस दिशा के राजा का विनाश शीघ होता है।। ६।।

तथा कश्यप ऋषि ने कहा है 'अवृष्टी वर्षणं कुर्यादैन्द्रीं दिशमुपाश्रितम्। पश्चिमायां महद्वर्षं करोतीन्द्रधनुः सदा। राश्रौ चेद् दृश्यते पूर्वे मयं नरपते मंवेत्। याम्यायां बल्रमुख्यश्च विनाशमिमाच्छति। पश्चिमायां प्रधानस्य सौम्यायां मन्त्रिणो वधः। स्निग्धवर्णे घंनैः श्रुश्रैर्वारुण्यां दिशि दृश्यते। बहूदकं सुमिक्षं च शिवं सस्यप्रदं भवेत्'।। ६ ।।

१. वृ० सं० ३५ अ० ६ रलो०।

२. वृ० सं० ३५ अ० ७ म्लो०।

३. बृ॰ सं॰ ३५ अ० ८ घलो॰।

वाराहीतः कृतमिदमिन्द्रचापविलक्षणम् । ग्रन्थविस्तारभयतो रामदीनेन धीमता ॥ १० ॥

मैंने रामदीन ने ग्रन्थ के बढ़ने के डर से वराहसंहिता से इन्द्र घनुष लक्षण प्रकरण का वर्णन किया है।। १०॥

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्देवज्ञरञ्जने इन्द्रचापलक्षणं नाम एकादशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ११ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा रिचत वृहद्दैवज्ञरञ्जनसङ्ग्रहात्मक ग्रन्थ का इन्द्रधनृष लक्षण नामक ग्यारहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ।। ११ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधर-चतुर्वेदविहिता श्रीधरी हिन्दी टीका रुद्रप्रकरणस्य पूर्णा ॥ ११ ॥

# अथ द्वादशं भूमिकम्पप्रकरणं गारम्यते।

अब आगे बारहवें प्रकरण में भूकम्प क्यों और कैसे तथा इससे शुभाशुभ होने के मय की सूचना का ज्ञान भी कहते हैं। ग्रन्थकार ने वाराही संहिता के समस्त पद्य प्रस्तुत किये हैं। उन्हीं सब बातों का विवेचन इसमें है।

वाराहीये-

मतान्तरों के साथ पृथिवी हिलने का लक्षण विक्षतिकम्पमाहुरेके बृहदन्तर्जलनिवासिसत्त्वकृतम् । भूभारखिन्नदिग्गजविश्रामसमुद्भवं चान्ये ॥ १ ॥

किन्हीं कश्यपादि मुनियों का कहना है कि जल में निवास करने वाले बड़े जीवों के घक्के से भूमि हिलती है। एवं गर्गादि महर्षियों का मत है कि जिस समय भूमि में वजन बड़ जाता है। इसलिये दिग्गज अर्थात् दिशाओं के मालिक थक कर थोड़ा आराम करने की सोचते हैं अतः भूमि में कम्पन होता है।। १।।

कश्यपऋषि ने कहा है 'वारुणस्योपरि पृथ्वी सरौलवनकानना । स्थिता जलजसस्वाश्च सक्षोभाश्चालयन्ति ताम्' ॥ १ ॥

तथा गर्गाचार्यं जी भी 'चत्वारः पृथिवीं नागा धारयन्ति चतुर्विश्चम् । वर्धमानः सुवृद्धश्चातिवृद्धश्च पृथुश्रवाः । वर्धमानो दिशं पूर्वां सुवृद्धो दक्षिणां दिशम् । पश्चिमा-मितवृद्धश्च सौम्याशां तु पृथुश्रवाः ॥ नियोगाद् ब्रह्मणो ह्येते धारयन्ति वसुन्धराम् । ये स्वसन्ति यदा शान्ता स वायुः श्वसितो महान् ॥ वेगान् महीं चालयन्ति भावामावाय देहिनाम्' ॥ १ ॥

पुनः प्रकारान्तर से

<sup>२</sup>अनिलोऽनिलेन निहतः क्षितौ पतन्सस्वनं करोत्येके । केचित्वदृष्टकारितमिदमन्ये प्राहुराचार्याः ॥ २ ॥

श्री विसष्ठ ऋषिका कहना है कि जब आकाश में वायु से वायु टकराकर भूमि में गिरती है तो शब्द के साथ भूकम्प होता है।

वृद्धगर्गाचार्यं जो का कथन है कि प्रजाओं के अदृष्ट अर्थात् पुण्य पाप के कारण पृथिवो हिळती है ॥ २ ॥

१. वृ० सं० ३२ अ० १ रलोक।

२. वृ० सं० ३२ अ० २ इलोक।

विसष्ठ ऋषि ने कहा है 'यदा तु बलवान् वायुरान्तरिक्षानिलाहताः। पतत्याशु स निर्घातो भवेदनिलसंभवः। तस्य योगान्निपततश्चलत्यन्याहता क्षितिः। सोऽभिघातः समुत्यः स्यात् सनिर्घातं महीचलः'॥ २॥

तथा वृद्धगर्गंजी का कथन 'प्रजा धर्मरता यत्र तत्र कम्पं शुमं मवेत् । जनानां श्रेयसे नित्यं विसृजन्ति सुरोत्तमा: । विपरीतस्थिता यत्र जनास्तत्र शुमं तथा । विसृजन्ति प्रजानान्तु दुःखशोकाभिवृद्धये' ॥ २ ॥

# पराशर आदि मुनियों का मत

ैगिरिभः पुरा सपक्षैर्वसुधा प्रपतिद्भरूतपतिद्भरूच।
आकम्पिता पितामहमहामरसदास सन्नीडम् ॥ ३॥
त्रभगवन्नाम ममैतत्त्वया कृतं यदचलेति तन्न तथा।
क्रियतेऽचलैश्चलिद्भः शक्ताहं नास्य खेदस्य॥ ४॥
तस्याः सगद्गद्गिरं किञ्चित्स्फुरिताधरं विनतमीषत्।
साश्चवलोचनमाननमवलोक्य पितामहः प्राह॥ ५॥
भन्युं हरेन्द्र धात्र्याः क्षिप कुलिशं शेलपक्षभञ्जाय।
शक्तः कृतमित्युक्त्वा मा भैरिति वसुमतीमाह॥ ६॥
भिकन्त्वनिलदहनसुरपतिवरुणाः सदसत्फलाववोधार्थम्।
प्राण्डित्रचतूभगीषु दिननिशोः कम्पयिष्यन्ति॥ ७॥

पूर्वकाल में आकाश से गिरते हुए व भूमि से उड़ते हुए पंख वाले पहाड़ों के द्वारा किम्पत पृथ्वी देवताओं की समा में लक्जा के साथ ब्रह्माजी से वोली हे प्रभु आप ने मेरा नाम अचला रक्खा है किन्तु चलायमान, भ्रमण करते हुए पर्वतों के द्वारा वह नाम वैसा नहीं रहा अर्थात् में चलायमान हूँ। अतः इस दुःखको सहन करने के लिये में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार भूमि का गद्-गद् वाणी वाला कुछ-कुछ फड़कते हुए अधर वाला, विनम्न तथा आसुओं से युक्त नेत्र वाला मुख देखकर ब्रह्माजों ने कहा—हे इन्द्र तुम पृथ्वी के दुःख का नाश करो और पर्वतों के पंखों को नष्ट करने के लिये वष्ट्र का प्रहार करो। इस प्रकार ब्रह्मा जो का आदेश जान कर इन्द्र ने भूमि से कहा तुम डर मत करो। मैं इनके पंखों को काट देता हूँ। किन्तु शुभाशुम फल जानने के लिये वायु, अग्नि, इन्द्र और वरुण दिन तथा रात के क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में तुझे कम्पित करेंगे।

१. वृ० सं० ३२ अ० ३ रलोक।

२. बृ॰ सं॰ ३२ अ० ४ रलोक।

३. वृ० सं० ३२ अ० ५ इलोक ।

४. वृ० सं० ३२ अ० ६ रलोक।

५. वृ॰ सं॰ ३३ अ० ७ रलोक।

जैसे दिन के पूर्वार्ध में वायु, उत्तरार्ध में अग्नि, रात्रि के पूर्वार्ध में इन्द्र और उत्तरार्ध में वरुण तुझे कम्पित करेंगे ।। ३-७ ।।

कहा मी है 'रात्री दिवा च पूर्वाह्ले वायव्य: कम्प उच्यते । मध्याह्ने चार्ढंरात्रे च होताशः कम्प उच्यते ।। दिवारात्रो तृतीयेंऽशे माहेन्द्रश्चाभिगीयते । चतुर्थे वर्तंमनेंऽशे वारुणं निर्दिशेद्बुधः' ।।३-७।।

तथा गर्गाचायं जी ने मी कहा है 'क़त्वा चतुर्घाहोरात्रं द्विधाहोऽथ द्विधा निश्चम् । देवताश्रययोगाच्च चतुर्घा मगणं तथा ॥ पूर्वे दिनार्थे वायव्य आग्नेयोऽद्धें तु पश्चिमे । ऐन्द्रः पूर्वे च रात्र्यर्द्धे पश्चिमार्द्धे तु वारुणः ॥ चत्वार एवमेते स्युरहारात्रविकल्पजाः । निमित्तभूता लोकानामुल्कानिर्घातभूचलाः' ॥३-७॥

## वायव्य कम्प का लक्षण व फल

<sup>9</sup>चत्वार्यार्यम्णाद्यान्यादित्यं मृगशिरोऽश्वियुक् चेति । मण्डलमेतद्वायव्यमस्य रूपाण सप्ताहात् ॥ ८॥

<sup>२</sup>धूमाकुळीकृताशे नभसि नभस्वान् रजः क्षिपन् भौमम् । विरुजन् द्रुमांदच विचरति रविरपटुकरावभासी च ॥ ९ ॥

<sup>3</sup>वायव्ये भूकम्पे सस्याम्बुवनौषिक्षस्योऽभिहितः । श्वयथुश्वासोन्मादज्वरकासभवो वणिक्पीडा ॥ १० ॥

४ रूपायुधभृद्वैद्यस्त्रीकविगान्धर्वं २ ण्यशिल्पजनाः । पीडचन्ते सोराष्ट्रककुरुमगधदशार्णमत्स्याश्च ॥ ११ ॥

नक्षत्रों में से उत्तरा फाल्गुना, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनर्वसु, मृगशिरा, अध्वनी इनकी वायव्य मण्डल संज्ञा होती है। यदि इनमें से किसा नक्षत्र में भूमि हिलने की संमावना होती है तो इनसे सात दिन पहिले ये लक्षण दीखने लगते हैं। जैसे धूम से युक्त दिशा वाला आकाश होता है, पृथ्वी से धूलि उड़ती हुई और वृक्षों को तोड़ती हुई हवा चलती है और सूर्य की किरणें मन्द हो जाती हैं। वायव्य भूकम्प होने से अन्न, जल व औषियाँ नष्ट होती हैं। तथा विनयों को शोथ, दमा, उन्माद, ज्वर और खांसी से उत्पन्न पीड़ा होती है। वेश्या, शस्त्र से जीविका करने वाला, वैद्य, स्त्री, किव, गान विद्या जानने वाला, व्यापारी, शिल्पी और सौराष्ट्र, कुरु, मगध, दशाणं और मत्स्यदेशवासो मनुष्य पीड़ा प्राप्त करता है।।८-११।।

तथा गर्गाचार्यं जो ने कहा है 'प्रथमेऽिह्न चतुर्मासो निर्घातोल्कामहीचलाः । सौम्या-दित्यार्यंम्णहस्तिचित्रास्वात्यश्विनीषु च ॥ मवन्त्यनिलजाः सर्वे लक्षणान्यवद्यारय ।

१. वृ॰ सं॰ ३२ अ० ८ रलोक।

२. वृ॰ सं० ३२ अ० ६ रलोक।

३. वृ० सं० ३२ अ० १० रलोक।

४. बृ० स० ३२ अ० ११ रलोक ।

घूमन्यासाः दिशः सर्वा नमस्वान् प्रक्षिपन् रजः ॥ द्रुमाश्च मञ्जश्चरित रिवस्तपित शीतलः । ससमेऽहिन कम्पः स्याद् मुमेरिनलसंमवः'॥६--११॥

आग्नेय मण्डल का लक्षण व फल पुष्याग्नेयविशाखाभरणीपित्र्याजभाग्यसंज्ञानि । वर्गो हौतभुजोऽयं करोति रूपाण्यथैतानि ॥ १२ ॥

<sup>२</sup>तारोल्कापातावृतमादीप्तमिवाम्वरं सदिग्दाहम् । विचरति मरुत्सहायः सप्ताचिः सप्तदिवसान्तः ॥ १३ ॥

<sup>3</sup>आग्नेयेऽम्बुदनाशः सलिलाशयसङ्क्षयो नृपतिवैरम्। दद्रविचर्चिकाज्वरविसर्पिकाः पाण्डुरोगश्च । १४ ॥

र्दीप्तौजसः प्रचण्डाः पीड्यन्ते चाश्मकाङ्गवाङ्कीकाः। तङ्गणकलिङ्गवङ्गद्रविडाः शवराश्च नैकविधाः॥ १५ ॥

मचक्र में से पुष्य, कृत्तिका, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्वाभाद्रपदा और पूर्वा-फाल्गुनी इनकी अग्नेय मण्डल संज्ञा होती है। यदि इनमें से किसी नक्षत्र में भूकम्प होता है तो इससे सात दिन पहिले, दिग्दाह, तारा या उल्का का पतन से आकाश प्रज्वलित होता है और वायु की सहायता से अग्नि का संचरण होता है। आग्नेय भूकंपन में मेघ और जलाशयों (वापी, कुआ, तालाब आदि) का विनाश, राजाओं में आपसी कलह, दाद, खुजली, ज्वर, पेचिस ओर पीलिया रोग की वृद्धि होती है। तेजस्वो, क्रोधी मनुष्य, अश्मक, अङ्ग, वाल्हीक, तङ्गण, कलिङ्ग, वङ्ग, द्रविण और शवर देशवासी नानाविध रोगों के शिकार होते हैं।।१२-१५।।

गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'द्वितीयेऽन्हि चतुर्भागे निर्घातील्कामहीचलाः । पित्र्य-भाग्याजपुष्याग्निविद्याखायभदैवतः ॥ भवन्त्यिनिल्जास्ते च लक्षणानि नित्रोध मे । वारोल्कापातिदग्दाहैरादोसं लक्ष्यते नमः ॥ मरुत् सहायः सप्ताचिः सप्ताहान्तश्चरत्यि । सस्रमेऽहनि विज्ञेयः कम्पश्चानलसंभवः' ॥१२–१५॥

#### इन्द्र मण्डल का लक्षण व फल

<sup>५</sup>अभिजिच्छ्रवणधनिष्ठाप्राजापत्येन्द्रवैश्वमैत्राणि । सुरपतिमण्डलमेतद्भवन्ति चाप्यस्य रूपाणि ॥ <mark>१६ ॥</mark>

१. वृ० सं० ३२ अ० १२ इलोक।

२. वृ० सं० ३२ अ० १३ इलोक।

३. वृ० सं० ३२ अ० १४ रलोक।

४. बृ॰ सं० ३२ अ० १५ इलोक।

५. वृ० सं० ३२ अ० १६ रलोक।

ेचिलताचलवर्ष्माणो गम्भीरिवराविणस्तडिद्वन्तः । गवलालिकुलाहिनिभा विसृजन्ति पयः पयोवाहाः ॥ १७॥

२ऐन्द्रं स्तुतिकुल्रजातिख्यातावनिपालगणपविध्वन्सि । अतिसारगलग्रहवदनरोगकुच्छर्दिकोपाय ॥ १८॥

<sup>3</sup>काशियुगन्धरपौरविकरातकीराभिसारहरुमद्राः । अर्बुदसुराष्ट्रमालवपीडाकरमिष्टवृष्टिकरम् ॥ १९ ॥

मचक्र में से अभिजित, श्रवण, घिनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा इन नक्षत्रों की इण्द्रमण्डल संज्ञा होती है। यदि इन नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में भूकम्प होता है तो इससे सात दिन पूर्व पर्वंत के समान शरीर वाले, गम्भीर शब्द करने वाले, बिजली वाले, मिहिष्ण्युङ्ग, भ्रमर कुल तथा सांपों के समान कान्ति वाले वर्षा करते हैं। इस ऐन्द्र कम्पन में मुख्य वंश में उत्पन्न मनुष्य, यशस्वी राजा और संघियों में प्रधान का विनाश तथा अतिसार, कण्ठरोग, मुखरोग और कफ जन्य रोग की वृद्धि होती है। काशी, युगन्धर, पौरव, किरात, कीर, अभिसार, हल, मद्र, अवुंद, सुराष्ट्र और मालव देश में रहने वाले पीड़ा प्राप्त करते हैं तथा प्रयोजन के अनुसार वर्षा होती है। ११६–१६॥

तथा गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'निशार्द्धे तु यदा पूर्वे उल्कानिर्घातभूचला: । मैत्रेन्द्र-वैश्वश्रवणामिजिद्रोहिणिवासवै: ॥ स्यादिन्द्रसंभवः कम्पो लक्षणानि च मे शृणु । वर्षेन्ति बहवो मेघा वराहमहिषोपमाः ॥ घुन्वन्तो मधुराद् रावान् विद्युद्धासितभृतलाः । सप्तमेऽहनि संप्राप्ते कम्प: स्यादिन्द्रसंभवः' ॥१६–१९॥

वरुण मण्डल का लक्षण व फल

४पीठणाच्याद्रिविलेषामूलाहिर्युन्यवरुणदेवानि ।

मण्डलमेतद्वारुणमस्यापि भवन्ति रूपाणि ॥२०॥

भनीलोत्पलालिभिन्नाञ्जनित्वषो मधुरराविणो बहुलाः।

तांडदुद्धासितदेहा भाराङ्क्षुरविषणो जलदाः॥२१॥

ध्वारुणमणंवसरिदाश्चितच्नमितवृष्टिदं विगतवैरम्।

गानदंचेदिकुकुरान् किरातवैदहिकान् हन्ति॥२२॥

१. वृ० सं० ३२ अ० १७ इलोक।

२. वृ० सं० ३२ अ० १८ इलोक।

३. वृ० सं० ३२ अ० १९ इलोक।

४. वृ० सं० ३२ अ० २० रलोक।

५. बृ० सं० ३२ अ० २१ इलोक।

६. वृ० सं० ३२ अ० २२ रलोक।

मचक्र में से रेवती, पूर्वाषाढा, आर्द्रा, आश्लेषा, मूल, उत्तरामाद्रपदा, शतिमषा इनकी वरुण मण्डल संज्ञा होती है। यदि इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में पृथ्वी हिलती है तो इस कम्यन से सात दिन पहले समुद्र तथा नदी तट वासियों का विनाश, अधिक वर्षा, परस्पर शत्रुता से हीन मनुष्य तथा गोनदं, चेदी, कुकुर, किरात और विदेह देश में निवास करने वालों का विनाश होता है।।२०-२२।।

तया गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'निशायां पश्चिम मागे निर्धातोल्का महीचलाः। पीष्णाप्याद्वीरगा मूलाहिर्बुब्न्यं वरुणं तथा।। कम्पो वारुण एनिःस्याच्छृणु तस्यैव लक्षणम्। वर्षन्ति जलदास्तत्र नीलाञ्जनचयोःमाः।। विद्युद्मासितदेहाश्च मधुरस्वर-भूषिताः। ससमेऽहनि संत्रासे कम्पः स्याद्वारुणस्ततः'।।२०-२२।।

# भूकम्पादि का फल

विड्भिर्मासै: कम्पो द्वाभ्यां पाकं च याति निर्घातः। अन्यानप्युत्पातान् जगुरन्ये मण्डलैरेतैः॥ २३॥

भूकम्प का फल ६ मास में तथा निर्घात का फल दो महीने में होता है। गगैं आदि मुनियों का कहना है कि अन्य उत्पातों का फल मण्डल के साथ ही होता है।।२३।।

तथा गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'निर्घातोल्कामहीकम्पाः स्निग्धगम्मीरिनस्वनाः।
मेघाः स्तिनितशब्दाश्च सूर्येन्दुग्रहणे तथा।। परिवेषेन्द्रचापं च गन्धवंनगर तथा। मण्डलै-रेव बोधव्याः शुमाशुमफलप्रदाः'।।२३।।

और भी समाससं हिता में 'आर्यमणपूर्व मचतुष्टयं च शशाङ्कमादित्यमणाश्वनी च। वायव्यमेतत् पवनोऽत्र चण्डो मासद्वयेनाशुमदः प्रजानाम् ॥ अजैकपादं वहुला मरण्यो माग्यं विशाखा गुरुमं मधा च। क्षुदिग्नशस्त्रामयकोपकारि पक्षैस्त्रिममंण्डलमिन-संज्ञम् । प्राजापत्यं वैष्णवं मैत्रमैन्द्रं विश्वेशंस्याद् वासवं चामिजिच्च। ऐन्द्रं ह्येतन्मण्डलं सप्तरात्रात् कुर्यात्रोयं हृष्टलोकं प्रशान्तम् ॥ आहिर्वुच्न्यं वारुणं मूलमाप्यं पौष्णं सापं मन्मणारीश्वरं च। सद्यः पाकं वारुणं नाम शस्तं तोयप्रायं हृष्टलोकं प्रशान्तम् ॥२३॥

#### उल्का आदि उत्पातों के फल का नियम

ेउल्का हरिश्चन्द्रपुरं रजश्च निर्वातभूकम्पककुप्प्रदाहाः । वातोऽतिचण्डं ग्रहणं रवीन्द्वोर्नक्षत्रतारागणवैकृतानि ॥ २४ ॥

³व्यभ्रे वृष्टिवैकृतं वातिवृष्टिधूं मोऽनिग्निविस्फुलिङ्गिर्विषो वा । वन्यं सत्त्वं ग्राममध्ये विशेद्वा रात्रावैन्द्रं कार्मुकं दृश्यते वा ॥ २५ ॥

१. वृ० सं० ३२ अ० २३ इलोक ।

२. बृ० सं० ३२ अ० २४ रलोक।

३. वृ० सं० ३२ अ० २५ क्लोक।

भ्सन्ध्याविकारः परिवेषखण्डा नद्यः प्रतीपा दिवि तूर्यंनादाः । अन्यच्च यत्स्यात्प्रकृतेः प्रतीपं तन्मण्डलैरेव फलं निगद्यम् ॥ २६॥

उत्का, गन्धवंपुर, घूलि, निर्वात, भूकम्प, दिग्दाह, मयङ्कर वायु, सूर्यंचन्द्र का ग्रहण, विकारयुक्त नक्षत्र और तारागण, विना वादल के वर्षा, विकार युत वायु के साथ वृष्टि, अग्नि को चिनगारीदार लपट, वन में रहने वाले पशुओं का गाँव में आना, रात्रि में इन्द्रधनुष दिखाई देना, सन्व्या में विकार, परिवेष खण्ड, निदयों की गित में विपरीतता, आकाश में तुरही का बजना तथा प्रकृति के विरुद्ध अन्य लक्षण होना इन समस्तों का फल पूर्व कथित मण्डलों के आधार वश ही कहना चाहिये।।२४-२६!।

मण्डलों के द्वारा कंपन का फल रहित होना
रदैत्येन्द्रो वायव्यं वायुश्चाप्येन्द्रमेवमन्योन्यम्।
वारुणहौतभुजाविप वेलानक्षत्रजाः कम्पाः॥ २७॥

इन्द्र के मण्डल में उत्पन्न कम्य व्यायव्य कम्प का, वायव्य मण्डल में उत्पन्न कम्प इन्द्र का, वारुण मण्डल में उत्पन्न कम्प अग्नि कम्प का, अग्नि मण्डल में उत्पन्न कम्प बारुण कम्प का, वेला जात कम्प नक्षत्र कम्प का और नक्षत्र जात कम्प वेला जात कम्प का नाश करता है। यदि वायव्य मण्डलान्तर्गत वायव्य वेला में कम्प हो तो अपने फल की पुष्टि होती है। एवमेव अन्य मो समझना चाहिये। १२७।।

वेला मण्डल के वश कम्पोक्त फल में विशेष
<sup>3</sup>प्रथितनरेश्वरमरणव्यसनान्याग्नेयवायुमण्डलयोः।
क्षुद्भयकरकावृष्टिभिरुपताप्यन्ते जनाश्चापि । । २८॥

जब कि आग्नेय मण्डल तथा वायव्य वेला में या वायव्य मण्डल एवं आग्नेय वेला में भूकम्प होता है तो राजाओं का मरण या मरण के तुल्य कब्ट होता है और मनुष्य गण दुर्मिक्ष, मृत्यु तथा अवृष्टि से पीड़ित होते हैं ।। २८ ।।

वेला मण्डल के भेद से कम्पोक्त फल में विशेष
<sup>४</sup>वारुणपौरन्दरथोः सुभिक्षशिववृष्टिहार्दयो लोके।
गावोऽतिभूरिपयसो निवृत्तवैराश्च भूपालाः॥ २९॥

यदि वारुण मण्डल और ऐन्द्र वेला में या ऐन्द्र वेला व वारुण मण्डल में भूकम्प होता है तो जनता धनधान्य से परिपूर्ण, कुशल वृष्टि और चित्त में शान्ति होती है

१. वृ० सं० २२ अ० ३६ रलोक।

२. वृ० सं० ३२ अ० २७ रलोक।

३. वृ० सं० ३२ अ० २८ एलो हा

४. वृ० सं० ३२ अ२ २९ वलोक।

तथा गाय अधिक दूघ देने वाली तथा राजा लोग परस्पर में शत्रुता से रहित होते हैं।। २९।।

तथा काश्यप जी ने कहा है 'ऐन्द्रश्चानिलजं हन्ति वायव्यश्चापि शक्रजम् । आप्यो हौतभुजं हन्ति चाग्निर्वाषणसम्मवम् ॥ वाय्वग्निमिश्रितो यश्च वेला मण्डलसम्मवः । दुर्भिक्षव्याधिरोगैस्तु पीडचन्ते तत्र जन्तवः ॥ माहेन्द्रवाष्णे यत्र वेला मण्डलसंमवः । सुभिक्षक्षेमधर्माणां तत्र वृष्टिः प्रतिष्ठिता ॥ २९ ॥

तथा अन्य भी 'योऽन्यिस्मिन्तक्षत्रे मागे चान्यत्र भूवलो मवित । स भवेद् व्यामिश्र-फलस्तन्मे गिदितो निबोध त्वम् ॥ कुष्णाल्वमत्स्यनैषधपुण्ड्रान्धकालिङ्किविन्ध्यपाद-स्थान् । वाय्वाग्नेयः कम्पः सानलजीवान् भजित मैत्र्याम् ॥ प्राच्यशकचीनपह्नव-यौधेयकपिदयक्षवद्गोमान् । शरदण्डमगधवन्धिकिविनाशनः शक्रवायव्यः ॥ आविन्तिकाः पुलिन्दा विदेहकाश्मीरदरदवासान्ताः । बाह्याश्रिताश्च वायव्यवाष्णे प्राप्नुयुः पोडाम् ॥ ऐक्ष्वाकवाऽरश्मरथ्यान् पटच्वराभोरचीनमष्कुत्सान् । ऐन्द्राग्नेयः कम्पो हिनस्ति राज्ञश्च समुदीर्णान् ॥ सरितः सरः समुद्राश्रिताश्च गानदं मङ्गनाराज्यम् । क्षत्रियगणांश्च हन्यात् कम्पो वष्टणाग्निदैवत्यः ॥ काश्याभिसारकाच्युतकच्छद्वीपार्यदेशजाः पुष्ट्याः । गणपूजिताः कुलाग्र्या नृपाश्च वष्टणन्द्रवष्ट्याः स्यु' ॥ २६ ॥

अनुक्त फल समय का निर्णय

पक्षैरचतुर्भिरनिलस्त्रिभिरग्निर्देवराट् च सप्ताहात्।
सद्यः फलति च वरुणो तेषु न कालोऽद्भूतेषुक्तः॥ ३०॥

जिन उपद्रवों के फल का समय नहीं कहा है उनका यदि उत्पात वायव्य मण्डल में हो तो दो मास में, आग्नेय मण्डल में हो तो डेंढ मास में, इन्द्र मण्डल में हो तो सात दिन में और वारण मण्डल में हो तो उसी दिन फल होता है।। ३०।।

# मण्डल के आधार पर भूकम्प का प्रदेश

<sup>२</sup>चलयति पवनः शतद्वयं शतमनलो दशयोजनान्वितम् । सलिलपतिरशोतिसंयुतं कुलिशधरोऽभ्यधिकं च षष्टितः ॥ ३१॥

जब कि वायन्य मण्डल में भूकम्प होता है तो दो सी योजन तक, अग्निमण्डल में हो तो दश योजन तक, वारण मण्डल में हो तो एक सी अस्सी योजन तक और ऐन्द्र मण्डल में भूकम्प हो तो आठ से अधिक योजन तक पृथ्वो में कम्पन होता है ॥३१॥

तथा काश्यप जी ने कहा है 'वायन्ये मण्डले नित्यं योजनानां शतद्वयम् । दशाधि-कमयाग्नेय ऐन्द्रे षष्ठचाधिकं शतम् । शतं चाशीतिसंयुक्तं वाश्णे मण्डले चलेत्' ॥३१॥

१. वृ० स० ३२ अ० ३० रलाक।

२. वृ० सं० ३२ अ० ३१ ब्लोक।

भूकम्प के बाद पुन: भूकम्प का फल

ैत्रिचतुर्थंसप्तमदिने मासे पक्षेऽथ वा त्रिपक्षे च। यदि भवति भूमिकम्पः प्रधाननृपनाशनो भवति ॥ ३२॥ वाराहमतमालोक्य भकम्पस्यापि लक्षणम्।

वाराहमतमालोक्य भूकम्पस्यापि लक्षणम् । व्यलिखत्सङ्ग्रहेऽप्यस्मिन् रामदोनसुधोरयम् ॥ ३३ ॥

जब कि भूकम्य होने के अनन्तर तीसरे, चौथे, सातवें, पन्द्रहवें या पैतालीसवें दिन पुनः भूमि हिलती है तो उस स्थान के राजा का नाश होता है ॥३२॥

तथा गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'अर्द्धमासे चतुर्थेऽह्नि तृतीये वाथ सप्तमे । कम्पात् पुनर्यंदा कम्पो मासे सार्द्धे यदापि वा । उत्पद्यते जने यत्र तत्र विन्द्यान्महर्भयम्' ॥३२॥

मैंने वराह मिहिराचार्यं के मत को देखकर भूकम्प का लक्षण इस ग्रन्थ में लिखा है।।३३॥

विशेष — यह समस्त प्रकरण वृहत्संहिता से सङ्गृहीत है ॥३३॥
इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते
सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने भूकम्पलक्षणं नाम
द्वादशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १२॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र पण्डित रामदीन द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरज्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का वारहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १२॥

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशबदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधर-चतुर्वेदविहिता द्वादशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात् ॥ १२ ॥

१. वृ० सं० ३२ अ० ३२ रलोक।

# अथ त्रयोदशं दिग्दाहलक्षणप्रकरणं प्रारभ्यते ।

अब आगे तेरहवें प्रकरण में रंगों के भेद से दिग्दाह का फल, दिग्दाह का लक्षण, समस्त दिशाओं में दिग्दाह का फल और दिग्दाह के शुम लक्षण को बताते हैं।

# रंग के भेद से दिग्दाह का फल

¹दाहो दिशां राजभयाय पीतो देशस्य नाशाय हुताशवर्णः । यश्चारुणः स्यादपसन्यवायुः सस्यस्य नाशं स करोति दृष्टः ॥ १ ॥

जब कि पीले रंग का दिग्दाह होता है तो राजा मयमीत, अग्नि वर्ण का हो तो देश का विनाश और वाई तरफ लोहित वर्ण का वायु दिखाई दे तो धान्यों का नाश होता है।। १।।

# दिग्दाह का लक्षण और फल

र्योऽतीव दीप्त्या कुरुते प्रकाशं छायामपि व्यञ्जयतेऽर्कवद्यः । राज्ञो महद्वेदयते भयं स शस्त्रप्रकोपं क्षतजानुरूपः ॥ २॥

जब कि दिग्दाह अपनी अत्यधिक कान्ति से प्रकाशित होता है और सूर्य की तरह हश्यमान द्रव्य की छाया को भी प्रकाशित करता है, तथा राजा को भयभीत करता है। यदि वह लाल रंग का हो तो शस्त्र का भय होता है।। २।।

# समस्त दिशाओं में दिग्दाह का फल

<sup>3</sup>प्राक् क्षत्रियाणां च नरेश्वराणां प्राग्दक्षिणे शिल्पिकुमारपीडा । याम्ये सहोग्रैः पुरुषेस्तु वैश्या दूताः पुनर्भूप्रमदाश्च कोणे ॥ ३ ॥ ४पश्चात्तु शूद्राः कृषिजीविनश्च चौरास्तुरङ्गेः सह वायुदिक्स्थे । पीडां व्रजन्त्युत्तरतश्च विप्राः पाखण्डिनो वाणिजकाश्च शार्व्याम् ॥ ४ ॥

जब कि पूर्व दिशा में दिग्दाह दिखाई देता है तो वह राजा के साथ क्षत्रियों को पीडित करता है। अग्निकोण में दिखाई देता है तो लोहार सोनार आदि कारीगरों को व कुमारों को पीडा होती है। दक्षिण में दृष्टिगोचर हो तो क्रूर मनुष्य, वैश्य, दूत और पुनर्मू स्त्री (अक्षत योनि दुवारा शादी करने वाली) को पीडा होती है। पश्चिम दिशा में दीखने से शूद्र व किसानों को, वायव्यकोण में दिखाई देने से घोड़ों के साथ

१. वृ० सं० ३१ अ० १ रलोक।

२. वृ० सं० ३१ अ० २ म्लोक।

३. वृ० सं० ३१ अ० ३ रलोक।

४. वृ० सं० ३१ अ० ४ रलोक ।

चोरों को, उत्तर दिशा में दोखे तो ब्राह्मणों को और ईशान कोण में दिग्दाह दिखाई दे तो पाखण्डी और विनयों को पीड़ा होती है।। ३-४॥

तथा काश्यप जो ने कहा है 'प्राच्यां दिशि प्रदीसायां श्रेणीनां भयमादिशेत्। आग्नेय्यान्तु कुमाराणां वैश्यानां दक्षिणे तथा ।। नैऋत्यां च स्त्रियो हन्ति शूद्रान् पश्चि-मतस्तथा। वायव्यायां चौरमयं विप्राणामुत्तरे तथा।। पाखण्डिवणिजां पीडा ह्यैशानी यदि दीव्यते'।। ३-४।।

# दिग्दाह का शुभ लक्षण

ैनभः प्रसन्नं विमलानि भानि प्रदक्षिणं वाति सदा गतिरुच । दिशां च दाहः कनकावदातो हिताय लोकस्य सपार्थिवस्य ॥ ५॥ जब कि निर्मल आकाश व नक्षत्र दक्षिणावर्तं क्रम से घूमता हुआ वायु और सुवर्णें की तरह दिग्दाह होता है, तो राजा के साथ समस्त लोग सुखी होते हैं ॥ ५॥

> इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे बृहद्दैवज्ञरञ्जने दिग्दाहलक्षणं नाम त्रयोदशं प्रकरणं समाप्तम् ॥१३॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र पण्डित रामदीन जी द्वारा रिवत वृहद्देवज्ञरञ्जन नामक सङ्ग्रह ग्रन्थ का तेरहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरलीघरचतुर्वेदकृता त्रयोदशप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका समाप्तिमगात् ॥ १३ ॥

१. वृ० सं० ३१ अ० ५ रलोक।

# अथ चतुर्दशं उल्कालक्षणप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे चौदहवें प्रकरण में उल्का का स्वरूप, इसके पतन के विविध लक्षण और कालक्रम से फल को बताते हैं।

उल्का का स्वरूप व भेद

¹दिवि भुक्तशुभफलानां पततां रूपाणि यानि तान्युल्काः । धिष्ण्योल्कार्शानिवद्युत्तारा इति पञ्चधा भिन्नाः ॥ १ ॥

जब कि प्राणी स्वर्ग के मुख का काल के हिसाव से उपमोग करके पृथ्वी में आता है तो आते हुए स्वरूप को उल्का कहते हैं। इसके घिष्ण्या, उल्का, अद्यनि, विजली और तारा ये पाँच भेद होते हैं।। १।।

विशेष—गर्गाचार्यं जी का कहना है कि लोकपाल लोगों की परीक्षा करके शुमाशुम फल ज्ञान के लिये अस्त्रों को छोड़ते हैं उसी का नाम उल्का होता है ॥ १ ॥

तथा उनका वाक्य भी 'स्वास्त्राणि संसृजन्त्येते शुमाशुमनिवेदिनः । लोकपाला महात्मानो लोकानां ज्वलितानि तु ॥ १ ॥

अन्य मी स्वल्पसंहिता में आचार्यं वराहमिहिर का वचन 'अस्त्राणि लोकपाला लोकामावाय सृजन्त्युल्का: । केषाश्वित् पुण्यकृतां तत्रोल्काविच्युतिः स्वर्गात् ॥ ८ ॥

अपि च नारद ने कहा है 'स्वर्गंच्युतानां रूपाणि यान्युल्कास्तानि वै भुवि। विष्णयोल्का विद्युदयनिस्ताराः पश्चविधाः स्मृताः'॥ ज्यो० नि० २६२ पृ० १।१॥

फल के समय ज्ञान

<sup>२</sup>उल्का पक्षेण फलं तद्वद्धिष्ण्याशनिस्त्रिभिः पक्षैः। विद्युदहोभिः षड्भिस्तद्वत्तारा विपाचयति ॥ २ ॥

जब कि उत्का का पतन होता है तो इसका फल पन्द्रह दिन में, घिष्ण्या मी १५ दिन में, अश्चिन पैतालीस दिन में, बिजली और तारा ६ दिन में अपना शुमाशुम फल देती है।। २।।

समाससंहिता में कहा है 'उल्काय पश्चरूपा धिष्ण्योल्का विद्युतोऽश्चनिस्तारा। धिष्ण्योल्के पक्षफले तित्त्रगुणादचाशनि: षडिहकेऽन्ये। फलपादकरीतारा धिष्ण्याधै पुष्कलं शेषाः'।। २।।

तथा नारद ने कहा है 'पाषयन्ति त्रिभिः पक्षैधिष्णयोल्काश्चनिसंज्ञिताः। विद्युत् षड्मिरहोमिश्च तारातद्वत्फलप्रदा'।। २।।

१. वृ० सं० ३३ अ० १ रलोक।

२. वृ० सं० ३३ अ० २ रलोक।

#### फल भाग का ज्ञान

ैतारा फलपादकरी फलार्द्धंदात्री प्रकीर्तिता घिष्ण्या। तिस्रः सम्पूर्णफला विद्युदथोल्काशनिश्चेति॥३॥ तारा का फल है, धिष्ण्या का आधा और विद्युत् उल्का, अशनि इन तीनों का पूर्ण होता है ॥३॥

तथा नारद ने कहा है 'फलपादकरी तारा धिष्ण्याख्यार्थफलप्रदा। पात उल्का-विद्युदशन्याख्याः संपूर्णफलदा नृणाम्'।। ३।।

## अशनि का स्वरूप

<sup>२</sup>अत (श ?) निस्वनेन महता नृगजाश्वमृगाश्मवेश्मतश्पशुषु । निपतित विदारयन्ती धरातलं चक्रसंस्थानाम् ॥ ४ ॥ जिस समय अश्चिन का पतन होता है तो यह अधिक शब्द करती हुई भूमि को फाड़ती हुई तथा चक्र की तरह भ्रमण करती हुई हाथी, घोड़ा, हिरन, पत्थर, घर, वृक्ष या पशुओं पर गिरती है ॥ ४ ॥

समाससंहिता में कहा है 'अश्वनिः प्राणिषु निपत्ति दारयित घरातलं बृहच्छब्दाः' ।। ४ ।।

तथा नारद जी ने कहा है 'अश्वेमोष्ट्रपशुनृषु वृक्षक्षोणीषु च क्रमात्। विदारयन्ती पतिता स्वनेन महतोऽशनिः'।। ४ ॥

## बिजली गिरने का स्वरूप

³विद्युत्सत्त्वत्रासं जनयन्ती तटतटस्वना सहसा। कुटिलविशाला निपतित जीवेन्धनराशिषु ज्वलिता॥ ४॥ जिस समय आकाश से बिजली का पतन होता है तो प्राणियों को भयभीत करती हुई तट तट शब्द करती हुई कुटिल और विशाल स्वरूपवाली प्राणियों या काठूके समुदाय को जलाती हुई शीघ्र गिरती है॥ ५॥

समाससंहिता में कहा है 'विद्युत्तटतटशब्दा ज्वालामालाकुला पतित' ॥ ५ ॥ तथा नारद जी ने कहा है 'जनयित्री च संत्रासं विद्युद्व्योम्नि ततः स्फुटम् । वक्रा विशाला ज्वलिता पतन्ती वनराजिषु' ॥ ५ ॥

## घिष्ण्या पतन का स्वरूप

४ घिष्ण्या कृशाल्पपुच्छा धर्नैषि दश दृश्यतेऽन्तराभ्यधिकम् । ज्वलिताङ्कारनिकाशा द्वौ हस्तौ सा प्रमाणेन ॥ ६ ॥

१. बृ॰ सं॰ ३३ ८० ३ श्लो॰।

२. बृ० सं० ३३ ८० ४ श्लो०।

३. बृ० सं० ३३ अ० ५ श्लो०।

४. वृ० सं० ३३ अ० ६ श्लो०।

जिस समय आकाश से घिष्ण्या का गिरना होता है तो यह पतली देहवाली, लघु पूँछ से युक्त जाञ्चल्यमान अग्नि के तुल्य, दो हाय लम्बी और दस घनुष प्रमाण भूमि में दिखाई देने वाली होती है।। ६।।

तथा समाससंहिता में कहा है 'धिष्ण्या सिता द्विहस्ता धन्रैषि दश याति कुश्चदेहा'।। ६।।

एवं नारद जी ने 'धिष्ण्या सपुच्छा पतित ज्वलिताङ्गारसन्निमा। हस्तद्वय-प्रमाणा सा दृश्यतेऽतिसमीपतः ॥ ६ ॥

#### तारा पतन का स्वरूप

<sup>9</sup>तारा हस्तं दीर्घा शुक्ला ताम्राब्जतन्तुरूपा वा। तिर्यंगधरचोध्वं वा याति वियत्युह्यमानेव॥७॥

जिस समय आकाश से तारा का पतन होता है तो यह एक हाथ लम्बी, रवेत, ताम्र या कमल सूत्र के समान अतिसुक्ष्म, तिरछी, नीचे और ऊपर की तरफ जाती है।। ७।।

समाससंहिता में कहा है 'तारा तु हस्तमात्रा यात्यू ज्वंमवः स्थिता सिता ताम्रा' ।।७।। तथा नारद जी ने मो 'ताराब्जतनुवच्छुक्ला हस्तदीर्घाम्बुजारुणा । ऊर्ज्यं यात्ययवा तियंगघो वा गमनान्तरे ।। ७ ।।

## उल्का पतन का स्वरूप

<sup>२</sup>उल्का शिरसि विशाला निपतन्ती वर्धते प्रतनुपुच्छा । दीर्घा भवति च पुरुषं भेदा बहुवो भवन्त्यस्याः ॥ ८ ॥

जिस समय आकाश से उल्का गिरती है तो यह विशाल मस्तकवाली, पुरुष के प्रमाण तुल्य लम्बी और गिरने के समय बढ़ती हुई गिरती है। इसके अनेक भेद होते हैं।। मा।

समाससंहिता में कहा है 'उल्काग्रतो विद्याला बहुप्रकारा परुषमात्रा' ॥ ५ ॥ तथा नारद जी ने भो 'उल्का शिरो विद्याला तु पतन्ती वर्धयेतनुम् । दोर्घंपुच्छा मवेत्तस्या भेदाः स्पूबंहवस्तया' ॥ ८ ॥

## उल्का का भेद व फल

<sup>3</sup>प्रेतप्रहरणखरकरभनक्रकपिदंष्ट्रिलाङ्गलमृगाभाः । गोघाहिधुमरूपा पापा या चोभयशिरस्का ॥ ९ ॥

१. बृ० सं० ३३ अ० ७ श्लो०।

२. वृ० सं० ३३ अ० ८ श्लो०।

३. वृ० सं० ३३ स० ६ श्लो०।

जिस समय उल्का प्रेत, शस्त्र, गदहा, ऊँट, नाक, मगर, बन्दर, सुअर आदि हल, मृग, गोह, साँप और धुआँ के समान स्वरूप वाली या दो सिर वाली होती है तो अशुम फल देने वाली होती है ॥ ६ ॥

तथा नारद जी ने कहा है 'पीडाश्चोष्ट्राहिगोमायुखरगोगजदांष्ट्रिकाः । कपि गोधाष्ट्रमनिमा विविधाः पापदा नृणाम्' ॥ ९ ॥

# कल्का का अन्य भेद व फल

³ध्वजझषकरिगिरिकमलेन्दुतुरगसन्तप्तरजतहंसाभाः । श्रीवृक्षवज्रशङ्कस्वस्तिकरूपाः शिवसुभिक्षाः ॥ १० ॥

जिस समय में मछली, व्वजा, हाथी, पर्वत, कमल, चन्द्रमा, घोड़ा, तपी हुई घूलि, हंस, नारियल वृक्ष, हीरा या शस्त्र, शङ्ख्या स्वस्तिक रूप वाली दिखाई देती है या गिरती है तो उसी स्थान में लोग पूर्ण सुखी होते हैं ॥ १०॥

तथा काश्यप जी ने कहा है 'नरेमतुरगाश्वाश्मवृक्षेषु च पतेत्सदा। ज्वलन्ती चक्रवद् दृश्या त्वश्चना रावसंयुता। विद्युत्त्रासकरो सीमा शब्दयन्ती तटत्तदा। वृहच्छीषांतिसूक्ष्मा च जीवेषु च पतेत् सदा। धनूँषि दश्य या दृश्या सा च षिष्ण्या प्रकीतिता। ज्वलिताङ्गारसदृशी द्वौ हस्तौ सा प्रमाणतः। पद्मताम्राकृतिश्चैव हस्तमात्रायता गता। तियंगूष्वंमधो याति सोह्ममानेव तारका। जलका सूर्धनि विस्तीणा पतन्ती वर्षते तु सा। तनुपुच्छा नृमात्रा तु बहुभेदसमावृता। आयुषप्रेतसदृशी जम्बुकोष्ट्रस्तराहृतिः। धूम्रवर्णा तु पापाख्या विशोर्षा या तु मध्यमा। व्वजपद्मेमहंसामा पर्वताश्वसमप्रमा। श्रीवृक्षशङ्खमा सदृशी या चोल्का सा शिवप्रदा'।। १०।।

तथा नारदजी ने कहा है 'अश्वेमचन्द्ररजतवृषहंसव्वजोपमा। वज्रशङ्खस्वस्ति-काव्जरूपाः शिवसुखप्रदा'।। १०॥

### उल्का का अन्य स्वरूप व फल

<sup>२</sup>अम्बरमध्याद्बह्वचो निपतन्त्यो राजराष्ट्रनाशाय। बम्भ्रमती गगनोपरि विभ्रममाख्याति लोकस्य॥ ११॥

जिस समय उल्का आकाश में बहुत प्रकार से स्वरूप बदल कर गिरती है तो राजा तथा राष्ट्र का विनाश होता है तथा जो उल्का आकाश में बार-बार भ्रमण करती है, वह संसार को विपत्ति की सूचना देती है ।। ११ ॥

तथा नारदजी ने कहा है 'निपतन्ती स्वराद्वह्नौ राजराष्ट्रक्षयाय च । यद्यम्बरे निपतित लोकस्याप्यतिविभ्रमम् ॥ ११ ॥

१. वृ० सं० ३३ अ० १० श्लो०।

२. वृ॰ सं० ३३ अ० ११ श्लो०।

#### अन्य स्वरूप व फल

'संस्पृशती चन्द्रार्को तद्विसृता वा सभूप्रकम्पा च । परचक्रागमनृपभयदुर्भिक्षावृष्टिभयजननी ॥ १२ ॥

जिस समय उल्का सूर्यं या चन्द्र को स्पर्धं करती है अथवा सूर्यं या चन्द्र से निकल कर भूकम्प करती हुई गिरती है, वह दूसरे राजा का आगमन, राजमय, दुर्मिक्ष और वर्षा का अमाव करती है।। १२।।

तथा नारदजी ने कहा है 'यद्यर्केन्द्र संस्पृश्चित तत्तद्भूमिप्रकम्पनम् । परचक्रागम-मयं जनानां क्षुद्मयं जलात्' ॥ १२ ॥

#### उल्का का अन्य स्वरूप व फल

रपौरेतरघ्नमुल्कापसव्यकरणं दिवाकरिहमाञ्चोः। उल्का गुभदा पुरतो दिवाकरिविनिःसृता यातुः॥ १३॥

जिस समय आकाश में उत्का सूर्यं व चन्द्रमा के प्रदक्षिण क्रम से चलती है तो क्रम से पुर में रहने वाले और वाहर रहने वालों का विनाश करती है। अर्थात् सूर्यं के प्रदक्षिण क्रम से चलती है तो पुरवासियों का और चन्द्र के प्रदक्षिण क्रम से चलती है तो वाहर रहने वालों का नाश करती है। जब कि उत्का सूर्यं किरण से निकल कर जाने वालों के आगे गिरती है तो वह अच्छे फल की सूचना देने वाली होती है।। १३।।

तया नारदजी ने कहा है 'अर्केन्द्वोरपसन्योल्का पौरेतरिवनाशदा' ।

अन्य उत्का का स्वरूप व फल

<sup>3</sup>शुक्ला रक्ता पीता कृष्णा चोल्का द्विजादिवर्णंघ्नी । क्रमशक्चैतान् हन्युर्मूर्द्धोरःपार्श्वपुच्छस्थाः ॥ १४ ॥

जिस समय सफेद, लाल, पीली और काली उल्का गिरती है तो क्रम से ब्राह्मण आदि वर्णों को नष्ट करने वाली होती है। अर्थात् यदि सफेद उल्का का पतन हो तो ब्राह्मणों का, लाल से क्षत्रियों का, पीली से बनियों का और काली से शूदों का नाश, होता है।

यदि मस्तक के ऊपर से गिरे तो ब्राह्मणों का, छाती से गिरे तो क्षत्रियों का, बगल से वैदयों का और पीछे से गिरे तो यूद्रों का नाश करती है।। १४।।

उल्का का और स्वरूप व फल

र्उत्तरिदगादिपितता विप्रादीनामनिष्टदा रूक्षा। ऋज्वी स्निग्धा खण्डा नीचोपगता च तद्वृद्धये॥ १५॥

१. वृ० सं० ३३ अ० १२ श्लो०।

२. वृ० सं० ३३ अ० १३ श्ली०।

३. वृ० सं० ३३ अ० १४ श्लो०।

४. वृ० सं० ३३ अ० १५ श्लो०।

जिस समय आकाश से उल्का उत्तर की तरफ गिरती है तो ब्राह्मणों को, पूर्व में गिरे तो क्षत्रियों को, दक्षिण में गिरे तो वैश्यों को और पश्चिम की ओर गिरे तो खूडों को अशुम फल देती है।

यदि उल्का सीघी, चिकनी, अखण्ड और आकाश के नीचे माग में जाने वाली हो तो ब्राह्मणादि वर्णों की वृद्धि करने वाली होती है।। १५।।

### अन्य स्वरूप व फल

<sup>१</sup>क्यावारुणनीलासृग्दहनासितंभस्मसन्निभा रूक्षा । सन्ध्यादिनजा वक्रा दलिता च परागमभयाय ॥ १६॥

जिस समय आकाश से पितत उल्का बानर के मुख के समान लाल, सन्ध्याकाल में उत्पन्न, दिन में उत्पन्न, वक्र या खण्डित पितत होती है तो पुरवासियों को शत्रु के आगमन से मयमीत करने वाली होती है।। १६॥

#### उल्का का स्वरूप तथा फल

<sup>२</sup>नक्षत्रग्रहघातैस्तद्भक्तीनां क्षयाय निर्दिष्टा । जदये घ्नती रवीन्दू पौरेतरमृत्यवेऽस्ते वा ॥ १७ ॥

जिस समय उल्का आकाश में नक्षत्र या ग्रह का उपघात करती है तो नक्षत्र व्यूह में उक्त उस नक्षत्र या ग्रह के मक्तों का विनाश करने वाली होतो है।

जब कि उल्का सूर्य या चन्द्रमा को उदय या अस्तकाल में हनन करती है तो क्रम से पुरवासियों और वाहर रहने वालों का नाश करती है। अर्थात् सूर्य हत हो तो पुरवासियों का और चन्द्रमा हत हो तो बाहर रहने वालों का विनाश करने वाली होती है ॥ १७ ॥

काश्यप ऋषि ने कहा है 'नक्षत्राणि ग्रह्माश्चैव यद्युल्काव्वस्तव्यमिताः । तद्देशनाध-नाशाय लोकानां सम्भ्रमाय च' ॥ १७ ॥

तथा समाससंहिता में भी 'उदगादिषु विप्रादीन् सितलोहितकृष्णवर्णाश्च । घनन्ति ग्रहक्षांघातैस्त.द्भक्तीनां च नाशाय'।। १७ ॥

उल्का से हत नक्षत्रों का फल

<sup>3</sup>भाग्यादित्यघनिष्ठामूलेषूल्काहतेषु युवतीनाम् । विप्रक्षत्रियपीडा पुष्यानिलविष्णुदेवेषु ॥ १८॥ <sup>४</sup>ध्रुवसौम्येषु नृपाणामुग्रेषु सदारुणेषु चौराणाम् । क्षिप्रेषु कलाविदुषां पीडा साधारणे च हते॥ १९॥

१. वृ॰ सं० ३३ अ० १६ श्लो॰।

२. वृ० सं० ३३ अ० १७ श्लो०।

३. वृ० सं० ३३ अ० १८ श्लो०।

४. बृ० सं० ३३ व० १६ श्लो०।

जिस समय आकाश में पूर्वी फाल्गुनी, पुनवैंसु या घनिष्ठा या मूल नक्षत्र की योग तारा उल्का से हत होती है तो युवती स्त्रियों को पीड़ा होती है।

जब कि पुष्प या स्वाती या श्रवण नक्षत्र की योग तारा उल्का से हत होती है तो त्राह्मण व क्षत्रियों को पीड़ा होती है।

जब कि उत्तराफाल्गुनी या उत्तराषाढा या उत्तरामाद्रपद या रोहिणी या मृगशिर या चित्रा या अनुराधा या रेवती नक्षत्र की योग तारा उल्का से हत होती है तो राजाओं को पीड़ा होती है।

जब कि पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढा या पूर्वामाद्रपद या मरणी या मघा या आर्द्रा या क्लेषा या ज्येष्ठा या मूळ नक्षत्र की योग तारा उल्का से हत होती है तो चोरों को पीड़ा होती है।

जब कि अश्विनी या हस्त या अभिजित या कृत्तिका या विशाखा की योग तारा जल्का से हत होती है तो कला वेत्ताओं को दुःख प्राप्त होता है।। १८-१९।।

नारद जी ने कहा है 'चरिषण्येषु पितता स्त्रीणां चोल्का मयप्रदा। क्षिपभेषु विद्यां पीडा मूपतीनां स्थिरेषु च। मृदुभेषु द्विजातीनां दारूणां दारुणेषु च। उग्रभेषु च शूद्राणां परेषां मिश्रभेषु च' ज्यो॰ नि॰ २६२ पृ० ।। १८-१९ ।।

देवमूर्ति आदि पर उल्का गिरने का फल

<sup>9</sup> कुर्वन्त्येताः पतिता देवप्रतिमासु राजराष्ट्रभयम् । शक्रोपरि नृपतीनां गृहेषु तत्स्वामिनां पीडा ॥ २०॥ <sup>3</sup> आशाग्रहोपघाते तद्देश्यानां खले कृषिरतानाम् । चैत्यतरौ सम्पतिता सत्कृतपीडां करोत्युल्का ॥ २१ ॥ <sup>3</sup> द्वारि पुरस्य पुरक्षयमथेन्द्रकीले जनक्षयोऽभिहितः । ब्रह्मायतने विप्रान् विनिहन्याद्गोमिनो गोष्ठे ॥ २२ ॥

जिस समय आकाश से उल्का देवमूर्ति पर गिरती है तो राजा और राष्ट्र को मय, इन्द्र के ऊपर गिरे तो राजाओं को मय और घर पर गिरे तो घर के मालिक को पीड़ा होती है।

जिस दिशा का स्वामी ग्रह उल्का से हत हो तो उस दिशा में रहने वाले मनुष्यों को, खिलहान में गिरे तो किसानों को और छोटे मन्दिर के पास के वृक्ष पर गिरे तो पुर (नगर) का, दरवाजे के किवाड़ पर गिरे तो नगरवासियों का, ब्रह्मा के मन्दिर पर गिरे तो ब्राह्मणों का और गायों के स्थान पर गिरे तो गायों के पालने वाला का नाश करती है।। २०-२२।।

१. वृ० सं० ३३ अ० २० श्लो०।

२. वृ० सं० ३३ अ० २१ श्लो०।

३. वृ० सं० ३३ अ० २२ इलो०।

तथा नारद ऋषि ने कहा है 'राज्यराष्ट्रविनाशाय प्रासादप्रतिमासु च। गृहे तत्स्वामिनां पीडा नृपाणां पर्वतेषु च। दिक्षु तत्तिहिगीशानां कर्षकाणां स्थलेषु च। प्राकारे परिखे वाऽपि द्वारि तत्पौरमध्यमे। परचक्रागममयं राज्यपौरजनक्षयः। गोष्ठे गोस्वामिनां पीडा शिल्पकानां जलेषु च'। ज्यो० नि० २६२ पृ० ।। २०-२२ ।।

शिरती हुई उत्का की आकृति से फल
भैक्षेडास्फोटितवादितगीतोत्कृष्टस्वना भवन्ति यदि ।
उल्कानिपातसमये भयाय राष्ट्रस्य सनृपस्य ॥ २३॥

जिस समय आकाश से उल्का गिरती हुई सिंह के समान शब्द करती है या आस्फोटित, वाद्य और गान का गिरते समय उद्घोष करती है तो राजा व राष्ट्र मयभीत हो जाते हैं।। २३।।

## उल्का के स्वरूप वश फल

<sup>3</sup>यस्याहिचरं तिष्ठति खेऽनुषङ्गो दण्डाकृतिः सा नृपतेर्भयाय । या चोह्यते तन्तुधृतेन खस्था या वा महेन्द्रध्वजतुल्यरूपा ॥ २४ ॥ जिस समय आकाश में उल्का की आसक्ति अधिक समय तक रहती है, जब कि दण्डाकार दिखाई दे या आकाश में डोरी वैंधी हुई की तरह स्थिर रहे या इन्द्र धनुष की तरह दिखाई दे तो राजा के लिये भय की सूचना देती हैं ॥ २४ ॥

तथा नारद ऋषि ने कहा है 'राजहन्त्री तन्तुनिमा इन्द्रव्वजसमाऽथवा'। ज्यो० नि॰ २६२ पृ॰ ॥ २४ ॥

## अन्य फल आकार से

³श्रेष्ठिनः प्रतीपगा तिर्यगा नृपाङ्गनाम् । हन्त्यधोमुखी नृपान् ब्राह्मणानथोध्वंगा ॥ २५ ॥ ४विह्पुच्छरूपिणो लोकसंक्षयावहा । सर्पवत्प्रसिपणो योषितामनिष्टदा ॥ २६ ॥ ५हन्ति मण्डलापुरं छत्रवत्पुरोहितम् । वंशगुल्मवत् स्थिता राष्ट्रदोषकारिणो ॥ २७ ॥ ६व्यालसूकरोपमा विस्फुलिङ्गमालिनो । खण्डशोऽथवा गता सस्वना च पापदा ॥ २८ ॥

१. वृ॰ सं॰ ३३ अ० २३ रलो॰।

२. वृ० सं ३३ अ० २४ इलो०।

३. वृ० सं० ३३ अ० २५ रलो०।

४. वृ० सं० ३३ अ० २६ रलो०।

५. वृ० सं ३३ अ० २७ रलो०।

इ. वृ० सं० ३३ अ० २८ इलो०।

जिस समय उल्का विपरीत गमन करती है अर्थात् जहाँ से आती है और वहीं लोट कर जाती है तो इस प्रकार की उल्का सेठों का, तिरछी चलने वाली रानियों का, नीचे मुख वाली राजाओं का और ऊपर जाने वाली उल्का ब्राह्मणों का विनाश करने वाली होती है।

जब कि उल्का मोर की पूँछ के समान होती है तो वह लोगों को नाश करती है। यदि सपंकी तरह चलने वाली होती है तो स्त्रियों को अशुम फल देने वाली होती है।

यदि मण्डलाकृति उल्का होती है तो नगर का, छाते के सदृश्य हो तो पुरोहित का नाश करने वाली होती है और बाँस की बीड़ के समान उल्का हो तो राष्ट्र को मयमीत करने वाली होती है।

जब कि उल्का साँप या सूअर की तरह चिनगारियों की माला पहनी हुई खण्ड खण्ड और शब्द करने वाली उल्का अशुम फल देने वाली होती है। ११–२८॥

तथा नारद ऋषि ने कहा है 'प्रतीपगा राजपत्नीं तियंगा च चमूपितम् । अघोमुखी नयं हिन्त ब्राह्मणानूर्व्या तथा । वृक्षोपमा पुच्छिनमाजनसंक्षोभकारिणी । प्रसपंणो
या सपंवत्साऽङ्गनानामनिष्टदा । वर्तुं लोल्का पुरं हिन्त च्छत्राकारा पुरोह्तिम् । वंश्युल्मलताकारा राष्ट्रविद्वावणी तथा । सूकरव्यालसहशा खण्डाकारा च पापदा । इन्द्रचापिनमाराज्यं खे नता हिन्त तोयदम्' । व्यो० नि० २६२-२६३ पृ० ॥ २५-२८ ॥

## स्वरूप वश अन्य फल

ैसुरपतिचाप्रपतिमा राज्यं नभिस विलोना जलदान् हन्ति । पवनविलोमा कुटिलं याता न भवित शस्ता विनिवृत्ता वा ॥ २९ ॥

जिस समय आकाश में इन्द्रधनुष की आकृति वाली उल्का उल्पन्न होकर विलीन हो जाती है तो मेघों का विनाश कर देती है।

जब कि वायु के प्रतिकूल टेढ़ी होकर चलने वाली उल्का उत्पन्न होकर नीचे की तरफ नहीं आने वाली शुभ नहीं होती है।। २६।।

### और भी पतन वश फल

<sup>२</sup> अभिभवति यतः पुरं बलं वा भवति भयं तत एव पार्थिवस्य । निपतित च यया दिशा प्रदीप्ता जयित रिपूनचिरात्तया प्रयातः ॥३०॥ जिस समय आकाश से जिस दिशा से उल्का का पतन, पुर या सेना के ऊपर होता है तो राजा को उसी दिशा से भय होता है और जिस दिशा को प्रकाशित

१. वृ० सं० ३३ अ० २६ रलो०।

२. वृ० सं० ३३ अ० ३० श्लो०।

करती हुई गिरती है तो उस दिशा में यदि शत्रु पर चढ़ाई की जाय तो शत्रुओं का विनाश जल्दी होता है।। ३०।।

इति श्रीमद्गयादत्तज्योर्तिविदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सङ्ग्रहे बृहद्देवज्ञरञ्जने उल्कालक्षणं नाम चतुर्दशप्रकरणं समाप्तम् ॥ १४ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता गयादत्तजी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा रिवत बृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का उल्का लक्षण नामक चीदहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ।। १४।।

इति श्रीमणुरावास्तव्यश्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरली-धरचतुर्वेदविहिता चतुर्देशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ १४ ॥

# अय पञ्चदशं वर्षेशनिर्णयप्रकरणं प्राभ्यते ।

अब आगे पन्द्रहवें प्रकरण में किस संवत् का कौन राजा होता है या इस वर्ष का वा अभीष्ट वर्ष का कौन राजा, मन्त्री इत्यादि होगा, इसका निर्णय इस प्रकरण में किया गया है। उसे बताते हैं।

#### कल्पलतायाम् —

अभीष्ट वर्ष के राजा का ज्ञान संवत्सरस्य चान्तस्य कुहूर्भवति यद्दिने । अपरो वासरो योऽसौ सोऽयं राजा विनिर्दिशेत् ॥ १ ॥

कल्पलता नामक ग्रन्थ में कहा है कि जिस वर्ष के राजा का ज्ञान अमीष्ट हो उससे पहिले संवत् की अन्तिम अमावास्या जिस दिन की हो अर्थात् जिस वासर में हो उससे दूसरा वार नामक ग्रह ही राजा होता है। जैसे संवत् २०३८ की अमावस्या अन्तिम गुरुवार के दिन है अत: इससे दूसरा वार शुक्र संवत् २०३६ में राजा हुआ है।। १।।

## <sup>९</sup>रत्नावल्याम्—

प्रकारान्तर से राजा का ज्ञान
चैत्रशुक्लप्रतिपदि यो वारोऽकोंदये स वर्षेशः।
उदयद्वितये पूर्वो नोदययुगलेऽिप पूर्वः स्यात्॥२॥
दर्शान्तेऽनल्पेऽिप पूर्वो राजा तदागमोऽिप विज्ञेयः।
यस्माच्चैत्रसितादेष्दयाद्भानोः प्रवृत्तिरब्दादेः॥ ॥ ॥
दर्शप्रतिपत्सन्धौ चैत्रादौ यो भवेद्वारः।
सोऽब्दपितिविज्ञेयः प्रतिपदि मध्याह्नकाले यः॥४॥
बहुभिः कीर्तितो राजा रवेष्दयकालिकः।
तत्र भूपद्वये वृद्धौ भूपाभावस्तिथक्षये॥५॥

रत्नावली नामक ग्रन्थ में कहा है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के सूर्योदय समय में जो वासर होता है, वह वर्षेश या वर्षे का स्वामी राजा होता है।

यदि दो दिन प्रतिपदा उदय में हो तो पहिले दिन जो बार हो वही तथा:प्रति-पदा का क्षय हो तो भी प्रथम दिन का बार बाला ग्रह राजा होता है। और अभावस्या अधिक हो तो भी प्रथम दिन बाला राजा होता है तो आगम से विरोध उत्पन्न

१. ज्यो । नि० २९ पृ० ।

होगा। क्योंकि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के सूर्योदय समय में जो वासर होता है वही राजा होता है। ऐसा आगम में प्रमाण है। या अमावस्या प्रतिपत् की सन्धि में चैत्र शुक्ल पक्ष की आदि में जो वार होता है वह राजा होता है।

या मध्याह्न काल में प्रतिपदा जिस दिन हो वह राजा होता है। किन्तु अनेक विद्वान् इसी पक्ष में सहमत हैं कि उदयकालीन प्रतिपदा में जो वासर होता है वही राजा माना जाता है।

यदि प्रतिपदा दो दिन उदय में हो तो उस वर्ष दो राजा और प्रतिपदा का क्षय हो तो राजा का अमाव होता है ।।२-४।।

तथा ब्रह्मगुप्त ने कहा है 'चैत्रसितादेख्दयाद्मानोदिनमासयुगकल्पाः । सृष्टचादौ लङ्कायां समं प्रवृत्ता दिनेऽर्कस्य' ।।२-५।।

भगाः--

गर्गोक वचन से राजा का ज्ञान अमाप्रतिपदोः सन्धिर्मध्याह्मात्पूर्वतो यदि। तदा तद्दिनपो राजा परतक्चेत् परो भवेत्॥६॥

श्री गर्गाचार्यं जी का कहना है कि अमावास्या व प्रतिपदा की सिन्ध यदि मध्याह्न से पूर्व हो तो उसी दिन का वार और मध्याह्न के अनन्तर सिन्ध हो तो आगे वाला राजा होता है ॥६॥

मकरन्दे-

मकरन्दोक्त वाक्यों से वर्षेश का ज्ञान

यस्मिन्वारेऽपराह्वे स्यात्प्रतिपन्मधुशुक्लजा। स एव नृपातर्ज्ञेयो वराहादृश्चवहारतः॥७॥

अन्ये तु यत्र वारे किंस्तुघ्नकरणं स्यात्तमेव राजानमूचुः । एवं मतभेदे सित पूर्वे व्यवस्थामाहुः ।

काम्बोजखार्जूरिकरातसिन्धुदेशेषु विल्वेष्विप दर्दुरेषु। किस्तुष्नमध्याह्मगतेऽब्दपः स्यादन्येषु सूर्योदयगो दिनेशः॥८॥

मकरन्द नामक ग्रन्थ में कहा है कि जिस दिन अपराह्य काल में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होतो है तो उसी दिन का वासर उस वर्ष का राजा वराह के व्यवहार से होता है।।७॥

अन्य विद्वानों का कहना है कि जिस वार में किन्तुष्त करण होता है वही राजा होता है।

१. ज्यो ० नि० २६ पृ०।

इस प्रकार यहाँ या यों समझिये कि वर्षे छ के निर्णय में मतभेद होने के नाते पूर्वाचार्यों ने व्यवस्या यह की है कि काम्बोज, खाजूंर, किरात, सिंधु, बिल्व, दर्दुर देशों में जिस दिन मध्याह्न के समय किस्तुष्टन करण होता है वही वासर उस वर्ष का राजा होता है। तथा अन्य देशों में सूर्य के उदय समय में जब प्रतिपदा होती है तो उसी दिन का वार वर्षेश होता है।।७—६।।

राजा, मन्त्री, सस्येश, रसेश, नीरसेश का ज्ञान
चैत्रादिमेषादिकुलीरतौलिमृगादिवाराधिपतिक्रमेण
राजा चमूपो ह्यथ सस्यनाथो रसाधिपो नीरसनायकश्च ॥ ९॥
मकरन्द नामक ग्रन्थ में कहा है चैत्रशुल्क प्रतिपदा के दिन जो वासर होता है
वह राजा, मेष संक्रान्ति के दिन जो वार होता है वह मन्त्री (सचिव), कर्क सङ्क्रमण
के दिन जो वार होता है वह सस्येश, तुला सङ्क्रान्ति के दिन जो वार होता है वह
रसेश और मकर सङ्क्रमण के दिन जो वार होता है वह नीरसेश होता है।।।।

°फलोदये —

फलोदय प्रन्थ से राजा सिवविद का ज्ञान चैत्रस्य शुक्लप्रतिपत्तिथी यो वारः स उक्तो नृपितस्तदाब्दे । मेषप्रवेशे किल भास्करस्य यस्मिन्दिने स्यात्स तु राजमन्त्री ॥ १०॥ कर्कंसंक्रान्तेर्यो वारः स अग्रधान्येश्वरः ॥ धनसंक्रान्तेर्यो वारः स पश्चिमधान्येश्वरः ॥ ११॥

कर्कप्रवेशे दिनपस्य उक्तं सस्यस्य नाथो मुनिभिः पुराणैः। आर्द्राप्रवेशे दिननाथ उक्तो मेघाधिपः प्रोक्तनविप्रवर्यैः॥ १२॥

सिंहसंक्रान्तिवारेशो दुर्गेशः परिकीर्तितः। कन्यासंक्रान्तिदिनयो धनेशः परिकीर्तितः॥१३॥

तुलाप्रवेशेऽहिन यस्य वारो रसाधिपोऽयं नियतः प्रदिष्टः। चापप्रवेशे दिवसाधिनाथे धान्याधिपो वै कथितो मुनीन्द्रैः॥ १४॥

नक्रसंकान्तिवारेशो नीरसेशः प्रकीर्तितः। मीनसंक्रान्तिदिनपः फलेशः परिकीर्तितः॥१५॥

(ज्योतिष) फलोदय नामक ग्रन्थ में कहा है कि चैत सुदी परिवा के दिन जो वार होता है वह राजा, सूर्य की मेष संक्रान्ति में जो वार होता है वह मन्त्री, कर्क संक्रान्ति के दिन जो वार होता है वह अग्रधान्येश्वर, धनु संक्रान्ति में जो वार होता है वह पश्चिम धान्येश्वर, प्राचीन आचार्यों का कहना है कि कर्क संक्रमण के दिन जो वासर

१. ज्यो० नि० २६ पृ०।

होता है वह सस्येश, आर्द्री में सूर्य के जाने पर जो वार होता है मेघेश, सिंह संक्रान्ति में दुर्गेश, कन्या संक्रान्ति में धनेश, तुला में रसेश, धनु में धान्येश, मकर में नीरसेश और मीन संक्रमण के दिन जो वार होता है वह फलेश होता है ।।१०-१५।।

ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'चैत्रादिमेषचापाद्रीतुलाकर्कंदिनेश्वराः । नृपमन्त्रिधान्य-तोयरससस्याधिपेश्वराः' ॥१०-१५॥

तथा विश्व सिष्ठसंहिता में कहा है 'चैत्रस्य घुक्लाद्यतियेश्व वारनाथोऽव्दपस्तस्य चमू-पतिः सः । मेषस्य संक्रान्तितियेश्व वारनाथस्तु सस्याधिपतिमेंवेत् सः ।। कुलीरसंक्रान्ति-जवारनाथो रसाधिपस्तौलिनि वासरेशः । फलं तथैषां क्रमशश्चतुर्णां पृथक् पृथग्यत्प्रयतः प्रवक्ष्ये ।। वर्षाधिपो मेषदिनस्य वारश्चमूपतिश्वैत्रदिनादिवारः । हूणेषु वङ्गेषु खशेषु माग-घेष्वेवं च पौण्डु व्विप टंकरेषु' (११ अ० ८-१० श्लो०) ।।१०-१५।।

मूहूर्तगणपित में कहा है 'चैत्रेमासि सिते पक्षेऽर्कोदये प्रतिपत्तिथौ। यो वासरः स राजा स्यात्तिस्मिन् वर्षे ततः फलम् । मेपेऽर्कवेशे यो वारः स मन्त्री कथ्यते वुधैः । चापे धान्यपितिर्ज्ञेय आर्द्वायां जलदाधिपः । रसाधिपस्तुलायां स्यात् कर्के शस्यपितस्तथा। मकरे स्वर्णरत्नादि नीरसेशो बुधैः स्मृतः' (मिश्र० प्र० १७५-१७७ स्लो० ॥१०-१५॥

प्रकारान्तर गः पक्षेण (२) यक्तो भ

रामघ्नशाको नग (७) भक्तशेषः पक्षेण (२) युक्तो भवतीह राजा। बाणेन मन्त्री वसुभिश्च वर्षा नाथश्चतुर्भि (४) यदि सस्यनाथः॥ १६॥ त्रिगुणित शका में ७ का माग देकर शेष में २ जोड़ने से राजा, पांच से मन्त्री, आठ जोड़ने से वर्षा स्वामी और चार जोड़ने पर सस्येश होता है॥ १६॥

अथ विशोपकानयनम् -

# विशोपकों का आनयन

श्वे तिष्टिन हिते शैलैं क्वं स्थाप्यं पृथक् पृथक् । शेषं द्विष्टनं शरै (५) युंक्तं वर्षं स्याच्च ततः पुनः ॥ १७॥ श्ले क्वं शाकं प्रकल्प्येवं कर्तं व्याः प्रोक्तवित्रयाः । धान्यं तृणं ततः शीतमुष्णं मारुतवृद्धयः । नाशोऽथ विग्रहरुचैवं जायन्ते क्रमतस्त्वमे ॥ १८॥

जिस वर्ष में विशोपकों का आनयन अमीष्ट हो उस वर्ष की शक सख्याको तीन से गुणा करके सात का माग देने पर जो लिब्ध हो उसे धान्यादि के लिये शक कल्पना करना चाहिये। एवं शेष को दो से गुना करके उसमें पाँच जोड़ने से वर्षा होगी। पुनः लिब्ध को अर्थात् जिसकी कि कल्पना शक में की है, उसी को तीन से गुना करके सात का माग देने पर जो शेष हो उसे दो से गुना करके ५ जोड़ने पर धान्य की संख्या होगी। इसी नियम से क्रिया करने पर वर्ष से विग्रहान्त संख्या होती है।। १७-१८।।

१. मु० ग० २१ प्र० १७८ श्लो ।।

२. मु॰ ग॰ २१ प्र० १७६ श्लो॰।

विशेष शक सं० = १९०४। इससे वर्षादि अङ्कों का ज्ञान पाठकों की सुविधा के लिये। जैसे इस वर्ष शक सं० १९०४ है। इस लिये इसे ३ तीन गुना करने पर १९०४ × ३ = ५७१२ हुआ। इसमें सात का माग देने पर ५७१२ ÷ ७ = लिख ८१६। शेष = ०। इसे दो से गुनने पर ० 🗙 २ = ०। इसमें ५ जोड़ दिया तो ५ यह वर्षा संख्या हुई। पुन: लब्बि ८१६ को शक माना अतः ८१६ 🗙 ३ = २४४८ इसमें सात का भाग देने पर २४४८ ÷ ७ = ३४९ लिंघ। शेष = ५ । अतः ५ × २ ई १० + ५ = १५ यह घान्य संख्या हुई । पुनः ३४६ लिव्य को शक कल्पना किया इस-लिये ३४६ × ३ = १०४७ में सात का माग देने पर १०४७ ÷ ७ = १४६ लिखे। शेष = ४×२ = ८ + ५ = १३ तृण संख्या हुई। पुनः १४६ को शके मानकर पूर्वंवत् किया करने से = १४६ x ३ = ४४७ में सात का माग देने पर ४४७ - ७ = ६३ लविष। शेष = ६ × २ = १२ + ५ = १७ शोत संख्या हुई । पुन्ःी ६३ छ ३ = १८६×७=२७ लिव्य। शेष=०×२=०+५ उष्ण संख्याः हुई ११=पुत्तः लिब्य २७ को तीन से गुना करने पर द१ ÷७ = ११ लब्धि। शेष्४४ ९ = ४० नि कि क १३ वायु संख्या हुई। इसी प्रकार क्रिया करने पर अविधिष्टोंुका:क्ज्ञान क्रुक्ता चाहिये ॥ १७-१८ ॥ : 5=3+5=5x3

तथा वसिष्ठसंहिता में कहा है 'त्रिघ्ने शकाब्दे मुनिमिविमक्ते दिनिष्टनशेषं शर्युक्त वृष्टिः। धान्यं तृणं शीतमथोष्णवायू प्रजासमृद्धिः क्षयराजविग्रहीः॥ श्रिष्टन् ह्याकः ससमको लब्धं रामहतं मनेत्। शेषं तु द्विगुणीकृत्य शरेणैव तु मिश्रयेत्। वृष्टिरत्नं तृष्टं शीतं तेजो वायुश्च संज्ञकाः । विग्रहं सर्वेलोकानां ज्ञायते च पुनः पुनः । ।।१७-१ हो। तथा ज्योतिनिबन्ध में रामनिघ्ने शके सप्तमक्ते मुहुद्धिष्नशेषं शरैः संयुतं कारयेत्।

पूर्वंवद् वृष्टिरन्नं च शीतं तृणं चाऽतपो मारुतो जन्तुवृद्धिसयौ विग्रहः ॥१७-१६॥

सर्वनिष्पत्ति आदि का ज्ञान

दशहृते युतः । १ = ७ × १ ४१ : हरू क्षा क्षा विशेष प्रभी <sup>9</sup>वर्षादिनवकस्याथ योगं तल्लब्धं निष्पत्तिरुक्ता सार्धाधं धर्मसत्यके ॥ १९॥

मुहुतंगणपित में बताया है कि वर्षादि ६ विश्वाओं का योग करके दस का भाग देने पर लब्धि सर्व निष्पत्ति, आधा जोड़ने पर धर्म व है युक्त करने पर सत्य होता है। प्रकाशित मूल ग्रन्थ में 'लब्धं निष्पत्तिहत्कृष्टा मासार्घं धर्मसत्यके पाठ है।।१६।।

अथ क्षुदानयनम् —

क्षुघादि का आनयन

ै आल्यान्स्य <sup>२</sup>शाके सप्तगुणे नन्दै (९) भंको लब्धं तु तत्क्वचित्। निधाय द्विगुणं शेषं सैकं क्षुतस्यात्ततः पुनः॥ २०॥ <sup>3</sup>लब्धं शाकं प्रकल्प्येवं कर्तव्या प्रोक्तविक्रया॥ २१॥

इं. मुं कर ११ वि के

३. मु॰ ग॰ २१ प्र० १८२ रलो॰।

१. मु॰ ग॰ २१ प्र० १८० रलो॰। २. मु० ग० ३१ प्र० १८१ इली ।।

तृषा निद्रा तथालस्यमुद्यमः शान्तिरेव च। कोघो दण्डोऽथ मित्रत्वमुत्सवः पापपुण्यके॥ २२॥

अमीष्ट शक संख्या को सात से गुना करके ६ का माग देने पर लब्धि की शक संज्ञा और शेष को दो से गुना करके एक जोड़ने पर क्षुधा संख्या वर्ष में होती है। पुनः लब्धि को सात से गुना करके नौ का माग देने पर लब्धि की शक संज्ञा और शेष को दूना करके एक जोड़ने से तृषा संख्या आती है। इसी प्रकार क्रिया करने से निद्रादि से लेकर पुण्यान्त तक संख्या का ज्ञान होता है।। २०-२२।।

विशेष — शक सं० १९०४ में क्षुधादि का ज्ञानः । जैसे १६०४ × ७ = १३३२८  $\div$  ६ = ल० १४८० । शे० = ८ × २ = १६ + १ = १७ = क्षुधा ।

पुनः लिक्ष को शक मानकर ७ से गुना करने पर १४८०  $\times$  ७ = १०३६०  $\div$  ६ = लिक्ष = ११५१ । शे० = १  $\times$  २ = २ + १ = ३ तृषा | पुनः ११५१ को ७ गुनाकरने पर ११५१  $\times$  ७ = ८०५७  $\div$  ६ = ल० ८९५ । शे० २  $\times$  २ =  $\times$  + १ = ५ तिर्द्धा । पुनः वही क्रिया ल० ६९६  $\times$  ७ = ६२६५  $\div$  ९ = ल० ६६६ । शे० = १ $\times$ २ = २ + १ = ३ लालस्य । किर वही प्रक्रिया ६६६ $\times$ ७ = ४६७२  $\div$  ९ = ल० ५४१ । शे० = ३  $\times$  २ = ६ + १ = ७ जद्यम । किर ल० ५४१ को ७ से गुना करने पर ५४१  $\times$  ७ = ३७६७  $\div$  ९ = ४२० ल० शे० = ७  $\times$  २ = १४ + १ = १५ शालि । पुनः ४२०  $\times$  ७ = २९४०  $\div$  ६ = ३२६ ल० । शे० = ६  $\times$  २ = १२ + १ = १३ क्रोघ । किर ३२६  $\times$  ७ = २२८२  $\div$  ६ = २५३ ल० । शे० = ५  $\times$  २ = १० + १ = ११ तिर १९६  $\times$  ७ = १७७१  $\div$  ९ ल० १६६ । शे० ७  $\times$  २ = १४ + १ = १५ मैत्री । किर १९६  $\times$  ७ = १३७२  $\div$  ६ ल० १६६ । शे० ४ $\times$  २ = ८ + १ = ९ उत्सव । पुनः १५२  $\times$  ७ = १०६४  $\div$  ६ ल० ११८ । शे० ४ $\times$  २ = ८ + १ = ९ उत्सव । पुनः १५२  $\times$  ७ = १०६४  $\div$  ६ ल० ११८ । शे० ४ $\times$  २ = ८ + १ = ९ प्रत्सव । पुनः १५२  $\times$  ७ = १०६४  $\div$  ६ ल० ११८ । शे०  $\times$  २ = ४ + १ = ५ पाप । किर वही क्रिया ल० ११८  $\times$  ७ = ८२६  $\div$  ६ = ल० ६१ । शे० ७  $\times$  २ + १ = १५ पुण्य ।

# अथ प्रकारान्तरेण क्षुदानयनम्—

# प्रकारान्तर से क्षुधातृषादि ज्ञान

शाके वेदै (४) हंते शैलै (७) भैक्ते लब्धं च पूर्ववत् ।
शोषं च द्विगुणं सैकं क्षुधा तृष्णा सुषुप्तिका ॥ २३ ॥

अललस्यमुद्यमः शान्तिः क्रोधो लोभोऽथ भेदकः ।
दण्डोऽथ मैथुनं चौयँ रसनिष्पत्तिरेव च ॥ २४ ॥

भिललिष्पत्तिरुत्साहः पुण्यं पापं तथैव च ।
सर्वनिष्पत्तिरित्येवं संपत्तिरुच यथाक्रमात् ॥ २५ ॥

१. मु॰ ग॰ २१ प्र॰ १८३ रलो॰। २. मु॰ ग॰ २१ प्र॰ १८४ रलो॰। ३. मु॰ ग॰ २१ प्र॰ १८५ रलो॰। ४. मु॰ ग॰ २१ प्र॰ १८६ रलो॰।

जिस शक में क्षुधादि का ज्ञान अमीष्ट हो तो उस शक संख्या को ४ से गुना करके ७ का माग देने पर जो शेष बचे उसे दो से गुना करके उसमें एक जोड़ने पर अमीष्ट वर्ष में क्षुधा संख्या का ज्ञान होता है। इसके अनन्तर लिब्ध को ४ से गुना करके सात का माग देने पर जो लिब्ध आती है उसको बार २ शक मान कर ४ से गुना करके क्रिया करनी चाहिये। तथा शेष को दो से गुना करके एक मिलाने पर क्रम से तृष्णा, सुषृष्ति, आलस्य, उद्यम, शान्ति, क्रोध, लाम, दण्ड, मैथुन, चौर्य, रसनिष्पत्ति, फलनिष्पत्ति, उत्साह, पुण्य, पाप, सर्वनिष्पत्ति और सम्पत्ति संख्या का ज्ञान होता है।।२३-२५

विशेष—उदाहरण शक १९०४ $\times$ ४ = ७६१६  $\div$  ७ = १०८८ ल० शे०= ० $\times$ २=० + १ = १ क्षुषा ।

पुन: ल० १०८८ × ४=४३५२ ÷ ७ = ६२१ ल० ।

शे॰ = ४ × २=१० + १ = ११ तृषा।

किर ल॰ ६२१ × ४=२४८४ ÷ ७ = ३४४ ल० ।

शे॰ = ६ × २ = १२+१ = १३ सुष्ति।

पुन: ३५४ $\times$ ४=१४१६ ÷ ७ = २०२ ल० । ये० = २ $\times$ २=४ + १=५ आलस्य । फिर ल० २०२ $\times$ ४ = ८०५ ÷ ७ = ११५ ल० । ये० = ३ $\times$ २=६ + १=७ उद्यम । पुन: ल० ११५  $\times$  ४ = ४६० ÷ ७ = ६५ ल० । ये०=५  $\times$  २=१० + १=११ यान्ति । फिर ल० ६५  $\times$  ४ = २६० ÷ ७ = ३७ ल० । ये० = १ $\times$ २=२ + १=३ क्रोध । पुन: ३७ ल० को २ गुना करने पर ७४ ÷ ७ = १० ल० ।

शे०=४× २= ८ + १ = ६ लोम।

फिर ल० १०  $\times$  ४=४०  $\div$  ७=५ ल० । शे० ५  $\times$  २=१० + १ = ११ भेद । युन: ५  $\times$  ४=२०  $\div$  ७ = २ ल० । शे० ६  $\times$  २ = १२ + १ = १३ दण्ड । फिर ल० २  $\times$  ४ = ८  $\div$  ७ = १ ल० । शे० १  $\times$  २ = २ + १ = ३ मैयुन । युन: १  $\times$  ४=४  $\div$  ७=ल०, ० । शे० = ४  $\times$  २ = ८ + १=९ चौयं ॥२३ - २५॥

टिप्पणी — इसके आगे लिंब शून्य होने से क्रिया समाप्त हो जाती है किन्तु रलोक में वर्णित रसनिष्पत्ति आदि का ज्ञान अविधिष्ट रहता है।।२३—२४॥

तथा विसष्ठसंहिता में कहा है 'शाकं च वेदगुणितं सप्तिमर्मागमाहरेत्। शेषं च दिगुणोकृत्य रूपं चैव तु मिश्रयेत्। क्षुषा तृषा च निद्रा च आलस्यं तूद्यमस्तथा। शान्तिः क्रोधस्तथा लोमो भेदो मैत्री तथैव च। उत्साहपुण्यपापानि ज्ञातन्यानि यथा- फ्रमम्। शाको वेदमितैनिंचनः शैलैलंब्धयुगाहतैः। यच्छेषं तत् पुनिंचनं सैकं प्राग्वत् प्रजायते। क्षुषा तृष्णा तथा निद्राऽलस्योद्यमविषं तमः। क्रोधो दण्डश्च भेदः स्यादिच्छा- गिनश्च रसाःक्रमात्'।।२३—२५।।

और भी ज्योतिर्निवन्ध में 'शाके च वेदगुणिते सप्तमिर्मागमाहरेत्। शेषं च द्विगु-कृत्य रूपं चैव तु मिश्रितम्। क्षुधातृषा तथा निद्रा आलस्योद्यम एव च। शान्तिः क्रोधेंस्तथा दण्डो भेद इष्टस्तथैव च । ततस्तु रसनिष्पत्तिः फलनिष्पत्तिरेव च । उत्साहः सर्वलोकानां ज्ञातच्यो निश्चितं बुधैः' (३२-३३ पृ०) ॥२३-२४॥

स्रोर मी वहीं पर प्रकारान्तर से 'शाक: सागरताडितो नवहृतो लब्धं निषाय क्विचिच्छेषं दस्रहतं शशाङ्कसहितं क्षुत्तृट् सुषुप्तिः क्रमात्। आलस्यं तत उद्यमश्च कथितः , श्लान्तिस्तथा क्रोधयुग्। दण्डो मैत्रमथोत्सवश्च गदितः पापं च पुण्यं-तथा' (पृं० ३३)।। २३–२४।।

अथोग्रत्वाद्यानयनम् —

उग्रत्वादिका आनयन

श्वाकश्चाष्ट (८) गुणः खेटै (९) भंको लब्धं च पूर्वंवत् । द्विष्टनं शेषं त्रिभियुंकमुग्रत्वं च रसोद्भवः ॥ २६॥ १फलोत्पित्तिस्तथा व्याधी रोगनाशस्तथैव च । आचारश्चाप्यनाचारो मृतिर्जन्म ततः परम् । चौरोपश्मनं बह्नेभीतीरिग्नशमः क्रमात् ॥ २७॥

अमीष्ट शक संख्या को आठ से गुना करके नौ से माग देने पर लब्ध को आगे की किया के लिये शक मानना चाहिये; जब तक श्लोक में विणित वस्तुओं का ज्ञान न हो तब तक कल्पना करना चाहिये और शेष को सर्वदा दो से गुनाकर तीन मिलाना चाहिये। अर्थात् प्रथम शेष वश उग्रत्व की संख्या व द्वितीयादि शेष से रसोद्मव, फलोत्पत्ति, ब्याघि, रोगनाश, आचार, अनाचार, मरण, जन्म, चौरोपशमन, अन्निमय और अनि-शमन की संख्या का ज्ञान क्रम के होता है।। २६-२७।।

विशेष—जैसे अमीष्ट शक १६०४  $\times$  = १५२३२  $\div$   $\varepsilon$  = १६९२ छ०। शे० =  $\times \times 7 = 5 + 3 = 10$  उप्रता।

पुन: १६९२× = = १३५३६ ÷ ९ = १५०४ ल० । शे० = ० × २ = ० + ३ ==३ रसोदमव ।

फिर १५०४ × द = १२०३२ ÷ ९ = १३३६ ल० । शे० = द × २ + ३ = १९ फलोदमव ।

पुनः १३३६  $\times$  ८ = १०६८८÷ ६ = ११८७ छ० । शे० =  $\times \times 7 + 3 = १3$  रोग । फिर ११८७  $\times$  ८ = ९४६६ ÷ ६ = १०५५ छ० । शे० = १ $\times 7 + 3$ 

= ५ रोगनाश ।

पुनः १०५४  $\times$  = =  $\times$ 80  $\div$  ६ = ९३७ ल० । शे० =  $\times$   $\times$   $\times$  + ३ = १७ आचार ।

फिर ६३७  $\times$  = =  $\times$ 86  $\div$   $\in$  =  $\times$ 87  $\times$ 97  $\times$ 97  $\times$ 97  $\times$ 98  $\times$ 99  $\times$ 98  $\times$ 98  $\times$ 98  $\times$ 98  $\times$ 98  $\times$ 98  $\times$ 99  $\times$ 98  $\times$ 99  $\times$ 98  $\times$ 99  $\times$ 90  $\times$ 

१. मु० ग० २१ प्र० १८७ वली । २. मु० ग० २१ प्र० १८८ वली ।

पुनः ६४६ $\times$ ८=५२४८ $\div$ ६=५८३ ल०। शे०=१ $\times$ २+३=५ चोर्श्यमन। फिर ५८३ $\times$ ८=४६६४ $\div$ ६=५१८ ल०। शे०=२ $\times$ २+३=७ अग्निमय। पुनः ५१८ $\times$ ८=४१४४ $\div$ ६=४६० ल०। शे०=४ $\times$ २+३=१६ अग्निशमन।

ज्योतिर्निवन्ध में कहा है 'शकाब्दं वसुमिनिध्नं नविमर्गगमाहरेत्। शेषं च द्विगुणीकृत्य त्रिमियुंक्तं तु कारयेत्। उग्रं रसः फलोत्पत्तिवर्याधिध्च ब्याधिनाशनम्। सदाचारोऽप्यनाचारो मरणं जन्म एव च। देशोपद्रवः स्वास्थ्यं च चौरकुलम्यं तथाः। चौरोपशमनं चाग्निमयं साम्यं क्रमेण च'।। २६–२७।।

तथा विभिष्ठसंहिता में कहा है 'शकादिग्निहतान्नन्दहृताच्छेषं द्विनिष्टिनतम् । त्रिमियुँते पुनर्लब्धा सिष्ठधैवं प्रजायते । शलमा मूषकाश्चैव दैविकं हिममेव वा । ताम्रं स्वच्क्रं च तथा परचक्रमिति क्रमात्' (११ अ० ४६-५० श्लोक) ।। २६-२७ ।।

# अथ शलभाद्यानयनम् -

### शलभादि का आनयन

ैशाके त्रिघ्ने हृते नन्दै (९) र्लब्धं स्थाप्यं तदुक्तवत् । द्विघ्नं शेषं त्रिभिर्युक्तं शलभो मूषकस्तथा ॥ २८ ॥ <sup>२</sup>दैविकं पीतताम्रे च चक्रं च परचक्रकम् ॥ २९ ॥

अभीष्ट शक संख्या को तीन से गुना करके नौ का माग देने पूर लब्ध को शक और श्रीप को दो से गुना करके तीन जोड़ने पर क्रम से शलम, सूषक, दैव, पीत, ताम्र स्वचक्र, परचक्रादि का ज्ञान होता है।। २८-२९।।

विशेष—जैसे शक १६०४  $\times$  ३ = ५७१२  $\div$  ६ = ल० ६३४। शे० = ६  $\times$  २ + ३ = १५ शलम ।

पुनः ६३४ $\times$ ३ = १६०२ ÷ ६ = २११ छ० । शे० = ३  $\times$  २ + ३ = ९ सूषक । फिर २११  $\times$  ३ = ६३३ ÷ ६ = ७० छ० । शे० = ३  $\times$  २ + ३ = ६ दैविक । पुनः ७०  $\times$  ३ = २१० ÷ ६ = २३ छ० । शे० = ३  $\times$  २ + ३ = ६ पीत । फिर २३  $\times$  ३ = ६६ ÷ ६ = ७ छ० । शे० = ६  $\times$  २ + ३ = १५ ताम्र । पुनः ७  $\times$  ३ = २१ ÷ ६ = २ छ० । शे० = ३  $\times$  २ + ३ = ६ स्वचक । फिर २ $\times$ ३ = ६ ÷ ९ = ० छ० । शे० = ६  $\times$  २ + ३ = १५ परचक ।

#### अथ प्रकारान्तरम्—

## प्रकारान्तर से शलभादि आनयनय

<sup>3</sup>शैलघ्नो नवहुच्छाकः शेषं द्विघ्नं युतं त्रिभिः। शलभो मूषको दैवं पीतं ताम्नं स्वचक्रकम्॥ ३०॥ ... परचक्रागमश्चैवं क्रमाज्ज्ञेयं च पूर्वंवत्॥ ३१॥

१. मु० ग० २१ प्र० १८२ क्लो०। २. मु० ग० २१ प्र० १६० व्लो०। ३. मु० ग० २१ प्र० १६१ व्लो०।

अमीष्ट शक को सात से गुना करके ९ का माग देने पर लब्ध को शक और शेष को दो से गुना करके तीन जोड़ने पर क्रम से शलम, मूलक, दैव, पीत, ताम्र, स्वचक्र, परचक्रागम संख्या का ज्ञान होता है ॥ ३०॥

विशेष — जैसे शक सं० १६०४×७ = १३३२८  $\div$ ६ = १४५० ल० । शे॰ ८×२ = १६ + ३ = १९ शलम ।

पुनः १४८०×७ + १०३६० ÷ ९ = ११५१ छ०। शे० = १×२ + ३ = ५ मूषक। किर ११५१×७ = ८०५७ ÷ ९ = ६६५ छ०। शे० २×२ + ३ = ७ दैव पुनः ६६५ को शक मानकर आगे की क्रिया करने पर अमीर्थों की संख्या का ज्ञान होता है || ३०–३१।।

# अथोद्भिज्जादिप्राण्यानयनम्—

# उद्भिजादि जीवों का आनयन

ैशाके बाणैनंगैरकेँरीशै (५।७।१२।११) निघ्ने पृथक् पृथक् ।
सप्तभक्तेऽवशेषं यद्विघ्नं पञ्चयुतं क्रमात् ॥ ३२॥
उद्भिष्ठजः स्वेदजश्चैव जरायुःप्रभवोऽण्डजाः ॥ ३३॥
अभीष्ट शक संख्या को चार स्थान में पृथक् पृथक् स्थापित करके पाँच, सात,
बारह और ग्यारह से गुना कर गुणन फलों में सात का माग देकर शेष को २ से
गुना करके पाँच जोड़ने पर उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, अण्डज संख्या क्रम से होती
है ॥ ३२–३३॥

विशेष—जैसे अमीष्ट शक संख्या १६०४ को चार स्थानो पर स्थापित किया— १६०४× ५ = ९४२० ÷ ७ = १३६० ल० । शे० ०×२ + ५ = ५ उद्मिज दूसरे स्थान में १९०४×७=१३३२५ ÷ ७=१९०४ ल० । शे० ०×२ + ५=५ स्वेदज । तीसरे ,, ,, १९०४×१२=२२६४८÷७=३२६४ ल० । शे० ०×२ + ५=५ जरायुज । चोथे ,, ,, १९०४×११ = २०९४४ ÷ ७ = २९९२ ल० । शे० ०×२ + ५ = ५ अण्डज । ३२-३३ ॥

अथ धर्मानयनम्—

#### वर्म का आनयन

<sup>3</sup> खाभ्र खाभ्राङ्क वेदै (४९०००) रच कलि शेपसमा युति: । कलिमानेन संभक्ता यल्लब्धं धर्मराशय: ॥ ३४॥ अभीष्ट वर्षं में अवशिष्ट कलि संख्या में ४६०००० जोड़कर कलियुग संख्या से माग देने पर लब्धि धर्म संख्या अभीष्ट वर्ष में होती है ॥ ३४॥

१. मु० ग० २१ प्र० १९२ वलो०।

२. मु० ग० २१ प्र० १९३ रलो०।

३. मु० ग० २१ प्र० १६७ ब्लो०।

#### अथ प्रकारान्तरम्—

व्यय ॥ ३५-३७ ॥

# अभीष्ट वर्ष में राशियों के आय व्यय का साधन

ैरसा-(६) स्तिथ्यो (१५) गजाः (८) शैलचन्द्रा (१७) नन्देन्दव (१९) स्तथा। स्वर्गा (२१) दिशः (१०) क्रमाज्ज्ञेया रव्यादीनां ध्रुवा इमे ॥३५॥ विन्तराशिपतेर्वर्षे स्वामिनो ध्रुवयोगके। विन्ने वाणयुते भक्ते तिथि (१५) भिः शेषसम्मिताः ॥ ३६ ॥

³आयाः स्युः त्रिगुणे लब्बे शराढवास्तिथि (१५) भिह्नंते । शेषे व्ययाः क्रमात्स्वस्य राशोनां कथितं (ता ?) वुधैः ॥ ३७ ॥

अमीष्ट शक संख्या में राशि स्वामी की ध्रुवाङ्क संख्या जोड़कर उस योग फल को तीन से गुना करके पाँच जोड़कर पन्द्रह से माग देने पर शेष संख्या उस राशि की आय होती है तथा लिब्ध में पुनः स्वामी ध्रुवाङ्क जोड़कर तीन से गुना करके गुणन फल में पाँच जोड़कर पन्द्रह का माग देने पर शेष व्यय संख्या होती है।

ध्रुवाङ्क-६ सूर्यं की, १५ चन्द्रमा की, ८ मौम की, १७ बुध की, १९ गुरु की, २१ शुक्र की और १० शनि की संख्या होतो है ॥ ३५-३७ ॥

विशेष—जैसे १६०४ शक में वृश्चिक राशिका आय व्यय करना है। इसिलिये १९०४ में वृश्चिक राशि का स्वामी मौम की ध्रुवाङ्क संख्या द जोड़ने से १९०४ + =१९१२ हुआ। इसे तीन से गुना करने पर =१९१२×३ =५७३६ +५ =५७४१  $\div$ १५ =8०० ३८२। शेष =8१ यह इस शक में आय संख्या हुई । पुन: =8८२ +6 =8८०×३ =8९७० +7५ =8९७५  $\div$ 8५ =800 =800 =8

ज्योतिर्निवन्ध में कहा है 'रवेरङ्गानि ६ चन्द्रस्य तिथयोऽ१५ ष्टौ द कुजस्य च । जस्यात्यिष्ट १७ गुँरोरेकोनिवदाति १९ रथो भृगोः । एकविद्यतिराख्याता २१ मन्दस्य १० दशसंमिता । राहोद्वदिद्य १२ वर्षाणि दशायाः कथितानि च । स्वस्वामिवर्षाधि-पवत्सरैक्यं त्रिष्टनं शराढयं तिथिमक्तशेषम् । आयोत्थलव्धिस्त्रिगुणार्थंयुक्ता तिथ्यासशेषो व्ययसंज्ञकः स्यात्' ॥ (३२ पृ०) ॥ ३५-३७॥

अथ संवत्सरादत्र सुभिक्षादिज्ञानमनुक्रमादाह— सुभिक्षादि का आनयन

४ तिष्टां संवत्सरं युक्तं शरैर्भक्तेऽथ सप्तभिः। चतुद्धित्रिमिते शेषे सुभिक्षं विपुलं भवेत्॥ ३८॥ भत्रिपञ्चके च दुर्भिक्षं षट् (ड् १) भूसंस्थे च मध्यमम्। शून्ये तु रौरवं ज्ञेयं फलं वर्षे बुधैः स्मृतम्॥ ३६॥

१. मु० ग० २१ प्र० १९६ वलो०। २. मु० ग० २१ प्र० २०० वलो०। ३. मु० ग० २१ प्र० २०१ वलो०। ४. मु० ग० २१ प्र० २०४ वलो०। ५. मु० ग० २१ प्र० २०५ वलो०।

इष्ट संवत् संख्या को तीन से गुना करके गुणनफल में पाँच मिलाकर सात का माग देने पर चार, दो, शेष प्राप्त होने पर विपुल सुमिक्षा तथा तीन पाँच शेष में दुमिक्ष, ६, एक में मध्यम और शून्य शेष में उस वर्ष दु:ख का साम्राज्य होता है ॥३८-३६॥ विशेष - जैसे २०३९×३ = ६११७ + ५ = ६१२२÷७ = ल० ८७४। शेष ४ अतः सुमिक्षा ॥ ३८-३९॥

अन्यच्च-

। १९।। प्रकारान्तर से सुभिक्षादि साधन कि कल लौदिष्टनः संवत्सरै(रो ?)रामेहींनो भक्ते(को ?) नगैस्ततः। ह्याइ कि इत्रोषे बाणमितैयुंग्मैः सुभिक्ष हायने भवेत्।। ४०॥ किल्ल लाङ्वेदचन्द्रमिते ज्ञेयं दुभिक्षं खेतु रौरवम्। रसानलमिते मध्यमेतद्वाच्यं फलं बुधैः।। ४१॥

हो उसमें सात का माग देने पर पाँच, दो शेष में सुमिक्ष, चार, एक में द्वींमक्ष, शून्य में धनार दुंख और ६ व ३ शेष में मध्यम फल होता है, ऐसा पंडितों को कहना चाहिये । ४०-४१।।

विशेष—जैसे संवत् २०३६×२=४०७८ – ३=४०७५ ÷७ ल० ५६२।

चै॰ = १ अतः दुमिक्ष ॥ ४०-४१ ॥

अथ वर्तमानसंवत्सरस्य नामसङ्ख्याङ्कात्सुभिक्षा दिज्ञानम्—
वर्तमान संवत् को नाम संस्था के अङ्क से मुभिक्षादि ज्ञान
प्रमुक्त अप्रभवाद्विगुणं कृत्वा त्रिभिन्यू नं च कारयेत् ।
-प्रोतिष्ट सप्तभिस्तु हरेद्भागं शेषं ज्ञेयं शुभाशुभम् ॥ ४२ ॥
विक्रिता रेएकं चत्वारि दुभिक्षं पञ्चद्वाभ्यां सुभिक्षकम् ।
त्रिषष्ठे तु समं ज्ञेयं शुन्ये पीडा न संशयः ॥ ४३ ॥

वर्तमान में जिस नाम का संवत् हो उसे प्रमवादि से गिनने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे दो से गुना करके गुणन फल में तीन घटाकर सात का माग देने पर यदि शेष १ या ४ हो तो दुर्भिक्ष, ५ या २ में सुभिक्ष, ३ या ६ में समता और शून्य शेष प्राप्त हो तो उस वर्ष में अधिक दुःख होता है। अर्थात् नाना प्रकारके कष्टों की जनता को प्राप्ति होती है। ४२-४३।।

१. मु॰ ग॰ २१ प्र० २०६ इलो॰।
२. मु॰ ग॰ २१ प्र० २०७ इलो॰।
३. वृ॰ ज्यो॰ सा॰ ८ पृ॰ २० इलो।
४. वृ॰ ज्यो॰ सा॰ ८ पृ॰ २१ इलो॰।

विशेष — जैसे २०३६ में युवा नामक संवत् है। इसे प्रमवादि से गिनने पर ६ संख्या आता है। इसिलये ६×२ = १८ - ३०१५ ÷ ७=शे०=१ अतः दुमिक्ष ॥४२-४३॥ अथ शकात्सूमिक्षादिज्ञानमत्राह—

शक से सुभिक्षादि ज्ञान

ैशाके त्रिघ्ने युते वाणैः शैलैर्भक्तेऽथ शेषके। क्रमाद्वोध्यं सुभिक्षं च दुभिक्षं च सुभिक्षकम्॥ ४४॥ महर्षे समता ज्ञेया चैकतो रौरवं तु खे॥ ४५॥

इष्ट शक संख्या को तीन से गुना करके उसमें पाँच जोड़कर सात का माग देने पर यदि एक शेष वचे तो सुमिक्ष, २ शेष में दुमिक्ष, ३ में सुमिक्ष, ४ में महर्षता, ५ में समता, ६ शेष में रीरव (घनघोर दुख) और शून्य शेष में मी कष्ट ही होता है ॥४४-४५॥

अथ वर्षस्यात्र शुभाशुभविचार:--

वर्तमान वर्ष में प्राणी के नाम से शुभाशुभ का ज्ञान

तिथिवारक्षेयोगानां युतिः संवत्सरान्वितः। प्रष्टुर्नामाक्षरैर्युक्तस्त्रिहृतः शेषके फलम्॥ ४६॥ एकेन क्लेशं समता च द्वाभ्यां सुखं त्रिशेषे मुनयो वदन्ति॥ ४७॥

अभीष्ट संवत् संख्या में पूछने वाले व्यक्ति के नामाक्षरों की संख्या और जिस समय प्रश्न हो उस समय की तिथि, वार, नक्षत्र और योग की संख्या को जोड़कर तीन से माग देने पर यदि एक शेष बचे तो क्लेश, २ में समता और तीन शेष में अर्थात् शून्य शेष में सृख होता है। ऐसा मृनि लोग कहते हैं।। ४६-४७।।

अथ शकाद्वृष्टिज्ञानम्—

शंक से वर्षा का ज्ञान

त्रिघ्नः शाको द्वित्रिर्युक्तो भक्तो वेदैश्च शेषके। विषमे प्रचुरा वृष्टिः समाङ्के स्वल्पिका भवेत्।। ४८॥

अभीष्ट शक संख्या को तीन से गुना कर गुणन फल में पाँच जोड़ने पर जो योगफल हो उसमें चार का माग देने पर यदि शेष विषम (१।३) हो तो अधिक वर्षा और सम शेष (२।०) हो तो अल्प वर्षा होती है।। ४८॥

> इति श्रोमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने वर्षेजादिनिर्णयो नाम पञ्चदशं प्रकरणं

समाप्तम् ॥ १५ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषशास्त्र वेत्ता गयादत्त जी के पुत्र पं० रामदीन द्वारा विरचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का वर्षेशादिनिणय नाम वाला पन्द्रहवां प्रकरण समाप्त हुआ ।। १५ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रोमद्मागवताभिनवशुक पं व केश्ववदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधर-चतुर्वेदकृता पञ्चदश्रकणस्य श्रीधरो हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥ १५ ॥

१. मु॰ ग॰ २२ प्र॰ २०२-२०३ वलो॰।

# अय पोडशमयनप्रकरणं प्रारभ्यते।

अब आगे सोलहर्वे प्रकरण में अयन का विचार किया गया है। अर्थात् अयन किसे कहते हैं। इसका क्या उपयोग है तथा इन अयनों में क्या क्या करना चाहिए और फलादेश में सायन अयन या निरयन अयन गृहीत होता है। इसे विभिन्न ग्रन्थों के वाक्यों से बताते हैं।

तच्च सौरमेव। उक्तं च भास्करीयसिद्धान्ते-'वर्षायनर्तुंयुगपूर्वंकमत्र सौरात् विति।

वह अयन सौर से ही जात होता है। अर्थात् सूर्यं की सङ्क्रान्ति से ही या यों समझिये सूर्यं के गमन से ही इसका ज्ञान होता है।

मास्करीय सिद्धान्त में अर्थात् सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ में कहा है कि वर्ष, अयन, ऋतु और युग का ज्ञान सूर्य के भ्रमण से ज्ञात होता है।

'यातीत्ययनम्' अर्थात् ६ राशि उत्तर और ६ राशि दक्षिण दिशा में जब गमन करता है तो उत्तरायन, दक्षिणायन होता है।।

तथा सिद्धान्तशेखरे में कहा है 'युगायनतुंप्रभृतीनि सौरात्' (१ अ० ५० श्लो॰)।।

सोमसिद्धान्ते—

सोमसिद्धान्त के आघार पर

यावदर्को न कर्कादि स्पृशेत्तावत्पुरायनः। सौम्याख्यमथ तिग्मांशुर्यावन्न मकरादिगः॥१॥ तावद्याम्यायनं तत्स्यात्। इति।

सोमसिद्धान्त में कहा है कि जब तक सूर्य कर्क की आदि में प्रवेश न करे अर्थात् मकरादि से मिथुनान्त में भ्रमण करे तब तक उत्तरायन और कर्कादि से धनु राशि के अन्त तक जब गमन करता है तो दक्षिणायन होता है। सारांश यह है कि सूर्य जब तक दक्षिण की ओर प्रतिदिन उदित होता है तब तक दक्षिणायन और इसके विपरीत में उत्तरायन होता है।। १।।

वस्यंसिद्धान्ते—
भानोर्मकरसङ्कांतेः षण्मासा उत्तरायणम् ।
कर्कादेस्तु तथैव स्यात् षण्मासाद्दक्षिणायनम् ॥ २॥
अत्र केचित्सायनार्कवशादेव अयनप्रवृत्तिरिति वदन्ति ,
तन्न । यतो निरयनगणनयैव लोके सकलव्यवहारो दृश्यते ।

१. सि० शि० म० का० १३ रलो०।

न. १४ अ० ६ रलो०।

सूर्यं सिद्धान्त में कहा है कि सूर्यं की मकर सङ्क्रान्ति से अर्थात् यों समझिये कि सूर्यं के मकर राशि में प्रवेश होने से ६ मास तक उत्तरायन और कर्कादि से धनुराशि के अन्त तक सूर्य के भ्रमण वश दक्षिण।यन होता है ।। २ ।।

इस उत्तरायन व दक्षिणायन की गणना किसी-किसी के मत में सायन सूर्य की सक्रान्तिवश ही अयन का प्रारम्भ माना गया है किन्तु वह पक्ष उचित इसलिये नहीं है: कि संसार में निरयन गणना से ही व्यवहार होता देखा जा रहा है।

तद्यथा विसष्टसंहितायाम् —

# वसिष्ठसंहिता वश

षट् पौष्णभाद्वादशरौद्रिधण्यात्सुराधिपाद्भानि नव क्रमेण । पूर्वार्धमध्यापरभागगेन्दुर्भुङ्केऽखिलं व्योमचरास्तथैव ॥ ३ ॥ ग्रहाणां पूर्वार्धमध्यापरभागयोगित्वं निरयनगणनैव प्रत्यक्षतो

गणितागतनक्षत्रे दृश्यते।

सायनत्वेऽिप ग्रहः कदाचिदेकनक्षत्रान्तरे नक्षत्रद्वयान्तरे वोपलभ्यते, एवं सित यात्रादिशुभकार्यं मुहूर्तेषु भरण्यादिदुष्टनक्षत्राणां, गुरुपुष्यादिसिद्धियोगानां च व्यवहारो निरयनेनैवोपपद्यते । सायनगणना तु नियतविषया ।

जैसा कि वसिष्ठसंहिता में कहा है कि रेवती से ६ नक्षत्रों में चन्द्रमा के रहने पर पूर्वार्थ, आर्द्रों से १२ नक्षत्रों तक मध्य और ज्येष्ठा से ६ नक्षत्र तक चन्द्रमा के रहने पर, परमाग संज्ञा होती है। उसी प्रकार अन्य ग्रहों के उक्त नक्षत्रों में संचरण से भी पूर्वार्थ, मध्य, पर संज्ञा होती है।। ३।।

ग्रहों की पूर्वार्धादि संज्ञा निरयन गणित से प्राप्त ही प्रत्यक्ष देखी जाती है। अयन जोड़ने पर कमी एक नक्षत्र और कमी-कमी २ नक्षत्र का अन्तर उपलब्ध होता है। इसिलये यात्रादि शुम मुहूतों में तथा मरण्यादि दूषित नक्षत्रों के विचार में एवं गुरु पुष्यादि सिद्धियोगों का विचार संसार में निरयन ग्रह नक्षत्रों से सिद्ध किया हुआ प्रत्यक्ष है, सायन गणना का विचार तो निश्चित विषयों में ही किया जाता है।

उक्तञ्च ब्रह्मसिद्धान्ते--

# ब्रह्मसिद्धान्त वश

अयनांशा प्रदातव्या लग्ने क्रान्तौ चरागमे । वित्रिभे सत्रिभे पाते तथा दिक्कर्मपातयोः ॥ ४ ॥ इति । अतएव शिष्टाः सायनमकरसङ्क्रमवशेन प्रवृत्तोत्तरायणे विवाहादि शुभकर्मं न कुर्वन्ति ॥

जैसा कि ब्रह्मसिद्धान्त में कहा है लग्न, क्रान्ति, चरागम, वित्रिम, सित्रम, पात, दिशा और दृक्तमं के आनयन में अयनांश जोड़कर ही साधन करना चाहिये।।४।।

इसलिये शिष्ट समुदाय सायन मकर में सूर्य के प्रवेश वश उत्तरायन में विवाहादि शुम मुहुतों का आचरण नहीं करते हैं।।

१. ३ अ० १६ रलो ।

## दक्षिणायन में वर्जित कार्यं

रात्रिभागः समाख्यातः खरांशोर्दक्षिणायनम् । व्रतबन्धादिकं तत्र चूडाकमं च वर्जयेत् ॥ ५ ॥ जलाशयसुरारामप्रतिष्ठा व्रतबन्धनम् । अग्न्याधानं विवाहं च चौलं राज्याभिषेचनम् । नवगेहप्रवेशादीन् न कुर्याद्दक्षिणायने ॥ ६ ॥

सूर्यं के दक्षिण गमन पर्यन्त काल को रात्रि कहते हैं इसलिये दक्षिणायन में विवाह, चूडाकमं, जलाशय, देव प्रतिष्ठा, बगीचा, यज्ञोपवीत, अग्न्याधान, चौल, राजा-मिषेक और घर का प्रवेशादि शुम कार्यं नहीं करना चाहिये। १५-६।।

मुहूर्तंचिन्तामणि में कहा है 'गीर्वाणाम्बुप्रतिष्ठापरिणयदहनाधानचौलोपवीतक्षोणो-पालामिषेकोदवसितविशनं नैव याम्यायने स्यात्' (५ प्र० २६ श्लो०) ॥५–६॥

तथा पोयूषधारा में भो 'चूडाकर्मनृपामिषेकनिलयाग्न्याधानपाणिग्रहान्देवस्थापन-मौक्जिबन्धनविधी कुर्यान्न याम्यायने (५ प्र० २६ रुलो० टी०) ॥५-६॥

## उत्तरायन में विहित कार्य

ैगृहप्रवेशस्त्रिदशप्रतिष्ठा विवाहचौलव्रतवन्धदीक्षा। सौम्यायने कर्म शुभं विधेयं यद्गीहतं तत्खलु दक्षिणायने।। ७।। जब कि सूर्यं उत्तर में गमन करता है, उस काल में घर का प्रवेश, देवता प्रतिष्ठा, विवाह, चौल, व्रतबन्ध, दीक्षादि शुभ कार्यं करना चाहिये। और दूषित कार्यं दक्षि-णायन में करना चाहिये।।।।।

विशेष—मुहूर्तचिन्तामणि संस्कार प्रकरण दलोक सं०२६ की पीयूषधारा टोका में रत्नावली के नाम से इस प्रकार का पद्य है 'गृहप्रवेशत्रिदशप्रतिष्ठाविवाहचौलत्रत-बन्धपूर्वम् । सौम्यायने कर्म शुमं विधेयं ।।।।।

इति श्रोमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे बृहद्दैवज्ञरञ्जने अयनकथनं नाम षोडशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १६ ॥

इस प्रकार श्रोमान् ज्योतिषवेत्ता गयादत्त जो के पुत्र पं० रामदीन जी ज्योतिषी के द्वारा रचित वृहद्देवजरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का अयन विचार नामक सोलहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ।१६॥

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेव वतुर्वेदात्मजमुरली-घरचतुर्वेदविहिता अयनाख्यस्य षोडशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दो टोका समाप्तिमगात् ॥१७॥

१. मु० चि॰ ५ पृ॰ २६ श्ला॰ पी॰ टी॰ तथा ज्यो॰ सा॰ ४ पृ॰।

# अय सप्तदशं ऋतु प्रकरणं प्रारम्यते ।

अव आगे सत्रहवें प्रकरण में ऋतुओं के विषय में बताया गया है कि ऋतु किसे कहते हैं। इनका ज्ञान कैसे होता है। एक दिन में समस्त ऋतुओं का ज्ञान तथा ऋतुओं के स्वमी कौन-कौन ग्रह होते हैं।

अत्र पूर्वोक्तसिद्धान्तवाक्यादृतवः सौरा एव ज्ञेयास्तेषां च गणनाक्रम उक्तो रत्नमालायाम् —

भृगादिराशिद्वयभानुभोगात्षडर्तवः स्युः शिशिरो वसन्तः। ग्रीष्मश्च वर्षा च शरच्च तद्वद्वेमन्तनामा कथितोऽत्र षष्ठः॥१॥

इस विषय में पहले के अयन प्रकरण में सिद्धान्तिशिरोमणि के वाक्य से प्रतिपादित है कि ऋतुओं का ज्ञान भी सूर्य की गति वश ही होता है।

ऋतुओं की गणना के विषय में रत्नमाला नामक ग्रन्थ में कहा है कि मकरादि दो-दो राशियों में सूर्य के रहने पर शिशिरादि ऋतुएँ होती हैं। अर्थात् मकर कुम्म में सूर्य के रहने पर शिशिर, मीन-मेष में वसन्त, वृष-मिथुन में ग्रीष्म, कर्क सिंह में वर्षा, कन्या-तुला में शरद और वृश्चिक व धनुराशि में सूर्य के रहने पर हेमन्त ऋतु, होती है।।१।।

<sup>२</sup>सूर्यंसिद्धान्ते—

# सूर्यसिद्धान्त वश

द्विराशिमाना ऋतवस्ततोऽपि शिशिरादयः। मेषादयो द्वादशैते मासास्तैरेव वत्सरः॥२॥

सूर्यंसिद्धान्त में कहा है कि मकरादि से हो दो-दो राशियों में सूर्यं के रहने पर शिशिरादि ६ ऋतुएँ होती हैं।

इन बारह राशियों को सूर्य के मोगने पर बारह मासों का सौर वर्ष मोग काल ही ऋतुओं के नाम से कहा जाता है।।२।।

³गणपतिः —

मुहूर्तंगणपित के आधार पर मीनमेषगते सूर्ये वसन्तः परिकार्तितः। वृषभे मिथुने ग्रोष्मो वर्षा सिहेऽथ कर्कटे॥३॥

१. ज्यो० सा० ४ पृ०।

२. ३. १४ अ० १० म्लो०।

३. मु० ग० १ पृ० २५ श्लो०।

<sup>१</sup>कन्यायां च तुलायां च शरदृतुरुदाहृतः। हेमन्तो वृश्चिकद्वन्द्वे शिशिरो मृगकुम्भयोः॥४॥

मुहूर्तगणपित ग्रन्थ में कहा है कि मीन राशि व मेष में सूर्य के रहने पर वसन्त, वृष-मिथुन में गर्मी, कर्क-सिंह में वर्षा, कन्या-तुला में शरद, वृश्चिक व धनु राशि में सूर्य के रहने पर हेमन्त और मकर व कुम्म में शिशिर ऋतु होती है ॥ ३-४॥

#### अन्य मत से

रमेषादितो द्विद्विभभानुभोगाद्वसन्तपूर्वा ऋतवः षडुक्ताः ॥ ५ ॥ किसी का मत है कि मेषादि से दो दो राधियों में सूर्य के रहने पर वसन्तादि इ ऋतुएँ होती हैं ॥ ५ ॥

#### दाक्षिणात्य मत से

<sup>3</sup>चेत्रादिद्विद्विमासाभ्यां वसन्ताहतवश्च षट् । दाक्षिणात्याः प्रगृह्णन्ति दैवे पित्र्ये च कर्मणि ॥ ६ ॥

चैत्रादि दो दो मासों की वसन्तादि ६ ऋतुएँ होती हैं। ऐसा दक्षिणात्य लोग मानकर दैव, पितृ कार्यं करते हैं।। ६।।

सुश्रुतौ—

# सुश्रुत के आघार पर

तत्र पूर्वाह्वे वसन्तः, मध्याह्ने ग्रीष्तः, अपराह्वे प्रावृट्, प्रदोषे वार्षिकं, शरदमर्धरात्र्ये, प्रत्यूषिस हेमन्तमुपलक्षयेत्।

तथा सुश्रुत नामक ग्रन्थ में कहा है कि पूर्वाह्न काल वसन्त, मध्याह्न गोष्म, अपराह्न वर्षा, प्रदोष का शिशिर, आधी रात शरद और उपः काल हेमन्त ऋतु होता है।।

कामरत्नेऽपि-

#### कामरत्न के आधार पर

वसन्तरचैव पूर्वाह्वे ग्रीष्मो मध्याह्न उच्यते। वर्षा ज्ञेयापराह्वे तु प्रदोषे शिशिरः स्मृतः॥७॥ अर्धरात्रौ शरत्काल उषा हेमन्त उच्यते। ऋतवः कथिता ह्येते शास्त्रज्ञैः पूर्वसूरिभिः॥८॥

१. मु॰ ग०१ पृ० २६ घलो०।

रं. ज्यो० सा० ४ पृ०।

३. ज्यो० स० ४ पृ०।

एवं कामरत्ननामक ग्रन्थ में भी कहा है कि वसन्त पूर्वाह्न, गर्मी मध्याह्न, वर्षा अपराह्न, प्रदोष शिशिर, आधी रात शरद और ऊषा काल हेमन्त ऋतु होता है। ऐसा पहिले के शास्त्र जानने वालों ने कहा है।। ७-८।।

अथ ऋतूनामधिपाः "सर्वार्थचिन्तामणी-

ऋतु स्वामी वर्णन सर्वार्थिचन्तामिण के वश भृगोर्वंसन्तः क्षितिसूनुभान्वोर्ग्रीष्मः शशाङ्कस्य ऋतुः प्रवर्षः। विदः शरद्वगुरोस्तु हेम (हैम्नो ?) ऋतुः शनेः स्याच्छिशिरस्तु कालः ॥९॥ सर्वार्थीचन्तामणि ग्रन्थ में कहा है कि वसन्त ऋतु का शुक्र, मंगल व सूर्य ग्रीष्म का, चन्द्रमा वर्षा का, बुध धरद का, गुष्ठ हेमन्त का और शनि शिशिर ऋतु का स्वामी होता है ॥ ६ ॥

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे बृहद्दैवज्ञरञ्जने ऋतुकथनं नाम सप्तदशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १७ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन द्वारा रचित वृहद्देवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का ऋतु कथन नामक सत्रहवां प्रकरण समाप्त हुआ ।। १७ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर-चतुर्वेदकृता ससदशप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दो टीका पूर्णा ॥ १७ ॥

८. १ अ० ५० गला ।

# अयाष्टादशं मासप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे अठारहवें प्रकरण में मास कितने होते हैं और उन चारों के क्या-क्या लक्षण व नाम हैं। इसे बताते हैं।

ते मासारचतुर्विधारचान्द्रसौरसावननाक्षत्रभेदात्।

मास — चान्द्र, सीर, सावन, नाक्षत्र ये चार प्रकार के मास होते हैं। वैसे नव प्रकार से मास, वर्ष का विचार प्रायः ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थों में प्राप्त होता है। किन्तु 'चतुर्मिव्यंवहारोऽत्र' इस सूर्यंसिद्धान्त के वचन से चान्द्र, सीर, सावन और नाक्षत्र मास से ही व्यवहार होता है।

उक्तञ्च बृहस्पतिना -

#### मार्सो का कथन

चतुर्विधास्तु विज्ञेया मासा वर्षाश्च तैस्तथा। वर्षे तु द्वादशे पूर्णे वर्षमासिवशेषता॥१॥ आचार्यं बृहस्पति ने कहा है कि मास व वर्षं चार प्रकार के होते हैं। उनके जब बारह वर्षं पूर्ण होते है तो वर्षं, मास में विशेषता होती है॥१॥

सौरक्चान्द्रक्च नाक्षत्रः सावनक्च चतुर्विघः।
राशौ राशौ रवेर्योगात्सौरमासः प्रकीर्तितः॥२॥
कुहोर्यदावसानं स्याच्चान्द्रस्याद्यन्तकस्तथा।
नक्षत्रचै मे ?) के चन्द्रस्य योगावृत्त्या यदा तदा॥३॥
मासो नाक्षत्रनामाऽयं व्यवहारप्रसिद्धिदः।
त्रिशद्भानुदयादेव मासः सावन उच्यते॥४॥

वे सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सावन नाम वाले होते हैं। एक राशि को जब सूर्यं भोग कर लेता है तो सौर मास होता है। अर्थात् सूर्यं की सङ्क्रान्ति से अग्रिम सङ्क्रमण के पूर्व संचरण समय तक सूर्यं का मास सौर कहलाता है।

दो अमावास्याओं के मध्य का काल अर्थात् शुक्ल प्रतिपदा से अमा की समाप्ति पर्यन्त काल चान्द्रमास होता है। या यों समझिये ३० तिथियों के मोग काल को चान्द्र मास कहते हैं।

एक नक्षत्र में चन्द्रमा के योग की आवृत्ति से जब २७ नक्षत्रों का मोग चन्द्रमा कर लेता है तो नाक्षत्र मास होता है।

सूर्योदय से सूर्योदय पूर्व समय को सावन दिन कहते हैं। इस प्रकार ३० उदयों का सावन मास होता है।। २-४।।

तथा सूर्यंसिद्धान्त में कहा है 'ऐन्दवस्तिथिमिस्तद्वत् संक्रान्त्या सौर उच्यते। मासैद्वदिशमिवंषं' (म० १३ ग्लो०) 'नाडीषष्टचा तु नाक्षत्रम्' ॥२–४॥

एवं सिद्धान्तिश्चरोमिण में 'रवीन्द्वोर्युते: संयुतिर्यावदन्या विधोमिस, इनोदयद्वयान्तरं तदकैंसावनं दिनम् । तदेव मेदिनीदिनं मवासरस्तु भभ्रमः' (म० २० २ळो०) ॥२-४॥

**ेश्रीपतिनाऽपि**—

#### श्रीपात के आधार पर

दर्शाविध मासमुशन्ति चान्द्रं सौरं तथा भास्करराशिचारात्। त्रिशिह्नं सावनसंज्ञमार्या नाक्षत्रमिन्दोर्भगणश्चमाच्च॥५॥ आचार्यं श्रीपति जी ने भी कहा है कि अमान्त से अमान्त तक चान्द्र, एक राशि का जब सूर्यं भोग कर लेता है तो सौर, ३० सूर्यौदयों का सावन और २७ नक्षत्रों का जब चन्द्रमा मोग कर लेता है तो नाक्षत्रमास होता है ॥ ५॥

लोमशसिद्धान्तेऽपि-

लोमशसिद्धान्त के आधार पर

चान्द्रो दर्शाविधर्मासः स च सूर्येन्दुसङ्गमः। तयोविश्लेषसमयेऽग्रिमो मास उदाहृतः।६॥ तेषामैन्दवमासानां चैत्राद्याख्याश्च संस्मृताः।७॥

लोमशसिद्धान्त में भी अमा तक चान्द्र, अर्थात् एक चन्द्र सूर्यं युति से द्वितीय युति पर्यंत्त चान्द्र या यों समझिये कि दो युतियों के अन्तर्वर्ती समय को चान्द्रमास कहते हैं। वे चैत्रादि से होते हैं। अर्थात् चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढादि होते हैं।।६-७।।

<sup>२</sup>आष्टिषेणिः—

आब्टिषेण के आधार पर

दर्शान्तो वैदिको मासो राकान्तः स्मार्तं उच्यते । पौराणो हरिघस्रान्तः श्रौत (सौर १) उत्पत्तिपूर्वंकः ॥ ८ ॥

आचार्य आिष्टिषेण का कहना है कि दर्शान्त से दर्शान्त वैदिक, पूर्णिमान्त से पूर्णिमान्त तक स्मातं, एकादशी के अन्त से अन्त तक पौराणिक और उत्पत्ति पूर्वंक मास श्रौतमास होता है ॥ ८॥

वृद्धगर्गः--

किस कार्य में किस मास का ग्रहण

<sup>3</sup>विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावनः स्मृतः। वार्षिके पित्तकार्ये च मासक्चान्द्रोऽभिधोयते।। ९॥

१. ज्यो॰ सा॰ ५ पृ०। २. ज्यो॰ नि॰ ३४ पृ०। ३. ज्यो॰ नि॰ ३४ पृ०।

वृद्ध गर्गाचार्यं जी ने कहा है कि विवाहादि में सीरमास, यज्ञादि में सावनं, वार्षिक और पितृ सम्बन्धि कार्यं में चान्द्रमास का ग्रहण करना चाहिये ॥ ९ ॥

श्रीपति:--

#### प्रकारान्तर से ज्ञान

चान्द्रे विवाहाध्वरपूर्वकार्यं स्त्रीगर्भवृद्धचादि च सावनाख्ये । सौरोऽखिलं खेचरकर्मं कुर्यान्नाक्षत्रमासे घनगर्भपूर्वम् ॥ १०॥ आचार्यं श्रीपति का कथन है कि विवाह, यज्ञ सौरमास में, स्त्री के गर्म वृद्धचादि सावन में, सौर में समस्त ग्रह कार्यं और नाक्षत्र मास में आकाशस्य बादलों के गर्म का ज्ञान करना चाहिये ॥ १०॥

बृहस्पतिः—

बृहस्पति जी के आघार पर

पराश्रयाणां यद्वत्स्यात्स्वाश्रयश्च शुभं कथम्। तस्मात्स्थराणि कार्याणि शुभकर्माणि मानवैः।।११॥ दैवोत्सवश्च कर्तव्यो सौरेण नैव चान्द्रतः। श्राद्धादयश्च सौरेण मासेन नैव चान्द्रतः॥१२॥

श्राचार्यं वृहस्पित का कहना है कि जैसे दूसरे का आश्रय लेने वालों का शुम नहीं होता है। इसिलये अपने आधीन शुम स्थिर कार्यं मनुष्यों को सौर से करना चाहिये तथा देवता का उत्सव सौर मास के आघार पर करना चाहिये न कि चान्द्रमास के आघार पर और श्राद्धादि कार्यं चान्द्रमास वद्य करना चाहिये सौर मास के वद्य नहीं करना चाहिये।।११-१२।।

नारदः-

#### प्रकारान्तर से

ग्रहाणां निखिलश्चारो गृह्यते सौरमानतः। वृद्धेर्विधानं स्त्रीगर्भं सावनेन च गृह्यते॥ १३॥ प्रवर्षणं मेघगर्भे नाक्षत्रेण प्रृह्यते॥ १४॥

नारद ऋषि का कहना है कि समस्त ग्रहों के चार का विचार सौरमास से व विधाता का विधान और स्त्री के गर्म का सावन मास से तथा मेघ के गर्म व वर्षा का नाक्षत्र मास से करना चाहिये।।१३-१४।।

वसिष्ठः—

## वसिष्ठ के आधार पर

उद्वाहयज्ञोपनयनप्रतिष्ठातिथिव्रतक्षौरमहोत्सवाद्यम् । पर्वक्रिया वास्तुगृहप्रवेशः सर्वं हि चान्द्रेण विगृह्यमेतत् ॥ १५ ॥

१. व० सं० ११ वा० ७ वलो०।

विसष्ठ ऋषि का कथन है कि विवाह—यज्ञ-उपनयन—प्रतिष्ठा-तिथिव्रत-ज्ञोर— महोत्सव-पर्वक्रिया-वास्तु और गृह प्रवेश में चान्द्रमास का प्रयोग करना चाहिये ॥१५॥

अन्य:-

#### प्रकारान्तर से

तापनीकृष्णयोर्मध्ये चान्द्रमासः प्रशस्यते । अन्ये तु सर्वदेशेषु सौरो व्रतविवाहयोः ॥ १६॥ अन्य लोगों का मत है कि तापनी व कृष्ण के बीच के देशों में यज्ञोपवीत व विवाह में चान्द्र मास का और अर्वशिष्ट समस्त देशों में सौर मास के आधार पर विवाह यज्ञोपवीत का विचार करना चाहिये ॥१६॥

## प्रहण में विशेष

विन्ध्याद्वेर्दक्षिणे भागे चान्द्रो मासः प्रशस्यते । उदरभागे तु विन्ध्यस्य सौरमानं विधीयते ॥ १७ ॥ अन्येषु सर्वदेशेषु मिश्रमानं प्रकल्पयेत् ॥ १८ ॥

विन्ध्य पर्वंत के दक्षिण माग में चान्द्रमास व उत्तर माग में सौर मास और अन्य समस्त देशों में सौर-चान्द्र के योगवश शुम कार्यं करना चाहिये ।।१७-१८।।

'नारदः--

### नारद के आधार पर

यस्मिन्मासे पौर्णमासी येन धिष्ण्येन संयुता। तन्नक्षत्राह्वयो मासः पौर्णमासस्तथाह्वयः॥ १९॥

नारद ऋषि का कहना है कि पूर्णिमान्त मास जिस नक्षत्र से युक्त होता है अर्थात् जिस मास की पूर्णिमा जिस नक्षत्र से युक्त है उसी के आघार पर उस मास का नाम होता है | जैसे चित्रायुक्त पूर्णिमा चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से जेठ आदि मास होते हैं ॥१६॥

अब आगे सूर्यंसिद्धान्त के वाक्य से पूर्णिमा के दिन तत् मास संज्ञक नक्षत्र नहीं प्राप्त होता है तो वहाँ किस नक्षत्र का ग्रहण करना चाहिये, इसे बताते हैं।

<sup>२</sup>सूर्यंसिद्धान्ते—

सूर्यसिद्धान्त के आधार पर कार्तिकादिषु मासेषु कृत्तिकादि द्वयं द्वयम् । अन्त्योपान्त्यौ पञ्चमश्च त्रिभमासत्रयं स्मृतम् ।। २० ॥

१. ज्यो० नि० ३३ पृ०।

र. १४ अ० १६ रलो०।

सूर्यंसिद्धान्त में कहा है कि यदि कार्तिकादि मास में कृत्तिकादि नक्षत्र न हों तो अर्थात् कृत्तिका रोहिणी से कार्तिक या यों समिक्षये कृत्तिका से दो नक्षत्र तथा अन्त्य, उपान्त्य और पाँचवें मास में तीन नक्षत्रों का ग्रहण होता है। या यों समिक्षये अन्त्य मास आश्विन व उपान्त्य माद्रपद तथा पाँचवाँ फाल्गुन में क्रमसे रेवती, अश्विनी, मरणी नक्षत्र पूर्णिमा के दिन होने से आश्विन व इसी प्रकार श्वतिमिषा, पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद से युत माद्रपद और मधा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी से युत फाल्गुन मास होता है।। २०।।

गुरु:—

बृहस्पति के आधार पर

नक्षत्रद्वितयेष्विन्दौ पूर्णे त्वाष्ट्रद्वये ततः। मासारचैत्रादयः षड्भिः षट्सप्तान्त्यत्रिभिर्दिनैः॥ २१॥

बृहस्पित जी का कहना है कि चित्रा स्वाती में पूर्णिमा होने पर चैत अर्थात् चित्रादि दो-दो नक्षत्रों से युत चैत आदि मास होते हैं किन्तु छटा सातवाँ व बारहवाँ मास तीन नक्षत्रों से होता है ।। २१ ।।

रघुनाथोऽपि-

रघुनाथ के आधार पर

द्वे द्वे चित्रादिताराणां परिपूर्णेन्दुसङ्गमे । मासाइचैत्रादिका ज्ञेयास्त्रिगैः षष्ठान्त्यसप्तभाः ॥ २२ ॥

क्षाचार्यं रघुनाथ ने भी चित्रादि दो-दो से चैत्रादि और छटा, सातवां व बारहवां मास तीन नक्षत्रों में से होता है ऐसा बताया है ॥ २२ ॥

तेषां नामानि मुहूर्तगणपतौ'-

मुहूर्तगणपति वश

मासश्चेत्रोऽथ वैशाखो ज्येष्ठश्चाषाढसंज्ञकः। ततस्तु श्रावणो भाद्रपदोऽथाऽश्विनसंज्ञकः॥ २३॥ वैकातिको मार्गशीर्षश्च पौषो माघोऽथ फाल्गुनः॥ २४॥

इन मासों के नाम मुहूर्तगणपित ग्रन्थ में चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ, सावन, मादों, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन वर्णित हैं।। २३-२४।।

## इनके पर्यायवाची नाम

<sup>3</sup>मधुरच माधवरचैव शुक्रः शुचिरथो नभाः। नभस्यरचैष ठर्जरच सहरचाथ सहस्यकः॥ २५॥ तपस्तथा तपस्यरच माससंज्ञाः क्रमादमुः॥ २६॥

१. १ प्र० २७ रलो०।

२. मु॰ ग॰ १ प्र॰ २८ रलो॰।

३. मु० ग० १ प्र० २९ क्लो०।

१ मधु (चेत), माधव (वैशाख) शुक्र (जेठ), शुचि (आषाढ) नम (सावन) नमस्य (मादों) इष (आह्विन) ऊर्ज (कार्तिक) सह (अगहन) सहस्य (पूस), तप (माघ) तपस्य (फालगुन) ये नामान्तर हैं ॥ २४-२६ ॥

तथा श्रीपित ने मी कहा है 'मबुस्तथा माधवसंज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नमो नमस्यो । तथेष ऊर्जश्च सहःसहस्यो तपस्तपस्याविति ते क्रमेण' (ज्यो-नि॰ ३३ पृ॰) ॥ २६ ॥

मासेश्वरास्त्रैलोक्यप्रकाशे-

### चैत्रादि मासों के स्वामी

आषाढो भास्करो ज्ञेयो ज्येष्ठमासः कुजः पुनः । श्रावणः सबलः शुक्रश्चन्द्रो भाद्रपदः स्मृतः ॥ २७ ॥ पौषश्च मार्गशीर्षश्च गुरुज्ञीश्विनकार्तिकौ । चैत्रवैशाखकौ राहौ मन्देऽथ माघफालगुने ॥ २८ ॥

त्रैलोक्यप्रकाश ग्रन्थ में कहा है कि आषाढ का सूर्य, जेठ का मीम, सावन का खुक्क, मादों का चन्द्रमा व पूस अगहन का गुरु, आश्विन, कार्तिक का बुध, चैत, वैशाख का राहु और माध व फागुन का स्वामी शनि होता है ।। २७-२८ ।।

> इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने मासकथनं नाम अष्टादशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १८ ॥

्र इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीन जी द्वारा विहित बृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का मास कथन नामक अठारहवाँ प्रकरण समाप्त हुआ।। १८।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरलीघरचतुर्वेदकृता घृतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ।। १८ ।।

# अथकोनविंशं अधिमासप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे उन्नीसर्वे प्रकरण में अधिमास अर्थात् अधिक मास के विषय में, प्रथम अधिक मास या यों समक्षिये मल मास का लक्षण क्या होता है तथा इसका ज्ञान कैसे होता है और इस मास में क्या करना चाहिये एवं किन-किन का त्याग होता है। इसे अनेक ग्रन्थों के वाक्यों से बताते हैं।

तल्लक्षणं सिद्धान्तशिरोमणौ "---

सिद्धान्तिशरोमणि के आधार पर अधिक क्षय मास का लक्षण

असंक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटः स्या द्विसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्। क्षयः कार्तिकादित्रये नान्यतः स्या

त्तदा वर्षमध्येऽधिमासद्वयं स्यात् ॥ १ ॥

सिद्धान्तिशिरोमणि नामक ग्रन्थ में श्री मास्कराचार्यं जी ने कहा है कि जिस चान्द्र महिना में सूर्यं की संक्रान्ति नहीं होती है तो उस मास की अधिक मास संज्ञा यों हो जाती है कि चान्द्र महिना वही होता है कि जिस में सूर्यं की संक्रान्ति होती है। इसिल्ये संक्रमण रहित मास अधिक या मल या पुरुषोत्तम होता है।

एवं जिस मास में अर्थात् चान्द्र मास में दो संक्रान्ति सूर्यं की होने से एक मास की हानि उपस्थित होती है। इसिलिये २ संक्रान्ति वाले चान्द्रमास को क्षय मास कहते हैं।

यह क्षय मास प्रायः अभी कार्तिकादि तीन मास में होता है या यों समझिये कार्तिक, अगहन, पूस ही क्षय हो सकता है। किन्तु किसी किसी के पक्ष में 'कार्तिक आदि येषां ते॰ अर्थात् कार्तिक है आदि में जिसके या यों समझिये अगहन, पूस, माघ इन्हीं में क्षय की संमावना होती है, ऐसा कथन है। तथा जिस वर्षे में क्षय मास होता है उस वर्षे में दो अधिक मास १ तीन मास के पूर्व तथा १ अनन्तर से होता है। यहाँ किसी के मत में प्रथम अधिक मास तीस दिन का और अन्य पक्ष में साठ दिन का मानते हैं।। १।।

<sup>२</sup>मुहर्तमार्तण्डे—

मुहर्तमार्तण्ड के आघार पर लक्षण

एकस्मिन्वर्षे अधियुगे अधिकद्वये सति पूर्वोऽधिमासो प्रथमोऽधिमासः प्राकृतः प्राकृतवज्ज्ञेयः । अधिकवन्न त्याज्यः । अर्थादुत्तरोऽधिकमासो मलमासस्तदुक्तम् । मासद्वयेऽब्दमध्ये च संक्रमो न भवेद्यदा । प्राकृतस्तत्र पूर्वः स्यादुत्तरस्य मलिम्लुचः ॥ २ ॥

१. म० अधि । नि० ६ रलो । २. मा० व० टी० ११ पृ० २ रलो ।

यदि एक ही वर्ष में क्षय वथा दो अधिमासों की प्राप्ति हो तो क्षय से प्रथम अर्थात् पहिला अधिक मास प्राकृत होता है अधिक की तरह त्याज्य नहीं होता है अर्थात् उत्तर बाला या यों समिक्षये क्षय के बाद वाला अधिक मास मलमास होता है। ऐसा कहा गया है।

जैसे—यदि एक वर्ष में दो चान्द्र महिनाओं में सूर्य की संक्रान्ति न हो तो क्षय से पूर्व वर्ती महिना प्राकृत अर्थात् तीस दिन का होता है। क्षय से बाद वाला अधिक होता है।।।।

¹पितामहः—

# वितामह का कथन

अष्टाधिमासाः स्युर्नित्यं प्रोच्यन्ते फाल्गुनादयः।
सौम्यपौषौ क्षयो नित्यं भवेतामिति निश्चितम्॥३॥
क्षयो वाप्यधिमासो वा स्यादूर्जं इति निश्चितम्।
न क्षयो नाधिमासः स्यान्माधो वै परिकीर्तितः॥४॥

ब्रह्माजो का आदेश है कि फागुन आदि आठ महोनों में से ही अधिक मास और अगहन व पूस मास क्षय नित्य होता है। ऐसा निश्चित प्राय है।

क्षय के विषय में यह मी संमावना है कि वह क्षय व अधिमास कार्तिक हो सकता है तथा माघ महीना न तो अधिक व क्षय हो सकता है।। ३-४।।

चण्डेश्वर:-

#### आचार्यं चण्डेश्वर द्वारा लक्षण

दर्शंद्वयमतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः। मलमासः स विज्ञेयः सर्वकर्मसु गहितः॥५॥

आचार्यं चण्डेश्वर का कहना है कि यदि दो अमावास्याओं के अन्तर सूर्यं की संक्रान्ति न होने से उक्त मास को मल मास कहते हैं। इस मल मास में समस्त शुम काम नहीं करना चाहिये।। १।।

#### बादनारायण के आधार पर

षष्टिभिर्दिवसैर्मासः कथितो बादरायणैः । आद्यो मलिम्लुचः पक्षो द्वितीयः प्राकृतः स्मृतः ॥ ६ ॥ आचार्यं बादरायण का कथन है कि यह मलमास साठ दिन का होता है । पहिला

पक्ष तो यह है कि क्षय पूर्ववर्ती अधिक मास अर्थात् मलमास ६० दिन का।

दूसरा पक्ष है कि पहिले वाला अधिमास प्राकृत अर्थात् ३० तीस दिन का होता है। अबभी इस देश में दोनों धारा बहती हैं।। ६।।

१. ज्यो० नि० ६२ पृ० २-३ इलो०।

# <sup>१</sup>पौलस्तिसिद्धान्ते —

#### पौलस्ति सिद्धान्त के आधार पर लक्षण

स्फुटगत्या यदा चन्द्रो रिवमण्डलमध्यगः।

तदूध्वें सङ्क्रमो भानोर्मासः स्यात्स मिलम्लुचः ॥ ७ ॥
पौलस्तिसद्धान्त में वर्णित है कि जब चन्द्रमा अपनी स्पष्ट गित से चलकर सूर्यं
बिम्ब के मध्य में होता है तो इस संयोग के अनन्तर (यहाँ मी दो अमाओं के परचात्
यह ध्यान रखते हुए) यदि सूर्यं संक्रमण होता है तो उस मास को मिलम्लुच या अधिक
कहते हैं ॥७॥

ब्रह्मसिद्धान्ते—

# ब्रह्म सिद्धान्त के वश लक्षण

चान्द्रो मासो ह्यसङ्क्रान्तो मलमासः प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥ व्रह्मसिद्धान्त में प्रतिपादित है कि जिस चान्द्र महिना में सूर्य की संक्रान्ति नहीं होती है। उसे मलमास कहते हैं ॥८॥

<sup>3</sup>कालनिणंये—

#### काल निर्णय द्वारा लक्षण

सङ्क्रमो यदि भवेद्रवेस्ततो मण्डलाद्वहिरनिर्गते विधी। उच्यतेऽथ स हि सङ्क्रमो बुधैः शुद्धमास इतरो मलिम्लुचः ॥ ९॥ इसमें कहा है कि यदि सूर्यं मण्डल से बाहर न निकले हुए चन्द्र के मध्य काल में संक्रमण होने से शुद्ध मास एवं इसके विपरोत में मलिम्लुव मास होता है॥९॥

<sup>3</sup>मुहूर्तमार्तण्डेऽपि—

# मुहूर्तमार्त्तण्ड द्वारा लक्षण

ब्रह्माद्यैरिनमण्डलान्त उदितश्चान्द्रस्त्वमान्तः परै-र्मासोऽसङ्क्रमणो द्विसङ्क्रमणको ज्ञेयोऽधिकोऽथो क्षयः ॥ १०॥

ब्रह्मा आदि सिद्धान्त कर्ताओं ने सूर्यं मण्डल के अन्त संयोग तक के चान्द्र योग से मास और मण्डल के बाहर चन्द्र के जाने पर यदि संक्रान्ति हो तो अधिक मास अर्थात् ब्रह्मादि पक्ष में मण्डलान्त मास और अन्य मत में अमान्त से अमान्त तक । एक चान्द्र मास जब ही कहलाता है जब इसके मध्य सूर्यं की संक्रान्ति होती है तो चान्द्रमास अन्यथा अधिक मास होता है। जिस चान्द्रमास में अर्थात् दो अमाओं के मीतर यदि दो सूर्यं की संक्रान्ति हों तो क्षयमास होता है।।१०।।

१. ज्यो० नि० ८२ पृ० ८ वलो०।

२. ज्यो० नि० ५३ पृ० ६ रलो०।

३. ११ प्र० २ म्लो०।

अन्यत्रापि-

अन्य मत से

शकुन्यादिचतुष्कं तु रवेर्मलमुदाहृतम् । तदूष्वं क्रमते भानोर्मासः स्यात्तु मलिम्लुचः ॥ ११ ॥ <sup>१</sup>द्वात्रिंशता गतैर्मासैर्दिंनैः षोडशभिस्तथा । घटिकानां चतुष्केण पत्रत्येकोऽधिमासकः ॥ १२ ॥

प्रन्थान्तर में लिखा है कि शकुनि आदि चार करण सूर्य का मल कहा गया है इसलिये इनके अनन्तर यदि सूर्य का संक्रमण हो तो अधिक मास होता है।।

यह अधिक मास ३२ महीना १६ दिन ४ घटो के पश्चात् मध्यम मान से होता है ॥११-१२॥

गर्गः--

गर्ग मत से लक्षण

यदा चन्द्रोऽर्कविम्बस्थस्ततः सङ्क्रमते रविः । दानव्रतादि यज्ञादि वज्यै तत्राधिमासके ॥ १३॥

जब कि सूर्य विम्बस्य चन्द्रमा होता है तो उसके बाद यदि सूर्य की संक्रान्ति होती है तो अधिक मास होने के कारण दान, व्रत, यज्ञादि शुम कार्य नहीं करना चाहिये।।१३॥

लल्लः —

लल्लमत से अधिक मास की परिभाषा

ेयदा शशी याति गभिस्तिमण्डलं दिवाकरः सङ्क्रमणं करोत्यनु । विवाहयज्ञोत्सवनाशहेतुकस्तदाधिमासः कथितः स्वयम्भुवा ।।१४॥ आचार्यं लल्ल का कहना है कि जब चन्द्रमा सूर्यं मण्डल में प्रवेश करता है और इसके पश्चात् सूर्यं की संक्रान्ति यदि होती है तो अधिक मास होता है । इसमें विवाह, यज्ञ, उत्सव आदि नहीं करना चाहिये । ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है ।।१४॥

<sup>3</sup>शार्ङ्गधरफलग्रन्थे—

शाङ्गंधर फल ग्रन्य से परिभाषा
चन्द्राकंयोस्तु बिम्बैक्यं प्रतिपद्शंसिन्धषु ।
तिथ्यन्तादुभयतो रसनाडचोर्कमण्डलात् ॥ १५ ॥
तन्मण्डलाच्छशी गच्छेत्ततः सूर्यस्य सङ्क्रमः ।
मासोऽसौ मलिनः प्रोको न तद्धीनोऽधिकः स्मृतः ॥ १६ ॥

१. ज्यो० सा० ७ पृ० ।

२. ज्यो । नि० ८३ पृ० १० श्लो ।।

३. ज्यो० नि० ८३ पृ० १२-१३ वलो०।

शार्जुंघर फल ग्रन्थ में कहा है कि अमा व प्रतिपदा की सन्धि में सूर्य व चन्द्र विम्ब का एकीकरण करके तिष्यन्त से ६ घटी बाद एवं ६ घटी पूर्व चन्द्रमा सूर्य-मण्डलस्थ होता है। इसके अनन्तर सूर्य संक्रमण होने पर अधिक मास होता है इससे होन होने पर अधिक नहीं होता है।।१५-१६।।

<sup>१</sup>पितामहः—

पितामह के मत से सूर्यंमण्डलस्य नाडिका का ज्ञान प्रतिपद्र्शसन्धी तु विम्वैक्यं चन्द्रसूर्ययोः । जवान्तराप्तषष्टिच्नं नाडिका अर्कमण्डलम् ॥ १७॥

पितामह जी का कथन है कि अमावास्या व प्रतिपदा की सन्धि में सूर्य बिम्ब व चन्द्र विम्ब का ऐक्य करके उसमें दोनों की गतियों के अन्तर से माग देकर लब्ध को ६० से गुनने पर अमीष्ट दिन सूर्यमण्डल में चन्द्रमा की घटी होती है।।१७।।

<sup>२</sup>ज्योतिःप्रकाशे--

ज्योतिः प्रकाश के मत से

दर्शान्त एकैं: कथितोत्र मास: परै: प्रदिष्टो रिवमण्डलान्त: ।
मतद्वये चेद्रविसङ्क्रम: स्यात्स एव पूर्वस्य न चापरस्य ॥ १८ ॥
ज्योति: प्रकाश में कहा है कि किसी एक पक्ष में दर्शान्त से दर्शान्त तक चान्द्रमास
तथा अन्य पक्ष में सूर्यमण्डलान्त से मण्डलान्त तक चान्द्रमास होता है । यदि दोनों मत
में इसके मीतर संक्रमण हो तो चान्द्रमास अन्यथा अर्थात् दर्शान्त या मण्डलान्त में
संक्रान्ति हो तो अधिक मास होता है ॥ १८॥

<sup>3</sup>श्रीपति:--

### श्रीपति के मत से

सिवतृमण्डलमेति यदा शशी तदनु सङ्क्रमणं कुरुते रिवः ।

मखमहोत्सवनाशकरस्तदा मुनिवरैः कथितोऽधिकमासकः ।। १९ ॥

आचारं श्रीपित का कहना है कि जब चन्द्रमा सूर्यं मण्डल में रहता है और यदि

मण्डल बाहर आने पर सूर्यं की संक्रान्ति होती है तो अधिक मास होता है । इसमें यज्ञ,

महोत्सवादि का विनाश होता है । ऐसा श्रेष्ठ ऋषियों ने प्रतिपादन किया है ॥१६॥

४गर्गः——

गर्गं के मत से अधिक में त्याज्य कर्म अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञो दानव्रतानि च । वेदव्रतवृषोत्सर्गचूडाकरणमेखलाः ॥ २०॥

१. ज्यो॰ नि॰ ६३ पृ॰ १४ म्लो॰। २. ज्यो॰ नि॰ ६३ पृ॰ १५ इलो॰। ३. ज्यो॰ नि॰ ६३ पृ॰ ११ इलो॰। ४. ज्यो॰ नि॰ ८३ पृ॰ २३ इलो॰।

गमनं देवतीर्थानां विवाहमभिषेचनम् । यानं च गृहकर्माणि मलमासे विवर्जयेत् ॥ २१ ॥

गर्गाचार्यं जी का कहना है कि अग्न्याद्यान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रतादि, वेदव्रत, वृषोत्सर्गं, चूडा कर्मं, व्रतवन्ध, देवतीर्थों में गमन, विवाह, अभिषेक, यान और घर के काम अर्थात् गृहारम्मादि कार्यं अधिक मास में नहीं करना चाहिये ॥२०-२१॥

तथा च भूर्योदये--

सूर्योदय के मत से मलमास में कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान आवश्यकर्म मासाख्यं मलमासमृताव्दिकम् । तीर्थेभच्छाययोः श्राद्धमाधानाङ्गिपतृक्तियाम् ॥ २२ ॥ वक्रुर्यान्मिलम्लुचे वर्षे मध्ये चेत्सर्वदाधिकम् । तत्र स्यान्मासिकं मृत्युं मासात्स द्वादशो यदि ॥ २३ ॥ अप्रेतक्रियां समाप्यात्र कुर्वीताभ्युदयं तथा । २४ ॥ श्रमाकाग्रयणं कृच्छ्रेण स्याद्वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ २४ ॥ श्रमामकाग्रयणं कृच्छ्रेण स्याद्वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ २४ ॥ श्रमामवारम्भं वृषोत्सर्गं पर्वोत्सवमुपाकृतिम् । भेखलाचौलमाङ्गल्याग्न्याधानोद्यापनिक्रयाः ॥ २५ ॥ भेवदन्नतमहादानाभिषेकान्वर्द्धमानकम् । इष्टं पूर्वं तथा यस्य विध्यलोपोऽन्यदा कृतौ ॥ २६ ॥

सूर्योदय नामक ग्रन्थ में कहा है कि मास में विहित आवश्यक कार्य, मलमास में मरने वाले का वार्षिक श्राद्ध, तीर्थ व गजच्छाया श्राद्ध, आघानाञ्जीभूत पितरों की क्रिया करना चाहिये। यदि मध्य में किसी के मलमास हो तो एक मास का अधिक ही श्राद्ध होगा, अर्थात् जिस मास में यह प्राप्त होता है उसकी द्विरावृत्ति होती है। यदि मल में ही किसी की मृत्यु हो तो उससे जो वारहवाँ मास हो उस में प्रेत क्रिया को समाप्त करना चाहिये। और आम्युदियक तथा श्यामाकाग्रयण कृच्छू के साथ करना चाहिये।

काम्य कार्य का आरम्म, वृषोत्सगं, पर्वोत्सव, उपाकृति, मेखला, चौल, माङ्गल्य, अग्न्याधान, उद्यापन कमं, वेदन्नत, महादान, अभिषेक, वद्धंमानक, इष्ट तथा पूर्वं कमं नहीं करना चाहिये। और किसी की विधि का विनाश न हो ऐसे कार्यं इसमें करना चाहिये।।२२-२६।।

१. ज्यो० नि० ६३ पृ० ४ रली०।

२. ज्यो विव ८३ प्र ५ इलो ।

३. ज्यो० नि० ८३ पृ० ६ रलो०।

४. ज्यो० नि० ८३ पृ० ७ इलो०।

५. ज्यो । नि॰ ६३ पु॰ ६ इलो ।

ेस्मृतिरत्नावल्याम्--

स्मृतिरत्नावली के आधार पर कर्तंच्य प्रवृत्तं मलमासात्प्राग्यत्काम्यमसमापितम् । आगते मलमासेऽपि तत्समाप्यमसंशयम् ॥ २७ ॥

स्मृति रत्नावली नामक ग्रन्थ में प्रतिपादित है कि जिस काम्य प्रयोग का आरम्म मलमास से पूर्व ही हो गया है उसके दिनों की समाप्ति में जो होना चाहिये वह इस अधिक मास में विहित है। अर्थात् उसकी समाप्ति अवश्य ही संदेह रहित होकर करना चाहिये। २७।।

फलविवेके---

फल विवेक के आधार पर निषिद्ध कर्म मलमासे तुयो यात्रां कुर्यान्मोहेन भूपतिः। पराजयो भवेत्तस्य कलहो जीवनाशनम्॥ २८॥

फल विवेक नामक ग्रन्थ में लिखा है कि जो राजा मोह के वशीभूत होकर यात्रा इसमें करता है उसकी सेना के सिपाहियों का कलह के साथ नाश और राजा का पराजय होता है ।।२८।।

गर्ग:--

गर्गं के मत से
सोमयागादिकर्माणि नित्यान्यपि मिलम्लुचे ।
तथैवाग्रयणाधानचातुर्मास्यादिकान्यपि ॥ २९॥
महालयाष्टकाश्राद्धोपाकर्माद्यपि कर्मं यत् ।
स्पष्टमासे विशेषाढ्याविहितं वर्जयेन्मले ॥ ३०॥

गर्गाचारं जी का आदेश है कि सोमयागादि नित्य कर्म, आग्रयण, आधान, चातुर्मास्यादि, महालय, अष्टका श्राद्ध, उपाकर्मादि मल मास में नहीं करना चाहिये। ये सब स्पष्ट मास में हो होते हैं।

बृहस्पति:--

बृहस्पति जो के आधार पर
अग्न्याधानप्रतिष्ठां च यज्ञदानव्रतानि च।
वेदव्रतवृषोत्सर्गंचूडाकरणमेखलाः ॥ ३१॥
माङ्गल्यमभिषेकं च मलमासे विवर्जयेत्॥ ३२॥

गुरु जी कहते हैं कि अग्न्याधान, प्रतिष्ठा. यज्ञ, दानव्रतादि, वेदव्रत, वृषोत्सगै, चूडाकमै, यज्ञोपवीत, माङ्गल्य और अभिषेक मल मास में नहीं करना चाहिये।। ३१-३२।।

१. ज्यो० नि० द३ पृ० १३ रलो०।

मरीचि:--

मरीचि जी के वचन से निषिद्ध कर्म

गृहप्रवेशगोदानास्थानाश्रयमहोत्सवम् । न कुर्यान्मलमासे तु संसर्पाहस्पतौ तथा।। ३३।।

ऋषि मरीचि जी का कहना है कि गृह प्रवेश, गोदान, स्थान का आश्रय, महोत्सक मलमास में तथा संसर्प व अंहस्पति मास में नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥

वसिष्ठ:--

वसिष्ठजी के आधार पर निषद्ध कार्य

वापीकूपतडागादिप्रतिष्ठा यज्ञकर्म च। न कुर्यान्मलमासे तु संसर्पाहस्पती तथा॥ ३४ ।।

ऋषि वसिष्टजी का कहना है कि वापी, कुआ, तालाब आदि, प्रतिष्ठा, यज्ञादि कार्य मलमास व संसर्प, अंहस्पति (क्षय) में नहीं करना चाहिये॥ ३४॥

मनुस्मृतौ--

मनुस्मृति के आधार पर कर्तव्य

ैतीर्थश्राद्धं दर्शश्राद्धं प्रेतश्राद्धं सिपण्डनम् । चन्द्रसूर्यग्रहे स्नानं मलमासे विधीयते ॥ ३५ ॥

मनुस्मृति में कहा है कि तीर्थं श्राद्ध, दर्शं श्राद्ध, प्रेतश्राद्ध, सिपण्डीकरण, चन्द्र-सूर्यंग्रहणीय स्नान अधिक मास में करना चाहिये ।। ३५ ।।

पराशरः--

पराशर मृति के आधार पर कर्तव्य <sup>२</sup>गर्भे वार्धुषिके भृत्ये प्रेतकर्मणि मासिके। सिपण्डीकरणे नित्ये नाधिमासं विवर्जयेत्॥ ३६॥

ऋषि पराश्यर का कहना है कि अधिक मास में गर्मस्य की मास संज्ञा, वर्द्धापन कार्यं, सेवक की मास संज्ञा, प्रेत कार्यं, मासिक कर्मं, सिपण्डी करण और प्रतिदिन करने वाले कार्यं का त्याग नहीं करना चाहिये।। ३६।।

कात्यायनस्मृतौ--

कात्यायनि स्मृति के आधार पर <sup>3</sup>गर्भाघानादिका अन्तप्राशनान्ता मलिम्लुचे । कर्तंच्या कर्णवेधादिक्रिया नान्या कदाचन ॥ ३७ ॥

१. ज्यो० नि० ८४ पृ० ।

२. ज्यो० नि० द३ पृ० ।

३. ज्यो० नि० ८३ पृ० ।

कात्यायिन स्मृति में कहा है कि गर्माधानादि संस्कार से अन्न प्राधन सस्कार के अन्त तक करना तथा कर्णवेधादि क्रिया अधिक मास में कभी नहीं करना चाहिये।। ३७।।

भगपतिः--

#### गणपति के आधार पर

गर्भाधानादिसंस्कारे तथान्नप्राशने शिशोः।

न तत्र गुरुशुक्रास्तमलमासादिदूषणम् ॥ ३८ ॥

गणपित का कथन है कि गर्माधानादि संस्कार में, बालक के अन्न प्राधन समय में गुरु शुक्र अस्तत्व और मलमास जनित दोष नहीं होता है। क्योंकि इसमें काल की प्रधानता होने से उक्त कार्य मलमास में करना चाहिये।। ३८।।

# अथाधिमासफलम्--

अब आगे किन २ मासों में अधिक मास पड़ने पर क्या २ फल होता है। इसे सूर्यंपुराण के वाक्य से बताते हैं।

सूर्यंपुराणे—

अधिक मासों में चैत वैशाख का फल

सुभिक्षं क्षेममारोग्यं चैत्रे तु सुहितप्रजाः। वृष्टिः सुभिक्षं वैशाखे ज्वरातीसारसम्भवाः॥ ३९॥

सूर्यंपुराण में कहा है कि यदि चैत महिना अधिक हो तो सुमिक्ष, कल्याण, नीरोगता और इच्छित शुम कामनाओं से युत जनता होती है।

जब वैशाख मास अधिक मास होता है तो सुमिक्ष, सुन्दर वर्षा, ज्वर और अतिसार (पेचिस) की संमावना होती है ॥ ३९॥

#### जेठ व आघाढ का फल

रोगपीडा भवेज्ज्येष्ठे यज्ञदानादिकं बहु। यज्ञः पुण्यं सुभिक्षं च द्विराषाढे महत् सुखम् ॥ ४० ॥

जब कि जेठ मास अधिक होता है तो रोग से कष्ट यज्ञ और अधिक दानादि होते हैं।

जब कि आषाढ मास दो होते हैं तो पुण्य, यश, सुमिक्ष तथा अधिक सुख होता है।। ४०।।

#### सावन व भादों का फल

सर्वकामसमृद्धिः स्यात् श्रावणे शूद्रवृद्धयः। विरोधः क्षत्रियाणां तु युद्धं भाद्रपदे विदुः॥ ४१॥

१. मु० ग० १४ पृ० २० रलो०।

जिस वर्षं श्रावण मास मल मास होता है तो समस्त कामों की समृद्धि और शूद्रों की वृद्धि और माद्रपद मास अधिक मास होने पर विरोध और क्षत्रियों में युद्ध होता है ॥ ४१ ॥

> आदिवन व कार्तिक अगहन फागुन का फल आदिवने परचक्रेण तस्करैः पीडिताः प्रजाः । सुभिक्षं क्षेममारोग्यं दुर्भिक्षं दक्षिणापथे ॥ ४२ ॥ राजानस्तत्र नश्यन्ति वृद्धिर्बाह्मणजातिषु । द्विकार्तिकं शुभं धान्यं सन्तुष्टाः सकलाः प्रजाः ॥ ४३ ॥ नानायज्ञाः प्रवर्तन्ते विप्रेभ्यो वृद्धिरुत्तमा । मार्गशीर्षे सुभिक्षं तु नीरोगाः सकलाः प्रजाः ॥ ४४ ॥ राजान्यत्वं सुभिक्षं च फाल्गुने जायते सुखम् ॥ ४५ ॥

जब आदिवन मास अधिक मास होता है तो दूसरे के शासन व चोरों से जनता दु:खी, सुमिक्ष, कल्याण, नीरोगता, दक्षिण में दुर्मिक्ष, राजाओं का नाश और ब्राह्मणों की वृद्धि होती है।

जब कि दो कार्तिक मास होते हैं तो शुम, अच्छे अनाज, समस्त जनता प्रसन्न, अनेक यज्ञ और ब्राह्मणों की वृद्धि होती है।

जब कि अगहन मास मलमास होता है तो सुमिक्ष, समस्त जनता रोगों से हीन और फागुन मास अधिक होने पर राजा का परिवर्तन, सुमिक्ष और सुख होता है।। ४२ ४५।।

> अथ कस्मिन् वर्षे कोःधिमासो भविष्यतीति ज्ञानार्थमुक्तम् । मकरन्दे—

अब आगे किस वर्ष में अधिक मास होगा यह जानने के लिये जो विधि मकरन्द ग्रन्थ में वर्णित है उसे बताते हैं।

### मलमासानयन विधि

शाकः षड्रसभूपकै (१६६६) विरिहतो नन्देन्दु (१९) भिर्माजितः शेषेऽग्नौ (३) च मधुः शिवे (११) तदपरो ज्येष्ठेऽम्बरे (१०) चाष्टके (८)। आषाढो नृपते (१६) नभ्भश्च शरके (५) विश्वे (१३) नभस्यस्तथा बाहू (२)

चाश्विनसंज्ञको मुनिवरै: प्रोक्तोऽशिमास: क्रमात् ॥ ४६॥ मकरन्द ग्रन्थ में कहा है कि शक संख्या में १६६६ घटाकर उन्नोस का माग देने पर यदि ३ शेष थचे तो चैत, ११ शेष में वैशाख, १० में जेठ, ८ में आषाढ, १६ में

सावन, १३, ५ में माद्रपद, और २ शेष में आदिवन मास होता है। ऐसा श्रेष्ठ ऋषियों का कहना है।।४६॥

अन्य: ---

## प्रकारान्तर से उक्त विधि ज्ञान

अष्टाश्विनन्दै (९२८) वियुते च शाके नवेन्दुभिर्भाजितशेषमङ्कम् । खं (०) रुद्र (११) अष्टा (८) विषु (५) विश्व (१३) युग्मं (२) चैत्रादितः सप्त सदाधिमासः ॥४॥।

(१३) युग्मं (२) चैत्रादितः सप्त सदाधिमासः ॥४०॥ अन्य का कहना है कि शक संख्या में ६२८ घटाकर अविशिष्ट में १६ का माग देने पर यदि शेष ९ हो तो चैत्र, ० में वैशाख, ११ में जेठ, ८ में आषाढ, ५ में सावन, १३ में मादों, २ में आश्विन ये चेत से सात मास मल मास होते हैं ॥४७॥

# अन्यस्तु—

पुनः प्रकारान्तर से
शशिमुनिविधुविह्निम (३१७१) श्रिता शककाले, द्विगुणमनु
(१४३२) विहोनो नन्दचन्द्रै (१९) विभक्तः।
यदि भवति स शेषः सध्रुवोऽङ्को विलोक्य
गणकमुनिभिरुकं चात्र चैत्रादिमासः ॥ ४८॥
यदा षोडशके शेषे समासं च द्वितीयकम्।
आषाढमासकं कार्यं ब्रह्मसिद्धान्तभाषितम्॥ ४९॥

किसी के मत में शक संख्या में २१७१ जोड़कर १४३२ घटाकर १६ का माग देने पर यदि शेष संख्या अधिमास की हो तो उसे देखकर अधिक मास का आदेश करना चाहिये। यहाँ ब्रह्मांसद्धान्त के मत से १६ शेष में आषाढ का ग्रहण करना चाहिये।।४८-४९।।

अन्यः---

#### पुनः प्रकारान्तर

मेघेषुभू (१५१७) हीनशकोङ्कऽचन्द्रैः (१९) शेषोऽधिमासा मधुतश्च सप्त । रामो (३) महेशो (११) वसु (८) खं (०) नृपोऽ (१६) थों (५) विश्वे

(१३) भुजः (२) कार्तिकपञ्चनष्टा ॥ ५०॥

किसी का कहना है कि शक संख्या में १५१७ को घटाकर १६ से माग देने पर ३ शेष में चेत, ११ में वैशाख, द में जेठ, १० में आषाढ. १६ में सावन, १३, ५ में मादों, २ में क्वार मलमास होता है।। कार्तिक से ५ मास अधिक नहीं होते हैं।।५०।।

|   | •       |          |              |                 |       |                  |
|---|---------|----------|--------------|-----------------|-------|------------------|
|   | संवत् । | अधिमास   | संवत्        | अधिमास          | संवत् | अधिमास           |
| ŀ | १९५५    | आश्विन   | २०५८         | आश्विन          | २१६१  | आ्राह्यन         |
| ١ | १९५८    | आवाढ     | २०६१         | श्रावण          | २१६२  | चेत्र            |
|   | १९६१    | ज्येष्ठ  | २०६४         | ज्येष्ठ         | २१६४  | श्रावण           |
| ١ | १९६४    | चैत्र    | २०६७         | वैशाख           | २१६७  | आषाढ             |
| ١ | १९६६    | श्रावण   | २०६९         | भाद्रपद         | 3800  | वेशाख            |
| 1 | १९६९    | आषाढ     | २०७२         | आषाढ            | २१७२  | भाद्रपद          |
|   | १९७३    | वैशाख    | २०७४         | ज्येष्ठ         | २१७५  | आषाढ             |
| ١ | १९७४    | भाद्रपद  | 2000         | आश्विन          | २१७८  | वेशाख            |
| 1 | १९७७    | श्रावण   | 2060         | श्रावण          | २१८०  | भाद्रपद          |
| ١ | १९८०    | ज्येष्ठ  | २०८३         | ज्येष्ठ         | २१८१  | फाल्गुन          |
| ı | १९८३    | चैत्र    | 2064         | कातिक           | २१८३  | श्रावण           |
|   | १९८५    | श्रावण   | २०८६         | चैत्र           | २१८६  | ज्येष्ट          |
|   | 3066    | आषाढ     | 2066         | भाद्रपद         | २१८९  | वैशाख            |
| ١ | १९९१    | वैशाख    | २०९१         | आषाढ            | २२२६  | कातिक            |
| ı | १९९३    | भाद्रपद  | २०९४         | ज्येष्ठ         | २२२७  | चित्र            |
| ı | १९९६    | श्रावण   | २०९६         | आह्विन          | २२४५  | कार्तिक          |
|   | १९९९    | ज्येष्ठ  | २०९९         | भाद्रपद         | २२४५  | फाल्गुन          |
| 1 | 2002    | चैत्र    | 2605         | ज्येष्ठ         | २२८३  | ]कार्तिक         |
| 1 | 2008    | श्रावण   | 2808         | फाल्गुन         |       | <b>फाल्ग्</b> न  |
| ı | 2000    | आषाढ     | २१०७         | श्रावण          | २३०२  | ]आहिवन           |
| ١ | 2080    | वैशाख    | २११०         | <u>अाषाढ</u>    | २३६७  | ) फाल्गुन        |
| 1 | २०१२    | भाद्रपद  | २११३         | वैशाख           | २३६८  | आविवन            |
| ١ | २०१५    | श्रावण   | <b>२१</b> १५ | भाद्रपद         | २४२३  | चैत्र            |
| ١ | २०१८    | ज्येष्ट  | 2886         | आषाढ .          | २५०८  | कार्तिक          |
| 1 | २०२०    | आ्विन    | २१२१         | ज्येष्ठ         | २५०९  | स्राह्वन         |
| ١ | २०२७    | चेत्र    | २१२३         | फाल्गुन         | २६४९  | चैत्र            |
| ١ | २०२३    | श्रावण   | २१२६         | श्रावण          | २६५०  | ]आश्वन           |
|   | २०२६    | आषाढ     | २१२९         | आषाढ            | 755   | ∫चैत्र<br>अश्विन |
|   | २०२९    | वैशाख    | २१३२         | वेशाख           | २६६८  |                  |
|   | २०३१    | भाद्रपद  | 2838         | भाद्रपद         | २७९१  | - 0              |
|   | २०३४    | आषाढ     | 2830         | आषाढ<br>ज्येष्ठ | 7055  | चेत्र            |
|   | २०३७    | ज्येष्ठ  | 3880         |                 | 7200  |                  |
|   | २०३९    |          | 3885         |                 | 1000  | , जारवन          |
|   | २०३९    |          | 7885         |                 | २९३१  |                  |
|   | २०४२    |          | 7884         |                 | २९३   |                  |
|   | 2084    |          | <b>२१४८</b>  |                 | 284   |                  |
|   | 3086    |          | 2843         |                 | 1211  | ) फाल्गुन        |
|   | 2040    |          | 7848         |                 | २९९१  |                  |
|   | २०५३    |          | 2846         |                 | २९९।  |                  |
|   | २०५६    | । ज्यष्ठ | . 4146       | , 1 48          | 1,11  |                  |

अन्यत्रापि--

#### और भी प्रकारान्तर

शाके भानु (१२) मिते गुण्यंभागमेकोन (१९) विश्वतिः । चैत्राद्या गणनीयाश्च अधिमासाः प्रकीर्तिताः ॥ ५१॥ अन्य ग्रन्थान्तर में भी कहा है कि श्वक संख्या को १२ से गुणित करके १९का देने पर शेष के आधार पर चैत आदि अधिक मास की गणना करना चाहिये ॥५१॥

ेपच मासास्तु वैशाखादिधकाः संव्यवस्थिताः।
भवन्ति चाष्टिभिवंषेः भवैर्वाङ्किनिशाकरैः॥५२॥
२तथैव फाल्ग्नश्चैत्र आदिवनः कार्तिकोऽधिकः।
एते क्विन्द्रैः (१४१) शराङ्गैश्च (६५) कदाचिद्गोकुवत्सरैः॥५३॥
३मागंपोषौ क्षयौ स्यातां कदाचित्कार्तिको भवेत्।
अधिमासस्तदा ज्येष्ठे भवेन्नित्यं क्षयो यदा॥५४॥
४क्षयात्प्रागिधमासः स्यान्नित्यं भाद्रपदत्रये।
आश्विनोर्जी सदा स्यातामादौ भाद्रपदः सकृत्॥५५॥
यस्मिन्वर्षे कार्तिकक्षयो भवेत्तिसन्वर्षे ज्येष्ठोऽधिमासो भवेत्।
अत्र ज्येष्ठशब्देन भाद्रपदो ज्ञेयः॥

वैशाख से पाँच मास अधिक प्या ११ या १९ वर्ष में होते हैं। इसी प्रकार फागुन, चैत, आदिवन व कार्तिक मास भी अधिक मास १४१ वर्ष या ६६ वर्ष में होते हैं। अगहन व पूस मास प्रायः करके क्षय मास होते हैं तथा कभी कभी कार्तिक मास भी क्षय मास होता है। जब क्षय अगहन या पूस का होता है तो जेठ मास अधिक होता है। क्षय मास से पूर्व मादों से तीन मास अधिक होते हैं। प्रायः क्वार, कार्तिक ही अधिकतम होते हैं। कभी-कभी मादों भास भी अधिक होता है। जिस वर्ष कार्तिक का क्षय होता है। जिस वर्ष कार्तिक का क्षय होता है। तो उस वर्ष जेठ मास अधिक होता है। यहाँ जेठ शब्द से मादों का ग्रहण करना चाहिये।।५२-५५।।

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने अधिमासकथनं नाम एकोनिर्विशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १९॥

इस प्रकार ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र पं० ज्योतिषी रामदीन कृत सङ्ग्रहात्मक वृहद्देवज्ञरञ्जन ग्रन्थ का अधिमास कथन नामक उन्नीसवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥१९॥

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवेदेवचतुर्वेदात्मजमुरलो-घरचतुर्वेदकृता, एकोनविंशतिप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टोका परिपूर्णा ॥१९॥

१. ज्यो० नि॰ दर पृ॰ ४ क्लो॰। २. ज्यो० नि॰ दर पृ॰ ५ क्लो॰। २. ज्यो॰ नि॰ दर पृ॰ ७ क्लो॰।

# अय विंशं क्षयमासप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे बीसवें प्रकरण में क्षयमास किसे कहते हैं और यह कब होता है तथा कितने दिन के बाद होता है एवं इसके होने पर क्या फल होता है और जनन मरण में कौन-सा मास ग्रहण करना चाहिये। इसे बताते हैं।

माहेश्वरः-

## महेश्वर के आधार पर

ैयत्र मासि रविसङ्कमद्वयं तत्र मासयुगलं क्षयाह्वयम् । व्योमरामदिवसैर्भवेच्छुभे यज्ञकर्मणि च वर्जयेत्तु तम् ॥ १ ॥

आचार महेश्वर का कहना है कि जिस चान्द्र मास में दो संक्रान्ति सूर की होती हैं तो एक मास का क्षय होता है। क्योंकि संक्रमण युक्त मास ही मास होता है। अतः दो संक्रान्ति होने के नाते एक का लोप होता है। यह द्विसंक्रणमयुक्त मास तीस दिन का होता है। इसमें शुम यज्ञादि कार्य नहीं करना चाहिये।। १।।

₹भास्करीयसिद्धान्ते--

हितीय भास्कर के मत से गतागत कुछ क्षय मास गतोब्ध्यद्रिनन्दै- (९७४) मिते शाककाले तिथीशै-(१११५) भैविष्यत्यथाङ्गाक्षसूर्यैः (१२५६)। गजाद्यग्निभूमि (१३७८) स्तथा प्रायशोऽयं कुवेदेन्दुवर्षैः (१४१) क्वचिद्गोकुभिश्च (१९)॥२॥

श्रीमास्कराचार्यं जो ने सिद्धान्तिश्चरोमणि में कहा है कि ६७४ शक में क्षय हुआ या और १११५ व १२५६ और १३७८ शक में क्षय मास होगा। प्रायः यह क्षय मास १४१ वर्षं या १६ वर्षं के बाद हुआ करता है।। २।।

विशेष — उक्त. लक्षण १३७८ में नहीं घटता है ॥ २ ॥

³स्मृतिरत्नावल्याम्--

स्मृति रत्नावली के आधार पर क्षय की परिभाषा व फल एक एव यदा मासः सङ्क्रातिद्वयसंयुतः। मासद्वयगतं श्राद्धं तस्मिन्नेव प्रशस्यते॥३॥ 'क्षयमासो भवेद्यस्मिन्तस्मिन्वर्षेऽतिविग्रहम्। दुर्भिक्षं वाथवा पीडा छत्रभङ्गं करोति वा॥४॥

२. सि॰ शि॰ म॰ अधि॰ ७ श्लो॰। १. ज्यो॰ नि॰ ५४ पृ॰ १ ब्लो॰।

३. ज्यो० नि० ८४ पृ० ३ इलो०। ४. ज्यो० नि० ८४ पृ० ६ इलो०।

ैपक्षस्य मध्ये द्वितिथी विनष्टे महाहवो रौरवविग्रहं च। पक्षे विनष्टे नृपती विनष्टे मासक्षयश्चेत्क्षयती वसुन्धरा।। ५॥

स्मृतिरत्नावली में कहा है कि एक हो चान्द्र मास यदि दो संक्रान्तियों से युक्त हो तो दोनों मासों के श्राद्ध उसी में करना चाहिये। क्योंकि एक का क्षय इसमें विजित है।

जिस साल में क्षय मास होता है तो उस वर्ष अधिक लड़ाई, झंझट, दुर्मिक्ष अथवा पीड़ा या छत्र मंग होता है। जिस पक्ष में दो तिथियों का क्षय होता है तो बड़ी लड़ाई, घनघोर द्वेषता, पक्ष नष्ट होने पर राजा का नाश और मास क्षय होने पर भूमण्डल ही क्षीणता से व्यास होता है।। ३-४।।

वृहत्कालनिर्णये —

बृहत्काल निर्णय के आधार पर तिथि वज्ञ मास ज्ञान तिथ्यर्धे प्रथमे पूर्वो द्वितीयेऽर्धे तथोत्तरः। मासाविति बुधैर्जेयौ क्षयमासस्य मध्यगौ।। ६।।

बृहत्कालनिणंय में कहा है कि तिथि के प्रथम अर्थ माग में पहिला और उत्तराष्ट्रं में २ रे का क्षयमास में इष्ट मास का ज्ञान करना चाहिये।। ६।।

| संवत्       | क्षयमास    | संवत् | क्षयमास     | सवत् | क्षयमास       |
|-------------|------------|-------|-------------|------|---------------|
| २०२०        | मार्गशीर्ष | 2860  | पौष         | २६४९ | मार्गशोर्ष    |
| २०३९        | पौष        | २२२६  | मागंशीर्ष   | २६६८ |               |
| 2064        | मार्गशीर्ष | २२४५  | पौष         | २७२० | मार्गशीर्षं   |
| 15608       | मार्गशीर्ष | २२८३  | मार्गशीर्षं | २८०९ | पौष           |
| २१२९        | मार्गशीर्ष | २३०२  | मार्गशीर्ष  | २९३१ | मार्गशीर्ष    |
| <b>२१४२</b> | कातिक      | २३६७  | मार्गशीर्ष  | २९५० | पौष           |
| २१६१        | मार्गशीर्ष | 2406  | मार्गशीर्ष  | २९९६ | मार्गशीर्षं । |

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने क्षयमासकथनं नाम विशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २०॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो रामदीन जी हारा रिचत सङ्ग्रहात्मक वृहद्दैवज्ञरंजन ग्रन्थ का वीसवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ।। २०॥

इति श्रोमयुरावास्तन्यश्रोमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर-चतुर्वेदकृता नखप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥२०॥

१. ज्यो॰ नि॰ ८४ पृ॰ ७ रलो॰।

२. ज्यो० नि० ५४ पृ० ४ रलो०।

# अथ एकविंशं पक्षत्रकरणं प्रारभ्यते ।

अब आगे इक्कीसर्वे प्रकरण में पक्ष किसे कहते हैं, पक्ष कितने होते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी अन्य संज्ञा क्या होती है, इसे बताते हैं।

तल्लक्षणमुक्तं सिद्धान्तसारे-

सिद्धान्तसार के आधार पर पक्ष लक्षण ज्ञान

सूर्येन्दुसङ्गमस्यैव विश्लेषसमयाद्वुधैः । शुक्लपक्षोऽथ राकान्तस्तदग्रे कृष्णपक्षकः ॥ १॥

सिद्धान्तसार में कहा है कि सूर्यं चन्द्र सङ्गम या यृति के ६ राशि अन्तर काल को पक्ष कहते हैं। अर्थात् यृति से जब अन्तर ६ राशि का होता है तो एक पक्ष होता है। या यों समिश्चये सूर्यं चन्द्रमा की यृति अमा को होती है। इसमें चन्द्रमा अधिक गित शाली होने से सूर्यं के आगे जब ६ राशि पर होता है तो प्रतिपदा से पूर्णिमा के अन्त तक शुक्ल और उसके अग्निम सङ्गम तक कृष्ण पक्ष होता है। क्योंकि शुक्लता की वृद्धि इन्हीं दिनों में होने से इसे शुक्लपक्ष हो कहा जाता है। यह वृद्धि पूर्णिमान्त तक ही होती है। और कृष्ण पक्ष में अर्थात् पूर्णिमा के अनन्तर प्रतिपदा से ह्रास शुक्लत्व का होता है। अतः इसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। सारांश-शुक्ल की वृद्धि व ह्रास से शुक्ल कृष्ण संज्ञा प्रत्यक्ष है।। १।।

श्रीपति:---

श्रीपति के आधार वश पक्ष का लक्षण

स्वनामनक्षत्रसमाननामा मासाश्च पक्षाविप देविपित्रौ ।
उक्तौ निरुक्तौ खलु शुक्लकृष्णौ शुभाशुभे कर्मण तौ प्रशस्तौ ॥ २ ॥
आचार्यं श्रीपित ने कहा है कि अपने नाम के नक्षत्र के समान ही मास होता है।
इसे मास प्रकरण में बता दिया गया है। उस चान्द्रमास के प्रथम अधंमाग को देव व
शुक्ल तथा दूसरे अंश की पितृ व कृष्ण संज्ञा होती है। शुक्ल पक्ष में शुम कार्यं और
कृष्ण पक्ष में अशुम कार्यं करना चाहिये ॥ २ ॥

अन्य:--

#### अन्य के मत स

ैपूर्वापरे मासदले हि पक्षौ पूर्वापरौ तौ सितनीलसंज्ञौ । पूर्वस्तु दैवस्त्वपरश्च पैत्र्यः केचित्तु कृष्णेऽसितपञ्चमीतः ॥ ३ ॥ आदौ शुक्लः प्रवक्तव्यः केचित्कृष्णेऽपि मासके ॥ ४ ॥

१. ज्यो॰ सा॰ ७ पृ० ।

किसी का कथन है कि मास का पहिला आधा हिस्सा शुक्ल व देव और दूसरा आधा हिस्सा नील व पित्र्य संज्ञक होता है।

किसी के मत में शुक्ल पंचमी से कृष्ण चतुर्थी तक शुक्ल व अवशिष्ट कृष्ण पक्ष होता है। ऐसा कहते हैं।

अर्थात् शुक्ल पक्ष पंचमी से १५ दिन शुक्ल पक्ष और इसी प्रकार आगे १५ दिन कृष्ण पक्ष होता है ।।३ –४।।

केचिन्मतेन-

अन्य किसी के मत से भिन्न लक्षण कृष्णाष्टमीदलादूर्ध्वं यावच्छुक्लाष्टमी भवेत्। तावत्क्षीणशशी ज्ञेयः सम्पूर्णस्तदनन्तरम्॥५॥

किसी २ आचार्यं का कहना है कि कृष्णपक्ष की अष्टमी के अर्द्ध के अनन्तर से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक क्षीण शशि होता है और इसके बाद शुक्ल पक्ष होता है। सारांश यह है कि शुक्ल पक्ष की नवमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चन्द्रमा पूर्ण होता है।। १।।

अन्योऽपि-

## अन्य मत से

कृष्णाष्टमी त्वष्टमिशुक्ल यावत्तावदपूर्णाः शशिनो वदन्ति । केचिद्रचुः कृष्णशिवाख्यतिथ्यादमान्तयावत् प्रवन्दति तावत् ॥ ६ ॥ किसी का कथन है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्लाप्टमी तक क्षीण चन्द्रमा और अन्य के स्त में कृष्णाप्टमी से अमान्त तक क्षीण शिश्व होता है । ऐसा कहना है ॥ ६ ॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने पक्षकथनं नाम एकविंशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २१ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीन जी द्वारा रिचत संग्रहात्मक वृहर्दं वजरञ्जन ग्रन्थ का इक्कीसवाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥२१॥

इति श्रीमधुपुरीवास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधरचतुर्वेदकृता एकविशतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात् ॥२१॥

# अथ द्वाविंशं तिथिपकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे बाईसवें प्रकरण में तिथि का क्या लक्षण होता है या यों समझिये तिथि की क्या परिभाषा होती है, तिथि की देह संज्ञा, तिथि के गुण दोष, स्वामी, इनमें विहित कार्य, किस तिथि में क्या करना चाहिये इत्यादि विषयों को बताते हैं।

तल्लक्षणमुक्तं वसिष्ठसिद्धान्ते --

विसष्ठ सिद्धान्त के आधार पर तिथि का लक्षण सूर्यान्निर्गत्य यत्प्राचीं शशी याति दिने दिने । लिप्तादिसाम्ये सूर्येन्दु तिथ्यन्तेऽकांशकैस्तिथिः ॥ १॥

महर्षि वसिष्ठ ने अपने सिद्धान्त में कहा है कि सूर्य के साथ संयोग करके चन्द्रमा का प्रतिदिन का गमन तिथि संज्ञक होता है। जब कि सूर्य चन्द्रमा एक राशि में कलादि से समान होते हैं तो दर्श होता है। इसके अनन्तर अधिक गतिमान चन्द्रमा जब १२ अंश अधिक होता है तो एक तिथि होती है। या यों समझिये १२, १२ अंश के अन्तर से एक एक तिथि होतो है।।१।।

°सूर्यसिद्धान्ते—

सूर्यंसिद्धान्त के आधार पर लक्षण अर्काद्विनिस्सृतः प्राचीं यद्यात्यहरहः शशी। तच्चान्द्रमानमंशैस्तु ज्ञेया द्वादशभिस्तिथिः॥२॥

सूर्यंसिद्धान्त में कहा है कि दर्शान्त में चन्द्रमा, सूर्यं से संयोग करके जब १२ अंश उस राशि से पूर्वं दिशा को जाता है तो यह चान्द्रमान होता है। इस चान्द्रमान से १२ अंश जब सूर्यं से चन्द्रमा आगे होता है तो यह तिथि नाम से व्यवहार में प्रसिद्ध होता है।। २।।

तथा विष्णुधर्मौत्तर में भी कहा है 'आदित्याद् विष्रकृष्टस्तु मागद्वादश्चकं यदा। चन्द्रमाः स्यात्तदा राम तिथिरित्यिमधीयते'।। २।।

और मी वृ॰ ज्यो़ । सा॰ में 'अमादि पौषमास्यन्ता या एव शश्चिनः कला। तिथयस्ताः समास्याताः षोडशैव सुधीजनैः। तन्यन्ते कलया यस्मात्तस्मात्तास्तिथयः स्मृताः' (२८ पृ॰) ॥ २ ॥

विशेष — यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि १२ अंश के अन्तर से एक तिथि क्यों होती है। इसका समाधान मी स्पष्ट है। एक चान्द्र दिन ही एक तिथि मोग काल होता है। तथा तिथियाँ एक मास में ३० होती हैं। इसलिये बारह राशियों के अंशों में

१. १३ अ० १२ इलो०।

= १२ × ३० = ३६० में ३० का माग देने पर एक तिथि का मोग काल १२ अंग ही सिद्ध होता है न्यूनाधिक मोग सिद्ध नहीं हो सकता ॥२॥

अथ तिथिप्रशंसा संहिताप्रदीपे '-

संहिता प्रदीप के आघार पर तिथि प्रशंसा

तिथि: शरीरं मन इन्दुवीयं विलग्नमात्मावयवास्तु भाद्याः। शुद्धे शरीरेऽन्यतरद्विचिन्त्यं न क्वापि कुड्येन विनास्ति चित्रम्॥३॥ संहिता प्रदीप में कहा है कि तिथि शरीर होता है। मन चन्द्रबल, लग्न आत्मा

संहिता प्रदीप में कहा है कि तिथि शरीर होता है। मन चन्द्रबल, लग्न आत्मा अन्य राश्यादि अवयव होते हैं। शरीर शुद्ध रहने पर ही चन्द्र, लग्नादि का विचार करना चाहिये। क्योंकि बिना मोत के चित्र निर्माण नहीं किया जा सकता। इसल्यि शरीर के रहते हुए ही मन, चन्द्रादि का विचार करना चाहिये। अर्थात् प्रथम तिथि शुद्धि परमावश्यक है। यही इससे ज्ञात होता है।।३।।

### अन्य प्रशंसा

केनापि दोषेण तिथी प्रदुष्टे दुष्यन्ति लग्नेन्दुबलर्क्षवाराः। सौन्दर्यकान्त्यादिमुखा गुणाश्च नासाविहीनस्य भवन्त्यसाराः॥४॥ यदि किसी प्रकार से तिथि में दोष उपस्थित हो तो, लग्न, चन्द्रबल, नक्षत्र, वारादि असार हैं अर्थात् सारहीन हैं। जैसे नासिका से रहित व्यक्ति को मुखादि सुन्दरता असार होती है।।४॥

<sup>२</sup>सर्वत्र कार्येषु शुभाशुभेषु पृच्छन्ति लोके तिथिमेव पूर्वम् । न क्वापि योगं करणं ग्रहं वा तस्मात्तिथेर्मुख्यतरत्वमुक्तम् ॥ ५ ॥ संसार में शुमाशुम को पूछने वाले व्यक्ति तिथि को ही प्रथम पूँछते हैं। अर्थात् किसमें यह कार्यं कहाँ। न योगादि को पूँछता है इसिलये तिथि का प्राधान्य होता है ॥ ४॥

# सदोष तिथि का ग्रहण

<sup>3</sup>वारक्षंचन्द्रोदयशुद्धिलामे तिथिः सदोषाऽपि भवेददोषा। सौरभ्यकान्त्यादिगुणैः सरोजं सकण्टकत्वेऽपि यतो गुणाढचम्।। ६॥

जिस मुहूर्त में वार, नक्षत्र, चन्द्र और लग्न शुद्धि प्राप्त है तथा तिथि दोष से युक्त होने पर मी दोषमुक्त होती है। क्योंकि कमल में कौटे होने पर मी अपनी सौरम्य द्वृति के गुणों से कौटे से युक्त मो त्याज्य नहीं होता है।।६।।

१. ज्मो० नि० ६४ पृ० ४ रलोक।

२. ज्यो० नि॰ ३४ पृ० १ म्लो॰।

३. ज्यो० नि० ६१ पृ० ७ इलो०।

#### प्रकारान्तर

विशुद्धमृक्षं सबलं च लग्नं यथा प्रयत्नेन विलोकयन्ति। तथा न योगं करणं तिथि वा दोषो गुणो वापि तिथेयंतोऽल्पः ॥ ७॥ जैसे प्राय: लोग प्रयत्न पूर्वक शुद्ध नक्षत्र व वली लग्न को ही देखते हैं अर्थात इनका विचार करते हैं। तथा योग, तिथि और करण के दोष गूणों का विचार नहीं करते हैं। क्योंकि तियि की गुण संख्या अल्प होती है ॥७॥

# तिय्यादिगण सङ्ख्या

<sup>२</sup>तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रं च चतुर्गुणम्। वारक्वाष्ट्रगुणः प्रोक्तः करणं षोडशान्वितम् ॥ ८॥ द्वात्रिशल्लक्षणो योगस्ताराः षष्टिगुणाः स्मृताः। चन्द्रः शतगुणः प्रोक्तो लग्नं कोटिगुणं स्मृतम् ॥ ९॥

कहा है कि तिथि का १ गुण, नक्षत्र का ४, वार का ८, करण का १६, योग का ३२, तारा का ६०, चन्द्रमा का १००, और लग्न का १ करोड गुण होता है। अतः लग्न शुद्ध होने पर समस्त दोषों का विलय होता है । ।। प्र⊸६।।

नारद:--

#### नारदजी का कथन

गुणस्य दोषस्य च तारतम्यं विचारणीयं विद्वा प्रयत्नात्। कश्चिद्गणो दोषशतं निहन्ति दोषो गुणानामपि हन्ति लक्षम् ॥ १० ॥ श्री नारद जी का कहना है कि गूण व दोष इन दोनों का तारतम्य से विद्वान की विचार करना चाहिये। क्योंकि कहीं पर गुण सैकड़ों दोषों का विनाश करता है तो कहीं पर एक दोष ही एक लाख गुण को नष्ट करता है। इसलिये शुमाशुम का न्यूनाधिक देखकर फलादेश करना चाहिये ॥१०॥

पूर्वापराभ्यां सहितस्तिथिभ्यां निहन्ति दशों निचयं गुणानाम् । तमेव हित्वाम्तसिद्धियोगस्तिथेरशेषानिप हन्ति दोषान् ॥ ११ ॥ जैसे अमावास्या तिथि अपनी पूर्ववाली वा उत्तर वाली तिथि से युक्त होती है तो ऐसी अमा गुणों के समूहों को नष्ट कर देती है। तथा एक अमृत सिद्ध योग तिथि के समस्त दोषों का नाशक होता है ॥११॥

<sup>3</sup>वन्दावने---

# विवाह बुन्वावनीय विशेष

अमातिथिः पार्वितिथिद्वयेन समं न माङ्गल्यमुपादधीत । लोकं पृणस्तत्र तिथे: प्रणेता तस्मान्न पोयूषवपुर्वपुष्मान् ॥ १२ ॥

१. ज्यो० नि० ६१ पृ० ८ इलो०। २. ज्यो० नि० ६१ पृ० २५ इलो०।

३. अ० ८ रलो० २३।

विवाह वृन्दावन में कहा है कि अमावास्या तिथि यदि पूर्व व उत्तर तिथियों के साथ हो या यों समिक्षिये यदि अमा तिथि चतुर्देशी या प्रतिपदा से युक्त हो तो शुमफल देने वाली नहीं होती है। क्योंकि तिथि को बताने वाला चन्द्रमा प्रशस्त अर्थात् सुन्दर शरीरघारी नहीं होता है।।१२।।

स्यातामुभी दोषगुणी महान्ती यदा तदा हीनतरो गुणः स्यात्। पुण्ये कृते पातकिनाधिकेन नोपैति पापीति जनापवादः॥१३॥

जब कि दोष अधिक व गुणों का अबाहुल्य होता है तो अल्प गुण होता है। सारांश है कि जैसे अधिक पापी की अल्प पुण्य करने से शान्ति नहीं होती है। उसी प्रकार दोषों के बाहुल्य में अल्प गुण से दोष की निवृत्ति नहीं होती है किन्तु जनता में पुण्य करने पर और अधिक शिकायत होती है।।१३।

चण्डेश्वर:--

चण्डेश्वर के वाक्य से तिथियों के स्वामी

विह्नर्बह्मा पार्वती विघ्नराजो नागः स्कन्दो भास्करस्त्र्यम्बकश्च । दुर्गा देवी चान्तकृद्विष्णुविष्णू कामश्चेशश्चेन्दुरेतैः पुराणैः॥१४॥

आचार्यं चण्डेश्वर ने कहा है कि प्रतिपदा आदि तिथि से प्रारम्म कर पूर्णिमा व अमावास्या तक १५ तिथियों के स्वामी अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती आदि देवता होते हैं।

जैसे प्रतिपदा तिथि का स्वामी या देवता अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का पावंती, चौथ का गणेश, पंचमी का सपं, छठ का स्कन्द=कार्तिकेय, सप्तमी का सूर्यं, अष्टमी का महादेव=शंकर, नवमी का दुर्गा जी, दशमी का यमराज, एकादशी का विश्वेदेव, द्वादशी का विष्णु मगवान, त्रयोदशी का कामदेव, चौदस का शिव मगवान और पूर्णिमा व अमा का स्वामी व देवता चन्द्रमा होता है ।।१४॥

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'क्रमात्तिथीशा ब्रह्माग्नी विरिश्विविष्णुशैलजे । विनाय-क्यमी नागचन्द्री स्कन्दोऽकंवासवी । महेशो वसवो नागदुगे दण्डघराह्नयः । शिवो विश्वे हरिरवी कामः श्वंकली ततः ॥ शिवो विश्वे दशंसंज्ञतिथीशाः पितरः स्मृताः । कामोमयोः केचिदुचुरिषपस्तु धनाधिपः' । (पृ० सं० ३४–३५) ॥१४॥

तथा वसिष्ठसंहिता में भी 'दिनाधिपा धातृविधातृविष्णुयमेन्दुषड्वक्त्रश्चीक्व-राक्च । वस्वाख्यनागौ परतश्चधमंशिवाकंकामाः कलिविश्वसंज्ञौ । सदैव नष्टेन्दुतिथीश्वराः स्युर्नूनं च एते पितरः क्रमेण । धनाधिपं केचिदुश्चन्ति सन्तस्त्वधीश्वरं वै हरिकामतिष्योः ॥ बिह्मविधाताऽद्रिसुता गणेशः सपंः कुमारो दिनपो महेशः । दुर्गा यमो विश्वहरी च कामः शिवो निशीश्वरच पुराणदृष्टः' (१२ अ० १-३ रुलो०) ॥१४॥

एवं वृहत्संहिता में भी 'कमलजविधातृहरियमशशाङ्कषड्थक्त्रशक्रवसुभुजगाः। धर्मेशसवितृमन्मथकलयो विश्वे च तिथिपतयः' (९६ अ० १ रलो०) ॥१४॥ और मी मुहूर्तंचिन्तामणि में 'तिथीशा विन्हिको गौरी गणेशोऽहिर्गुहो रविः। शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी' (१ पृ० ३ रुलो०) ॥१४॥

श्रीपति:--

श्रीपति का कथन

तिथौ हि दर्शसंज्ञके पितॄनुशन्त्यधीश्वरान् । त्रयोदशीतृतीययोः स्मृतस्तु वीतपीपरैः ॥ १५ ॥

आचार्यं श्रीपित का कहना है कि दशं संज्ञा वाली तिथि का पितर स्वामी होता है b तेरस व तृतीया का वीत पीपर अधिक होता है ॥१५॥

ज्योतिःप्रकाशे--

अधीश्वरों की संज्ञा का प्रयोजन

ैस्वस्य देवप्रतिष्ठायां मन्त्रसङ्ग्रहणे तथा। पवित्रदमनारोपे ग्राह्यास्तस्य तिथिर्वुधैः॥ १६॥

ज्योतिः प्रकाश ग्रन्थ में कहा है स्वकीय देवता की स्थापना, मन्त्रग्रहण, पवित्रापंण में उसी देवता की तिथि ग्रहण करना चाहिये ॥१६॥

श्रीपतिस्तु--

श्रीपति के वाक्य से तिथियों की नन्दा आदि संज्ञा

वनदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास्तिथयः क्रमात्स्युः ।
कित्र प्रध्येष्ट्रफलास्तु शुक्ले कृष्णे भवत्युत्तममध्यहीनाः ॥१ ॥
शाचायं श्रीपित का कहना है कि प्रतिपद, षष्ठी, एकादशी (१ । ६ । ११) इन
तिथियों का एक नाम नन्दा भी है । इसी प्रकार दितीया, ससमी, द्वादशी (२ । ७ ।
१२) का एक अपर नाम मद्रा भी है । तथा तृतीया, अष्टभी, त्रयोदशी (३ । ६ । १३)
का नाम जया, चतुर्थी, नवमी, चतुर्देशी (४ । ६ । १४) का नाम रिक्ता और पञ्चमी,
दशमी, पूर्णिमा या अमावास्या (४ । १० । ३० । १५) का नाम पूर्णा होता है ।

ये दोनों पक्ष की तिथियाँ क्रम से शुक्ल व कृष्ण पक्ष में शुमाशुम के लिये कही गई हैं। जैसे—शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक अशुम क्यों कि इन दिनों में चन्द्र शुक्लता अल्प ही बढ़ती है। इसलिये १ — ५ तिथि तक अशुम और षष्ठी से शुक्ल पक्ष की से दशमी तक चन्द्रमा में शुक्ल की वृद्धि निरन्तर होने से अपूर्ण वृद्धि से मध्यम संज्ञा इनकी होती है।

पुनः एकादशी से पूर्णिमा तक चन्द्र में पूर्ण शुक्लत्व की वजह से ये एकादशी; द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा शुम संज्ञक तिथियाँ शुक्ल पक्ष में होती हैं।

१. ज्यो० नि० ३५ पृ० ६ श्लो०।

२. ज्यो० नि० ३५ पृ० ७ इछो०।

इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपद से पश्वमी तक अल्प शुक्लता नष्ट होने के नाते ये पाँचों शुम और षष्ठी से दशमी तक पूर्ण शुक्ल का नाश न होने के कारण मध्यम और कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावास्या तक पूर्ण शुक्लत्व का ह्रास होने से इनकी अशुम संज्ञा वर्णित है।। १७।।

नन्दादि की शुभाशुभता

ेवृद्धिः सुमञ्जलपदा च बलाखला च लक्ष्मीवती त्वथ यशा परतस्तु मित्रा । तहद्बला सुमहती तिथिरुग्रकर्मा स्याद्धर्मिणो प्रतिपदादि तथैव नन्दा ॥ १८ ॥ वैक्रमाद्यशोवत्यपराजयोग्रा सौम्याह्वया पञ्चदशी तिथिश्च । फलानि नाम्ना सहशानि तासां महर्षिभिन् नमुदाहृतानि ॥ १९ ॥

आचार्य श्रीपित ने कहा है कृष्ण पक्ष की नन्दा वृद्धि कर्ता व अच्छा फल देने वाली मद्रा बली व दूषित, जया लक्ष्मीवती, रिक्ता यशदाता व पूर्णा मित्रा, शुल्क पक्ष की नन्दा बली, सुमहती, मद्रा उग्र कर्मा, जया धीमणो, रिक्ता यशोवती, अपराजया, उग्र लीर पूर्णा सौम्य संज्ञक होती है।। इनके फल नाम सहश ऋषियों ने बताये हैं।। १८-१९।।

नन्दा तिथि व भद्रा तिथियों में विहित कार्यं

वनन्दासु चित्रोत्सववास्तुतन्त्रक्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यम् ।

विवाहभूषाशकटाध्वयाने भद्रासु कार्याण्यिप पौष्टिकानि ॥ २०॥

नन्दा तिथियों में चित्रोत्सव, वास्तु, तान्त्रिक कार्यं, घर का आरम्म और नाचने
का कार्यं करना चाहिये।

मद्रा तिथि में विवाह, अलङ्कार सम्बन्धी कार्य, रेल से गमन या गाड़ी बनवाने का काम और पौष्टिक कार्य करना चाहिये॥ २०॥

गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'नन्दा प्रतिपदित्युक्ता प्रशस्ता ध्रुवकर्मंसु । ज्ञानस्य च समारम्भे प्रवासे च विग्रहिता ।। नाद्यादत्र तपः कुर्यात् पृष्टिसौमाग्यमेव च । जन्म चात्रोत्तमं विन्द्यात् स्वयंभूर्देवता यतः ॥ मद्रेत्युक्ता द्वितीया तु शिल्पव्यायाभिनां हिता । आरम्भे भेषजानां च प्रवासे च प्रवासिनाम् । आवाहांश्च विवाहांश्च वास्तुक्षेत्रगृहाणि च । पृष्टिकमंकरश्रेष्ठा देवता च बृहस्पतिः' ( बृ० सं ६६ अ १ इलो० मट्टो० टी० ॥२०॥

मुहूर्तगणपित में कहा है 'गीतं नृत्यं तथा क्षेत्रं चित्रोत्सवगृहादिकम् । वस्त्रालङ्कार-ॄं शिल्पादि नन्दास्वेतच्छुमं स्मृतम् ।। विवाहोपनयो यात्रा भूपशिल्पकलादिकम् । गजाश्वरय-ॄं कृत्यं च मद्रातिथिषु सिद्धिदम्' (१ प्र० ७–६ श्लो०) ।। २० ।।

२. ज्यो॰ नि॰ ३५ पृ॰ ८ वलो॰। २. ज्यो॰ नि० ३५ पृ॰ ९ श्लो॰। ३. ज्यो॰ सा॰ १० पृ॰ १ वलो॰।

# जया व रिका में विहित कार्य

<sup>१</sup>जयासु सङ्ग्रामवलोपयोगिकार्याणि सिद्धचन्ति हि निर्मितानि । रिक्तासु विद्वद्विपवन्धघातविषाग्निशस्त्राणि च यान्ति सिद्धिम् ॥ २१ ॥

जया संज्ञक तिथियों में लड़ाई और बल के उपयुक्त कार्य सिद्ध होते हैं। रिक्ता संज्ञक तिथियों में विद्वत्ता, ब्राह्मण, वन्धन, अभिघात, जहर, अग्नि और शस्त्र सम्बन्धी कार्यों की सिद्धि होती है।। २१।।

तथा गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'बलेत्युक्ता तृतीया तु बलसम्पच्च कारयेत्।
गोऽदवकुञ्जरभृत्यानां दमनं मानसानि च ॥ कुर्यादासवकर्माणि बीजान्यपि च वापयेत्
बलकर्मारभेतैव विष्णुं विन्द्याच्च दैवतम् ॥ रिक्ता प्रोक्ता चतुर्थों च क्षुद्रकर्मं प्रयोजयेत्।
गोग्रहं दारुणं कुर्यात् कूटशास्त्रं समारभेत्। अत्र सम्मारणं कुर्यादिमघाताश्रमाणि च ।
ध्रुवसेनावधं कुर्याद् मौमं विन्द्याञ्च दैवतम्'। (वृ०सं०६६ अ०१ रलो० मट्टो०)
॥ २१॥

मुहतंगणपित में कहा है 'सैन्यसंग्रामशस्त्रादि यात्रोत्सवगृहादिकम् । भेषज्यं चैव वाणिज्यं सिद्धेत्सवं जयासु च । शत्रूणां बधवन्धादि विषशस्त्रिनियाजनम् । कतंत्र्यं तच्च रिक्तायां नैव रुम्मङ्कलं क्वचित्' (१ प्र०६-१० इलो० ।। २१ ॥

पूर्णा व दशैं ( अमा ) तिथि में विहित कार्य

रपूर्णासु माङ्गल्यविवाहयात्रा सपौष्टिकं शान्तिककर्मं कार्यम् ।

सदैव दशें पितृकर्मं मुक्तवा नान्यद्विदध्याच्छुभमङ्गलानि ॥ २२ ॥

पूर्णा संज्ञा वाली तिथियों में माङ्गल्य, विवाह, यात्रा, पौष्टिक और शान्ति कमैं
करना चाहिये ।

अमावास्या में केवल पितृ कर्म को छोड़कर अन्य माङ्गलिक शुम कार्य नहीं करना चाहिये ।। २२ ।।

तथा गर्गाचार्यं जी ने कहा है 'पूर्णा च पन्त्रमी प्रोक्ता प्रशस्ता ध्रुवकर्मणि । नवान्नाग्रयणानां च शयनाशनवेशमनाम् । जन्मक्षेत्रविभूषार्या व्यवहारौषधिक्रया । प्रशान्तं
पौष्टिकं कर्मं सोमं विन्दाच्च दैवतम्' । अमावास्या तु सिद्धार्था पितृयज्ञोऽत्र शस्यते
देवकार्याणि कुर्वीत गोकुलं तु निवेशयेत् । पुरोहिताय वरुणं कुर्याद्यज्ञक्रियां तथा । विल् चैवोपहारांश्च पितरश्चात्र देवताः' (वृ० सं० ६६ अ० १ क्लो० मट्टो०) ॥ २२'॥

मृहूर्तगणपति में कहा है 'व्रतबन्धविवाहादियात्रा राजामिषेचनम् । शान्तिकं पौष्टिकं कर्मं पूर्णामु खलु सिद्धचित' (१ प्र०११ रुलो० ॥ २२ ॥

१. ज्यो० सा० १० पृ० २ इलो० ।

२. ज्यो० सा० १० पृ० ३ रलो०।

#### कृष्ण पक्ष की निषिद्ध तिथि

षष्ठ्यष्टमी चतुर्थी चतुर्दशी द्वादशी च नवमी च।
कृष्णस्य तु पञ्चदशी शुभकर्मसु वर्जितास्तिथयः।। २३॥
कृष्ण पक्ष की षष्ठी, अष्टमी, चतुर्थी, चौदस, द्वादशी, नवमी और अमावास्या में
शुभ कार्यं नहीं करना चाहिये।। २३।।

तथा नारद जी ने कहा है। 'अष्टमी द्वादशो षष्ठी चतुर्थी च चतुर्दशी। तिषयः पक्षरन्ध्राख्या दुष्टास्ता अतिनिन्दिताः'। (ज्यो० नि० ३५ पृ०)।। २३।।

#### अभोष्ट तिथि

एकादशी द्वितीया पश्चमी सप्तमी तृतीया च।
प्रतिपद्शमी चेष्टा त्रयोदशी पौर्णमासी च॥ २४॥
एकादशी, द्वितीया, पश्चमी, सप्तमी, तृतीया, प्रतिपदा, दश्चमी, तेरस और पूर्णमासी
शुम होती है।। २४॥

राका, अनुमति, कुहू, सिनीवाली परिभाषा
राकानुमत्याविति पौर्णमास्यौ रात्रीन्दुदृष्टेन्दुवशाद्भवेताम् ।
कुहू: सिनीवाल्यपि नष्टदृष्टे चन्द्रे स्मृते चासितपञ्चदश्यौ ॥ २५॥
जिस पूर्णिमा के दिन चन्द्र अपनी परिपूर्ण किरणों से युक्त होता है। उसे राका
कहते हैं।

जिस पूर्णिमा में चन्द्रमा स्वकीय परिपूर्ण रहिमयों से युक्त नहीं होता उसे अनुमित कहते हैं।

इसी प्रकार जिस अमावास्या में चन्द्रमा की कला पूर्ण रूप से क्षीण होती है उसे कुहू और जिसमें कुछ अविशष्ट रिहमयां रहती हैं तो उसे सिनीवाली संज्ञा दी जाती है। २४।।

अमरकोष में कहा है 'कलाहीने सानुमितः पूर्णे राका निशाकरे। सा ह्रष्टेन्दु 'सिनीवाली सा नप्टेन्द्रकला कुह ।' (का० ४ व० ८ २लो० )।। २५ ॥

तथा वसिष्ठसंहिता में 'दिवा चन्द्रवती राका पूर्णिमानुमती निश्चि । सिनीवाली - दृष्टचन्द्रा नष्टचन्द्रा कुहूस्तथा' (१२ अ० ३०-३१ वली०) ॥ २५ ॥

#### विशेष स्नान में निषिद्ध तिथि

ैस्नातुर्जनस्य दशमी तनयान् त्रयोदश्यर्थं निहन्त्युभयमेतदिप द्वितीया । सप्तम्यनिन्दुनवमोषु च सम्पदित्सुः स्नायात्कदाचिदिप नामलकैर्मनुष्यः॥२६॥ दशमी, त्रयोदशी, द्वितीया तिथि को उबटना वगैरह और सप्तमी, अमावास्या, नवमी के दिन आंवला से स्नान नहीं करना चाहिए।

१. मु० चि॰ १ पृ० ७ रलो० पी॰ टी०।

दशमी में पुत्रों का नाश, तेरस में धन नाश तथा द्वितीया में उबटना से स्नान करने से पुत्र व धन दोनों का नाश होता है ॥ २६ ॥

ैराम:--

### कार्यं विशेष में निषिद्ध तिथि

षष्ठचष्टमीभूतविधुक्षयेषु नो सेवेत ना तैलपले क्षुरं रितम्। नाभ्यञ्जनं विश्वदशद्विके तिथौ धात्रीफलैः स्नानममाद्रिगोष्वसत् ॥२७॥

मुहूर्तै वितामिण नामक अपने ग्रन्थ में रामाचार्यं ने कहा है कि षष्ठी तिथि में तेल, अष्टमी में मांस मक्षण, चौदस में हजामत और अमावास्या (पंचपर्वो ) में मैथुन नहीं करना चाहिये।

तथा द्वितीया, दशमी, और तेरस में उबटन नहीं लगाना चाहिये और सप्तमी, नवमी और अमावास्या को आँवले से स्नान नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥

नारद जी ने कहा है 'षष्ठ्यां तैलं तथाष्टम्यां मासं क्षीरं तिथी कलेः । पूर्णिमा-दशैयोर्नारीसेवनं परिवर्जयेत्' ॥

एवं रत्नमाला में भी 'षष्ठीषु तैलं पलमष्टमीषु क्षौरिक्रया नैव चतुर्देशीषु। स्त्रीसेवनं नष्टकलासु पुँसामायुः क्षयार्थं मुनयो वदन्ति।

मट्टमास्कर ने कहा है 'ससम्यचन्द्रानवमीषु देहश्रीसन्ततीरामलकैनंरस्य । स्नानं निहन्यात्' ' ' पु० चि० १ प्र० ७ वलो० पी० टी० ।। २७ ।।

और मी वसिष्ठसहिता में 'कामदुर्गान्तकविधि नष्टेन्द्वर्कदिनेषु च । सक्रदामलक-स्नानं सम्पत्पुत्रविनाद्यनम्' ।। ( १२ अ० २८ व्लो० ) ।। २७ ।।

अन्य मी काश्यप जो ने बताया है 'षष्ठियां दशप्रतिपदि द्वादश्यां च दिनक्षये। कुर्यादामलस्त्रानं दशम्यां मूढधोनंदः। पुत्रनाशो मवेत्तस्य त्रयोदश्यां धनक्षयः। संपत्पुत्रक्षयस्तस्य द्वितोयायामसंशयम्॥ सप्तम्यां च नवम्यां च अमायां कुलनाशनम्। (मु० चि० १ प्र० ७ इलो० पी० टो० )॥ २७॥

अपर भी ज्योतिर्निबन्ध में 'यः करोति दशम्यां च स्नानमामलकै: सह । पुत्रहानि-भंवेत्तस्य द्वितीयायां न संशयः ।। अर्थपुत्रक्षयस्तस्य द्वितीयायां न संशयः । अमायां च नवम्यां च ससम्यां च कुलक्षयः पृ० ३५' ॥२७॥

परिहारमाह—

उक्त का परिहार

शनौ षष्ठयां स्मृतं तैलं महाष्टम्यां पलाशनम् । क्षौरं शुक्लचतुर्दश्यां दोपमाल्यां तु मैथुनम् ॥ २८॥

२. मु० चि० १ पृ० ७ रलो०।

यदि षष्ठी तिथि शनिवार को हो तो उसमें तेल लगाना, महाष्टमी में मांस मझण, शुक्ल पक्ष की चौदश में क्षौर (हजामत) और दिवाली के दिन स्त्रीसंगम करना चाहिये।।२८॥

# युगावि तिथियों का ज्ञान

अब आगे कौन-कौन सी तिथि किस-किस मास की युगादि होती है या यों समिस्रिये कि किस युग का किस मास की तिथि में प्रारम्भ हुआ है। इसे बताते हैं।

# युगादि मास तिथि

वैशाखे शुक्लपक्षे तु तृतीयायां कृतं युगम्।
कार्तिके शुक्लपक्षे तु त्रेतायां नवमेऽहित ॥ २२ ॥
भाद्रकृष्णत्रयोदश्यां प्रवृत्तिद्वीपरस्य च।
माघे तु पौर्णमास्यां हि घोरं कलियुगं तथा ॥ ३० ॥

वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात् अक्षय तृतीया को कृत युगादि, कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी त्रेता युगादि, मादों कृष्ण तेरस को द्वापर युगादि और माप पूर्णिमासी को कल्यियादि कहते हैं। या यों समझिये उक्त तिथियों में उक्त युग का प्रारम्म होने से युगादि तिथि उनकी संज्ञा होती है। १९६-३०।।

ऐसा ही विसष्ठसंहिता में कहा है 'कृष्णा पश्चदशी माघे नमस्ये च त्रयोदशी। शुक्ले तृतीया वैशाखे नवम्यूर्जे युगादयः' (१२ अ० ३६)।।२६-३०।।

तथा नारदजी ने कहा है 'कार्तिके शुक्ल नवमी चादिः कृतयुगस्य सा। त्रेतादि-मिषवे शुक्ला तृतीया पुण्यसिम्मता। कृष्णा पश्चदशी माघे द्वापरादिष्ठदीरिता। कल्यादिः स्यात् कृष्णपक्षे नमस्ये च त्रयोदशी' (मु० चि० १ पृ० ५७ २लोक पीयू० टी०)।।२६-३०।।

और भी मृहतेंचिन्तामणि में 'युगाद्याः सिते, गोग्नीबाहुलराघयोमेंदनदशौं माद्रमाघासिते' (मृ० चि० १ प्र० ५७ श्लो०) ॥२६–३०॥

विशेष — उक्त क्लोक की व्याख्या में मादों तेरस को अमान्तमास होने के नाते पूर्णिमान्त मास के विचार से क्वार, तेरस को द्वापर का और माघपूर्णमास को त्रेता का फाल्गुन कृष्ण अमावास्या में कलियुग का आरम्म हुआ था। ऐसा समझना चाहिये। क्यों कि ग्रन्थान्तर में इसी प्रकार से उपलब्धि है।। २६ — ३०।।

# दानादि महत्व

युगारम्मे तु तिथयो युगाद्यास्तेन कीर्तिताः। तासु दत्तं हुतं किञ्चित्सर्वं बहुफलं भवेत्॥३१॥

इन युगादि तिथियों में दान व यज्ञ अल्प करने पर भी अधिक फलदायी होता है। अर्थात् अल्प से अधिक का लाम होता है।।३१।।

## स्पष्टायं सारिणी

| चारों युग | सत युग | त्रेता युग | द्वापर युग | कलियुग |
|-----------|--------|------------|------------|--------|
| मास       | कातिक  | वैशाख      | भाद्र      | माघ    |
| पक्ष      | शुक्ल  | शुक्ल      | कृष्ण      | कृष्ण  |
| तिथि      | 3      | 7          | १३         | १५     |

अब आगे मन्वादि तिथियों को बताते हैं। अर्थात् किस तिथि में किस मन्वन्तर का प्रारम्म होता है। या यों समिक्षये कि चौदह मन्वन्तर किन-किन तिथि में प्रारम्म होते हैं। इसे बताते हैं।

## मन्वादि तिथियों का ज्ञान

अश्वयुक्शुक्लनवमी द्वादश्यूर्जे मधौ तृतोया च ।
भाद्रपदेऽपि तृतीया श्रावणमासे त्वमावास्या ॥ ३२ ॥
एकादशी च पौषे शुचि सितदशमी च सप्तमी माघे ।
बहुलाष्टमी नभस्येऽथाषाढी कार्तिको तद्वत् ॥ ३३ ॥
फाल्गुनसितपञ्चदशी चैत्री ज्येष्ठस्य पौर्णमासी च ।
मन्वन्तरादय इमे चतुर्दशोक्ता वुधैः पुण्याः ॥ ३४ ॥

आश्विन शुक्ल नवमी १, कार्तिक शुक्ल द्वादशी २, चैत शुक्ल तृतीया ३, मादों शुक्ल तृतीया ४, श्रावण कृष्ण अमावास्या (पूणिमान्त से मादों की अमा) ४, पौष शुक्ल एकादशी ६, श्रावण कृष्ण ८ (माद्रपद कृष्ण अप्टमी) ६, आषाढ शुक्ल पूणिमा १०, कार्तिक शुक्ल पूणिमा ११, फाल्गुन शुक्ल पूणिमा १२, चैत्र शुक्ल पूणिमा १३ और जेठ शुक्ल पूणिमा की १४ मन्वादि संज्ञा होती है। या यों समझिये उक्त चौदह तिथियों में चौदह मन्वन्तरों का प्रारम्म होता है। मनीषियों का कहना है कि ये बड़ी पुण्य तिथियाँ हैं ॥३२–३४॥

तथा विसष्ठसंहिता में कहा है 'ईषे च शुक्ला नवमी कार्तिके द्वादशी तथा। मास-द्वये तृतीया स्याच्चैत्रे माद्रपदेऽपि च।। अमावास्या श्रावणे च पौषस्यैकादशी सिता। आषाढे शुक्लनवमी माघमासे तु ससमी।। कृष्णाष्टमी नमस्ये च आषाढी कार्तिकी तथा। फाल्गुने चैत्रमासे च ज्येष्टमासे च पूर्णिमा। मन्वन्तरादितिथयः पूण्याः स्युः पितृकमंसु। तासु जसं हुतं दत्तं फलं मवित चाक्षयम्' (१२ अ० ३२-३५ इलो०)।।३२-३४।।

नारद जी ने भी कहा है 'द्वादश्यूजें श्रुक्लपक्षे नवम्याश्वयुजे सिते। चैत्रे माद्रपदे चैव तृतीया श्रुक्लसंज्ञिता। एकादशी सिता पौषेऽप्याषाढे दशमी सिता। माघे च ससमी श्रुक्ला नमस्येऽप्यासिताष्टमी। श्रावणे मास्यमावास्या फाल्गुने मासि पूर्णिमा। आषाढे कार्तिके मासि चैत्री ज्येष्ठस्य पूर्णिमा। मन्वादय: स्नानदानश्राद्धेष्वानन्त्य-पुण्यदा ॥३२-३४॥

अन्य मी मत्स्यपुराण में 'आश्वयुक् शुक्लनवमी कार्तिके द्वादशी तथा । तृतीया चैत्र-मासस्य तथा माद्रपदस्य च ।। श्रावणस्य त्वमावास्या पौषस्यैकादशी तथा ।। आपाढ-स्यापि दशमी माघमासस्य सप्तमी । श्रावणस्याष्टमी कृष्णा आपाढस्यापि पूर्णिमा । फाल्गुनी चैत्री ज्येष्ठी पञ्चदशी सिताः । मन्वन्तरादयश्चैताः दत्तस्याक्षय-कारिकाः' ।।३२-३४।।

मुहूर्तंचिन्तामणि में भो कहा है 'मन्वाद्यास्त्रितिथी मधी तिथिरवी ऊर्जे श्रुचौ दिक्तिथी, ज्येष्ठऽन्त्ये च तिथिस्त्विषे नव तपस्यश्वाः सहस्ये शिवा । माद्रोऽग्निश्व सिते त्वमाष्ट नमसः कृष्णे' (१ प्र० ५७ श्लो०) ॥३२–३५॥

#### ज्येष्ठ मादों चैत्र मास आषाढ सावन क्वार कातिक पूस माघ फागुन शुक्ल श्वल पक्ष शुक्ल कृष्ण शुक्ल शुक्ल शुक्ल श् क्ल शुक्ल श्वल मन्वादि 3 3 १५ 80 3 77 88 હ तिथि 24 १५

## स्पष्टार्थं सारणी

विशेष — प्रायः मन्वादि युगादि तिथियों में स्नान, हवन, जप, तप एवं दान पुष्य करने की अनुमित शास्त्रीय ग्रन्थों से सिद्ध होती है। तथापि ग्रन्थान्तर में कहा है 'या चैत्रवैशाखसित तृतीया माघे च ससम्यथ फाल्गुनस्य। कृष्णे द्वितीयोपनये प्रशस्ता प्रोक्ता मरद्वाजमुन्द्र मुख्यैः' (२६ अ० ३६ घलो०)।

अर्थात् विसष्ठसंहिता में चैत्र और वैशाख शुक्ल तृतीया और माघ शुक्ल सप्तमी विधि मन्वादि युगादि संज्ञक होने पर शुभ कार्यी ग्रहण करने की अनुमित प्राप्त है।।३२-३४॥

अब आगे तिथि की वृद्धि व ह्रास यह कैसे प्रतीत होता है इसे श्रीपित जी के वाक्य से बताते हैं।

श्रीपति:--

तिथि ह्नात व वृद्धि का ज्ञान
यत्रैकः स्पृशति तिथिद्वयावसानं
वारश्चेदवमदिनं तदुक्तमाद्यैः।
यः स्पर्शाद्भवति तिथित्रयस्य चाह्नां
त्रिद्युस्पृक् स पुनरिदं द्वयं च नेष्टम्॥ ३५॥

आचार्य श्रीपित जी ने कहा है जिस वार में दो तिथियाँ समाप्त होकर तीसरी का भी प्रारम्म हो जाता है तो मन्यवितनी का स्नास हो जाता है। इसिलये तिथिक्षय संज्ञा हो जाती है। यह इष्ट नहीं होती है।

वृद्धि — जो तिथि तीन वारों में व्यास होती है उसे तिथि वृद्धि कहते हैं। इसकी विद्युस्पृक संज्ञा होती है। इसमें मध्य वार वाली अशुम होती है।

| तिथ्यंशचक्रम्।   |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |     |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| 8                | 6  | 85 | १६ | २० | २४ | २८ | ३२  | ३६ | ४० | 88 | 86  | ४२ | ५६  | ६० |
| 8                | 2  | 3  | 8  |    | દ્ | 9  | 6   | ९  | 80 | ११ | १२  | १३ | 3.8 | १५ |
| 7                | ३  | 8  | 4  | 5  | 9  | 6  | ९   | १० | 88 | १२ | 13  | १४ | १५  | १  |
| 3                | 8  | 4  | Ę  | 9  | 6  | 9  | 80  | 88 | १२ | १३ | 28  | १५ | १   | 7  |
| 8                | 4  | Ę  | 9  | 6  | 9  | १० | 18  | १२ | १३ | १४ | १५  | 8  | 3   | 3  |
| 4                | E  | 9  | 6  | ९  | १० | 88 | १२  | १३ | १४ | १५ | 8   | २  | 13  | 8  |
| E                | 9  | 6  | ९  | १० | 88 | १२ | १३  | १४ | १५ | 8  | २   | B  | 8   | 4  |
| 9                | 6  | 9  | १० | 28 | १२ | १३ | 38  | १५ | 8  | 7  | 777 | 8  |     | ह  |
| 6                | 9  | 80 | 88 | १२ | १३ | 88 | १५  | १  | २  | 3  | 8   |    | ६   | 9  |
| 9                | 80 | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |     | २  | न  | 8  | 4   |    | 9   | 6  |
| 20               | 88 | १२ | १३ | १४ | १५ | १  | 7   | 7  | 8  | 4  | દ્  | ७  | 6   | 9  |
| 88               | १२ | 33 | १४ | १५ | 8  | 12 | 137 | 8  |    | 4  | ७   | 6  | ९   | १० |
| 183              | १३ | 88 | १५ | 8  | 7  | W  | ४   | 4  | દ્ | ७  | 6   | ९  | १०  | ११ |
| १३<br><b>१</b> ४ | 88 | १४ | 8  | 7  | 3  | 8  | 4   | દ્ | ७  | 6  | ९   | १० | ११  | १२ |
| 88               | १५ | 8  | 7  | 3  | 8  | ų  | Ę   | ७  | 6  | Q  | १०  | 83 | १२  | १३ |
| १५               | 8  | र  | 3  | 8  | 4  | ६  | 9   | 6  | ९  | 80 | ११  | १२ | १३  |    |

अब आगे इसी वाक्य की पुष्टि में ज्ञानमञ्जरी के वचन से तिथि हास वृद्धि की बताते हैं।

ज्ञानमञ्जर्याम्---

पुनः उक्त का ही कयन तिथित्रयं स्पृशत्येको वारश्चेदवमं हि तत्। त्रिवारस्पृक् तिथियंत्र त्रिदिनस्पृक्च उच्यते॥ ३६॥ कृतं यन्मञ्जलं तत्र त्रिषु स्पृगवमे दिने। भस्मी भवति तिक्षिप्तमग्नौ सम्यग् यथेन्धनम्॥ ३७॥

जब कि एक बार में तीन तिथियों का समागम होता है तो मध्यवर्तिनी का हास होने से तिथि क्षय होता है। और जबिक तीन बारों में एक तिथि होती है तो इसे त्रिवारस्पृक् तिथि कहते हैं। इसे वृद्धि तिथि कहते हैं। तिथि वृद्धि व ह्रास में किया हुआ शुम कार्यं नष्टहो जाता है। जैसे अग्नि में फ़्रेंका हुआ इँधन शीघ्र नष्ट होता है। इसलिये समस्त कर्मों में क्षय-वृद्धि दिन त्याज्य होता है।। ३६-३७।।

विशेष — अत्यधिक आवश्यक होने पर तिथि — क्षय — वृद्धि दिन में भी कार्यं करने को कहा गया है। जैसे 'अवमाख्यं तिथेदोंषं केन्द्रगो देवपूजित:। हन्ति यद्वत् पापचयं वृत्तं द्वैवार्षिकं यथा'।। इसिलये शुम लग्न कुण्डली में यदि वृहस्पति केन्द्र में हो तो इस प्रकार की मृहूर्तं लग्न में शुभ कार्यं करना चाहिये।। ३६ – ३७।।

अब आगेक्षण तिथि किसे कहते हैं तथा इसका ज्ञान कैसे होता है। इसे नारद ऋषि के वाक्य से बताते हैं।

नारदः--

तिथे: पञ्चदशो भागः क्रमात्प्रतिपदादितः। क्षणसंज्ञा तद्धीनि तासामद्धंप्रमाणतः॥ ३८॥

श्री नारद ऋषि का कहना है कि तिथि का पन्द्रहवाँ भाग क्षण तिथि, क्षण का आधा मुहुतं और मुहुतं के आधे हिस्से को एक घटी कहते हैं।। ३८।।

अब आगे ज्योतिषसार के वाक्य से सूर्य चन्द्र नक्षत्र वश तिथि ज्ञान को बताते हैं।

ज्योतिषसारे—

भासभाच्चन्द्रभं यावद्गणयेत्तावदेव तु । यावन्ति गणनाद्भानि तावन्त्यस्तिथयः क्रमात् ॥ ३९॥

ज्योतिषसार में कहा है कि मास नक्षत्र से अर्थात् सूर्य नक्षत्र से वर्तमान चन्द्र नक्षत्र तक गणना करके तत्त्वस्य तिथि का ज्ञान होता है।। ३९।।

अब आगे कुछ विशेष तिथियों में जिन २ वस्तुएँ के सेवन से अनुकूलता होती है। उसे बताते हैं।

गुरुः--

दर्शे प्रतिपदष्टम्यां मांसस्त्रीतैलसेवनात्। चतुर्दश्यां तथाष्टम्यां चाण्डालो जायते नरः॥ ४०॥

बृहस्पति जी का कहना है कि अमावास्या, प्रतिपदा, अष्टमी, और चौदश में मांस, स्त्रीसेवन और तेल लगाने से मनुष्य चाण्डाल होता है ।। ४० ।।

अब आगे प्रतिपदादितिथियों में किस वस्तु का परित्याग करना चाहिये। इसे ज्योतिषसार के वाक्य से बताते हैं।

१. प्र० ४ श्लो० १।

क्ष्णाण्डं बृहतीफलानि लवणं वर्ज्यं तिलाम्लं तथा तैलं चामलकं दिवप्रसवताशीर्वं कपालान्त्रकम् । निष्पावांश्च मसूरिकाफलमथो वृन्ताकसंज्ञं मधु द्युतं स्त्रीगमनं क्रमात्प्रतिपदादिष्वेवमाषोडशः ॥ ४१ ॥

प्रतिपदा के दिन कूष्माण्ड (पेठा), द्वितीया में वृहती फल (मटकटैया) तृतीया में नमक, चतुर्थी में तिल, पञ्चभी में खटाई, पष्ठी में तैल, ससमी में आंवला, अष्टमी में नारियल, नवनी में लौकी, दशमी में पडोल, एकादशी में दिलया, द्वादशी में मसूर, तेरस में वेंगन, चीदस में सहत, पूणिमा में जुआ और अमावास्था के दिन स्त्री संसगंवित होता है।। ४१।।

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरस्त्रने तिथिकथनं नाम द्वाविशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २२॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रिचत संग्रहात्मक वृहद्दैवज्ञरञ्जन ग्रन्थ का बाईँसवाँ प्रकरण समास हुआ ।। २२ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्गागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरलीघरचतुर्वेदकृता द्वाविंशतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका समाक्षा ॥ २२ ॥

१. ज्यो॰ सा० ४ प्र० ७ श्लो०।

# अथ त्रयोविंशं वारप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे तेईसर्वे वार प्रकरण में किस मान से इतकी गणना की जाती है और इनकी शुम, अशुम, चर, ध्रुवादि संज्ञा व प्रयोजन, उपादेयता, कर्तव्याकर्तव्य इत्यादि विषयों को बताते हैं।

प्रथम पुलस्तिसिद्धान्त से वार के आनयन में कौन सा मान सहायक होता है इसे बताते हैं।

> तन्मानलक्षणमुक्तं पुलस्तिसिद्धान्ते— अथ सावनमानेन वाराः सप्त प्रकीर्तिताः। ते चार्कोदययोरेव विवरे तु समाः स्मृताः॥१॥

पुलस्तिसिद्धान्त में वताया है कि सावन मान से वार का आनयन होता है और वे सात ही होते हैं। एक सूर्यौदय से दूसरे सूर्यौदय तक एक-एक वार होता है। क्योंकि दो उदयों के मन्यवर्ती काल को सावन दिन कहा जाता है और यह मी है कि सातों समान होते हैं।। १।।

तथा वसिष्ठसंहिता में कहा है 'प्रमाकरस्योदयनात् पुरे स्याद् वारप्रवृत्तिर्देशकन्ध-रस्य। चराद्धंदेशान्तरनाडिकामिरूघ्वं तथाधोऽप्यपरत्र तस्मात्' (१३ प्र० ११ क्लो॰)।। १।।

और भी ज्योतिनिर्वं न्ध में 'वारप्रवृत्ति मुनयो वदन्ति सूर्योदयाद्रावणराजधान्याम् । ऊष्टवं तथाऽघोऽप्यपरत्र तस्माच्चराधँदेशान्तरनाडिकामिः' (पृ० ३७ श्लो० १७) ॥ १॥

वसिष्ठोऽपि-

विसप्टसंहिता के आधार वश

वारप्रवृत्तिविज्ञानं क्षणवारार्थमेव हि । अखिलेष्टवन्यकार्येषु दिनानि उदयाद्भवेतु ॥ २ ॥

विसष्ठसंहिता में बताया है कि वारप्रवृत्ति विज्ञान क्षण विज्ञान के लिये है। किन्तु अन्य समस्त कार्यों में दो उदयों के बीच के समय को मानकर कार्य १ वार की गणना से करना चाहिये।। २।।

वारः स्वदेशार्कोदयादिति वसिष्ठसिद्धान्ते—

विसष्ठिसिद्धान्त में भी वार की गणना दो उदयों के मध्य को मानकर की है। उसे बताते हैं।

१. व० सं० १३ प्र० १३ श्लो०।

राज्यादिसाम्यं मासान्ते पक्षान्तेंऽशादिकौ समी । सर्वेषामेव मानानां दिनमर्कस्य दर्शनात् ॥ ३ ॥

वसिष्टसिद्धान्त में कहा है कि राधि की समता अर्थात् सूर्यं चन्द्रमा मास के अन्त में जब एक राधि में होते हैं तो मासान्त होता है। और पक्ष के अन्त में अंशों की समता होती है तथा समस्त वारों की गणना सूर्यं के उदय से होती है।। ३।।

तेषां नामानि-

## वारों के नाम

रिवः सोमी मङ्गलक्ष्य बुधो जीवः सितः शनिः। एतेषां नामतो वाराः सप्तैव कथिताः पुरा॥४॥

अब उनके नामों को बताते है। सूर्य १, चन्द्रमा २, मंगल ३, बुघ ४, गुरु ५, शुक्र ६ और ७ वाँ शनिवार होता है। ऐसा पहिले कहा हुआ है।। ४॥

श्रीपतिः--

# वारों की शुभ, पाप संज्ञा

शुक्रेन्द्रबुधजीवानां वाराः सर्वत्र शोभनाः। भानुभूसुतमन्दानां शुभकर्मसु केष्वपि॥५॥

गुरु, चन्द्रमा, बुध, शुक्र इनकी शुम और सूर्य, मंगल व शनि की अशुम संज्ञा होती है। किन्हीं कार्यों में पाप ग्रहों की उपादेयता होने से पापग्रह मी शुम होता है।। ५।।

एवं वसिष्ठसंहिता में कहा है 'पूर्णेन्दुशुक्रज्ञसुरेज्यवाराः प्रोक्तेषु कार्येष्विप शोमनाः स्युः। ये सूर्यसूर्यात्मजमीमवाराः प्रोक्तेषु कार्येष्विप शोमनाः स्युः' (१३ प्र०१६ श्लीक) ॥५॥

अन्य भी ज्योतिर्निबन्ध में 'सोमसौम्यगुरुशुक्रवासराः सर्वंकर्मेसु भवन्ति सिद्धिदाः । भानुभौमश्चनिवासरेषु तु प्रोक्तमेव खलु कर्म सिब्यति' (३७ पृ० १४ श्लो॰) । । ।।।

## रविवार में विहित कार्य

ेराजाभिषेकोत्सवयानसेवागोवह्निमन्त्रीषधिशस्त्रकर्म । सुवर्णताम्रोणिकचर्मकाष्टसङ्ग्रामपण्यादि रवौ विदध्यात् ॥ ६ ॥

आचार्यं श्रीपित का कहना है कि रिववार में राजा का अभिषेक, उत्सव, यान, सेवा, गो, विन्ह (अग्नि) मन्त्र, औषि, शस्त्र, सुवर्ण, तांवा, ऊन, चमड़ा, काष्ठ, युद्ध और व्यापार कार्यं करना चाहिये ॥६॥

१. ज्यो० सा० १३ पृ० १ श्लो० ।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'राजामिषेकोत्सवमङ्गलाश्च सेवाहवस्त्वीषधिचित्रकर्मं। षातुक्रियाभूषणलाक्षचर्मंथान्योणंकोष्ट्रादि रवौ विदब्यात्' (१३ प्र० १ श्लो०) ॥६॥

एवं ज्योतिर्निवन्ध में नारद जी का वाक्य 'नृपामिषेकमाङ्गल्यसेवायानास्त्रकर्मं यत् । औषधाहवधान्यादि विधेयं मानुवासरे' (३६ पृ० ६ श्लो०) ॥६॥

अन्य मी मुहूर्तगणपति में 'राज्यामिषेकमाञ्जल्यं यानमन्त्रास्त्रमौषधम् । रणः पण्याग्निसेवाद्यं सुवर्णादिरवौ स्मृतम्' (३प्र० ५ श्लोक) ॥६॥

# सोमवार में विहित कर्म

ैशङ्काव्जमुक्तारजतेक्षुभोज्यस्त्रीवृक्षकृष्यम्बुविभूषणाद्यम् । गीतक्रतुक्षीरविकारश्रुङ्गीपुष्पाक्षरारम्भणमिन्दुवारे ॥ ७॥

सोमवार के दिन शङ्ख, कमल, मोतो, चाँदो, ईख, मोजन सम्बन्धी, स्त्री, वृक्ष, खेती, जल, भूषण, गान, यज्ञ, दूध, विकार, श्रृंगो, पुष्प और विद्यारम्म कार्यं करना चाहिये।।७।।

विसन्ठसंहिता में कहा है 'मुक्ताम्बुशङ्खस्फिटिकेक्षुरीय्यक्षीरोषधोद्यानकृषिक्रियाद्यम् । स्त्रीनृत्यगीताखिलवास्तुकर्मं शशाङ्कवारे रिववासरोक्तम्' (१३ प्र०२ श्लो०) ॥७॥

तथा ज्योतिर्निबन्ध में 'शङ्क्षमुक्ताम्बुरजतवृक्षेक्षुस्त्रीयिभूषणम् । पुष्पगीतक्रतुक्षीर-क्विषकर्मेन्द्रवासरे' (३६ पृ०) ॥७॥

अन्य भी मुहूर्तंगणपितमें 'शङ्क्षमौक्तिकरीप्यादिभूषा गीतं क्रतुः कृषि:। मोज्यं स्त्रीक्षुविकाराम्मः कर्मोक्तं सोमवासरे' (३ प्र० ६ श्लो०)।।७।।

# मङ्गलवार में विहित कार्यं

रभेदानृतस्तेयविषाग्निशस्त्रबन्धाभिघाताहवशाठचदम्भान् । सेनानिवेशाकरधातुहेमप्रवालकार्यादि कुजेऽह्मि कुर्यात् ॥ ८॥

मौमनार के दिन भेद, झूठ, चोरी, विष (जहर), अग्नि, शस्त्र, बन्धन, अभिवात (मारण), युद्ध, कपट, दंम, सेना रखना, खान, धातु, सोना, मूँगा और खून सम्बन्धी या लाल कार्यं करना चाहिये ॥८॥

विषष्ठसंहिता में कहा है 'विषाग्निशस्त्राहवभेदरम्मस्तेयानृतोग्रा वधवन्ध कर्मं। छेदप्रवालाखिलधातुकर्मं सदामिचारं च कुजेऽह्नि कुर्यात्' (१३ प्र०३ श्लो०)।।८।।

तथा ज्योतिर्निबन्ध में भी 'विषाग्निबन्धनस्तेयसन्धिविग्रहकर्षणम् । धात्वाकर-प्रवालादि कर्म भूमिजवासरे' (३६ पृ०) ॥ ॥

अन्य भी मुहूर्तंगणपित में 'भेदस्तेयानृतं बाठचं विषशस्त्राग्निघातकम् । प्रवालकर-हेमाद्यमेतत् कुर्यात् कुजेऽहनि' (३प्र० ७ श्लो०) ॥८॥

१. ज्यो० सा० १३ पृ० २ श्लो०।

२. ज्यो० सा० १३ पृ० ३ श्लो०।

# बुधवार में विहित कायं

ैनैपुण्यपण्याध्ययनं कलाश्च शिल्पादिसेवालिपिलेखनानि । धातुक्रियाकाञ्चनयुक्तिसन्धिन्यायामवादाश्च बुधे विधेयाः ॥ ९ ॥ बुधवार के दिन चतुरता सम्बन्धो, पुण्य, पढ्ना, कला, शिल्पशास्त्र (कारीगरी) सेवा, लिपि, लेखन, धातु सम्बन्धो, सोना, युक्ति, मित्रता, न्यायाम और वाद विवाद कार्यं करना चाहिये ॥९॥

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'नैपुण्यवाहाहवशिल्पसन्त्रिव्यायामपण्याखिललेखनाद्यम् । धातुक्रियाविद्रुमभूषणाद्यं बुधेऽन्हिकार्यं गणितप्रपञ्जम्' (१३ प्र० ४ श्लो०) ॥९॥

एवं ज्योतिनिबन्ध में भी 'नृत्यशिल्पक्तागीतिलिपिभूरससङ्ग्रहम् । विवादधातु-सङ्ग्रामकर्मं कुर्याद्विदोऽहनि' (३७ पृ०) ॥६॥

अन्य भी मुहूर्तगणपित में 'कालनैपुण्यवाणिज्यं सन्धिन्यायामसेवनम् । वेदाब्ययन-लेखादि विदब्याद्वुधवासरे' (३ प्र० ८ रलो॰) ॥२॥

# गुरुवार में विहित कार्य

वधर्मिकया पौष्टिकयज्ञविद्यामाङ्गल्यहेमाम्बरवेश्मयात्रा । रथाश्वभैषज्यविभूषणाद्यं कार्यं विदध्यात्सुरमन्त्रिणोऽह्मि ॥ १०॥ गुरुवार के दिन धार्मिक, पौष्टिक, यज्ञ, विद्या, माङ्गल्य, सुवर्णं, वस्त्र, घर, यात्रा, रथ, घोड़ा, औषध और आभूषण सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये ॥१०॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'यज्ञक्रियामङ्गलपृष्टिविद्याहेमाम्बरोद्यानिवभूषणाद्यम् । मैपज्यशास्त्राहवनृत्यगीतचरस्थिराद्यं सुरपूज्यवारे' (१३ प्र०५ श्लो०) ॥१०॥

एवं ज्योतिर्निवन्ध में मी 'यज्ञपीष्टिकमाङ्गल्यस्वर्णवस्त्रादिभूषणम् । वृक्षगुल्मलता-यानकर्मं देवेज्यवासरे' (३७ पृ०) ॥१०॥

अन्य भी मुहूर्तगणपित में 'यज्ञोधमँक्रियाविद्या माञ्कल्यं पौष्टिकं गृहाः । यात्रामैषज्य-भूषाद्या विधेया गुरुवासरे' (३ प्र० ६ रलो०) ॥१०॥

# शुक्रवार में विहित कार्यं

<sup>3</sup>स्त्रीगीतशय्यामणिरत्नगन्धं वस्त्रोत्सवालङ्करणादि कर्मं। भूपण्यगोकोशकृषिक्रियाश्च सिध्यन्ति शुक्रस्य दिने समस्तम् ॥ ११ ॥ शुक्रवार के दिन स्त्रियों का गान, खाट, मणि, रत्न, गंध, वस्त्र, उत्सव, अलङ्कार, भूमि, व्यापार, गाय, द्रव्य, खजाना और कृषि सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये ॥११॥

१. ज्यो॰ सा० १३ पृ० ४ श्लो॰।

२. ज्यो० सा० १४ पृ० ५ श्लो०।

३. ज्यो॰ सा॰ १४ पृ० ६ श्लो०।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'स्त्रीगीतमुक्ताफलवज्जरौप्यसुगन्धशय्यामरणाम्बराद्यम्। उद्यानकृष्यम्बुलतास्त्रपण्यमाङ्गल्यपुष्पादिसितेऽन्हि कुर्यात्' (१३ प्र०६ श्लो०) ॥११॥

तथा ज्योतिनिबन्ध में भी 'नृत्यगीतादिवादित्रस्वणंस्त्रीरत्नभूषणम् । भूपण्योत्सव-गोषान्यवाजिकमं भृगोदिने' (३७ पृ०) ॥११॥

अन्य भी मुहूर्तंगणपित में 'गीतं स्त्रीरत्नशय्यादि वस्त्रं भूषोत्सवं क्रियाः । भूपण्य-कृषिकोशाद्याः सर्वे सिद्धचन्ति मार्गवे' (३प्र० १० इलो०) ॥११॥

# शनिवार में विहित कार्य

ैलोहाइमसीसत्रपुरस्त्रदासपापानृतस्तेयविषासवाद्यम् । गृहप्रवेशो द्विपवन्धदीक्षा स्थिरं च कर्मार्कंसुतेऽह्नि कुर्यात् ॥ १२॥ श्वनिवार के दिन लोहा, पत्थर, जस्ता, पीतल, शस्त्र, भौकर, पाप, झूँठ, घोरी, जहर, आसव, गृह प्रवेश, हाथी, बन्धन, दीक्षा और स्थिर काम करना चाहिये ॥१२॥

विसप्तसंहिता में कहा है 'समस्तवस्तुग्रहणाश्मसीसदीक्षात्रपुरथैयंगृहादिकमं। खरोष्ट्रगोहेमतुलायदासपापानृताद्यं रिवपूत्रवारे' (१३ प्र०७ श्लो०)।।१२॥

तथा ज्योतिर्निबन्घ में मी नारद जो का वचन 'त्रपुक्षीसायसाइमादि विषयापा-सवानृतम् । स्थिरकर्माखिलं वास्तुसङ्ग्रहः सौरिवासरे' (३७ पृ०) ।।१२।।

अन्य मी मुहूर्तंगणपति में 'गृहप्रवेशदोक्षादि गजबन्धः स्थिरक्रिया । दासशस्त्रानृतं स्तेयमेतरसिद्ध्येच्छनैश्चरे' (३ प्र० १ र श्लो०) ॥१२॥

अब आगे वारों की स्थिर, चर, उग्र, मिश्रादि संज्ञा को बताते हैं।

## स्थिरादि संज्ञा

रिवः स्थिरः शीतकरश्चरश्च महीज उग्नः शशिजश्च मिश्रः। लघुः सुरेज्यो भृगुजो मृदुश्च शनिश्च तीक्ष्णः कथितो मुनीन्द्रैः॥१३॥ रिव की स्थिर, चन्द्र की चर, भीम की उग्न, बुध की मिश्र, गुरु की लघु, शुक्र की मृदु और शनिवार की तीक्ष्ण संज्ञा मुनीन्द्रों ने किया है ॥१३॥

विसिष्ठसंहिता में कहा है 'सूर्यः स्थिरः शोतकरश्चरात्मा धराज उग्रः शशिजो विमिश्रिः । देवेन्द्रपूज्यो लघुरिन्द्रशत्रुः पूज्यो मृदुस्तीक्ष्णतनुश्च सौरिः' (१३ प्र० ८ रलोक) ।।१३।।

अन्य भी मुहूर्तगणपित में 'स्थिर: सूर्यंश्चरश्चन्द्रो भौमश्चोग्रो बुधः समः । लघुर्जीबो मृदु: शुक्रः शनिस्तीक्ष्णः समीरितः' (३ प्र० ४ श्लो०) ॥१३॥

१. ज्यो० सा० १४ पृ० ७ श्लो०।

२. ज्यो० नि० ३६ पृ० ३ श्लो०।

## वारों की उपादेयता

शस्तो हि लाक्षारसरञ्जनेऽर्को माञ्जिष्ठकौसुम्भकरागयोश्च । महोसुतः काञ्चनभूषणेषु पतञ्जसूनुः खलु लोहकृत्ये ॥ १४॥ लाख, मजीठ व कौसुम्म रंग काम में सूर्यं, सोने के गहनों में मङ्गल और लोह काम में शनि शुम माना जाता है ॥ १४॥

गर्गः---

## गर्ग बाक्य से उपादेयता

<sup>9</sup>लाक्षाकौसुम्भमाञ्जिष्ठरोगकाञ्चनभूषणे । प्रशस्तौ भौममार्तण्डौ रविजो लोहकर्मणि ॥ १५॥

गर्गाचार्यं जी का कथन है कि लाख, माञ्जिष्ठ, कौ सुम्म राग और सुवर्णं के आभूषणों के कार्यों में सूर्यं व मीम के वार शूम फल दाता होते हैं। और श्रानिवार के दिन लोहे का कार्यं करने पर शूम फल की प्राप्ति होती है।। १५।।

## पुनः प्रकारान्तर

<sup>२</sup>सोमसौम्यगुरुशुक्रवासराः सर्वकर्मंसुभवन्ति सिद्धिदाः। भानुभौमशनिवासरेषु तुप्रोक्तमेव खलु कर्म सिध्यति ॥ १६॥ सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार समस्त कार्यों में सिद्धि देने वाले होते हैं। तथा सूर्य, मंगल, घनिवार में जो कार्यं कथित हैं उन्हीं को करना चाहिये॥ १६॥

## शुभाशुभ वार ज्ञान

क्षीणेन्दुसौरिकुजविक्रिदिने न शस्तं शस्तं च कर्मं यदि चोपचयस्थिताः स्युः। अस्तञ्जतस्य विकृतस्य च नेष्टमिह्न सर्वं प्रशस्तमिह शेषदिनेश्वराणाम्॥ १७॥

क्षीणचन्द्र का दिन और शनि व मंगल के वक्री होने के दिन शुम नहीं होते है। तथा कार्यं लग्न से उपचय स्थानों में उक्त अवस्था में होने पर शुम फल दायी होते हैं।

तथा अस्त व विकार से युक्त वार के दिन अमीष्ट नहीं होते अर्थात् अशुम होते हैं। शेष वार शुम होते हैं।। १७॥

श्रीचण्डेश्वर जी के वाक्य से वारों की अशुमता तथा करणों का विफलत्व कद होता है, इसे बताते हैं।

१. ज्यो नि० ३७ पृ० २२ रलो ।

२. ज्यो० नि० ३७ पृ० १५ रलो०।

चण्डेश्वरः-

न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ विशेषतो भीमशनैश्चराणाम् । मध्याह्मकालादुपरि प्रवृत्ताः फलं न दद्युः करणानि चैवम् ॥ १८॥ श्री आचार्यं चण्डेश्वर जी ने कहा है कि वार का दोष रात्रि में नहीं होता है। ग्रेष कर मंगल और शनि का नहीं होता है। तथा मब्याह्म काल से जिस अशुम

विशेष कर मंगल और शनि का नहीं होता है। तथा मन्याह्न काल से जिस अशुम करण की सत्ता रहती है तो वह मी अशुम फल दायिनी नहीं होती है।। १ पा।

प्रकारान्तर से वारों के दोषादोष का ज्ञान

ेन वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्यदैत्येज्यदिवाकराणाम् । दिवःशशाङ्कार्कंजभूसुतानां सर्वत्र निन्दो बुधवार उक्तः ॥ १६ ॥

किसी का कथन है कि रात्रि में गुरु, शुक्र और सूर्य का तथा दिन में चन्द्र, श्रानि और मंगलवार का दोष नहीं होता है। बुधवार का दोष सदा रहता है अर्थात् दिन व रात दोनों में होता है।। १६।।

अथात्र रेखापुराणि देशान्तरं चाह--

रेखा देश व देशान्तर का ज्ञान

<sup>२</sup>पुरी राक्षसी देवकन्याथ काञ्ची सितः पर्वंतः पर्यंलीवत्सगुल्मौ । पुरी चोज्जयिन्याह्वया गर्गराटं कुरुक्षेत्रमेरुर्भुंवो मध्यरेखा ॥२०॥

मास्काराचार्यं ने कहा है कि मेरु से या यों समझिये कि ध्रुव से ६० अंश की दूरी पर जो वृत्त किया जाता है वह नाडीवृत्त होता है। यह वृत्त भूमि के दो विमाग दक्षिण व उत्तर करता है। इसी प्रकार ध्रुव से जो रेखा लंका तक जाती है उसके मध्य के देश रेखा देश होते हैं। उन्हों के कुछ नाम आचार्यं ने इस प्रकार लंका ध्रुव की मध्य रेखा में लंका, देव कन्या, कांची, सित पर्यंली, गुल्म, वत्स, उज्जैन, गर्गराट, कुरुक्षेत्र।दि देशों की रेखा देश संज्ञा होती है। या यों समझिये कि उक्त देशों का स्पर्यं करने वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है। २०।।

## देशान्तर कला ज्ञान

रेखा स्वदेशान्तरयोजनघ्नी गतिर्ग्रहस्याभ्रगजैर्विभक्ता। लब्धा विलिप्ताः खचरे विधेयाः प्राच्यामृणं पश्चिमतो धनान्ता ॥२१॥

रेखा देश व स्वदेश के अन्तर योजनों का ज्ञान करके उन देशान्तर योजनों से ग्रह की गति को गुणित करके ९० से माग देने पर देशान्तर कला होती है। उन आनीत कलाओं का ग्रह में धन ऋण करने पर स्वदेशीय ग्रह का उदय काल होता है। यदि

१. ज्यो० सा० १४ पृ० ।

२. मु० चि० १ पृ० ५४ इलो० पी० टी०।

रेखा देश से अपना देश पूर्व हो तो ऋण और पश्चिम हो तो धन अर्थात् जोड़ने से स्वदेशीय उदय काल होता है। क्योंकि पूर्व में पहिले उदय व पश्चिम में बाद में होता है।। २१।।

श्रीपति:---

ेचरार्धदेशान्तरयोवियोगो योगेऽथ पानीयपलैश्च सम्यक् । सूर्योदयादूर्ध्वमृणे धनेऽधो वारप्रवृत्ति मुनयो वदन्ति ॥ २३ ॥ चरार्धं व देशान्तर के योग वियोग से जो घटी, पल प्राप्त हो उसे लङ्का के उदय से पूर्वं में उदय हो तो ऋण अर्थात् घटाना और बाद में सूर्योदय हो तो जोड़ने पर स्वदेश में वार का प्रारम्म होता है ॥ २३ ॥

विशेष—यह रुलोक पीयूषधारा में 'चराधंदेशान्तरयोवियोगोत्यमानीय पलैरच सम्यक्' इस प्रकार शुद्ध उपलब्ध है' ।। २३ ।।

सिद्धान्तसारे—

अव आगे सिद्धान्त सार के वाक्य से बार प्रवृत्ति को बताते हैं।

याम्ये सौम्ये क्रमाद्गोले चरनाडयो धनणंकाः।

प्रत्यक्प्राग्देशयोस्तद्वत्स्युर्देशान्तरनाडिकाः ॥ २४॥

चरार्द्धदेशान्तरनाडिकानां धनणंतैक्ये युत्तरन्यथान्या।

सूर्योदयादूर्ध्वमध्यस्य ताभिः प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपप्रवृत्तिः॥ २५॥

सिद्धान्तसार में कहा है कि दक्षिण गोल में सूर्यं के रहने पर प्राप्त चरघटी पलको

सिद्धान्तसार में कहा है कि दक्षिण गोल में सूर्य के रहने पर प्राप्त चरघटी पलको जोड़ना और उत्तर गोल में घटाना चाहिये। तथा पश्चिम स्वदेश होने पर धन और पूर्व में रेखादेश से स्वदेश हो तो ऋण करना चाहिये।

यदि पूर्वापर अन्तर और दक्षिणोत्तर अन्तर दोनों की घन हों तो योग और ऋणात्मक दोनों हों तो मी योग करके ऋणात्मक ही युति होती है। अन्यथा घन ऋण हों तो 'धनणंयोरन्तरमेव योगः' इससे अन्तर करके जो फल प्राप्त उसके पहिले और बाद अर्थात् लंका के रेखादेशीय सूर्योदय से बार का आरम्म उस देश में होता है।।

१. ज्यो० नि० ३७ पृ०।

२, ज्यो० नि॰ ३७ पृ०।

सारांश यह है कि पूर्वापर व दक्षिणोत्तर अन्तर से अर्थात् दोनों के संस्कार से जो फल प्राप्त हो उसके पूर्व व बाद में वार का प्रारम्म होता है ॥ २४-२५॥

शिरोमणिसिद्धान्ते-

शिरोमणि सिद्धान्त के आधार पर

सूर्योदयादूर्ध्वमधश्च ताभिः प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपप्रवृत्तिः । कथ्वं तथाधश्चरनाडिकाभी रवावुदग्दक्षिणगोलजाते ॥ २६॥

शिरोमणि सिद्धान्त में बताया है कि रेखादेशीय सूर्योदय, से पहिले जिस देश में सूर्योदय होता है वहाँ यह समागत इष्टफल (पू०-द०) धन या यों समिक्षये कि रेखा देशीय सूर्योदय में जोड़ने पर स्वदेश में वार प्रारम्भ का काल होता है। और पश्चिम देश हो तो घटाने पर स्वदेशिय वार प्रवृत्ति काल होता है। २६।।

ज्योतिःसारे --

ज्योतिः सार के आधार पर

देशान्तरचरार्धाभ्यां सौम्ये गोल इनोदयात्। ऊर्ध्वं वारप्रवृत्तिः स्याद्याम्ये चाधः प्रकीर्तितः॥ २७॥

ज्योतिः सार में कहा है कि उत्तरगोल में सूर्योदय से पूर्व चरार्धदेशान्तर काल नुल्य और दक्षिण में सूर्योदय के बाद बार प्रवृत्ति होती है।। ३७॥

श्रीपतिः-

श्रीपति के आधार पर

ेवारे ग्रहस्योपचयावहस्य कार्यं यथोद्दिष्टमुपैति सिद्धम् । भवेत्तदेवापचयावहस्य प्रयत्नतो निर्मितमप्यसाध्यम् ॥ २८॥

आचार्यं श्रीपित का कहना है कि जिस वार में कार्यं किया जाता है वह लग्न से उपचय,स्थानों में हो तो कार्यं की सिद्धि होती है। और लग्न से अपचय स्थानों में वार के होने पर प्रयत्न पूर्वंक कार्यं करने पर मी सिद्धि नहीं होती है।। २८।।

अब आगे वार का मोग कव तक रहता है इसे आचार्य चण्डेश्वर जी वाक्य से बताते हैं।

चण्डेश्वरः-

चण्डेश्वर के आधार पर

मीनालिमेषकलशेषु दिनान्तमात्रं गोकर्ककार्म्कघटेष्वि चार्धरात्रम् । स्त्रीयुग्मसिंहमकरेषु निशावसानं वारस्य भोगमिह यन्मुनयो वदन्ति ॥ २९॥

१. ज्यो० नि० ३७ पृ०।

आचार्यं जी का कहना है कि मीन, वृध्विक, मेष, कुम्म के सूर्यं में दिन के अन्त तक, वृष, ककं, धनु, तुला के सूर्यं में आधी रात तक और कन्या, मिथुन, सिंह व मकर के सूर्यं में रात के अन्त तक वार का भोग होता है। ऐसा ऋषि लोगों का आदेश है। २९।।

## लल्लोऽपि-

आवार्य लल्ल के भी बार भोग का परिचय मेषालिकुम्भमीनार्के वारभोगं दिनान्तके। गोधनुष्कर्कटे चार्घरात्रे शेषे निशान्तकम्॥ ३०॥

श्रीलल्लाचार्यं जी ने बताया है कि मेष, वृश्चिक, कुम्म, मीन के सूर्यं में दिन के अन्त तक, वृष, धनु, कर्कं के सूर्यं में आधी रात तक और शेष राशियों के सूर्यं में रात की समासि तक बार का मोग होता है।।३०।।

अब आगे कल्पतरु के आधार पर वारों में त्याज्य कार्य क्या होते हैं या यों समिसिये कि किस वार में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिये, इसे बताते हैं।।

## कल्पतरी-

नाभ्य ङ्गमर्के न च भूमिपुत्रे क्षौरं च शुक्रेऽथ कुजे च मांसम् । वृधे च योषा परिवर्जनीया शेषेषु सर्वाणि समाचरेच्च ॥ ३१ ॥ कल्पतरु नामक ग्रन्थ में बताया है कि रिववार के दिन उबटना देह में नहीं लगाना चाहिये। मङ्गल व शुक्रवार को क्षौर (मुंडन), मंगल को मांस और बुधवार के दिन स्त्री संसर्ग (उपसोग) नहीं करना चाहिये॥३१॥

अव आगे ज्योति:सार के आधार पर किस वार में कर्ज लेना, देना व वापसी करना इसे बताते हैं।

## ज्योतिःसारे-

ऋणं भौमे न गृह्णीयात्र देयं वुधवासरे । ऋणच्छेदं कुजे कुर्यात्सञ्चयं सोमनन्दने ॥ ६२ ॥

ज्योतिःसार में कहा है कि मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिये। तथा बुध-वार के दिन देना नहीं चाहिये। मंगल वार के दिन ऋण वापिस करना और बुधवार के दिन संग्रह करना चाहिये।।३२।।

# काल होरा का महत्व यस्य ग्रहस्य वारे यत्किञ्चत्कर्म प्रकीर्तितम्।

तत्तस्य कालहोरायां सर्वमेव विधीयते ॥ ३३ ॥

जिस वार में जो कार्य करने को पहिले कहा गया है वह कार्य अन्य वारों में अभीष्ट वार की कालहीरा में करना चाहिये।।३३॥ अन्यदपि-

#### और भी

<sup>1</sup>यस्य खेटस्य यत्कर्म वारे प्रोक्तं विधीयते । ग्रहस्य क्षणवारेऽपि तस्य तत्कर्मं सर्वेदा ॥ ३४ ॥

जिस ग्रह के बार में जो कर्म आचरण के लिये बताया है। वह कार्य अन्य वारों में अमीष्ट ग्रह क्षण वार में समस्त कार्य करना चाहिये।।३४।।

अब आगे अमीष्ट समय में काल होरा के ज्ञान को श्रीपित जी के वाक्य से बताते हैं।

श्रीपति:--

<sup>२</sup>वारप्रवृत्तेर्घटिका द्विनिघ्नाः कालाख्यहोरापतयः शराप्ताः । दिनाधिपाद्या रविशुक्रसोम्यशशाङ्क्रसौरेज्यकुजाः क्रमेण ॥ ३५॥

अभीष्ट को या यों समिक्षिये कि वार प्रवृत्ति से जितना इष्ट हो उसे दो से गुणित कर पाँच का माग देने पर लिब्धतुल्य रिववासर आदि में दिन पित से या सूर्यवार के क्रम से सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, शिन, गुरु व मंगल की काल होरा होती हैं। इस प्रकार तीन आवृत्तियों में ३ तोन और जोड़ने पर एक दिन की २४ कालहोरा होती हैं। चक्र से स्पष्ट है। १३ १।।

नारद:--

## नारदजी के आघार पर

यस्मिन्वारे क्षणे वार इष्टस्तद्वासराधिपः। आद्यः पष्ठो द्वितीयोऽस्मात्तस्मात्षष्ठस्तृतीयकः॥ ३६॥ षष्ठः षष्ठश्चेतरेषां कालहोराधिपाः स्मृताः। सार्धनाडोद्वयेनेव दिवारात्रं यथाक्रमात्॥ ३७॥

श्री नारदऋषिजी ने बताया है कि जिस वार में काल होरा जानने की इच्छा हो तो प्रथम होरा उसी वार की दूसरी उससे षष्ठ की पुनः उससे छटे की इसी क्रम से कालहोरा होती हैं। दिन और रात में २४ कालहोरा होती हैं। अतः एक कालहोरा २ घटी ३० पल की होती है।।३६-३७।।

विशेष—इस वार गणना क्रम का प्रादुर्भाव मारतीय ग्रन्थों से ही सिद्ध होता है। तथा ये सात ही होते हैं, और सूर्य के बाद, चन्द्रादि ही होंगे अन्य नहीं, इन समस्त प्रक्तों का उत्तर सहज ही में समझ लेते हैं।

जैसे—सात ही क्यों होते हैं। सिद्धान्त ग्रन्थों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ग्रहों की कक्षा सात हैं। अतः ७ होते हैं। अहोरात्र, दिन रात का द्योतक ही है। दिन २४ घंटे व ६० घड़ी का होता है। इसे तो प्रायः सब ही मानते हैं।

१. मु० चि० १ प्र० ५४ इलो० पी० टी०।

२. मु॰ चि॰ १ प्र० ५४ श्लो॰ पी॰ टी॰।

ग्रह सात होने से एक दिन में ३ आवृत्ति में ३ जोड़ने पर चौबीस होता है। और उसमें १ जोड़ने पर आगे वार का ज्ञान होता है। कहा है कि श्रानि-गुरु-मौम-सूर्य-शुक्र-वुष-चन्द्र क्रम से ग्रहों की कक्षा है। इसिलये एक दिन में चौथी संख्या आने पर सूर्य प्रथम वार का स्वामी अब दूसरा पुनः इससे चौथा चन्द्रमा आगे मी इसी प्रकार सिद्धि है। मारतवासियों के इस गौरव को प्रायः समस्त लोग स्वीकार करते।।३६-३७।।

काल होरा सारिणी

| रिववार चन्द्रवारे भोमवारे वुधवारे गुरुवारे भृगुवारे शिरा होरा होरा होरा होरा होरा होरा होरा हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| सू २.३० चं २।३० मं २।३० वु. २।३० वृ २।३० शु २।३० श २।३० शु ५।० व ५।० मं ५।० वृ ५।० वृ ५।० वृ ५।० वृ ५।० वृ ५।० वृ ५।० म १०।० वृ १०।० शु १०।० श १०।० सू १०।० शु १०।० शु १०।० शु १०।० शु १०।० शु १०।० वृ १०।० शु १०।० श | 0   |
| शु ५।० श ५।० स ५।० चं ४।० मं ४।० वृ ५।० वृ ५।० वृ ५।० वृ ७।३० श ७।३० स ७।३० चं ७।३० मं ७।३० चं १०।० वृ १०।० वृ १०।० श १०।० श १०।० वृ १०।० वृ १०।० श १०।० वृ १०।० वृ १०।३० वृ १२।३० वृ १२।३० वृ १२।३० वृ १२।३० वृ १८।३० व                                                                                                                                                                                                                                             | 0   |
| बु ७।३० वृ ७।३० शु ७।३० श ७।३० स ७।३० म ७।३० म ७।३० वृ १०।० वृ १०।० शु १०।० श १०।० स १०।० स १०।० स १०।० स १०।० स १०।० म १०।० वृ १०।० स १०।० म १०।० म १०।० म १०।० म १०।० वृ १०।३० वृ १७।३० वृ १७।३० च १०।३० च १७।३० च १०।३० च १०।० च १०। | 0   |
| वु ७।३० वृ ७।३० वा ७।३० वा ७।३० वा ७।३० वा ७।३० वा १०।० वा १०।३० वा १७।३० वा १९।३० वा १९।० वा | 0   |
| चं १०१० म १०१० वु १०१० वृ १०१० शु १०१० श १०१० सू १०१ वृ १५१३० मं १२१३० वु १२१३० वु १२१३० वु १२१३० वु १५१० वु १५४० वु १४४० वु १४४४ वु १४४४ वु  |     |
| श्राह्म सुरिराह्म चेरिराह्म में १राह्म बुरिराह्म वृरिराह्म बुरिराह्म वृरिराह्म वृरिराह्म वृरिराह्म वृरिराह्म वृरिराह्म वृरिराह्म सुरिपाल वृरिराह्म सुरिपाल वृरिराह्म सुरिपाल वृरिराह्म सुरिपाहम वृरिराह्म सुरिपाहम वृरिराह्म सुरिपाहम वृरिराह्म सुरिपाहम वृरिराह्म सुरिपाहम वृरिराह्म सुरिपाहम विकास सुरिपाहम सुपाहम सुरिपाहम सुरिपाहम सुरिपाहम सुरिपाहम सुरिपाहम सुरिपाहम सुरिपाहम सुरिपाहम सुपाहम सुरिपाहम स |     |
| वृ १५।० व् १५।० व १५।० सू १५।० च १५।० म १५।० वु १५.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| म १७।३० वु १७।३० वृ १७।३० शु १७।३० श १७।३० सू १७।३० चं १७।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| शु २२।३० श २२।३० सू २२।३० म २२।३० वु २२।३० वु २२।३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹0  |
| वु २५।० वृ २५।० शुर्रा० श २५।० सू २५।० चे २५।० में २४।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| चंरा ३० में २७।३ वु २७ ३० बु २७।३० शुर्ण ३० श २७।३० सू २७।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| श ३०।० सू ३०।० च ३०।० म ३०।० वु ३०।० वृ ३०।० शु ३०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |
| वृ ३२।३० शु ३२।३० श ३२।३० सू ३२।३० च ३२।३० में ३२।३० बु ३२।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| मं ३५।० वु ३५।० वृ ३५।० शु ३५।० श ३५।० सू३५।० चं ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| सू ३७।३० च ३७।३० म ३७।३० बु ३७।३० बु ३७।३० शु३७।३० श ३७।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| श ४०।० श ४०।० स ४०।० चं४०।० मं ४०।० व ४०।० व ४०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| बु ४२।३० वृ ४२।० शु ४२।३० श ४२।३० सू ४२।३० मं ४२।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30  |
| चं ४५।० मं ४५।० बृ४५।० बृ४५।० शु ४५।० श ४५।० सू ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10  |
| श ४७।३० सू ४७।३० चं४७।३० मं ४७।३० वु ४७।३० वृ ४७।३० शु४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| वृ ४०।० श ५०।० स ५०।० चं ५०।० मं ४०।० बु ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10  |
| मं पराइ० वुपर ।३० वृपरा३० शु पर, ३० श परा३० सू ४२।३० चपरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.6 |
| सू ५५१० चं ५५१० मं ५५१० बु ५५१० वु ५५१० शुर्र ५१० श ५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| शु ५७।३० श ५७।३० स ५७।३० च ४७।३० म ५७।३० व ५७।३० व ५।७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  |
| RI 40120 A EOLO AT EOLO AT EOLO AT EOLO AT EOLO AT EOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10  |
| बु ६०।० वृ ६०।० शु ६०।० श ६०।० सू ६०।० चं ६०।० मं ६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10  |

# इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे बृहद्देवज्ञरञ्जने वारकथनं नाम त्रयोविशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २३ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषवेत्ता पं गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिशी पं रामदीन जी द्वारा रचित संग्रहात्मक बृहद्दैवज्ञरञ्जनग्रन्थ का २३वाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥२३॥

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीषर-चतुर्वेदविहिता श्रीघरी हिन्दी व्याख्या त्रयोविंशतिप्रकरणस्य पूर्तिमगात् ।।२३॥

# अथ चतुर्विंशं नक्षत्रप्रकरणं प्रारम्यते ।

अव आगे चौवीसवें प्रकरण में नक्षत्रों के विषय में विविध बातों को बताते हैं। संहिताप्रदीपे--

## नक्षत्र की प्रधानता

भर्तवंत्र कार्येषु हि शोभनेषु नक्षत्रशुद्धि मृगयन्ति पूर्वाः । यत्कर्म यस्मिन्करणीयमुक्तं तत्र प्रदेयं विदुषा विदित्वा ॥ १ ॥

संहिताप्रदीप में बताया है कि समस्त शुम कार्मों में नक्षत्र शुद्धि का ही विचार प्रथम किया जाता है। अतः जिस नक्षत्र में जो कर्म कहा गया है उसे जानकर ही विद्वान व्यक्ति को उपदेश देना चाहिये।।१।।

अब आगे वृहस्पित जी के वचनों से कुछ विशेष बात बताते हैं। गुरुजी का कहना है कि मैं अब नक्षत्रों की स्वरूप तारा, देवता, गोत्र स्वमावों को बताता हूँ।

गुरु:--

कृत्तिका का स्वरूप, तारादि का ज्ञान
नक्षत्राणां प्रवक्ष्यामि रूपताराश्च सङ्ख्यया।
देवताश्च तथा गोत्रं स्वभावं तद्भवं ततः ॥ २ ॥
कृत्तिका क्षुरसंस्थाना षट्तारा चाग्निदेवता।
अग्निवेश्यश्च गोत्रेण विज्ञेया मृदुदारुणा॥ ३ ॥
अग्न्याधानादिकर्माणि पाक्यज्ञक्रतुक्रियाम्।
आरामविषघातांश्च चुह्लि कर्मं च कारयेत्॥ ४ ॥
इष्टि च पशुबन्धं च चौलोपनयनानि च ॥
यावन्ति चोग्रकर्माणि पशूनामचंनानि च ॥ ५ ॥
तेजस्विनां च कर्माणि आयुधानि च कारयेत्।
इष्टणं दद्यान्न गृह्णीयात्तेजस्वी चात्र कथ्यते॥ ६ ॥

कृत्तिका नक्षत्र ६ ताराओं के योग से छुरा के समान स्वरूपधारी, अग्नि देवता वाला, अग्निवेदय गोत्र वाला, सौम्य दारुण, अग्न्याधानादि कार्यं, पाक, यज्ञ, यज्ञक्रिया, वगीचा, जहर, धात, चूल्हा बनाना, इष्टि, पशुओं का बन्धन, चौल, यज्ञोपवीत, उग्र कार्यं, पशु पूजा, तेजस्वी कार्यं, आयुध शस्त्र सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये तथा कर्जं देना व लेना नहीं चाहिये ।।२-६।।

१. ज्यो० नि० ४३ पृ०।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'अग्निपरिग्रहसाहसरिपुवधदहनास्त्रशस्त्रकर्माद्यम् । धातु-वादिविधानं विवादलोहाश्म बहुलायाम्' (१४ प्र०४२ श्लो० ॥२–६॥

इति कृत्तिका।

रोहिणी के स्वरूप, तारादि का ज्ञान

रोहिणी शकटाकारा संस्थाना पञ्चतारका।
नक्षत्रं स्थावरं विद्धि दैवतं च प्रजापितः॥७॥
गोत्रेण गौतमी ज्ञेया बन्धनानि प्रकारयेत्।
आरामं च विवाहं च गोपुराट्टालिकानि च॥८॥
यावन्ति ध्रुवकर्माणि मङ्गलानि च कारयेत्।
प्राकाराणि च कुर्वीत प्रासादभवनानि च॥९॥
पत्तनं नगरप्रामं स्थापयेद्देशमेव च।
क्षेत्रारम्भं च कुर्वीत आरामं चाभिषेचयेत्॥१०॥
ऋणं तद्वत्र गृह्णीयात्क्षुरकर्मं न कारयेत्।
कल्याणानि प्रकुर्वीत नाशुभाश्चात्र जायते॥११॥

रोहिणी नक्षत्र पाँच ताराओं के योग से गाड़ी जैसी आकृतिवाला, स्थिर, प्रजापित देवता व गौतमी गोत्र वाला होता है। इसमें बन्धन, बगीचा, विवाह, द्वार, अटारी, ध्रुव (स्थिर), मांगलिक, काँटा आदि या गर्त आदि घेरा, देवतायतन, राजकीय नौकर का घर, शहर, गाँव की स्थापना खेती का आरम्म या घर का प्रारम्म, वाटिका और अभिषेक सम्बन्धि काम करना चाहिये। कर्जें व हजामत ग्रहण नहीं करना चाहिये। इस रोहिणी नक्षत्र में शुम काम करने को अनुमित है और अशुम कार्यं नहीं करना चाहिये।।७-११।।

विसन्ठसंहिता में कहा है 'सुरनरसद्माद्यखिलं विवाहधनधान्यसङ्ग्रहोपनयम्। उत्सवभूषणमञ्जलमजभे कार्यं सपौष्टिकं कर्मं' (१४ प्र० ५ श्लो०)।।७-११॥ इति रोहिणी।

मृगिशरा का स्वरूप व तारादि ज्ञान

त्रितारं सोमदैवत्यं मृदुं मृगशिरो विदुः।
कात्यायनीति गोत्रेण गार्हस्थ्यं चात्र कारयेत्।। १२ ॥
राज्याभिषेकं कुर्वीत शयनान्यासनानि च।
अञ्जनं कारयेत्तत्र गोदानं पौष्टिकानि च॥ १३ ॥
वाहनानि च कर्माणि शुभदान्यशुभानि च।
गतास्वानां गृहारम्भे प्रवेशादीनि कारयेत्॥ १४ ॥
यथोक्तं कर्मं रोहिण्यां सर्वमस्मिन् प्रकारयेत्।
धर्मंकर्मादिदानानि विद्यारम्भाद कारयेत्॥ १५ ॥
कर्मशोलश्च दानी च मृदुश्चैवात्र जायते॥ १६ ॥

मृगिशिरा नक्षत्र तीन ताराओं के योग से सरल स्वरूप वाला, चन्द्रमा देवतावाला, कात्यायनी गोत्रवाला है। इसमें गृहस्थी, राजाभिषेक, शयन, आसन, काजल, गोदान, पृष्टता, वाहन (सवारी), श्रुम, अश्रुम रोहिणी नक्षत्रोक्त, धर्मादि, दान, विद्यारम्म सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये। इसमें प्राय: कमंठ, दाता और सरल पुरुष का जन्म होता है।।१२-१६॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'शान्तिकपौष्टिकशिल्पव्रजकर्मौद्वाहकमङ्गलाद्यविकम् । सुरसंस्थापनवास्तुक्षेत्रारम्मादि सिद्ध्यते सौम्ये' (१४ प्र० ६ श्लो०) ॥१२–१६॥

# इति मृगशिरा।

आर्द्री का स्वरूप, तारादि ज्ञान

एकतारा भवेदार्द्रा रुद्रश्चैवात्र देवता।
घातयेत्रगरं ग्रामं पुरदेशं तथैव च कारयेत्॥ १७॥
यावन्ति धान्यकर्माणि यशस्वी चात्र जायते।
यावन्ति पापकर्माणि दारुणानि च कारयेत्।
गोष्ठागारादि कुर्वीत कृषिकर्मं च कारयेत्॥१८॥
शीद्यपि चैव गोत्रेण मेधावी चात्र जायते॥ १९॥

आर्द्री नक्षत्र की एक तारा होती है। इसका देवता महादेव है। यह नगर, गाँव, पुर, देश को नष्ट करने वाला होता है। इसमें पाप, दारुण (कठिन) गोष्ठागार, खेती और समस्त धान्य सम्बन्धी कार्य करना चाहिये। प्रायः इस नक्षत्र में मेघावी और यहस्वी पुरुष का जन्म होता है। इसका गोत्र शीद्यपि होता है।। १७-१६।।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'प्रहरणदारुणबन्धनविग्रहविषसन्धिविह्निकर्माद्यम् । छेदन-दहनोच्चाटनमारणकृत्यं च रौद्रभे कुर्यात् (१४ प्र० ७ रुलो०) ॥ १७-१६ ॥

# इत्याद्री।

# पुनर्वसु नक्षत्र का स्वरूप तारादि ज्ञान

पुनर्वंसु द्वितारा च कुण्डल्याभ्यामिवालवत्। अदितिर्देवता चात्र मन्त्रयोगं च कारयेत्॥२०॥ पुनर्भंवाय युंज्यानाः मञ्जलानि तथा शुभम्। पुनः कर्माणि यावन्ति चिकित्सा चात्र कारयेत्॥२१॥ इन्द्राणीं स्थापयेच्वात्र इन्द्रस्थानं च कारयेत्। वात्स्यायनी च गोत्रेण मेधावी चात्र जायते॥२२॥ पुनर्वंसु नक्षत्र दो ताराओं के योग से २ सूर्य की गोलाई के स्वरूप वाला, अदिति देवता वाला है।

इसमें मंत्र ग्रहण, मांगलिक, शुम समस्त कार्यं, चिकित्सा, इन्द्राणी की स्थापना, इन्द्र के स्थान सम्बन्धि कार्यं करना चाहिये। इसका वात्स्यायनी गोत्र होता है और बुद्धिमान का जन्म होता है।। २०-२२।।

व॰ सं० में कहा है 'शान्तिकपौष्टिकयात्राव्रतप्रतिष्ठानृपाह्वाद्यखिलम् । भूषणवास्तु-विधानंवाहनकृषिकमं सप्तमे धिष्ण्ये (१४ प्र० ८ श्लो०) ॥ २०-२२ ॥

# इति पुनर्वसुः।

पुष्य नक्षत्र का स्वरूप, तारादि ज्ञान

त्रितारामिषुसंस्थानामिष्टां क्षिप्रप्रदं शुभम् ।
पुरोहितमुपाध्यायं दैवज्ञं नागवं तथा ॥ २३ ॥
एवमादौ निमित्तानि यात्रां चैवात्र कारयेत् ।
यावद्विषोग्रकर्माणि पुष्ये प्राकारमण्डपान् ॥ २४ ॥
पौष्टिकानि च कर्माणि चौलोपनयनानि च ।
विवाहकर्मवर्ज्यानि शुभकर्माणि कारयेत् ॥ २५ ॥
अञ्जनं प्रेषयेदत्र दैवतं च बृहस्पतिः ।
राज्याभिषेकः कर्तव्यः प्रासादादीनि कारयेत् ॥ २६ ॥
आयुष्मान्धनवांद्यात्र पुण्यकर्मा च जायते ॥ २७ ॥

पुष्य नक्षत्र की तीन तारा या यों समझिये तीन तारा योग से जो धनुष की आकृति खगोल में है वही, अर्थात् धनुषाकारी, इष्ट, घोन्नता देने वाला, शुम पुरोहित, उपाध्याय, दैवज्ञ (ज्योतिषी) पर्वंत सम्बन्धिकार्यं, निमित्तक यात्रा, जहर, उग्र, घेरा, मण्डप, पुष्टता, चौल, उपनयन और विवाह को छोड़कर समस्त शुमता सम्बन्धित काम करना चाहिये। इसमें दिग्गज को भेजना चाहिये। इसका वृहस्पति देवता है। इसमें राजामिषेक, मठ, मन्दिरों का निर्माण करना चाहिये। इसमें दीर्घायु, धनी, पुण्यवान् का जन्म होता हैं।। २३-२७।।

व॰ सं॰ में कहा है 'स्थिरचरद्यान्तिकपौष्टिकमूषणशिल्पव्रतोत्सवाद्यखिलम् । वनिताकरसंग्रहणं त्यवत्वान्यत्कमं सिद्धघते पुष्ये' (१४ प्र०६ वलो०) ॥ २३–२७ ॥ इति पुष्यम् ।

आक्लेषा का स्वरूप तारादि ज्ञान

आक्लेषा सार्पदैवत्या षट्तारा तु विसंस्थिता । आग्रायणीति गोत्रेण शकटादीनि कारयेत् ॥ २८ ॥ पुनर्भवाय युंज्याना तडागादीनि कारयेत् । यावन्ति चोग्रकर्माणि शत्रुनाशादि कारयेत् ॥ २९ ॥ विषवृद्धचानि मन्त्राणि घनवांश्चात्र जायते ।
मेधावी बहुपुत्रश्च वसुमान् जायते नरः ॥ ३०॥
गोगणं वाधिकं कुर्यात्कल्याणादीनि सम्पदम् ।
यावन्ति धान्यकर्माणि पितृकर्माणि कारयेत् ॥ ३१॥

आव्लेषा नक्षत्र ६ ताराओं के योग से दृष्टिगोचर होता है। इसका साप देवता तथा आग्रायणी गोत्र है।

इसमें गाड़ी तालाव आदि, उग्रता, घत्रुनाश, जहर वृद्धि सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये। इसमें घनी, मेधावी, अधिक पुत्र वाला पैदा होता है। अथवा गऊ समुदाय की वृद्धि, कल्याण, घन, धान्य और पितृ सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये।। २८–३१।।

व॰ सि॰ में कहा है 'उद्घृतरिपुमदमञ्जनसाहसवाणिज्यकपटकर्मे । अनलायस सङ्ग्रहणक्ष्वेडस्तेयादि सर्पभे कार्यम् (१४ प्र०१० रलो०) ॥ २८–३१ ॥

## इत्याश्लेषा —

## मघा का स्वरूप, तारादि ज्ञान

चतुस्तारा मघा ज्ञेया कुट्टाकारं च यष्टिवत्। पितरो देवताश्चात्र कार्याण्याश्लेषवद्भवेत्॥ ३२॥

मधा नक्षत्र चार ताराओं के योग से कुट्टाकृति वाला, लकड़ी की तरह, पितर देवता वाला है। इसमें आश्लेषा नक्षत्र में उक्त कार्य करना चाहिये॥ ३२॥

व॰ सं॰ में कहा है 'युवतीकर सङ्ग्रहणंवापीकूप तडागोत्सवाद्यं च । क्षितिपत्या-हवसवैं पितृधिष्ण्ये च पैतृकं कार्यम्' (१४ प्र॰ २२ एलो॰) ।। ३२ ।।

## इति मघा—

पूर्वा फाल्गुनी का स्वरूप तारादि ज्ञान
द्वितारा फाल्गुनी पूर्वा उग्रा च भगदेवता।
पर्यञ्क्रसंस्थिता वापि गोत्रं विद्यात्पराशरम्॥ ३३॥
उग्रकर्माणि कुर्वीत उग्रं चैवात्र जायते।
मघायामुदितं सर्वमस्यामपि विधीयते॥ ३४॥

पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र दो ताराओं के योग से दीखता है। इसकी उग्र संज्ञा और मगदेवता है। पलंग की आकृति वाला, पराशर गोत्र वाला है। इसमें उग्र कार्य करना चाहिये। तथा उग्र का (क्रूर) ही जन्म होता है। और मघा में जो कार्य करने को कहा गया है वह मी इसमें करना चाहिये।। ३३—३४।।

व ॰ सं ॰ में कहा है 'शिल्पप्रहरणबन्धनदारुणचित्रकापटं कर्म । नय्नद्रुमासवाद्यं माग्ये कुडचप्रहरणं च' (१४ प्र०१२ रुलो ॰ ) ॥ ३३–३४॥

# इति पूर्वाफाल्गुनी—

उत्तराफाल्गुनी का स्वरूप, तारादि ज्ञान द्वितारोत्तरफाल्गुन्या स्थिराख्यार्यमदेवता। पर्यंङ्कसंस्थिता चात्र गोत्रेण च पराशरः॥ ३५॥ कन्यासुवर्णविद्यात्तपृष्टिस्थानं तथैव च। नपुंसकानि वस्त्राणि वेश्यावादं च कारयेत्॥ ३६॥ यावन्ति भगकार्याणि मङ्गलानि च कारयेत्। चौलोपनयनं कार्यं स्थावराणि च कारयेत्॥ ३७॥ गोगणं निगडं चैव शयनान्यसनानि च। भवन्ति पृष्टिमाप्नोति गृहकर्माणि कारयेत्॥ ३८॥

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र दो ताराओं के योग से शस्या की सी आकृतिवाला तथा पराशर गोत्र वाला है। इसमें कन्या, सोना, विद्या, अन्न, पृष्टता, स्थान, नपुंसकता, वस्त्र, वेश्याविवाद, ऐश्वयं, मांगलिक, चौल, यज्ञोपवीत, स्थिर, गाय, समूह, बन्धन, शयन, आसन सम्बन्धी कार्य पृष्ट होते हैं। घर सम्बन्धी कार्य करना चाहिये। इसका खादसत्य गोत्र है। इसमें आगे निकले हुए दाँतवाले का जन्म होता है। ३५-३६।।

खादसत्यं च गोत्रेण दन्ति चैवात्र जायते ॥ ३९ ॥

व० सं० में कहा है 'उपनयनं करपीडनमिखलं स्थिरशिल्पभूषणं त्विखलम्।
पुरसदनप्रारंमणमम्बररणकार्यंमर्यंमर्केषु' (१४ प्र० १३ बलो०) ॥ ३५–३६ ॥

# इत्युत्ताफलगुनी—

# हस्त का स्वरूप तारादि ज्ञान

सावित्रं पञ्चतारा स्याद्धस्तं हस्ताङ्गसंस्थितम् ।
कुण्डिनी चैव गोत्रेण क्षिप्रकर्मात्र कारयेत् ॥ ४० ॥
सदा सव्यं च कुर्वीत महातन्त्रं तथैव च ।
सारस्वतादिकर्माणि विद्यादानं गृहाणि च ॥ ४१ ॥
वाहनानां च कर्माणि गृहारम्भप्रवेशने ।
गजाश्वरथशस्त्राणां पूजाकर्माणि कारयेत् ॥ ४२ ॥
यावन्ति वज्जकर्माणि मङ्गलानि च कारयेत् ।
चौलोपनयनं चैव विवाहादीनि वाससाम् ॥ ४३ ॥
आच्छादनं च वाप्यां च मेधावी चात्र जायते ॥ ४४ ॥

हस्त नक्षत्र पाँच ताराओं के योग से हाथ के समान स्वरूप वाला, सावित्रनामक देवता वाला, कुँडिनी गोत्र का है। इसमें क्षिप्रकर्म, दक्षिण, महातन्त्र, विद्या सम्बन्धी, विद्या दान, घर, सवारी, मकान निर्माण, घर में प्रवेश, हाथो, घोड़ा, रथ व शस्त्रों की पूँजा सम्बन्धी, वज्ज, मांगलिक, चौल, यज्ञोपवीत, विवाह, वस्त्र, आच्छादन, वापी सम्बन्धी कार्यं करना चहिये। इसमें बुद्धिमानु का जन्म होता है।। ४०-४४।।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'भेषजयात्राविद्याविवाहिशिल्पव्रताम्बरामरणम् । सुर-संस्थापनमिखलं वास्तुप्रारम्ममकंनक्षत्रे' (१४ प्र०१४ इलो०) ॥ ४०-४४ ॥

ज्योतिर्निवन्ध में भी 'प्रतिष्ठोद्वाहसीमन्तयानं वस्त्रोपनायनम् । क्षौरवास्त्विभिषेकाश्च भूषणं कर्मं मानुभे' ( ४० पृ० १५ इलो० ) ॥ ४०-४४ ॥

# इति हस्तः-

## चित्रा का स्वरूप तारादि ज्ञान

एकतारा भवेच्चित्रा त्वष्टा चैवात्र देवता।
पत्यन्नासंस्थितं चापि अत्रिगोत्रं च गोत्रतः॥ ४५॥
कणंयोर्वेधनं कुर्यात्सेतूनां चैव बन्धनम्।
पानभूमि च कुर्वीत गोपुरास्थानमण्डपान्॥ ४६॥
गवां निलयरक्षां च मङ्गलानि च कारयेत्।
विचित्राणि च वस्त्राणि क्षुरकर्माणि कारयेत्॥ ४७॥
यावन्ति शस्त्रकर्माणि सपण्यानि च कारयेत्।
भाण्डागारादि कुर्वीत औषधानि शुभानि च॥ ४८॥
गोष्ठागारायुधागारान्गृहरक्षादि कारयेत्।
राजप्रसादान् गृह्णीयाच्छत्रवाहनपूर्वंकान्॥ ४९॥
रोगी स्नानादि कुर्वीत सुभगक्षेव जायते॥ ५०॥

चित्रा नक्षत्र की एक ही तारा है। त्वष्टा इसका देवता है। पत्यन्त संस्थित होने पर भी गोत्र से अति गोत्र है। इसमें कनछेदन, पुल निर्माण, प्याक, नगर द्वारा, मंडप, गाय, घर, रक्षा, मांगलिक, वस्त्र, विचित्रिता, क्षुर, शस्त्र, व्यापार, मंडार घर, क्षौषिध, गोष्ठ व शस्त्र घर, घर रक्षा सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये। तथा राजा से सम्मान में प्राप्त छत्र सवारी आदि का ग्रहण करना चाहिये एवं रोग की मुक्ति होने पर स्नान भी इसी में करना चाहिये। प्रायः चित्रा में जन्म लेने वाला भाग्यशाली होता है।। ४५-५०।।

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'शान्तिक पौष्टिकमिसलं स्थिरकार्यवस्त्रभूषणंशिल्पम् । जपनयनं वास्तुकृषिक्षितिपतिकार्यं च चित्रायाम्' । (१४ प्र०१५ रुलो०) ॥ ४४–५० ॥

तथा ज्यो० नि० में नारदजी का वचन 'प्रवेशवस्त्रसीमन्तप्रतिष्ठान्नतबन्धनम् । स्वाष्ट्रभे वास्तु विद्याश्च क्षीरभूषणकर्मं यत्' (४० पृ० १६ रुलो०)।। ४५-५०।।

# इति चित्रा-

## स्वाती का स्वरूप तारादि ज्ञान

प्रत्येकं संस्थिता स्वाती वायव्यां चैकतारकी ।
माण्डव्येति च गोत्रेण प्रस्थाने चापि गहिता ॥ ५१ ॥
नवारम्भं च कुर्वीत नावप्रस्थानमेव च ।
अश्ववन्याश्च पुण्यांश्च कारयेद्भेरितूर्यकान् ॥ ५२ ॥
मृदङ्गपणवाद्यांश्च कवचादीनि कारयेत् ।
वाहनं च विवाहं च सफलं चात्र जायते ॥ ५३ ॥

स्वाती नक्षत्र की एक तारा है। मांडव्य गोत्र इसका है। इसमें यात्रा नहीं करना चाहिये। इसमें नाव बनाने का काम, नाव में यात्रा, घोड़ा, वन्य पुण्य, भेरी व तुरई वाद्य, मृदङ्ग, डमरू, कवच, सवारी, विवाह सम्बन्धी कार्य करना चाहिये। इसमें सफल पुरुष का जन्म होता है।। ५१-५३।।

व० सं० में कहा है 'सुरनरसद्मविधानं भूषणदैवाहमञ्ज्ञलाद्यखिलम् । बीजारोपण-शस्त्रक्षितिपत्तिसमरं विभूषणं स्वातौ' ( १४ प्र० १६ २लो० ) ॥ ५१–५३ ॥

तथा ज्यो० नि० में 'प्रतिष्ठोपनयोद्वाहवस्त्रसीमन्तभूषणम् । विवाहेऽरवेमकृष्यादि सौरकर्म समीरमे' (४० पृ० १७ २ळो०) ॥ ५१-५३॥

# इति स्वाती-

## विशाखा का स्वरूप तारादि ज्ञान

विशाखेन्द्राग्निदैवत्यां मृदङ्गफणमेव च।
कौशिकी च चतुस्तारा संस्थानं तोरणोपमम् ॥ ५४ ॥
स्थापयेत्सर्वंबीजानि मङ्गलानि च कारयेत् ।
इष्टं च पशुबन्धं च चौलोपनयनानि च ॥ ५५ ॥
यावन्ति मिश्रकर्माणि तेजस्वी चात्र जायते ।
मेधावी तीक्ष्णवीर्यश्च विषमं चात्र जायते ॥ ५६ ॥
इत्येत्तत्समवर्गं च दक्षिणाद्वारसंस्थितम् ।
यदि पीडा भवेदत्र पीडचते च यदि स्वयम् ॥ ५७ ॥

विशाखा का नक्षत्र ४ ताराओं के योग से द्वार तोरण के सहश आकृति वाला, इन्द्रअग्नि देवता वाला, मृदङ्ग के तुल्य, कौशकी गोत्र वाला है। इसमें समस्तवीजों की स्थापना, मांगलिक, अमीष्ट; पशु बन्धन, चौल, जनेऊ, मिश्र कमें सम्बन्धी कार्य करना चाहिये। इसमें तेजमान्, वुद्धिमान्, उग्न, पराक्रमी और विषम स्वमावी का जन्म होता है यह समस्त दक्षिण द्वार संस्थान समवर्ग है। यह नक्षत्र पीडित जब होता है तो जन्म लेने वाले को दु:ख होता है।। ५४-५७॥

व० सं० में कहा है 'उपचयवस्तुग्रहणं भूषणनववस्त्रचित्रकार्यं च । भेषजधकट-प्रहरणशिल्पविचित्रं द्विदेवमे कार्यंम्' (१४ प्र० १७ इलो०) ।। ५४-५७ ।।

ज्यो । नि० में भी 'वस्त्रभूषणवाणिज्यवसुघान्यादिसङ्ग्रहम् । इन्द्राग्निमे नृत्यगीत-शिल्पलेखनकर्मं च' (४० पृ० १८ घलो ०) ॥ ५४-५७ ॥

## इति विशाखा-

अनुराधा का स्वरूप तारादि ज्ञान

षद्तारा तु भवेन्मैत्रं रथानामिव संस्थितः।
अपरद्वारकं श्रेष्ठं विवाहकरणे शुभः॥ ५८॥
आयुषः कर्म कुर्वीत ऐन्द्राग्निस्थावराणि च।
मैत्रमुक्तानि सर्वाणि गन्धकर्म च कारयेत्॥ ५९॥
लेख्यकर्म च कुर्वीत अक्षवेलां च कारयेत्।
विशेषस्वामिसन्मानं कर्मणा स्वामिदर्शने॥ ६०॥
श्रेष्ठमेतत्परिज्ञेयं मुहूर्ते मैत्रसाह्वये।
अश्वोष्ट्रगजकर्माणि शाला तेषां प्रवेशनम्॥ ६१॥
कुर्यात्त्वगस्थिवद्यादीन्यारभेन्मैत्रदेवते ।
अत्र पावकगोत्रेण जायते मनुजाधिपः॥ ६२॥

अनुराधा नक्षत्र ६ ताराओं के योग से रथ की आकृति का, श्रेष्ठ मैत्र देववाला, दो दरवाओं से युक्त है। इसमें विवाह व आयु, इन्द्र, अग्नि, स्थिर मित्रता, गुस, गन्य, लेख्य, जुआ, विशेषता पूर्वंक स्वामी का सन्मान व दर्शंन करना चाहिये। मैत्र, साह्म-व मुहूर्त इसका श्रेष्ठ होता है। तथा घोड़ा, ऊँट, हाथी सम्बन्धी व उनके आवासजन्य, प्रवेश, त्वचा, हड्डी, विशा सम्बन्धी कामों का आरम्म करना चाहिये। इसका पायक गोत्र है और इसमें राजा का जन्म होता है।। ५ - ६ २।।

विश्वष्ठें विद्या में कहा है 'करमर्दनमुपनयनं यात्रासुरसद्मसंनिवेशाद्यम् । स्थिरचर-कार्यं त्वित्वलं भूषणमक्ष्वेभकर्ममित्रक्षें' (१४ प्र० १८ श्लो०) ॥५८ -६२॥

ज्यो० नि० में भी 'प्रवेशस्थापनीद्वाहन्नतवन्धाष्टमञ्चलम् । वस्त्रभूषणवास्त्वयौभित्रके सन्धिविग्रहों' (४० पृ० १९ ग्ला॰) ॥५८-६२॥

## इत्यनुराधा-

ज्येष्ठा का स्वरूप तारादि ज्ञान

त्रितारं चेन्द्रदेवत्यं ज्येष्ठा कुण्डलसंस्थिता।
राज्याभिषेकं कुर्वीत सेनापत्यं तथेव च॥६३॥
स्थापयेन्नगरग्रामाधिपत्या नायकादिका।
दर्शनं स्वामिभुपानां ज्येष्ठा श्रेष्ठास् कर्मणास्॥६४॥

वाहनानां च कार्याणां खर्वंटाद्वास्तुमेव च। अभिचाराणि कार्याणि मघा स्यात्तद्वदेव हि ॥ ६५ ॥ काश्यपी चैव गोत्रेण दारुणो चात्र जायते ॥ ६६ ॥

ज्येष्ठा नक्षत्र तीन ताराओं के योग से कुण्डल की आकृति वाला है। इसमें राजा का अभिषेक, सेनापत्य, शहर, गाँव के स्वामी और नायकादि की स्थापना, स्वामी व राजा का दशंन, श्रेष्ठ कमं, लघु वाहन (सवारी:, वास्तु, अभिचार सम्बन्धी और मघा में कथित कार्यं करना चाहिये। इसका काश्यपी गोत्र है। इसमें क्रूर स्वमावी का जन्म होता है। १६३–१६।।

वितिष्ठ संहिता में कहा है 'रिपुवधभेदनदहनप्रहरणविह्निलोहकार्याद्यम् । स्तेयविषानं विविषं शिल्पं चित्रं सुरेशमे कार्यंम्' (१४ प्र० १९ श्लो०) ॥६३–६६॥

और भी ज्योतिर्निबन्ध में 'क्षोरास्त्रशस्त्रवाणिज्यगोमहिष्यम्बुकर्म यत् । इन्द्रभे नृत्य-गीताद्यं शिल्पलोहाश्मलेखनम्' (४० पृ० २० श्लो०) ॥६३–६६॥

## इति ज्येष्ठा-

# मूल का स्वरूप तारादि ज्ञान

तारा द्वादश मूलोग्रा निर्ऋतिस्तत्र देवता।
कौशिको चैव गोत्रेण सङ्गिविक्रयकर्माण॥६७॥
यावन्ति भेदकर्माणि स्थैर्याणि च शुभानि च।
स्थितानि वाहनादीनां स्वामिदर्शनपूर्वंकम्॥६८॥
यावन्ति चोग्रकर्माणि दारुणानि च कारयेत्।
विवाहं चाभिषेकं च चौलोपनयनानि च॥६९॥
स्वामिकमं च कुर्वीत मङ्गलानि तथैव च।
मूलका मूलकर्माणि शास्त्रविद्यादि कारयेत्॥७०॥
नगरग्रामराष्ट्रादिप्रवेशं च विशेषतः।
एतत्कार्यं बुधाः (धैः) श्रेष्ठमुग्रं चैवात्र जायते॥७१॥

मूल नक्षत्र बारह ताराओं के योग से आकाश में दृष्टिगोचर होता है। यह उग्रा संज्ञा व निऋंति देवता और कौशिकी गोत्र वाला है। इसमें सहयोग से वेचने का कार्य, भेद, स्थिरता, शुभता, वाहन (सवारी). स्वामिदशंन, उग्र, दारुण, विवाह, अभिषेक, चौल, उपनयन, स्वामी, माङ्गिलिक, मूल, शस्त्र, विद्या सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये। तथा शहर गाँव और राष्ट्रादि प्रवेश विशेषकर करना चाहिये। प्रायः इसमें उत्तम और उग्र पुरुष का जन्म होता है।।६७-७१॥

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'कृषिमवनविपिनकार्यं वापीकृपादिबीजनिर्वापम् । समरवि-भूषणशिल्पं विग्रहसन्धिश्च मूलनक्षत्रे' (१४ प्र० २२ श्लो०) ॥६७-७१॥ ज्योतिनिवन्ध में भी 'विवाहकृषिवाणिज्यदारुणाहवभेषजम् । निऋंती नृत्यशिल्पास्त्र-सन्धिविग्रहलेखनम्' (४० पृ० २१ श्लो॰) ॥६७-७१॥

इति मूलम्-

पूर्वाषाढा का स्वरूप तारादि ज्ञान

पूर्वाषाढं चतुस्तारामापश्चैवात्र देवता।
दाक्षायणं च गोत्रेण सिंहपुच्छसहक् तनुः॥ ७२॥
नवारम्भं च कुर्वीत जलकर्मं तथैव च।
हुडयानश्च देवाश्च तडागादीनि कारयेत्॥ ७३॥
यावन्ति चोग्रकर्माण तावन्त्यत्र शुभप्रदम्।
अग्निकर्माणि कुर्वीत कूपांश्चैवात्र खानयेत्॥ ७४॥
निगडत्वबन्धनागारदारुणश्चात्र जायते॥ ७५॥

पूर्वाषाढा नक्षत्र चार ताराओं के योग से सिंह की पूँछ के समान उपलब्ध होता है। इसका देवता जल और दाक्षायण गोत्र है। इसमें तालाब बगैरह, अग्नि, कुत्राँ की खुदाई सम्बन्धी काम करना चाहिये। इसमें जेल मोगी व क्रूर का जन्म होता है।।७२-७५॥

व० सं० में कहा है 'शम्बरवन्धनमोक्षणवापीक्षपादिनिग्रहं हननम् । द्रुमखण्डन-वनचारिणपक्षिणां च यत्कार्यमम्बुभे कार्यम्' (१४ प्र० २१ श्लो॰) ॥७२-७५॥ इति पूर्वाषाढा—

## उत्तराषाढ का स्वरूप, तारादि ज्ञान

आषाढा ह्युत्तरा ज्ञेया विश्वेदेवा द्वितारका।
गजापीडसमास्थाना गार्गी गोत्रं च स्थावरम्॥ ७६॥
छत्रध्वजपताकाश्च मुकुटं कुण्डलानि च।
यानभूमि च कुर्वीत शालिब्रीहींश्च वापयेत्॥ ७७॥
स्थावराणि च कुर्वीत शान्तिहोमं च कारयेत्।
यानि राजन्ययोग्यानि राज्ञां चैवाभिषेचनम्॥ ७८॥
गोगणं नृगणं कुर्यात् दैवतस्थावराणि च।
सर्वाणि शुक्लशालानि हस्तिबन्धं च कुर्वते॥ ७९॥
गजाश्वनरवत्कमं कौतुको चापि जायते॥ ८०॥

उत्तराषाढा नक्षत्र दो ताराओं की युति से हाथी के मांथे पर रखी हुई माला कें समान, विश्वेदेव देवता वाला, गार्गी गोत्र का है। इसमें स्थिर, छत्र, ब्वजा, पताका, मुकुट, कुण्डल, सवारी का, भूमि सम्बन्धी कार्य करना चाहिये। इस में जडहन व साठी धान का बीजारोपण, स्थिर, चान्ति, होम, क्षत्रिय के उपयुक्त, राजाभिषेक, गो समुदाय,

जन समुदाय, देवता, स्थिरता, समस्त शुभ्र शाल, हाथ का वन्धन, हाथी, घोड़ा और मनुष्य के समान कर्म करने वाला कौतुकी का इसमें जन्म होता है ॥७६–८०॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'स्थापनमुण्डनमण्डनवास्तुनिवेशं प्रवेशनाद्यन्व । बीजारोपण-वाहनभूषणवस्त्रं च वैश्यभे कार्यम्' (१४ प्र० २२ श्लो०) ॥७६-८०॥

# इत्युत्तराषाढा—

# अभिजित् का देवता तारादि ज्ञान

अभिजिद्ब्रह्मदैवत्यं त्रीणि ताराणि कारयेत्। यात्रागारसमुद्दिश्य ब्रह्मणो वचनं यथा॥८१॥

अभिजित तीन ताराओं के योग से उपलब्ध है। इसका ब्रह्मा देवता है। इसमें यात्रा, मकान सम्बन्धी ही कार्यं करना चाहिये। ऐसा सृष्टि कर्ता का कथन है।।८१॥

विशेष—नक्षत्र प्रायः २७ ही होते हैं। किन्तु मतान्तर से २८वाँ अभिजित् मी नक्षत्र होता है। इसका परिमाण उत्तराषाढ तक्षत्र के चतुर्थं चरण (अन्तिम २५ घटी के आसन्न) तथा श्रवण के प्रथम पाद के तृतीयांश (लगमग ४ घटी) का योग (लगमग १९ घटी) ही ज्योतिष समाज में सर्वमान्य है। स्पष्ट रूप से अमिजित् का मान चन्द्रमादि की राश्यादि ९। ६। ४०। ० से ६। १०। ५३। २० तक निश्चित किया गया है।।८१।।

# इत्यभिजित्-

श्रवण का स्वरूप, तारा, देवतादि ज्ञान

वैष्णवं श्रवणं विद्याद्धर्तुंलं त्रोणि तारकम्।
अगस्त्यं चैव गोत्रेण सर्वंकर्माणि कारयेत्॥ ८२॥
यज्ञशालां च कुर्वीत चौलोपनयनानि च।
क्षेत्रारम्भं च कुर्वीत विवाहं च विवर्जयेत्॥ ८३॥
प्रत्यक् द्वाराणि सप्तैते नक्षत्राणि विभागशः।
यदि पोडयते चैव सार्वदिक् च मनीषिणः॥ ८४॥

श्रवण नक्षत्र तीन ताराओं के योग से गोल आकृति वाला, विष्णु देवता और अगस्त्य गोत्र वाला है। इसमें समस्त कार्य करना चाहिये। तथा यज्ञवाला, चौल, उपनयन, घर का खेती का प्रारम्म करना चाहिये। इसमें विवाह नहीं करना चाहिये। ये विमाग से पिरचम द्वार वाला नक्षत्र यदि पीडित होता है तो समस्त दिशाओं में विद्वान् दु:खो होते हैं।।८२-८४।।

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'शान्तिकपौष्टिकमञ्जलविचित्रकृषिशिल्पमम्बराद्यञ्च । धाम-विधानस्थापनमुपनयनं विष्णुभे कार्यम्' (१४ प्र० २३ व्लो०) ॥ ५२ – ५४॥ ज्यो । नि । में भी 'प्रतिष्ठाक्षौरसीमन्तयानोपयनौषधम् । पुरारामगृहारम्मं विष्णुभे पट्टबन्धनम्' (४० पृ० २२ २ळो०) ॥६२-६४॥

इति श्रवणम्-

धनिष्ठा का स्वरूप, तारा, देवतादि ज्ञान
धनिष्ठा वसुदैवत्या चतुस्तारास्तु सा स्मृता।
मृदङ्गसंस्थिता चैव गोत्रं सङ्ख्यानकं स्मृतम्॥ ८५॥
यात्रापेक्षं च कुर्वीत चौलोपनयनानि च।
यज्ञारम्भं च कुर्वीत विवाहं च विवर्जयेत्॥ ८६॥
स्वामिदशंनसन्मानं कारयेद्ग्राहयेत्क्रमात्।
सर्वविद्यासमारम्भवाहनानि प्रजानि च॥ ८७॥
कुर्वीत गोवृषं चात्र जायते बीजवापने।
कर्माणि चात्र मुख्यं च जायते कुलसम्भवः॥ ८८॥

घनिष्ठा नक्षत्र चार ताराओं के योग से मृदङ्ग की सी आकृति वाला, वसु देवता और सांख्यायन गोत्र वाला है। इसमें यात्रा, चौल, यज्ञोपवोत, यज्ञ का आरम्म, स्वामी के दर्शम में सन्मान करना चाहिये और ग्रहण भी करना चाहिये। तथा समस्त विद्याओं का आरम्म जन्य वाहन जन्य, गाय बैल, सम्बन्धी कार्य (बीज वपन) करना चाहिये। इस में जन्म लेने वाला कुल में मुखिया होता है। । ६५-८८।।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'उपनयनं चौलविधि जलतुरगोष्ट्रेमदेविनर्माणम्। कृषि-मवनाहवमम्बर्राविपिनोद्यानारमभूषणं वसुभे' (१४ प्र०२४ रलो०) ।।८५-- ।।

ज्योतिर्निबन्ध में भी 'वस्त्रोपनयनक्षौरप्रतिष्ठायानभेषजम् । वसुभे वास्तुसीमन्त-प्रवेशास्त्रेमभूषणम्' (४० पृ० २३ स्लो०) । ८५—८८॥

# इति धनिष्ठा— शतभिषा का स्वरूप तारादि ज्ञान

उदग्द्वारं शतिभषक् वारुणं चात्र दैवतम्।
कात्यायनी च गौत्रेण ताराश्चैव शतं भवेत्।। ८९॥
आदानं सम्प्रदानं च मधुमेधं तथैव च।
गोगाराणि च कुर्वीत नानारम्भं च कारयेत्।। ९०॥
बीजवापनकार्याणि यात्राक्षेत्रं तथैव च।
मित्रदर्शनसन्मानं स्वामिदर्शनपूर्वकान्।। ९१॥
गोशाला चाश्वशाला च गजशालादि कारयेत्।
एषां भैषज्यकर्माणि शुभं चैशां च कारयेत्।। ९२॥
जयप्रवचनं कुर्यात्तेजस्वी चात्र जायते।
मत्या च शौर्यसम्पन्नो गुणवान्नृपसंयुतः।। ९३॥

शतिमधा नक्षत्र सौ ताराओं के योग से उत्तर द्वार संज्ञक, वारुण देवता और कात्यायनी गोत्र वाला है। इसमें आदान, प्रदान, गाय, घर, विविध प्रकार के प्रारम्म, बीज बोना, यात्रा, खेती, मित्र दर्शन, सन्मान, स्वामिदर्शन, गोशाला, अदव शाला, हाथी का घर सम्बन्धी कार्य करना चाहिये। तथा गाय आदि की चिकित्सा करवाना चाहिये। विजय जन्य माषण करना चाहिये। इसमें तेजस्वी, गुणी, राजा से युक्त और विक्रम से युक्त बुद्धिवाला जन्म ग्रहण करता है।। ८९ ६३।।

विसिष्ठसंहिता में कहा है 'समरारम्मविभूषणगजवलतुरगोष्ट्रशस्त्रनावाद्यम् । मुक्ताफलरजतमयं वरुणर्क्षे वास्तुकर्माद्यम्' (१४ प्र० २५ रुलो०)।। ८९–६३ ॥

ज्योतिर्निबन्घ में भी 'प्रवेशस्थापनक्षौरमौञ्जीबन्धनमेषजम् । अश्वामरणसीमन्त-वास्तुकर्मं जलेशमे' (४० पृ० २४ रलो० ॥ ८९-९३ ॥

इति शतभिषा—

पूर्वाभाद्रपदा का स्वरूप तारादि ज्ञान
अजैकपाद्दितारं च पूर्वं प्रोष्ठपदं स्मृतम्।
गोत्रेण हारितश्चैव सर्धं चैवात्र जायते॥ ९४॥
तोयदैवतनक्षत्रे यान्युक्तान्यत्र कारयेत्॥ ९५॥

पूर्वामाद्रपद नक्षत्र दो ताराओं के योग से, अज चरण देवता व हारित गोत्र वाला है। इसमें सब प्रकार से युक्त मनुष्य का जन्म होता है। इसमें जो कार्य शतिमाषा में कहे गये हैं उन्हें करना चाहिये। १४-६५।।

विसष्ठमंहिता में कहा है 'अजचरणर्क्षे कुर्यात्साहसजलयन्त्रशिल्पकर्माद्यम् । मृद्धा-तुर्वादच्छेदनकृषिमहिषोष्ट्राजेमविक्रयणम्' (१४ प्र०२६ रलो०) ॥ ९४–६५ ॥ इति पूर्वाभाद्रपदा--

## उत्तराभाद्रपद का स्वरूप तारादि ज्ञान

अहिर्बुध्न्यं द्वितारं च उत्तरप्रोष्ठपाद्विदुः।
आरम्भाणि च कुर्वीत गोत्रेण विषमाणि च॥ ९६॥
परित्यागं च गेहानि वानप्रस्थालयानि च।
कुर्याच्चाश्वनिकांश्चैव वाहनानि च कारयेत्॥ ९७॥
स्वामिदर्शनसन्मानं कारयेद्याहयेत्क्रमात्।
अश्वोष्ट्रगजशालादीन् कारयेद्वै समानि च॥ ९८॥
गोत्रेण काश्यपी चैव अश्वशालादि कारयेत्।
कर्मं कुर्वीत यात्रादि लेपनानि शुभानि च॥ ९९॥
विवाहमैत्रसम्बन्धं स्वामिदर्शनमेव च।
एवमादीनि कर्माणि शुभान्यत्र प्रयोजयेत्॥ १००॥

हस्ते पुष्ये च मूले च श्रवणे कथितान् शुभान् । सर्वाण्यत्र प्रयुञ्जीत अहिर्बुध्न्ये सुराधिप ॥ १०१ ॥

उत्तरामाद्रपद नक्षत्र दो ताराओं के योग से अहिर्बुं ज्य देवता व काश्यपी गोत्र वाला है। इसमें विपरीत कार्यों का आरम्म, स्वामी (मालिक) का दर्शन व सम्मान करना तथा प्राप्त करना चाहिये। परित्याग, घर, वानप्रस्थों के मकान सम्बन्धी काम और अश्विनी में कथित कार्यं करना व वाहन (सवारी) सम्बन्धी कार्य, घोड़ा, ऊँट, हाथियों के मकान निर्माण करना, यात्रा, लेपन, शुम, विवाह मित्रता, स्वामिदर्शन इत्यादि शुम कार्यं एवं हस्त, पुष्य, मूल और श्रवण नक्षत्रों में विणत समस्त शुम कार्यं करना चाहिये।। ६६-१०१।।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'परिणयनं त्रतवन्धनसुरनरसदनप्रतिष्ठाञ्च । आहिर्बुब्न्ये भूषणमम्बरवास्तुप्रवेशमिषेकम्' ।। ६६-१०१ ॥

# इत्युत्तराभाद्रपदा--

रेवती का स्वरूप तारादि ज्ञान

रेवती पौष्णदैवत्या द्वानिशत्तारका विदुः।
मनीषणं व्रजं कुर्याद्विवाहकरणानि च॥१०२॥
पौष्णमैत्रमुहूर्ते च ब्राह्मे वा पैतृकानले।
स्वामिदर्शनसन्मानं शुभं राज्याभिषेचनम्॥१०३॥
वर्जयद्याम्यदिग्यानं शवदाहं च वर्जितम्।
मृदुं च मर्दलाकारं गर्गगोत्रं च भं तथा॥१०४॥
स्थावराणि च कुर्वीत देवस्थानान्यनुप्रहात्।
प्रतिष्ठादीनि कुर्वीत विशेषात्स्थावराणि च॥१०५॥
क्षेत्रारम्भं च कुर्वीत यात्रारम्भं तथैव च।
अञ्जनं वस्त्रमाङ्गल्यं विद्यारम्भं च कारयेत्॥१०६॥
तेजस्वो वा विशुभश्च पण्डितश्चात्र जायते।
अहिवुंधन्ये तु यत्प्रोक्तं तत्सवं चात्र कारयेत्॥१०७॥

रेवती नक्षत्र बत्तीस ताराओं के योग से पौष्ण देवता वाला है। इसमें विद्या, गोशाला, विवाह, सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये। पौष्ण, मैत्र ब्राह्म मुहूतं में वा पैतृक, अनल में अपने स्वामी का दर्यंन व सन्मान शुम, राजामिषेक करना चाहिये। इस नक्षत्र में दक्षिण दिशा की यात्रा तथा शव का दाह नहीं करना चाहिये। इसकी मृदु संज्ञा व ढोल की सी आकृति व गर्गं गोत्र है। इसमें स्थिर, देवस्थान, प्रतिष्ठा, गृहारम्म, यात्रा आंजन, वस्त्र, माङ्गिलिक, विद्यारम्भ करना तथा कराना चाहिये। इसमें सफेद वर्णं, वा तेजस्वी विद्वान् का जन्म होता है। और उत्तरा माद्रपद में जो कहा गया है। वह मी करना चाहिये। १०२-१०७।।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'स्थलजलभूषणमिललं धामविधानं त्वमत्यंमर्त्यानाम्। करपीडनमुपनयनं मङ्गलमिललं च पौष्णभे कार्यम्' (१४ प्र०२८ व्लो०) ॥१०२-१०७॥

तथा ज्योतिर्निबन्ध में भी 'विवाहन्नतबन्धाश्च प्रतिष्ठायानभूषणम्। (प्रवेशवस्त्र-सीमन्त क्षौरमेषजमन्त्यमे' (४१ पृ० २५ वलो०) ॥ १०२-१०७॥

इति रेवती—

अधिवनी का स्वरूप, तारादि ज्ञान

अश्विनी दैवतं क्षिप्रं आश्विनद्वित्रितारकम् । क्षिप्रकर्माणि सर्वाणि चौलोपनयनानि च ॥ १०८ ॥

स्वामिदशैनसन्मानं कर्माण्यत्र प्रयोजयेत्। यात्रान्नप्राशनादीनि गजाश्वानां शुभानि च॥१०९॥

एषां स्थानानि चारम्भः प्रवेशादीनि कारयेत्। ज्येष्ठः श्रेष्ठरुच सूररुच मेघावी चात्र जायते॥११०॥

अध्विनी नक्षत्र दो ३ ताराओं की युति से, अध्विनी कुमार देवता व क्षिप्र संज्ञा वाला है। इसमें समस्त क्षिप्र, चौल, यज्ञोपवत, प्रभु दश्नेंन व सन्मान यात्रा, अन्न प्राश्चनादि शुम कार्यं, हाथी, घोड़ा का मकान निर्माण व प्रवेश सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये। इसमें महान्, उत्तम, वीर मेघावी का जन्म होता है।। १०८-११०।।

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'यात्राभेषजभूषणविद्याश्वेभाजशिल्पवस्त्राद्यम् । उत्सव-मङ्गलकार्यं कत्तंव्यं दस्रतक्षत्रे' (१४ प्र॰ २ श्लो०) ॥ १०८–११० ॥

और मी ज्योतिर्शिनबन्ध में 'वस्त्रोपनयनक्षौरसीमन्तामरणक्रिया। स्थापनाइवे-मयानास्त्रकृषिविद्यादयोऽहिवमे' (४० पृ० ३ म्लो०) ॥ १०८-११० ॥ इत्यहिवनी—

# भरणी का स्वरूप, तारादि ज्ञान

याम्यं त्रितारं चोग्नं च भरणीयमदैवतम्।
मौद्गल्याय च गोत्रेण क्रूरकर्माणि कारयेत्॥ १११॥
जायते वरुणश्चात्र सर्वं कर्माणि कारयेत्।
विषनाड्यां भरण्यां च क्रूरवारेण संयुते॥ ११२॥
रिक्तातिथियुते तत्र क्रूरकर्माणि कारयेत्।
जायते अभिकुवंन्ति सर्वं कर्माणि साधयेत्॥ ११३॥
त्रिपूर्वे चैव नक्षत्रे पूर्वोक्तं कर्मं दारुणम्।
तत्सवं याम्यनक्षत्रे कुर्वीत मघवन् क्रमात्॥ ११४॥

उदग्द्वाराणि सर्वाणि सप्तैतानि न संशयः। उद्भक्तरचैव पीडचते उत्तराश्वदिशस्तथा॥११४॥ एवं कर्मगुणं प्रोक्तं तारायाश्चानुसङ्ख्यया। देवताश्चैव गोत्रेण नक्षत्राणां समासतः॥११६॥

मरणी नक्षत्र तीन ताराओं के योग से यम देवता व मौद्गल्य गोत्र वाला है। इसमें वरुण का जन्म होता है। तथा समस्त किठन काम करना चाहिये। यदि इसकी विषनाडी, क्रूर वार, रिक्ता इनके योग में किसी क्रूर कार्य का आरम्म किया जाता है तो उसकी सिद्धि होती है। तीनों पूर्वाओं में मी उक्त दारुण तथा मरणी में भी पूर्वादि क्रम से कार्य करना चाहिये ये उत्तर द्वार संजक सात है। इसमें उत्कट मक्त या मेरी समझ में जन्म लेने वाला कष्ट पाता है तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसके पीडित होने पर दु:ख होता है।

इस प्रकार मैंने नक्षत्रों की तारा संख्या, देवता, गोत्र, कार्य गुणों का भरणी आदि क्रम से वर्णन पूर्ण किया ।। १११-११६ ।।

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'साहसदारुणशत्रुप्रश्चमनिक्षेपकूपकृष्याद्यम् । विषवध-बन्धनदहनप्रहरणकार्याणि भरणीषु' (१४ प्र०३ रहोः )।। १११-११६ ॥

तथा ज्योतिर्निवन्ध में भी 'वापीकूपतडागादि विषश्चस्त्रोग्रदारुणम् ॥ विलप्नवेश-गणितनिक्षेपा याम्यमे शुमाः' (४० पृ० ४ रलो०) ॥ ११६ – ११६ ॥

तथा ज्योतिनिबन्ध में लल्लाचायं जी का वाक्य तारा विषय में । यथा — 'शिखि-शिखिरसशरगुणशिकृतगुणरसविषययमलयमविषयाः । शशिशशिकृतयुगगुणशिवयुगगुण-दहनजलिशतममलाः । यमलरदा सामिजितास्तारासड्ख्येयमाश्विनादीनाम् । तारा-मितैरहोमिर्मासैरव्दैश्च फलपाकः ।

तुरगमुखसदक्षं योनिरूपं क्षुरामं शकटसममयैणस्योत्तमाङ्गेन तुल्यम् । मिणगृहशरचक्रामानि शालोपप्नं मं शयनसद्दशमन्यश्वात्र पर्यंङ्करूपम् । हस्ताकारमतद्य मौक्तिकसमं
चान्यत्प्रवालोपमं घिष्ण्यं तोरणवत्स्यितं मिणिनमं सत्कुण्डलामं परम् । क्रुष्यत् केसरिविक्रमेण सद्दशं शय्यासमानं परं चान्यद्नितिवलासवत् स्थितमितः श्रङ्कारकव्यक्ति च ।
त्रिविक्रमामं च मृदङ्गरूपं वृत्तं ततोऽन्यशमलद्वयामम् । पर्यंङ्कतुल्यं मुरजानुकारमित्येवमश्वादिमचक्ररूपम्' यह श्रीपति का कथन है । (४३ पृ० ५७-६१ दलो०)
॥१११-११६॥

# इति भरणी— अथ नक्षत्रे वृक्षोत्पत्तिः तदाह नारदः—

अब आगे किस नक्षत्र में किस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, इसे बताते हैं। इसे कहने का तात्पर्यं यह है कि नक्षत्र दोष रहने पर तदुद्मव वृक्ष की पूँजा करने से शान्ति होती है। अतः कहना आवश्यक था।

| 0 |
|---|
| 1 |
| C |
|   |
| 2 |
| - |
| 2 |
|   |
| 2 |
| - |
| 1 |
|   |
| 1 |
| c |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

| २२८        |                         |          |                                   |             | 5                 |
|------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| देवता      | नक्षत्र                 | देवता    | নধ্বস                             | न. क्रम सं. |                   |
| वायु       | स्वाती                  | <u>영</u> | अश्विनी                           | ~           |                   |
| इन्द्राविन | विशा.                   | यम       | मरणी                              | ىر 🛪        |                   |
| मित्र      | % ७                     | असिन     | क्रतिका                           | w           | 1                 |
| 25         | ज्येष्ठा<br>१८          | ब्रह्मा  | रोहिणी                            | «           |                   |
| राक्षस     | % भूख                   | चन्द्र   | मरणी हित्तका रोहिणी मृ. शि. आद्री | یم          |                   |
| पल         | रु था.                  | থিৰ      | आर्द्रा                           | ,en         | 111.181.          |
| वि. दे.    | पू. षा.   उ. षा.   अमि. | अदित     | पुनवंसु                           | 6           | ILA IIIA EMILIAIA |
| ब्रह्मा    | अभि.                    | बृहस्प.  | पुष्य                             | u           | 1                 |
| विष्णु     | श्रव.                   | सय.      | श्चेषा                            | ,o          |                   |
| वसु        | धित.                    | पितर     | मधा                               | ~           |                   |
| वरुण       | चतिम.<br>२५             | भ्य      | थ. मा                             | 88          |                   |
| अजपाद      | थ्र. मा.                | अर्यमा.  | ब. फा.                            | १२          |                   |
| अहिबैं.    | २६ २७                   | रिव      | हस्त                              | \$ \$       |                   |
| पूषा       | र वेती                  | विश्व    | चित्रा                            | ۶۶          |                   |

# नक्षत्राधिप सारिणी

| शिमवाँ प्र | करण                     |            |             |                                                    |             |
|------------|-------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
|            | नक्षत्र                 | न. क्रम स. | तारा संख्या | नक्षत्र                                            | न. क्रम सं. |
| ~          | स्वाती                  | 70<br>70   | w           | अश्विनी   मरणो  क्रतिका   रोहिणो   मृ. शि.   आद्री | ,10         |
| ď          | विशा.                   | 86 89      | AU.         | मरणी                                               | لار         |
| ×          | अन्                     |            | Æn.         | र्शतका                                             | W           |
| w          | ज्ये छा                 | 28         | R           | रोहिणी                                             | ×           |
| ~          | ूम्<br>अ                | <b>%</b>   | w           | मृ. चि.                                            | ہر          |
| N          | व्र. षा.                | 20         | ~           |                                                    | ,en         |
| N          | पू. षा.   उ. षा.        | 28         | ~           | पुनवंसु   पुष्य                                    | 6           |
| w          | अभि.                    | २२         | est         | पुष्य                                              | л           |
| للع        | 왕 <b>리</b>              | 22         | ×           | श्लेषा                                             | מן          |
| ×          | धिन.                    | 22         | уe          | मघा                                                | 80          |
| 200        | <b>यतभिषा</b>           | 774        | N           | ्रि. का. ंड. का.                                   | 88          |
| N          | यतिमथा पू. मा.   उ. मा. | 32         | ,U          | ,ब. फा.                                            | 8 2         |
| ند         | ड. <b>म</b> ा.          | 26         | ×           | हस्त                                               | 88 88       |
| עע         | रेवती                   | २८         | ~           | <b>चित्रा</b>                                      | 2%          |

वृक्षोिहवभाद्याम्यधिष्ण्यजो मकरस्तरः ।

उदुम्बरश्चािग्विष्ण्ये रोहिण्यां जम्बुकस्तरः ॥ ११७ ॥

इन्दुभात्खिदरो जातः कृष्णपक्षस्तु रौद्रभात् ।
सम्भूतो दितिभाद्योशः पिप्पलः पुष्यसम्भवः ॥ ११८ ॥

सापिधिष्ण्यान्नागवृक्षो वटः पितृभसम्भवः ।
पलाशो भाग्यभाज्जातः प्लक्षश्चार्यमसम्भवः ॥ ११९ ॥

अरिष्टवृक्षो रिवभाच्छीवृक्षस्त्वाष्ट्रसम्भवः ।
स्वात्यक्षंजोऽजुंनो वृक्षो द्विदेवत्याद्विकङ्कृतः ॥ १२० ॥

सर्ववृक्षो मूलभाच्च जम्बुश्चाम्बुनिधः स्मृतः ॥ १२१ ॥

सर्ववृक्षो मूलभाच्च जम्बुश्चाम्बुनिधः स्मृतः ॥ १२१ ॥

पनसो वैश्वभाज्जातश्चाकंवृक्षश्च विष्णुभात् ।
वसुधिष्ण्याच्छमीजातः कदम्बो वरुणक्षंजः ॥ १२२ ॥

अजैकपाच्चूतवृक्षोऽहिर्बुष्ट्यादेव मण्डुकः ।

मधुवृक्षः पौष्ण्यधिष्ण्याद्विष्णवृक्षं प्रपूजयेत् ॥ १२३ ॥

अधिवनी व मरणी नक्षत्र में जलोद्भव, कृत्तिका में गूलर, रोहिणी में जामुन, मृगशिरा में खैर, आर्द्रो में कृष्णपक्ष, पुनवंसु में वोश, पुष्य में पीपल, श्लेषा में नाग केसर,
मधा में वट, पूर्वाफाल्गुनी में ढाक, उत्तरा फाल्गुनी में पाकर, हस्त में रीठा, चित्रा में
बेल, स्वाती में अर्जुन, विशाखा में कटाय, अनुराधा में मोलसरी, ज्येष्ठा में रीठा, मूल
में समस्त, पूर्वाषाढा में जम्बु, उत्तराषाढा में कटहल, श्रवण में आक, धिनष्ठ में छोंकरा,
शतिमाषा में कदम्ब, पूर्वामाद्रपदा में आम, उत्तरामाद्रपदा में सोना पाठा और रेवती
नक्षत्र में मधु वृक्ष की उत्पत्ति है। इस लिये नक्षत्र में अश्वमता होने पर उस वृक्ष की
पूजा करना चाहिये।।११७-१२३।।

ज्योतिर्निबन्ध में इसके कुछ विपरीत वाक्य नारद के प्राप्त होते हैं। यथा—विषवृक्षोऽश्विमो याम्ये धिष्ण्ये चामलकस्तरः। उदुम्बरो विन्हिधिष्ण्ये कमे जम्बुद्दुमो मवेत्।
इन्दुमात् खिदरो जातः किलवृक्षस्तु रुद्रमात्। संभूतोऽदितिमाद्वंश पिष्पःल पुष्यसंमवः।
स्वात्यर्क्षादर्जुनो जातो द्विदेवत्याद्विकञ्कतः। मित्रमाद्वकुलो जातो लक्ष्मीः पौरन्दरक्षंजाः!
मूलक्षात्सर्जंवृक्षश्च वकुलो वारिधिष्ण्यजः। पनसोवैश्वमाज्जातो ह्यकंवृक्षस्तु विष्णुमात्।
वसुधिष्ण्याच्छमी जातः कदम्बो वाश्णक्षंजः। अर्जप्याच्चूतवृक्षोऽहिर्बुब्न्यात्पिचुमन्दकः।
मधुवृक्षः पौष्ण्यधिष्ण्याद्विष्णुवृक्षं प्रपूजयेत्। अरियोनिश्चारिवृक्षः पोडनीयः
प्रयत्नतः' (४३ पृ० ६७-७२ इलो०)।।११७-१२६॥

अब आगे किस नक्षत्र के आश्रित कौन-कौन पदार्थं होते हैं। इसे वराहिमहिराचार्यं जी वचनों से बताते हैं।

अथ नक्षत्रव्यूहः वाराहीसंहितायाम्—
कृतिका के आश्रित पदार्थ

'आग्नेये सितकुसुमाहिताग्निमन्त्रज्ञसूत्रभाष्यज्ञाः । आकरिकनापितद्विजघटकारपुरोहिताब्दज्ञाः ।। १२४

बृहत्संहिता में कहा है कि कृत्तिका नक्षत्र के आश्रित द्वेत पुष्प, अग्निहोत्री, मन्त्र का जानने वाला, यज्ञ वेत्ता, वैयाकरण, खान, नाऊ, ब्राह्मण, कुम्हार, पुरोहित और ज्योतिषी ये पदार्थ बताये हैं ॥१२४॥

# रोहिणी के आश्रित पदार्थ

रोहिण्यां सुव्रतपुण्यभूपधनियोगयुक्तशाकटिकाः । गोवृषजलचरकर्षकशिलोच्चयैश्वर्यसम्पन्नाः ॥ १२५ ॥

रोहिणी नक्षत्र के आश्रित सुव्रत, व्यापारिक वृत्ति, राजा, योगी, गाड़ी से जीविका चलाने वाले, गाय, बैल, जल में रहने वाले जन्तु, किसान, पर्वंत और ऐश्वयं से युक्त ये पदार्थ हैं ॥१२५॥

# मृगशिरा के आश्रित पदार्थ

<sup>3</sup>मृगशिरसि सुरभिवस्त्राब्जकुसुफलरत्नवनचरविहङ्गाः । मृगसोमपीथिगान्धर्वकामुकालेहहाराश्च ॥ १२६ ॥

मृगशिरा नक्षत्र के आश्रित सुगन्धियुक्त द्रव्य, वस्त्र, जलोत्पन्न, फूल, फल, रत्न, वनवासी, पक्षी, हिरन, सोमरस पीनेवाला, गवैया, विषयी और पत्रवाहक ये पदार्थ हैं ॥१२६॥

## आर्द्रा के आश्रित पदार्थ

४रौद्रे वधबन्धानतपरदारस्तेयशाठ्यभेदरताः । तुषधान्यतीक्षणमन्त्राभिचारवेतालकर्मंज्ञाः ॥ १२७॥

आर्द्रा नक्षत्र के आश्रित हिंसक, बाँधने वाला, झूठ बोलने वाला, परस्त्रीगामी, चोर, घूतँ, भेद कराने वाला, भूसी वाले धान्य, क्रूर, मन्त्रशास्त्र वेत्ता, अमिचारज्ञ और वेताल के उत्थापन कार्यं का ज्ञाता ये पदार्थं हैं ॥१२७॥

१. वृ० सं० १५ अ० १ श्लो०।

२. वृ० सं० १५ अ० २ श्लो०।

३. वृ० सं० १५ अ० ३ श्लो०।

४. बृ० सं० १५ व० ४ श्लो० ।

# पुनवंसु के आश्रित पदार्थ

ेथादित्ये सत्यौदार्यशौचकुलकुरूपधीयशोर्थऽयुताः । उत्तमधान्यं वणिजः मेवाभिरताः सशिल्पिजनाः ॥ १२८ ॥

पुनर्वं मुनक्षत्र के आश्रित सच बोलने वाला, दानी, पवित्र, दूसरे के घन में प्रीति न रखने वाला, कुलीन, सुन्दर, बुद्धिमान, यशस्वी, घनी, उत्तम, घान्य, विनया, नौकर और चित्रकारी का ज्ञाता ये पदार्थ हैं ॥१२८॥

# पुष्य के आधित पदार्थं

वपुष्ये यवगोधूमाः शालीक्षुवनानि मान्त्रिणो भूपाः । सिललोपजीवनः साधवश्च यज्ञेष्टिसक्ताश्च ॥ १२९ ॥ पुष्य नक्षत्र के आश्रित जौ, गेहूँ, धान्य, गन्ना, वन, मन्त्री, राजा, जल जीवी, सज्जन और यज्ञ ज्ञाता ये पदार्थं हैं ॥१२९॥

#### आक्लेषा के आधित पदार्थ

४अहिदेवे कृत्रिमकन्दमूलफलकीटपन्नगविषाणि । परधनहरणाभिरतास्तुषधान्यं सर्वभिषजश्च ॥ १३०॥ आक्ष्लेषा नक्षत्र के आश्रित कृत्रिम द्रव्य, कन्द, मूल, फल, कीड़ा, सपं, विष, परधन हारी, भूसी वाले धान्य और समस्त औषधि करने वाला ये पदार्थ हैं ॥१३०॥

#### मघा के आश्रित पदार्थं

³पित्र्ये धनधान्याढ्याः कोष्ठागाराणि पर्वताश्रयिणः। पितृभक्तिवणिक्सूराः क्रव्यादाः स्त्रीद्विषो मनुजाः॥ १३१॥ मधा नक्षत्र के आश्रित धनधान्य से संपन्न, कोष्ठ, घर, पहाड़ों का आश्रय करने वाले, माता पिता के मक्त, व्यापारी, वीर, मांसाहारी और स्त्रीद्वेषी ये पदार्थं हैं॥१३१॥

# पूर्वाफालगुनी के आधित पदार्थ

प्राक्कालगुनीषु नटयुवतीसुमनगान्धर्वशिल्पयण्यानि ।
कार्पासलवणमाक्षिकतैलानि कुमारकाश्चापि ॥ १३२ ॥
पूर्वाकालगुनी नक्षत्र के आश्रित नाचने वाले स्त्री, भाग्यवान्, गायक, चित्रकारी
का ज्ञाता, व्यापार, रुई, नमक, शहद, तेल और बालक ये पदार्थ हैं ॥१३२॥

१. वृ० सं० १५ अ० ५ श्लो०।

२. बृ० सं० १५ अ० ६ श्लो० ।

३. बृ॰ सं॰ १५ व॰ ७ श्लो॰।

४. बृ॰ सं॰ १५ अ० ८ श्लो॰।

५. बृ॰ सं॰ १५ अ० ६ श्लो०।

## उत्तराफाल्गुनी के आश्रित पदार्थ

'आर्यमणे मार्दवशौचिवनयपाखण्डिदानशास्त्ररताः ।

शोभनधान्यमहाधनधर्मानुरताः समनुजेन्द्राः ॥ १३३ ॥

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के आश्रित कोमल हृदय वाला, शुद्ध, विजयी, पालण्डी (वेद निन्दक), दानी, शास्त्रों में आसक्त, सुन्दर धान्य, अतिशय धनी, कम में निरत और राजा ये पदार्थ हैं ॥१३३॥

हस्त के आधित पदार्थ

<sup>२</sup>हस्ते तस्करकुञ्जररथिकमहामन्त्रशिल्पिपण्यानि । तुषधान्यं श्रुतयुक्ता विणजस्तेजोयुताश्चात्र ॥ १३४ ॥ हस्त नक्षत्र के आश्रित चोर, हाथी, रथ पर चलने वाले, हस्ति साधन पित, शिल्पी, व्यापार, भूसी वाले धान्य, शास्त्र में आसक्त, विनया और तेजस्वी ये पदार्थं हैं ॥१३४॥

## चित्रा के आश्रित पदार्थ

<sup>3</sup>त्वाष्ट्रे भूषणमणिरागलेख्यगान्धर्वगन्धियुक्तज्ञाः । गणितपटुतन्तुवायाः शालक्या राजधान्यानि ॥ १३५ ॥

चित्रा नक्षत्र के आश्रित अलङ्कार ज्ञाता, मणिवेत्ता, रंगरेज, लेखक, गायक, सुगन्धित द्रव्य बनाने वाला, गणितज्ञ, जुलाहा, नेत्र रोग चिकित्सक और राजोपयोगी घान्य ये पदार्थं हैं ।।१३४।।

स्वाती के आश्रित पदार्थ

<sup>४</sup>स्वातौ खरमृगतुरगा वणिजो धान्यवातबहुलानि । अस्थिरसौहृदलघुसत्त्वतापसाः पण्यकुशलाश्च ॥ १३६ ॥

स्वाती नक्षत्र के आश्रित पक्षी, मृग, (वन प्राणी) घोड़ा, बनिया, घान्य, (साठी) चनादि, स्थिर मित्र, लघु (छोटे) जीव, तपस्वी और व्यापर में कुशल ये पदार्थ हैं।।१३६।।

विशाखा के आश्रित पदायं

भ्इन्द्राग्निदैवते रक्तपुष्पफलशाखिनः सितलमुद्गः।
कार्पासमाषचणकाः पुरन्दरहुताशभक्ताश्च ॥ १३७ ॥

विशाखा नक्षत्र के आश्रित लाल फूल व फल, वृक्ष, तिल, मूंग, रुई, चना, उर्द, इन्दु और अग्नि का मक्त ये पदार्थ हैं ॥१३७॥

१. वृ० सं० १५ अ० १० श्लो०।

२. वृ० सं० १५ अ० ११ श्ली०।

३. बृ० सं० १५ अ० १२ श्लो०।

४. वृ० सं० १५ अ० १३ श्लो०।

५. वृ॰ सं॰ १५ स॰ १४ स्रो॰।

## अनुराघा के आधित पदायं

ैमैत्रे शौर्यंसमेता गणनायकसाधुगोष्टियानरताः। ये साधवश्च लोके सर्वं च शरत्समुत्पन्नम्॥१३८॥ अनुराधा नक्षत्र के आश्रित बलवान्, समूह में प्रधान, साधु–दिल्लगी–सवारी या गमन में आसक्त, जनपदों का सज्जन और शरत्कालीन धान्य ये पदार्थं हैं॥१३८॥

## ज्येष्टा के आश्रित पदार्थं

ेपौरन्दरेऽतिशूराः कुलवित्तयशो न्विताः परस्वहृताः। विजिगीषवो नरेन्द्राः सेनानां चापि नेतारः।।१३९॥ ज्येष्ठा नक्षत्र के आश्रित अधिक वीर, कुलीन, घनी, यशस्त्री, परवित्तापहारी, दूसरे को जीतने की इच्छा करने वाला राजा और सेना नायक ये पदार्थं हैं॥१३९॥

# मूल के आधित पदायँ

अमूले भेषजिभिषजो गणमुख्याः कुसुममूलफलवार्ताः। वीजान्यतिधनयुक्ताः फलैर्मू लैयें च वर्त्तन्ते ॥ १४०॥ मूल नक्षत्र के आश्रित औषिष, वैद्य, समूह में प्रधान, पुष्प, मूल व फल से जीविका चलाने वाला, समस्त वीज, अधिक धनी, फलाहारी और कन्दाहारी ये पदार्थं हैं।।१४०॥

## पूर्वाषाढा के आधित पदार्थ

४ अाप्ये मृदवो जलमार्गगामिनः सत्यशौचधनसंयुक्ताः। सेतुकरवारिजीवकफलकुसुमान्यम्वुजातानि ॥१४१॥ पूर्वाषाढा नक्षत्र के आश्रित कोमल हृदयवाला, जलमार्गं से चलने वाले, सत्य भाषो, पवित्र, धनी, पुल बनाने वाला, जल जीवी, फल, पुष्प और जल में उत्पन्न ये पदार्थं हैं ॥१४१॥

## उत्तराषाढा के आधित पदायं

्विश्वेश्वरे महामात्रमल्लकरितुरगदेवताभक्ताः । स्थावरयोधा भोगान्विताश्वजे चौजसा युक्ताः ॥ १४२ ॥ उत्तराषाढा नक्षत्र के आश्रित प्रधान, मल्ल (कुश्ती लड़ने वाला) हाथी, घोड़ा, देव मक्त, स्थिर, युद्ध में चतुर, भोगी और तेजस्वी ये पदार्थं हैं ॥१४२॥

१. वृ० सं० १५ अ० १५ श्लो०।

२. वृ० सं० १५ अ० १६ श्लो०।

३. वृ० सं० १५ अ० १७ श्लो०।

४. वृ० सं० १५ अ० १८ स्त्री०।

५. वृ० सं० १४ अ० १६ श्लो०।

#### श्रवण के आश्रित पदार्थ

ेश्रवणे मायापटवो नित्योद्युक्ताश्च कर्म सुमर्थाः। उत्साहिनः सधर्मा भागवताः सत्यवचनाश्च ॥ १४३ ॥ श्रवण नक्षत्र के आश्रित मायावी, प्रपश्ची, सदा कार्मो में उद्यत, उत्साही, धार्मिक, मगवद मक्त और सच बोलने वाला ये पदार्थं हैं ॥१४३॥

#### घनिष्ठा के आधित पदार्थं

<sup>२</sup>वसुमे मानोन्मुक्ताः क्लीबाश्चलसौहृदाः स्त्रियां द्वेष्याः । दानाभिरता बहुवित्तसंयुताः शमपराश्च नराः ॥ १४४ ॥

धनिष्ठा नक्षत्र के आश्रित अभिमान शून्य, नपुंसक, अस्थिर मित्रता करने वालां, स्त्रीहेषी, दानी, बहुत धनी और जितेन्द्रिय ये पदार्थ हैं ॥१४४॥

#### शतभिषा के आधित पदार्थ

<sup>3</sup>वरुणेशे पाशिकमत्स्यध्वजबन्धजलजानि जलचरा जीवाः । सौकरिकरजकशौण्डिकशाकुनिकाश्चापि वर्गेऽस्मिन् ॥ १४५॥

श्वतिभवा नक्षत्र के आश्रित जाल से प्राणियों को मारने वाला, मछली मारने वाला, जल में उत्पन्न, जलचर जन्तुओं से जीविका चलाने वाला, डोम, घोबी, मद्य विक्रेता और पक्षियों को मारने वाला ये पदार्थ हैं ॥१४५॥

# पूर्वाभाद्रपदा के आश्रित पदार्थ

र्भें तस्करपशुपालिंहस्रकीनाशनीचशठचेष्टाः । धर्मवर्तीवरिहता नियुद्धकुशलाश्च ये मनुजाः ॥ १४६ ॥ पूर्वामाद्रपदा के आश्रित चोर, पशुपालक, क्रूर. क्षुद्र, नीच, धूर्तं, विधर्मी, व्रतहीन, और बाहुयुद्ध में कुशल ये पदार्थं हैं ॥१४६॥

## उत्तराभाद्रपदा के आश्रित पदार्थ

'आहिबुंध्न्ये विप्राः क्रतुदानतपोयुता महाविभवाः । आश्रमिणः पाखण्डा नरेश्वराः सारधान्यं च ॥ १४७॥ उत्तराभाद्रपदा के आश्रित ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला, दानी, तपस्वी, अधिक धनी, चतुराश्रम में रहने वाला, वेदनिन्दक, राजा और उत्तम धान्य ये पदार्थं हैं ॥१४७॥

१. बृ० सं० १५ अ० २० श्लो०।

२. वृ॰ सं० १५ अ० २१ श्लो॰।

३. वृ॰ सं० १५ ८० २२ श्लो०।

४. बृ० सं० १५ अ० २३ श्लो०।

५. बृ० सं० १५ अ० २४ श्लो० ।

#### रेवती के आश्रित पदायं

ैपौष्ण्ये सिललजफलकुसुमलवणमणिशङ्खमीक्तिकाव्जानि । सुरिभकुसुमानि गन्धा वणिजी नीकणंधाराश्च ॥ १४८ ॥ रेवती नक्षत्र के आश्रित जलोत्पन्न, फल, फूल, नमक, रत्न, शङ्ख, मोती, सुगन्ध युक्त कमलादि फुल, सुगन्ध, विनया और नाविक ये पदार्थ हैं ॥१४८॥

## अधिवनी के आधित पदार्थ

विवन्यामश्वहरा सेनापितवैद्यसेवकास्तुरगाः। तुरगारोहाश्च विणग्रूपोपेतास्तुरगरक्षाः॥१४९॥ अश्विनी नक्षत्र के आश्वित घोड़े को चुराने वाला, सेनापित, वैद्य, सेवक, घोड़ा, घोड़े पर चढ़ने वाला, बनिया, सुन्दर और घोड़े का रक्षक ये पदार्थं हैं॥१४९॥

#### भरणी के आधित पदार्थ

<sup>3</sup>याम्येसृक्पीडितभुजाः क्रूरा बधवन्धताडनासकाः। तुषधान्यं नीचकुलोद्भवा विहीनाश्च सत्त्वेन ॥ १५० ॥

भरणी नक्षत्र के आश्रित रक्त मिश्रित मांस खाने वाला, क्रूर, वध, बन्धन और ताडन करने वाला, भूसी के धान्य, नीचकुलोत्पन्न और उदारता से रहित ये पदार्थ हैं ॥१५०॥

अब आगे किन-किन नक्षत्रों की कीन-कौन सी जाति है या यों समझिये कि विप्र (ब्राह्मण), क्षत्रियादि वर्ण के कीन-कौन नक्षत्र हैं। इसे बताते हैं।

## ब्राह्मणादि जातियों के नक्षत्र

४पूर्वात्रयं सानलमग्रजानां <mark>राज्ञां तु पुष्येण सहोत्तराणि ।</mark> सपौष्णमैत्रं पितृदैवतं च प्रजापतेर्भं च कृषीवलानाम् ॥ १५१<u>२</u>॥

'आदित्यहस्ताभिजिदाध्विनानि विणग्जनानां प्रवदन्ति भानि ।
मूलित्रनेत्रानिलवारुणानि भान्युग्रजातेः प्रभविष्णुतायाः ॥१५२॥

६सोम्येन्द्रचित्रावसुदैवतानि सेवाजनस्वाम्यमुपागतानि । सापँ विशाखा श्रवणो भरण्यश्चाण्डालजातेरिति निर्दिशन्ति ॥१५३॥

१. वृ॰ सं० १५ अ० २५ श्लो०।

२. बृ० सं० १५ व० २६ श्ली०।

३. बृ० सं० १५ अ० २७ रलो०।

४. वृ० सं० १५ अ० २८ रलो ।

४. बृ॰ सं० १५ व॰ २६ इलो॰।

६. बृ० सं० १५ व० ३० घलो०।

ब्राह्मण जाति के पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वामाद्रपदा और कृतिका, क्षत्रिय जाति के उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरामाद्रपदा और पुष्प, किसान जाति के रेवती, अनुराधा, मधा और रोहिणी, वैश्य जाति के पुनर्वसु हस्त, अमिजित् और अश्विनी, क्रूर मनुष्यों के मूळ, आर्द्री, स्वाती और शतिमिषा, सेवकों के मृगशिरा, ज्येष्ठा, चित्रा और धनिष्ठा तथा चाण्डाल जाति के आश्लेषा, विशाखा, श्रवण और मरणी ये नक्षत्र हैं ॥१४१--१४३॥

ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'हुतवहदेवं पूर्वास्तिस्रोऽिप विषयणस्य मानि स्यः । तिस्र-स्तयोत्तरा नृपगणस्य पुष्यश्च विज्ञेयः । हस्तोऽभिजिदिवन्यः पुनर्वसुश्चेति विणजां स्यः । पैत्र्यं पौष्णं मैत्रं प्राजापत्यं च कर्षंकजनस्य । सेवकजनस्य चित्रा सौम्येन्द्रवासवं च चत्वारि । मूलं रौद्रं स्वाती वाष्ठणमि चोग्रजातीनाम् । चाण्डालानां मरणी सापं चेन्द्रा-िविविष्णुदैवं च । सप्तानां जातीनामेन्यः सदसत् फलं ज्ञेयम्' १४२ पृ० ६२–६५) ।।१५१–१५३।।

#### पीडित नक्षत्र ज्ञान

रविरिवसुतभोगमागतं क्षितिसुतभेदनवक्रदूषितम् । ग्रहणगतमथोल्कया हतं नियतमुखाकरपीडितं च यत् ॥ १५४॥ वतद्वपहतामिति प्रचक्षते प्रकृतिविपर्ययातमेव वा ।

तिदुपहतामात प्रचक्षते प्रकृतिविषययातमेव वा । निगदितपरवर्गदूषितं कथितविषययगं समृद्धये ॥ १५५ ॥

यदि नक्षत्र शनि व सूर्यं के भोग में हो, मङ्गल के भेदन या वक्रगमन से दूषित, ज्यहण कालिक, उल्का से हत, चन्द्रकिरण से पीडित या स्वामाविक उत्तम गुण से हीन होता है तो उसे मुनि लोग पीडित बताते हैं। जब नक्षत्र पीडित होता है तो उस जाति के लोग दु:खो होते हैं। अपोडित होने पर उस जाति की वृद्धि होती है ॥१५४-१५५॥

करयप ऋषि ने भी कहा है 'शनैश्चरस्य सूर्यस्य यहक्षं भोगमागतम् । धरित्रीतनये-नापि मिन्न वक्रप्रदूषितम् । राहुप्रस्तमथोरकामिर्हृतमुत्पातदूषितम् । चन्द्रेण पीडितं यच्च प्रकृतेरन्यथास्थितम् ।। तच्चोपहृतकं विन्द्यान्नक्षत्रं हन्ति सर्वदा । स्ववर्गमन्यथा नित्यं पुष्णाति निरुपद्रवम्' ।।१५४–१५५।।

## प्रकारान्तर से पीडित नक्षत्र ज्ञान

विद्धं व्योमचरैिविभिन्नमिप यल्लत्ताहतं राहुणा युक्तं क्रूरयुतं विमुक्तमथ यद्भोग्यं तथोपग्रहैः। दुष्टं यद्ग्रहणोपगं पशुपतेश्चण्डायुधेनाहतं चोत्पातग्रहयुद्धपीडितमथो यद्धूमितं केतुनाः॥ १५६॥

१. वृ० सं० १५ अ० ३१ मलो ।

२. वृ० सं० १५ अ० ३२ इलो०।

पश्चात् सन्ध्याहतं चोल्काभिहितं पातदूषितम् । यच्चैकार्गलविद्धं तत्पीडितं भं विनिर्दिशेत् ॥ १५७॥

जो नक्षत्र पापग्रहों से विद्ध, भेदित, लत्ता से दूषित, राहु से युक्त, पापग्रह से युक्त, वियुक्त, मोग्य हो, उपग्रह से दूषित, ग्रह कालिक, शिवास्त्र से हत, उत्पात से युक्त, ग्रह युद्ध से युक्त, केतु से घूमित, सायं सन्ध्यागत, उल्का से पीडित, पापग्रह से दूषित और अर्गला से विद्ध नक्षत्र पीडित होता है ॥१५६-१५७॥

वाराहः-

पी(डेत नक्षत्र का फल

नक्षत्रजमुद्धाहे फलमब्दैस्तारकामतैः सदसत्। दिवसैज्वरस्य नाशो व्याधेरन्यस्य वा वाच्यः॥१५८॥

आचार्यं वराहमिहिर ने कहा है कि पीडित नक्षत्र में विवाह करने पर उस नक्षत्र की तारा संख्या तुल्य वर्षं में अशुभ फल की प्राप्ति और शुद्ध नक्षत्र में करने पर शुभ फल की प्राप्ति और ज्वर आने पर उतने दिनों में (तारा तुल्य), व्याधि वा अन्य आपित्त का नाश होता है।।१५८।।

अथ पुष्यस्यैव प्रशंसा-

अब आगे आकाशीय नक्षत्रों की जमघट में पुष्प नक्षत्र की ही प्रशंसा ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थों में प्राप्त होती है। इस लिये पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र सम्राट्माना जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसे विविध शास्त्रों के वाक्यों से बताते हैं। शास्त्रों में प्रतिपादित है कि सर्वशक्तिमान पुष्य नक्षत्र विशाल ज्योतिपशास्त्र के किसी भी महान् दोष को यह भगा देता है और अपनी कोर्ति स्थापित करता है। यह अनिष्ट योगों को सहज में ही अकर्मण्य बना देता है। जैसे राशि से मुहूत में अष्टम हो तो भी शुम ही फल देता है।

ज्योपिषतत्त्वे -

ज्योतिष तत्त्व के आधार पर पुष्य की प्रशंसा ग्रहेण विद्धोप्यशुभान्वितोऽपि विरुद्धतारोऽपि विलोमगोऽपि । करोति पुंसां सकलार्थंसिद्धि विहाय पाणिग्रहणं हि पुष्यः ।। १५९॥

ज्योतिष तत्त्व नामक ग्रन्थ में कहा है कि ग्रह से विधित होने पर, अशुम ग्रह से युक्त होकर, अनिष्ट तारा होने पर और विपरीत होने पर मी एक विवाह मुहूर्त को छोड़कर समस्त कार्यों में मनुष्यों को अमीष्ट सिद्धि दाता पुष्य होता है।।१५९।

विशेष— ज्योतिर्निबन्ध में 'करोत्यवश्यं सदला'''' यह पाठान्तर है। तथा श्रीपति के नाम से उद्धृत है।।१५९॥

१. ज्यो० नि० ४२ पृ० ५६ श्लो०।

#### अन्य प्रशंसा

पुष्यः परकृतं हन्ति न च पुष्यकृतं परः। अपि द्वादशगे चन्द्रे पुष्यः सर्वार्थंसाधकः॥१६०॥

पुष्य दूसरे के द्वारा दोष प्राप्त होने पर मी उसका विनाश कर देता है। किन्तु पुष्य द्वारा स्थापित दोष का शमन नहीं होता है। यदि लग्न से या राशि से पुष्यस्य चन्द्रमा हो तो मी समस्त कार्यं सिद्ध करने शला होता है।।१६०।।

#### प्रकारान्तर

'परकृतमिखलं निहन्ति पुष्यो न खलु निहन्ति परस्तु पुष्यदोषम् । ध्रुवममृतकरेऽष्टमेऽपि पुष्ये विहितमुपैति सदैव कर्मसिद्धिः ॥ १६१ ॥

और भी अन्य द्वारा दोषारोपण होने पर पुष्य उसका नाशक और पुष्य के दोष को दूसरा नाश नहीं कर सकता है। क्योंकि पुष्यस्य चन्द्रमा अष्टम में होने पर भी कार्य की सिद्धि देने वाला होता है।।१६१॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'परकृतदोषं निखिलं निहन्ति पुष्यः परो न पुष्यकृतम्। द्वादशनैधनगेन्दौ बलवान् पुष्यस्त्वमोष्टदः सततम्' (१४ प्र० ७८ श्लो०)।।१६१॥

तथा ज्योतिर्निबन्ध में भी 'पुष्य: परकृतं हन्ति न तु पुष्यकृतं परः । दोषं यद्यष्ट-मोऽपीन्दु: पुष्य: सर्वार्यसाधकः' (४२ पृ० ५३ স্পৌ०)।।१६१॥

मुहुतंगणपतौ —

मृहूर्त गणपित के आधार पर पुष्य की प्रशंसा पापैर्विद्धयुते हीने चन्द्रताराबलान्विते। पुष्ये सिद्धचन्ति कार्याणि सर्वाणि मञ्जलानि च ॥ १६२॥

मृहूर्तंगणपित नामक ग्रन्थ में कहा है कि पाप ग्रह से विद्ध या युक्त होने पर और चन्द्र व तारा बल से हीन होकर मो समस्त माङ्गिलिक कामों की सिद्धि कराने वाला पुष्प होता है।। १६२।।

सिंहो यथा सर्वेचतुष्पदानां तथैव पुष्यो बलवानुडूनाम् । चन्द्रे विरुद्धेप्यथ गोचरेपि सिद्धचन्ति कार्याणि कृतानि पुष्ये ॥ १६३॥

जैसे समस्त चार पैर वाले जीवों में सिंह बलवान होता है उसी प्रकार समस्त नक्षत्रों में यह बली होता है। इसलिये गोचर से इस नक्षत्र में चन्द्रमा के विपरीत होने पर मी कार्यों की सिद्धि बलवत्ता के कारण होती है।। १६३।।

विशेष-यह पद्य ज्योतिनिबन्ध में आचार्य श्रीपति के नाम से उद्धृत है।

१. ४ प्र० ४३ रलो०।

२. ज्यो० नि॰ ४२ पृ० ५५ श्लो०।

अभी २ पाठकों ने पुष्य नक्षत्र की प्रशस्तता का अध्ययन किया है। किन्तु इसको अलीकिक प्रतिमा सीमा में एक ही व्यवधान है कि इसमें विवाह कार्यं नहीं होता। यह क्यों। पुराण परिशीलन से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा जी ने इसकी प्रगल्मता जान कर अपनी कन्या शारदा का विवाह पुष्य नक्षत्र और गुष्टवार की सन्निधि में करने का निश्चय किया था। उस अवसर पर अपनी पुत्री के यौवन सौन्दर्यं से मुग्ध होकर विचलित हो गये। परिणाम में उनके रोमकूपों से अङ्गुष्ठ परिमित देहधारी साठ हजार 'बालखिल्य' ऋषियों का प्रादुर्माव हुआ। ये ऋषि उच्चकोटिके तपस्वी हुए। परन्तु इस घटना से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने पुष्य को धाप देकर संसार में विवाह में इसे अकर्मण्य कर दिया है। इसी से ऊपर के कथन की पुष्टि होती है। ११६३।।

कालिदास ने ज्योतिर्विदामर में कहा है 'समस्तकर्मोचितकालपुष्यो दूष्यो विवाहे मदमूच्छितत्वात् ॥ १६३॥

अब आगे रोहिणीशकट का मेदन किस स्थिति में होता है और भेदन होने पर क्या फल होता है। इसे ग्रहलाघव के वाक्य से बताते हैं।

अथ शकटभेदो ग्रहलाघवे-

रोहिणीशकटभेदन व फल

ग्रहस्य रोहिणीशकटभेदं तत्फलं चाह —

गविनगकुलवे (१७) खगोऽस्य चेद्यमदिगिषुः खशराङ्गुलाधिकः । कभशकटमसौ भिनत्त्यसृक्शनिरुहुपो यदि चेजजनक्षयः ।।१६४।।

ग्रह लाघव में कहा है कि वृष राश्चि के १७ सत्रहवें अंश में जिस ग्रह का दक्षिणशर ५० अङ्गुल से अधिक होता है तो वह ग्रह रोहिणी शकट का मेदन करता है।

इस प्रकार यदि मौम या शनि या चन्द्रमा शकट को मेदित करता है तो जन समुदाय की हानि होती है।। १६४।।

अथ चन्द्रस्य शकटभेदसमयमाह—

#### चन्द्रमा द्वारा शकट भेदन ज्ञान

स्वर्भानाविदितिभतोष्टऋक्षसंस्थे शीतांशुः कभशकटं सदा भिनत्ति। भौमार्क्योः शकटिभदा युगान्तरे स्यात् सेदानीं नहि भवतीदृशि स्वपाते ॥१६५॥

१. ग्र० ला० ग्र० छा० ७ श्लो०।

२, ग्र० ला॰ ग्र० छा० ८ रलो०।

ग्रहलाघव में विणित है कि पुनर्वंसु नक्षत्र से प्र आठवें नक्षत्र में जब राहु होता है तो चन्द्रमा रोहिणो शकट को मेदन करता है। शनि व मौम का शकट मेद युगान्तर में होगा। वर्तमान में उन दोनों का पात जो है उससे मेदन असंमव है।। १६५।।

सूर्यंसिद्धान्ते-

सूर्यसिद्धान्त के आधार पर शकट भेदन ज्ञान वृषे सप्तदशे भागे यस्य याम्योंऽशकद्वयात्। विक्षेण्योऽभ्यधिको भिन्द्याद्रोहिण्याः शकटं तु सः ॥ १६६॥ रोहिणी शकटाकारा संस्थाना पञ्चतारका। इति वृहस्पत्तिः॥ १६७॥

इति वृहस्पतिः ॥ १६७ ॥ चित्रे १५ सम्बद्धे संबद्धे स्मिन्स

सूर्यंसिद्धान्त में बताया है कि वृष राशि के १७ सत्रहवें अंश में जिस ग्रह का दिक्षणश्र दो अंश से अधिक होता है तो वह ग्रह रोहिणी शकट का मेदन करता है।। १६६।।

बृहस्पित जी ने कहा है कि रोहिणी नक्षत्र पाँच ताराओं के योग से गाड़ी की सी आकृति वाला है।। १६७॥

रोहिणीशकटं पञ्चतारात्मकं पञ्चाशदङ्गुलं यदस्ति तन्मध्ये ग्रहस्य प्रवेशः दक्षिणशरे पञ्चादशिक एव भवति यतो रोहिणीशरः शताङ्गुलो याम्यः। अत्र योगतारा याम्यास्ति चन्द्रो वृषभो सप्तदशभागमितस्तस्य शरो दक्षिणः पञ्चाशदङ्गुलाधिकः पुनर्वस्वाद्यष्टनक्षत्रे राहोर्वेधं भवतीति प्रत्यक्षं भौमशन्योरिताहशे पाते दक्षिणः शरः पञ्चाशदङ्गुलाधिको न भवत्येव।

रोहिणी शकट पाँच ताराओं के योग से पचास अंगुल जो है। उसके बीच में ग्रह का प्रवेश पचास अंगुल से अधिक दक्षिणश्चर होने पर ही होता है। क्यों कि रोहिणी का श्वर सौ १०० अङ्गल दक्षिण है। यहाँ पर योग तारा दक्षिण है। अतः वृष के १७ वें माग में पचास अङ्गल से अधिक दक्षिण श्वर होने पर मेदन होता है। पुनर्वसु से आठवें नक्षत्र में राहु के रहने पर मेद होता है। यह प्रत्यक्ष मी होता है। किन्तु मौम व श्वि के वर्तमान पात में इनका पचास से अधिक दक्षिण श्वर अभी प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः मेदित नहीं कर सकते हैं।

अथ धनिष्ठादिपञ्चकविचारो दैवज्ञवल्लभे-

अब आगे धनिष्ठादि पाँच नक्षत्रों की पंचक संज्ञा होती है अर्थात् धनिष्ठा का उत्तरार्धं शतिमाषा, पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद और रेवती इन पाँच नक्षत्रों का समूह ज्योतिष संसार में पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। या कुंम मीनस्थ चन्द्रमा के मोग काल को पंचक कहते हैं। यह पंचक कई कमों में त्याज्य होता है। इसे विविध ग्रन्थों के वाक्यों से बताते हैं।

१. अघि० ८ रलो० १३।

## दैवज्ञवल्लभ के आघार पर पंचक में वर्जित कायं

कुर्यान्न दारुतृणसङ्ग्रहमन्तकाशायानं मृतस्य दहनं गृहगोपनं च ।
शय्यावितानमिह वासवपञ्चके च
केचिद्रदन्ति परतो वसुदेवतोऽद्धीत् ॥ १६८ ॥

दैवज्ञवल्लम नामक ग्रन्थ में बताया है कि काष्ठ, तृण का सङ्ग्रह, दक्षिण दिशा की यात्रा, मृत का दाह, घर का आच्छादन (पाटना या छप्पर) खाट को बिनवाना ये कार्य घनिष्ठादि पाँच नक्षत्रों में नहीं करना चाहिये। किसी २ का कहना है कि घनिष्ठा के उत्तराधं से रेवती के अंत तक उक्त कमं नहीं करना चाहिये।। १६८।।

रत्नमालायाम्-

रत्नमाला के आघार पर त्याज्य कार्यं

वासवोत्तरदलादिपञ्चके याम्यदिग्गमनगेहगोपनम् । प्रेतदाहतृणकाष्ठसङ्ग्रहं शय्यकावितननं च वर्जयेत् ॥ १६९ ॥

रत्नमाला नामक ग्रन्थ में कहा है कि धनिष्ठा के उत्तरार्थ से रेवती के अन्त तक दक्षिण दिशा में गमन, घर का आच्छादन, मरे हुए का अग्नि संस्कार, तिनका व काठ का संग्रह और शय्या का विनवाना रूपी काम नहीं करना चाहिये।। १६६।।

ज्योतिःसागरे—

ज्योतिः सागर के आधार पर त्याज्य कार्यं . छेदनं सङ्ग्रहं चैव काष्ठादीनां न कारयेत् । श्रवणादौ बुधः षट्कां न गच्छेद्क्षिणां दिशि ॥ १७० ॥

ज्योतिः सागर में कहा है कि काठ आदि का छेदन (काटना) व संग्रह तथा दक्षिण दिशा की यात्रा पंडित व्यक्ति को श्रवणादि ६ नक्षत्रों में नहीं करना चाहिये।। १७०।।

#### करने पर फल

अग्निदाहो भयं रोगो राजपीडा घनक्षयः। सङ्ग्रहे तृणकाष्ठानां कृते वस्वादिपञ्चके॥ १७१॥

यदि पंचक में तिनका व काठ का संग्रह कोई करता है तो दाह मय व रोग और राजकीय पीडा व घन का खर्चा होता है।। १७१।।

राजमातंण्डे-

राजमातंण्ड के आधार पर त्याज्य कार्यं गृहार्यं तृणकाष्ठादिसङ्ग्रहादिग्निभः किलः। रोगो दण्डोऽथंहानिः स्यात्क्रमाद्वस्वादिपञ्चके॥ १७२॥ राजमार्तण्ड नामक ग्रन्थ में प्रतिपादित है कि यदि घर के उपयोग के लिये पंचक में तृण व काठ का संग्रह करने से अग्नि मय, रोग, दण्ड व धन की हानि क्रम से होती है।। १७२।।

गर्गः--

#### गर्ग के आधार पर

धनिष्ठापञ्चके चन्द्रे सूर्ये पैत्र्यादिपञ्चके । छेदनानि न कर्तव्यं गृहार्थं तृणकाष्ठयोः ॥ १७३॥

गर्गाचार्यं ने कहा है कि धनिष्ठादि पाँच नक्षत्रों में चन्द्रमा के रहने पर, मघादि पाँच नक्षत्रों में सूर्य के रहने पर घर के लिये तृण व लकड़ी का कटवाना तथा संग्रह करना उचित नहीं होता है।। १७३।।

तथा मृहूर्तंगणंपित में भी 'धिनिष्ठार्द्धोत्तरं पश्च ऋक्षेष्वेषु त्यजेद्बुधः । याम्यिदगग-मनं शय्यावितानं गेहगोपनम् । स्तम्भोच्छ्रायं प्रेतदाहं तृणकाष्ठादिसङ्ग्रहम् । भवेत् पञ्च-गुणं चात्र जातं लब्धं मृतं गतम्' ( ४ प्र० ७५-७६ श्लो० ) ॥१७३॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'वस्वपराद्धीत्पञ्चकधिष्ण्ये गेहस्य गोपनं नैव। दक्षिणा-दिङ्मुखगमनं दाहं प्रेतस्य काष्ठसङ्ग्रहणम्' (१४ प्र० ७७ २लो०) ॥ १७३॥

नारद जी ने कहा है 'वस्वन्त्यार्घादिपन्वर्क्षेसङ्ग्रहं तृणकाष्ठयोः । याम्यदिग्गमनं शब्यां न कार्यं गृहगोपनम्' (मु॰ चि० २ प्र० ४८ इलो० पी० टी०) ।। १७३ ।।

अन्य मी त्रिविक्रम ने कहा है 'शय्यावितानं प्रेतादिक्रियां काष्ठतृणाजैनम् । याम्य-दिग्गमनं कुर्यान्न चन्द्रे कुम्ममोनगे' (मु० चि० २ प्र० ४८ रलो० पी० टी०) ।। १७३ ।।

#### विशेष

पूर्वार्धे नातिदोषाय दाहतक्षणसङ्ग्रहे । यानगोपनशय्यायां सम्पूर्णं वासवं त्यजेत् ॥ १७४ ॥

इन उक्त नक्षत्रों का पूर्वाध अधिक दोष दायी दाह व तृणादि संग्रह करने में नहीं होता है। धनिष्ठा के पूर्ण मोग काल में दक्षिण यात्रा, गृहाच्छादन व खाट बिनवाने का काम त्यात्य होता है।। १७४।।

## पुनः विशेष

केप्याहुः सङ्कटे घोरे पञ्चके पञ्च नाडिकाः। त्याज्याः क्रमात्तृतीयाद्यमन्त्यपादावसानगाः॥ १७५॥

किन्हीं विद्वानों का कहना है कि पंचक में घोर संकट प्राप्त होने पर पाँच घटी का अर्थात् तृतीय पाद वाली आदि की और अन्त की पाँच घटियों का त्याग करके उक्त कार्यं करने मेंकोई आपित्त नहीं होती है ॥ १७५॥ अथेन्धनकरणम् निर्णयसिन्धौ-

अब आगे किस वार व नक्षत्र में इँधन कटवाना या संग्रह करना चाहिये। इसे निर्णयसिन्धु के वाक्य से बताते हैं।

ब्रह्मानिलाकंमघमूलविशाखपूर्वारोद्रानुराधगुरुपौष्णश्रवर्क्षयुक्ते । वारे कुजाकंभृगुनन्दनसोमजानां भेष्विन्धनस्य करणं भवति प्रशस्तम् ॥१७६॥

निर्णय सिन्धु में बताया है कि रोहिणो, स्वाती, हस्त, मघा, मूल, विशाखा, आर्द्रा, अनुराधा, पुष्य, रेवती और श्रवण नक्षत्र तथा मीम, शुक्र, सूर्य, बुघवार में इँधन का संग्रह शुम होता है।। १७६।।

अव आगे रामदैवज्ञ के वाक्य से लकड़ी, गोहरी आदि संग्रह के लिये शुमाशुम मुहूर्त को बताते हैं।

तत्स्थापनचक्रम् 'रामदैवज्ञः-

# काठ, गोमय विण्ड संग्रह मुहूतं

सूर्यक्षांद्रसभैरधःस्थलगतैः पाको रसैः संयुतः शोर्षे युग्ममितैः शवस्य दहनं मध्ये युगैः सपंभीः। प्रागाशादिषुवेदभैः स्वसुहृदां स्यात्सङ्गमो रोगभीः क्वाथादेः करणं सुखं निगदितं काष्ठादिसंस्थापने ॥ १७७॥

रामदैवज्ञ ने मृहूतंचिन्तामणि में बताया है कि सूर्यं नक्षत्र से चन्द्रमा के प्रथम ६ नक्षत्र अधः स्थलगत हैं। इनमें लकड़ी आदि का संग्रह करने से रस युक्त मोजन तैयार होता है। पुनः ७, ८ नक्षत्रों में किए गये लकड़ी आदि के संग्रह से श्व दाह होता है। फिर मध्य ९,१०,११, व १२ संख्यक नक्षत्रों में सपंमय, १३,१४,१६,१६ संख्यक पूर्वंदिशा के नक्षत्रों में मित्रों का समागम, १७.१८,१९,२० संख्यक दक्षिण-दिग्गत नक्षत्रों में रोगमय, २१,२२,२३,२४, संख्यक पश्चिमदिग्गत नक्षत्रों में काढा आदि निर्माण और २५,२६,२७, २८ नक्षत्रों में काठ, गोहरी आदि की स्थापना से सुख होता है।।१७७॥

# अथ त्रिपुष्करिद्युष्करयोगौ तत्फलं चाह—

अब आगे त्रिपुष्कर व द्विपुष्कर योगों के लक्षण तथा फल को प्रथम भूपाल वल्लभ ग्रन्थ के वाक्य से वताते हैं। सामान्यतया जिन नक्षत्रों का तीन पाद एक राशि में हो वे त्रिपुष्कर योग नक्षत्र जैसे कृत्तिका, पुनवंसु, उत्तराफाल्गुनी आदि और जिन नक्षत्रों का दो चरण एक राशि में होता है वे नक्षत्र द्विपुष्कर योग वाले होते हैं। जैसे मृगशिरा, चित्रा, और धनिष्ठा ये द्विपुष्कर योग नक्षत्र होते हैं।

१. मु० चि० २ प्र०४६ रलो०।

भूपालवल्लभे--

भूपालवल्लभ की उक्ति से त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग रिवमन्दभौमवारे भद्रातिथित्रिपादके धिष्ण्ये। योगस्त्रिपुष्कराख्यो द्विपादके यमलनामा स्यात्॥ १७८॥

भूपालवल्लम नामक ग्रन्थ में बताया है कि सूर्य, शनि, मौम वार व मद्रातिथि और त्रिपाद नक्षत्र (जिनके तीन चरण एक राश्चि में ) के योग से त्रिपुष्कर एवं दो चरण जिनके एक राश्चि में हैं उनके योग से द्विपुष्कर योग होता है ॥ १७८॥

रत्नकोशे —

रत्नकोश के आधार पर त्रिपुष्कर, हिपुष्कर योग लक्षण गुरुभौममन्दवारे भद्रायां विषमपादक्षें। योगस्त्रिपुष्करोध्यं त्रिगुणफलो यमलभे हिगुणम्।। १७९॥

रत्नकोश नामक ग्रन्थ में कहा है कि गुरु, भौम, शनिवार के दिन मद्रा तिथि व विषम पाद नक्षत्र के योग से त्रिपुष्कर और उक्त तिथिवार में द्विपाद नक्षत्र के योग से द्विपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर में तिगुना तथा द्विपुष्कर में द्विगुण फल प्राप्त होता है ॥ १७६॥

रामस्तु —

मुहूर्तविन्तामिण के आधार पर भो
भद्रातिथो रिवजभूतनयार्कवारे
द्वीशार्यमाजचरणादितिविह्निविश्वे ।
त्रैपुष्करो भवित मृत्युविनाशवृद्धौ
त्रैगुण्यदो द्विगुणकृद्वसुतर्संचान्द्रे ॥ १८० ॥

श्रीराम दैवज्ञने अपने मुहूर्तंचिन्तामणि ग्रन्थ में कहा है कि सूर्य, (रिव ), मौम श्रानवार के दिन विशाखा, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वामाद्रपदा, पुनर्वसु, कृत्तिका, उत्तराषाढा इन नक्षत्रों के योग से त्रिपुष्कर और उक्त तिथि वार के दिन यदि मृगाशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र हो तो द्विपुष्कर योग होता है।

त्रिपुष्कर में तिगुना लाम हानि और द्विपुष्कर में दुगुनी लाम हानि होती है। या यों समिशिये यदि त्रिपुष्कर योग में किसी वस्तु का क्षय होता है तो तीन वस्तु नष्ट होती हैं। यदि लाम होता है तो तीन वस्तुओं का होता है। इसी प्रकार द्विपुष्कर योग में दूना लाम या हानि होती है।। १६०।।

१. मु० चि० २ प्र० रलो०।

विशष्ठसंहिता में कहा है 'रिवरिवजमीमवारे मद्रायां विषमपादमृक्षं चेत्। विश्वपक्तराख्यो योगो त्रिगुणफळो यमलमेडिंगुणम्' (१४ प्र० ६१ रुलो०) ।। १८० ।।

नारद जी ने मी कहा है 'अर्कार्किमौमवारे चेद्मद्रायां विषमाङ्घिमम् । त्रिपुष्कर-स्त्रिगुणदो द्विगुणो यमलाङ्घिभे' (मु॰ चि॰ २ प्र० ५० रलो॰ पी॰ यू॰ टी॰) ।।१८०।।

तथा क्रयप जी ने भी 'मद्रातिथिशनीज्यारवारे चेद्विषमाङ्घिमम् । त्रिपुक्करं त्रिगुणदं द्विगुणं द्यिङ्घभे मृतौ' (मु० चि० २ प्र० ५० श्लो० पी० यू० टी०)।।१८०।।

और मी श्रीपित ने बताया है 'विषमचरणं घिष्ण्यं मद्रातिथियंदि जायते । सुर गुरुशनिक्ष्मापुत्राणां कथंचन वासरे ।' (मु० चि० २ प्र० ५० रुलो० पी० टी०) ॥१८०॥

तथा मुहूर्तगणपित में भी 'मद्रातिथि श्रानीज्यारवारे चेद्विषयाङ्घ्रिमम् । नन्दा त्रिपुष्करो योगो यमलो युग्मनादभे' (८ प्र० ६६ श्लो॰) ॥१८०॥

गर्ग:--

उक्त योगों का गर्गाचार्य द्वारा प्रतिपादित फल पञ्चके पञ्चगुणितं त्रिगुणं च त्रिमुष्करे। यमले द्विगुणं सर्वं हानिवृद्धचादिकं भवेत्।। १८१॥

श्री गर्गाचार्यं जी ने बताया है कि पंचक में पाँच गुना, त्रिपुष्कर में तिगुना और दिपुष्कर योग में दूना फल होता है। या यों समझिये कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार में पाँच मरण यदि किसी का लाम होता है तो अर्थात् जन्म होता है तो पाँच का जन्म कालान्तर में होता है। त्रिपुष्कर व द्विपुष्कर योग में भी हानि लाम तिगुना व दूना होता है।। १८१।।

ज्योति:प्रकाशे--

ज्योतिः प्रकाश के आधार पर फल नष्टं दृष्टं मृतं घातं कलहो डिम्भ एव च। उपघातश्च योऽत्र स्यात्त्रिगुणः सोऽनुवर्तते ॥ १८२ ॥

ज्योतिः प्रकाश में बतलाया गया है कि यदि उक्त त्रिपुष्कर योग में नष्ट, दृष्ट, मृत, घात, लड़ाई, बालक और उपघात जो इस योग में होता है वह सब तिगुना होता है ॥ १८२॥

अब आगे राम दैवज्ञ के वाक्य से दिन में जो पन्द्रह मुहूतं होते हैं उनके स्वामियों व रात्रि के भी १५ मुहूतों के अधियों को इसिलये बताते हैं कि जो कमं नक्षत्र में किया जाता है वह आवश्यकता पड़ने पर उस नक्षत्र के मुहूतं में करना चाहिये।

'रामः--

दिन में १५ मुहूर्त स्वामी

गिरिशभुजगमित्राः पितृवस्वम्बुविश्वेऽ-भिजिदथ च विधातापोन्द्र इन्द्रानली च । निर्ऋतिरुदकनाथोप्यर्यमाथो भगः स्युः कमत इह मुहूर्ता वासरे बाणचन्द्राः ॥ १८३ ॥

राम दैवज ने कहा है कि दिन के प्रथम मुहूत का नक्षत्र गिरिश = आर्द्रा १, दूसरे का भुजग = आरक्ष्य २, तीसरे का मित्र=अनुराधा ३, चौथे का पितृ=मधा ४।।। पांचवं का वसु = धिन छा ५, छटे का अम्बु = पूर्वाषाढा ६, सातवं का विश्वेदेव = उत्तराषाढा ७, आठवं का अमिजित् ८, नवं का विधाता = रोहिणो ९, दसवं का इन्द्र = उथे छ। १०, ग्यारहवं का इन्द्राग्नि = विशाखा ११, बारहवं का नित्रहेंति = मूल १२, तेरहवं का उदकनाथ = श्वतिभषा १३, चौदहवं का अर्यमा = उत्तराफाल्गुनी १४ और पन्द्रहवं मुहूतं का मग = पूर्वाफाल्गुनी ये दिन में १५ मुहूतों में अर्थात् दिन-मान के पन्द्रहवं माग में ये नक्षत्र रहते हैं। अत: नक्षत्र के मुहूतं में कमं करना चाहिये।। १८३।।

## दिवा मृहूर्त सारणी

| १ २ ३ ४ ५                       | ६ ७ ८ ९१०१११२                                       | १३ १४ १५                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| आद्री<br>हरेला<br>नुराधा<br>मधा | पूर्वाषाह<br>अभिजित<br>रोहिणी<br>ज्येष्ठा<br>विशाखा | शतभिष<br>तराफा<br>(बिफा<br>(दवा<br>पुट्टता: |
| व जिल्ला                        | वि व र स                                            | क्म में ज्या जा                             |

नारदः--

अह्नः पञ्चदशो भागस्तथा रात्रिप्रमाणतः । मृहूर्तमानं द्वावेव क्षणर्क्षाणि समे स्वराः ।। १८४ ।।

नारद जी ने कहा है रात्रि व दिन का पन्द्रहवां हिस्सा १ मुहूर्तं का समय होता है। यह मुहूर्तों में नक्षत्र ज्ञान के लिये उपयोगी है।। १८४।।

रात्रि में पञ्चदश मुहूर्तों में नक्षत्र स्थिति

<sup>२</sup>शिवोऽजपादादष्टौ स्युर्भेशा अदितिजीवकौ । विष्ण्वकैत्वाष्ट्रमस्तो मृहूर्ता निशि कीर्तिताः ॥ १८५ ॥

१. मु० चि० ६ प्र० ५२ इलो०।

२. मु० चि० ६ प्र० ५३ वलो०।

रात्रि मान में पन्द्रह का माग देकर मुहूतं का ज्ञान करने से जो प्रथम मुहूतं घटचादि हो उसका शिव = आद्रा १, दूसरे मुहूतं का स्वामी अजपाद = पूर्वा-माद्रपदा २, तीसरे का अहिबुंब्न्य = उत्तरमाद्रपदा ३, चौथे का पूषा = स्वाती ४, पाचवें का अश्विनी कुमार = अश्विनी १, छटेका यम = मरणी ६, सातवें का अश्वि = कृत्तिका ७, आठवें का ब्रह्मा = रोहिणी ८, नवेंका चन्द्र = मृगशिरा ६, दसवें का अदिति पुनवंसु १०, ग्यारहवें का वृहस्पति पुष्य ११, वारहवें का विष्णु = अवण १२, तेरहवें का सूर्य = हस्त १३, चौदहवें का त्वाष्ट्र = चित्रा १३ और पन्द्रहवें का स्वामी मन्द = स्वाती नक्षत्र रात्रि के १५ वें नक्षत्र में होता है।। १८५।।

## रात्रि मृहूर्त सारणी

| 1 | १   | २       | 3      | 8   | 4     |     |     |      | ९   | 10    | 188 | १२   | १३  | १४    | १५  |                   |  |
|---|-----|---------|--------|-----|-------|-----|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|-------------------|--|
|   | TX. | रिभाद्र | रभाद्र | गतो | श्वनी | रजी | तका | हिणी | गशि | नवंसु | ध्य | विवा | E E | वश्रा | तम् | रात्री<br>महन्निः |  |
|   | જ   | 45      | उत     | 45  | ल     | म   | 哥哥  | प    | म   | ь     | יים | 80   | hic | ے ا   | IS. | 리                 |  |

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे नक्षत्रकथनं नाम चतुर्विशं प्रकरणम् समाप्तम् ॥ २४ ॥

इस प्रकार श्रोमान् ज्योतिष शास्त्र वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीन जी द्वारा निर्मित संग्रहात्मक वृहद्देवज्ञरज्जनग्रन्थका चौबीसवाँ प्रकरण समास हुआ ।। २४ ॥

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं किश्ववदेवचतुर्वेदात्मजमुरली-घरचतुर्वेदकृता चतुर्विशतिप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्ण ॥ २४॥

# अथ पत्रविंशं योगप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे पच्चीसर्वे प्रकरण में मुहूतं जगत् में योगों की आवश्यकता होती है। इसिलए योग का ज्ञान कैसे होता है तथा उनकी संख्या व नाम क्या-क्या होता है तथा एक योग में समस्त योगों का अन्तर्धान कैसे होता है। उनके स्वामी कौन-कौन हैं, उनमें निन्दनीय कितने हैं और दूषित योग में कितनी घटियों का त्याग करना चाहिये। इत्यादि विचार को विभिन्न वाक्यों से बताते हैं।

चण्डेश्वर:--

चण्डेश्वर के आधार पर इष्ट दिन में योग का ज्ञान यस्मिन्नृक्षे स्थितो भानुर्यंत्र तिष्ठति चन्द्रमाः। एकीकृत्य त्यजेदेकं योगा विष्कम्भकादयः॥१॥

आचार्यं चण्डेश्वर का कहना है कि जिस दिन योग ज्ञान अभीष्ट हो उस दिन सुर्यं जिस नक्षत्र में हो उस की संख्या और चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र की संख्या को सूर्यं की संख्या में जोड़ कर या यों समझिये चन्द्र-सूर्यं नक्षत्र संख्याओं को मिलाकर उसमें एक घटाकर २७ का माग देने से जो शेष हो उसे विष्कम्मादि से गिनकर योग का ज्ञान करना चाहिए।। १।।

## गर्गोक्त द्विधा विभाजन

ैगर्गेणोक्तास्त्विमे योगा आनन्दाद्या निमित्तजाः । विष्कम्भाद्यास्तथा नित्या अन्ये नैमित्तिकाः पुनः ॥ २ ॥

गर्गाचार्यं जो ने कहा है कि ये योग दो प्रकार के होते हैं। एक नित्य दूसरे नैमित्तिक। विष्कम्मादि २७ नित्य योग होते हैं और आनन्दादि तिथि वार के साहचर्यं से नैमित्तिक योग होते हैं।। २।।

#### प्रकारान्तर से योग ज्ञान

वाक्पतेरकंनक्षत्रं श्रवणाच्चान्द्रमेव च। गण्यते तद्युति कुर्याद्योगः स्याहक्षशेषितः॥३॥

जिस दिन योग ज्ञान अमीष्ट हो उस दिन पुष्य नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र तक जो संख्या हो तथा श्रवण नक्षत्र से दिन नक्षत्र गिनने पर जो संख्या हो उन दोनों का योग करके २७ का माग देने पर शेष तुल्य संख्यक विष्कम्मादि से योग होता है ॥ ३ ॥

१. ज्यो० सा० ३६ पृ०।

वसिष्ठः "-

विसष्ठ-संहिता के आधार पर योगों के नाम

विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान् सौभाग्यः शोभनाह्नयः। अतिगण्डः सुकर्माख्यो धृतिः शूलोऽथ गण्डकः॥४॥ वृद्धिर्ध्रुवाख्यो व्याघातो हर्षणो वज्रसंज्ञकः। सिद्धियोगो व्यतीपातो वरीयान् परिघः शिवः॥५॥ सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्मोन्द्रौ वैधृतिः स्मृतः। सप्तिवंशित योगास्ते स्वनामफलदाः स्मृताः॥६॥

विश्वष्ठमंहिता में इनके नाम विष्कम्म १, प्रीति २, आयुष्मान् ३, सौमाग्य ४, शोमन ५, अतिगण्ड ६, सुकर्मा ७, धृति ८, शूल ६, गण्ड १०, वृद्धि ११, ध्रुव १२, व्याघात १३, हर्षण १४, वच्च १५, सिद्धि १६, व्यतीपात १७, वरीयान् १८, परिघ १६, शिव २०, सिद्ध २१, साव्य २२, शुम २३, शुक्ल २४, ब्रह्म २५, ऐन्द्र २६ और वैधृति २७ ये २७ योगों के नाम अपने समान फल दाता होते हैं ॥ ४–६ ॥

अत्र आगे योगों के स्वामियों को नारदजी के वचन से बताते हैं।
नारद:—

योगों के स्वामी नारद के आधार पर

योगेशा यमविष्ण्विन्दुधातृजीविनशाकराः। ः इन्द्रतोयाहिवल्लयकंभूमरुद्भगतोयपाः ॥ ७॥ गणेशरुद्रधनदत्वष्टृमित्रषडाननाः । सावित्री कमला गौरी नासत्यौ पितरो दितिः॥ ८॥

नारद जी ने वताया है कि विष्कम्म योग का स्वामी यम, प्रीति का विष्णु, आयुष्मान् का चन्द्रमा, सौमाग्य का ब्रह्मा, शोमन का वृहस्पति, अतिगण्ड का चन्द्र मुकर्मा का इन्द्र, धृति का जल, शूल का सपं, गण्ड का अग्नि, वृद्धि का स्यं, ध्रुव का मूमि, व्याघात का वायु, हर्षण का मग, वज्र का वर्षण, सिद्धि का गणेश, व्यतीपात का रुद्र वरीयान् का कुबेर, परिघ का विश्वकर्मा, शिव का मित्र, सिद्ध का कार्तिकेय, साध्य का सावित्री, शुम का लक्ष्मी, शुक्ल का पावंती, ब्रह्म का अश्विनी कुमार, ऐन्द्र का पितर और वैधृति योग का स्वामी दिति होता है।। ७-८।।

अब आगे निषिद्ध योगों का कितना माग त्याग करना चाहिये। इसे विसष्ठ संहिता के वाक्य से वताते हैं।

१. व० सं० १५ प्र० १-४ म्लो०।

२. ज्यो० नि० ३८ पृ० १-२ इलो०।

## निविद्ध योगों की वर्जित घटी

ैविरुद्धयोगेषु च आद्यपादः शुभेषु कार्येषु विवर्जनीयः। सर्वेधृतस्तु व्यतिपातयोगः सर्वोप्यिनष्टः परिघस्य चार्द्धस्।।९॥ विस्तिष्ठसंहिता में कहा है कि विपरीत योगों का पहिला चरण, वैधृती व व्यतीपात के चारों चरण और परिघ योग का प्रथमार्धं समस्त शुम कामों में वर्जनीय होता है।। ६।।

मुहूर्तगणपति में कहा है—'वैधृतिव्यितिपातास्यौ सम्पूर्णी वर्जयेच्छुभे। वर्ष्य-विष्कम्मयोश्चैव घटिकात्रयमादिकम्। परिघाधं पश्च शूले व्याघाते घटिका नव। गण्डातिगण्डयोः षट् च हेयाः सर्वेषु कर्ममु (५ पृ०५२ श्लो०)।। ९।।

रित्रस्तु योगे प्रथमे सबज्जे व्याघातसंज्ञे नव पञ्च शूले।
गण्डातिगण्डे च पडेव नाडचः शुभेषु कार्येषु विवर्जनीयाः॥ १०॥
स्पष्टार्थं योगःस्वामी-फल सारिणी

| यो-सं.  | 8                | 2      | 3             | 8             | ×            | Ę           | O              | 5            | 8            |  |  |  |
|---------|------------------|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|
| यो. ना. | विष्क-<br>म्भ    | प्रीति | आयु-<br>हमान् | सौ-<br>भाग्य  | शो-<br>  मन  | अति-<br>गंड | सु-<br>कर्मा   | घृति         | श्ल          |  |  |  |
| स्वामी  | यम               | विष्णु | चन्द्र        | ब्रह्मा       | वृह<br>स्पति | चन्द्र      | इन्द्र         | जल           | सर्प         |  |  |  |
| फल      | अ-<br>शुम        | शुम    | शुम           | शुम           | शुम          | अ-<br>शुम   | शुम            | शुम          | अ-<br>शुम    |  |  |  |
| यो. सं  | १०               | ११     | १२            | <i>ξ</i> 5    | 88           | १५          | १६             | १७           | 28           |  |  |  |
| यो. ना. | गण्ड             | वृद्धि | ध्रुव         | व्या-<br>घात  | हवंग         | वज्र        | ,सिद्धि        | व्यता<br>पात | वरी-<br>यान् |  |  |  |
| स्वामी  | अग्नि            | सूर्यं | भूमि          | वायु          | मग           | वरुण        | गणेश           | रुद्र        | कुवेर        |  |  |  |
| फल      | अ-<br>शुम        | शुम    | शुम           | अ-<br>शुम     | शुम          | अ-<br>शुम   | शुम            | अ-<br>शुम    | शुम          |  |  |  |
| यो.सं.  | १९               | २०     | २१            | २२            | २३           | २४          | २५             | २६           | २७           |  |  |  |
| यो. ना. | परिघ             | য়িব   | सिद्ध         | साध्य         | शुम          | शुक्ल       | त्रहा          | ऐन्द्र       | वैधृति       |  |  |  |
| स्वामी  | विश्व  <br>कर्मा | मित्र  | कार्ति-       | सा-<br>वित्री | लक्ष्मी      | णवंती       | अहिव.<br>कुमार | पितर         | दिति         |  |  |  |
| फल      | अ-<br>शुभ        | शुम    | शुम           | शुम           | शुम          | शुम         | शुम            | अ-<br>शुम    | अ-<br>शुम    |  |  |  |

१. व० सं० १५ प्र० ४ रलो०।

२. ज्यो सा० १७ प् ।

विष्कम्म योगकी प्रथम तीन घटी, वच्च व ब्याघातकी नौ घड़ी, शूल की पाँच, गण्ड और अतिगण्ड योगकी ६,६ घड़ी का शुम कार्यों में त्याग करना चाहिए।। १०।!

ज्योतिष सार में कहा है 'विरुद्धसंज्ञा इह ये च योगास्तेषाप्रनिष्टः खलु पाद आद्यः । सर्वैषृतिस्तु व्यतिपातनामा सर्वोऽप्यनिष्टः परिघस्य चार्थम् ।

विसष्ठसंहिता में 'तिस्नस्तु नाडचः प्रथमे च वर्जे गण्डातिगण्डेऽपि च षट् च षट् च। व्याघातयोगे नव पञ्चशूले शुभेषु कार्येषु विवर्जनीयाः' (१५ प्र० ५ इलो०) ॥१०॥ तथा ज्योतिनिवन्ध में 'परिघस्य तु पूर्वाधं सर्वकार्येषु गहितम्। विष्कममं घटिकास्तिस्रो नव व्याघातवच्त्रयोः। गण्डातिगण्डयोः पट् च शूले पञ्च न शोमनाः' (३६ पृ० ४ इलो०)॥ १०॥

अब आगे पात का आनयन किस प्रकार किया जाता है, इसे सूर्यंसिद्धान्त के वाक्य से बताते हैं।

अथ पातानयनम् । 'सूर्यसिद्धान्ते-

सूर्यसिद्धान्त के आधार पर पातकी गत गम्य घटी का ज्ञान स्थिरीकृता दीर्घरात्रेन्द्वोर्द्धयोविवरलिप्तिकाः। षष्टिम्ना चन्द्रभुक्त्याप्ता पातकालस्य नाडिकाः।। ११।।

सूर्यंसिद्धान्त में बताया गया है कि पूर्व रीति से साधित स्थिरी कृत चन्द्र और अर्थरात्रि कालीन चन्द्र इन दोनों की अन्तर कलाओं को ६० से गुणित करके चन्द्रमा की गित कलाओं से माग देने पर लब्धि अर्थरात्रि से पात की गत या ऐष्य घड़ी होती है।। ११।।

वसिष्टसिद्धान्ते-

वसिष्टसिद्धान्त <mark>के आघार पर</mark> चक्रे चक्रार्ढंतुल्यो वा कियद्भागाधिकोनके । सायनार्केन्द्रसंयोगे चेत्तदा पातसम्भवः ॥ १२ ॥

विसष्ठ सिद्धान्त में कहा है कि सूर्यं चन्द्रमा का योग जब १२ बारह राशि तुल्य वा ६ राशितुल्य होता है तो कितने अंश अधिक व ऊन होने पर सूर्यं चन्द्रमा का संयोग होने से पात का सम्मव होता है ।। १२ ।।

> शुभमञ्जलकर्माणि लोकानां च विनाशयेत्। स्नानदानादिकास्तत्र जपश्राद्धादिकाः क्रियाः॥ १३॥

यह पात शुभ व माँगलिक कार्यं संसार के नष्ट करने वाला होता है। इस पातः में स्नान, दान, जप व श्राद्धादि कार्यं करना चाहिये।। १३।।

१. ११ प्र० १३ वलो०।

अब आगे पातों की संज्ञाव स्वरूप एवं फल को सूर्यसिद्धान्त के वाक्य से बताते हैं।

'सूर्यसिद्धान्ते—

सूर्यसिद्धान्त वश

व्यतीपातः प्रसिद्धोऽस्ति संज्ञाभेदेन वैधृतिः। स कृष्णो दारुणवपुर्लोहिताक्षो महोदरः॥ १४॥ यच्छुभानां विनाशाय नदन्निव पतत्ययम्। विनाशयति पातोऽस्मिल्लोकानामसकृद्यतः। सर्वानिष्ठकरो रौद्रोभूयोभूयोऽभिजायते॥ १५॥

व्यतीपात और संख्या भेद से अर्थात् लक्षण के भेद से वैधृति नामक पात प्रसिद्ध है। वह पात काले वर्ण का मयानक आकृति वाला, लाल नेत्रों से युक्त बड़े पेट वाला है। जो कि शुम कार्यों का शब्द करता हुआ विनाश करने वाला है। और इस संसार में संसारी जीवों के शुम कार्मों को वार-बार नष्ट करता है। समस्त चराचरों का अनिष्ट करने वाला बड़ा उग्न, बार-बार प्रति महीने में दो बार उत्पन्न होता है। १४-१५।।

अब आगे एक योग में समस्त योगों का अन्तर्धान होता है। अर्थात् विष्कम्मादि प्रत्येक योग में क्रमशः विष्कम्मादि अन्तर्योग उसी प्रकार आते हैं जैसे किसी की महादशा में समस्तों की अन्तर्देशा आती है।

वसिष्ठः—

वसिष्टसंहिता के आधार पर

योगस्य सप्तर्विशांशो योगमानं भवेदिति । एकस्मिन्नपि योगेऽपि सर्वे योगा भवन्ति हि ॥ १६ ॥

विसष्ठसंहिता में बताया है कि योग के भोग मान में २७ का भाग देने पर शेष क्रम से एक-एक योग का मान होता है। इस प्रकार एक में समस्त योगों का ज्ञान किया जाता है।। १६।।

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे बृहद्दैवज्ञरञ्जने योगकथनं नाम पञ्चविशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २५ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रचित बृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का पच्चीसवौ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ २५ ॥

१. १० प्र० ४ रलो०।

२. व० सं० १५ प्र० ४० वलो ।

|     |         | _              |          |       |       |     |      |       |                |          |       |            |              |   |
|-----|---------|----------------|----------|-------|-------|-----|------|-------|----------------|----------|-------|------------|--------------|---|
| व्य | 122     | ہما            | 14.      | المرا | िदा   | ध्य | िक   | 의     | 母              | 18       | X)    | वि         | रा१३         | 1 |
| ञ्य | 력       | 123            | امم      | 14.   | الموا | اعم | ध्य  | थ     | 쓰,             | 學        | 왕     | NA)        | ४।२६         | 1 |
| व   | ST      | 열              | [cr      | امما  |       | 1   | 1    | 624   | थ              | 14)      | य     | अ          | ६।४०         | İ |
| स   | व       | \S14           | वि       | r     | त्व   | 4.  | g의   | 200   | ध्य            | ايو      | 씤     | य्         | ८१५३         |   |
| 입   | 亚       | व              | <b>अ</b> | व्या  | iz,   | ्य  |      | 94    |                | ध्य      | क्ष   | 씍          | १११६         | 1 |
| व   | 얼       | 표              | व        | SH    | व्य   | 1Zo | اعم  | 크     | <sub>9</sub> य | e        | মে    | ठ्य        | १३।२०        |   |
| д.  | 의       | 임              | <u>표</u> | व्य   | 10H   | वि  | 120  | اهما  | 4              | 24       | CE    | ल्म        | १४।३३        |   |
| শ্ৰ | Ч       | a              | व्य      | स     | व     | व्य | व्या | iz.   | त्व            | 퍽.       | 24    | त्य        | १७।४६        | 1 |
| र्स | 函       | ٩              | a        | व्य   | स्    | व   | M    | व्या  | 120            | رما      | =     | ッ씩         | 2010         |   |
| 4   | र्स     | I 과            | q        | व     | 임     | 田   | व    | व्य   | व्या           | iz,      | त्व   | <b>⋍</b> . | २२।१३        | 1 |
| ्य  | स       | स्             | 亚        | q     | व     | 엄   | र्स  | व     | ञ्य            | था       | Z,    | ام         | २४।२६        |   |
| ्थ  | رين     | 갤              | 垂        | 四四    | Р     | व   | 김    | सि    | 1a             | 104      | वि    | 123        | रहा४०        | ۱ |
|     | , UI    | ्रथ            | 셐        | 五     | 四     | q   | व    | व्य   | र्स            | व        | \om   | व्या       | २८।५३        |   |
| Ja. | म्य     | 601            | 62       | 4     | स     | শ্ৰ | P    | व     | 임              | 교        | े वा  | (SI        | ३११६         |   |
| वा  | A       | ष्य            | 624      | ري    | ។     | र्स | 의    | P     | व              | 임        | 田田    | व          | ३३।२०        |   |
| वि  | ولا     | 14:            |          | 24    | 의     | 4 : | 그 교  | Pi    | 9              | 의        | 입     | र्स        | ३५१३३        | - |
| N)  | 4       | اماع           | AL       |       | थ     | 의   | 쑄    | 否     | न्य            | а_       | व     | 18         | ३७।४६        |   |
| थ   | य       | बी             | امله     | JA    | न्ध   | 《씌  | 624  | 4     | 到              | 四四       | Д     | a          | 8010         |   |
| ᅺ   | अ।      | 却              | वी       | वा    | A     | न   | العن | 샏     | 14             | नि       | 잭     | 19         | ४२।१३        |   |
| 색,  | स,      | अ              | A)       | वि    | व     | Jac | কা   | 62    | 60             | 14       | 1 व   | 四四         | । ४४।२६      |   |
| 악   | 씍       | 석,             | 의        | A)    |       |     |      | 1 201 |                | 624      | 설     | 五          | े ४६।४०      | • |
| ध्य | ဖြ      | 14             | 当        | P     | 퐈     | व   | العا | ,i,a  | । न्य          | ं द्रध्य | 64    | .当         | ४८।५३        | 1 |
| ्ध  | SEE SEE | थ              | 14       | 当     | ।अ    | -1  | व    | -1    | 1              | ্ হা     | ्य    | ্ত         | 4श६          |   |
| প্ৰ |         | (अ             | िथ       | 1 4   | 山出    | 川当  | 17   | व     | ्य             | يراه     | 2 2   | 624        | ५३।२०        | 0 |
|     | o색      | -              | (31      | ا ما  | 14    | 川当  | 9 8  | I Y   | ) ब            | ا م      | ير او | اعد ايا    | ५५।३         | ₹ |
|     |         | 2 <sup>년</sup> | िल       | (41   | 100   | 14  | 八四   | ्रा श | N              | ,। ज     | ام ار | ام         | र प्रवाष्ट्र | Ę |
| 1Z0 | امم     | 14             | 1 AM     | ्रह्म | 62    | 1   | 1 10 | 112   | 2              | 三        | ग्ब   | ी व        | 4010         |   |
|     | (Part)  | 1-1            | _        |       |       |     |      |       |                | -        |       |            |              |   |

| 1                                                      |
|--------------------------------------------------------|
| 의 시기 회 (의 (의 대 전 전 의 의 전 전 의 제 의 제 의 제 의 제 의 제 의 제 의 제 |
| वी वा ना वा        |
| यो की के तर के त्य त्य म सी की न व थि सी               |
| 의 과 회 회 의 지 회 (의 원 표 표 전 의 의 원                         |
| मित्र मि का का पर का प्या का मि से की वा वा            |
| न म न न ज क न क ल ल न स म न न                          |
| 원 의 과 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의                |
| त्या स न म म न जा का पा वा का ता म म                   |
| प्य ति स से में से में यो वा पर वा त्य स               |
| ब्ज्राच्या तम स नि स स स या वा वा पर वा ब्ला स         |
| ना जिल्हा का स स स स म जा का पर या ध्य                 |
| ण न भेता था प्य स न में से स न जो को पर या             |
| ल्ह्रा 'का न कि प्य ल्या ला ला से से ला से का का वा    |
| घिष्य त्वा ना या व्याप्य अ या मा अ मा वी वा            |
|                                                        |

इति श्रीमथुरावास्तन्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरली-धरचतुर्वेदकृता पश्चिविशतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात् ॥ २४ ॥

# अय षड्विशं करणप्रकरणं प्रारम्यते।

अब आगे छन्बीसर्वे प्रकरण में करण किसे कहते हैं, इनका आनयन कैसे किया जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है; ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके स्वामी कौन हैं, विष्टि ही मद्रा होती है, मद्रा के भेद व निवासादि का वर्णन विविध ग्रन्थों के वाक्यों से बतलाया गया है। उसे बताते हैं।

अभीष्ट दिन में करण का ज्ञान
भातितथयो द्विनिच्नाश्च शुक्लप्रतिपदादित:।

गतातथया । द्वानन्तारच शुक्लत्रातपदा।दतः। एकोनाः सप्तहृच्छेषात् करणं स्याद्ववादिकम् ॥ १ ॥

जिस तिथि के दिन करण ज्ञान अभीष्ट हो उससे पूर्व की तिथि संख्या को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिन कर जो संख्या आये उसे दो से गुणित करके एक घटा कर सात का माग देने पर श्रेष तुल्य करण होता है।। १।।

<sup>२</sup>श्रीपतिः—

श्रीपित के वाक्य से करणों क नाम ववाह्मयं वालवकौलवाख्यं ततो भवेत्तैतिलनामधेयम्। गराभिधानं विणजं च विष्टिरित्याहुरार्याः करणानि सप्त।। २॥ चतुर्दंशी या शशिना प्रहीना तस्यादिभागे शकुनी द्वितीये। दर्शार्द्धंयोस्तश्चतुरङ्घ्रनागे किंस्तुष्टनमाद्ये प्रतिपद्ले च॥३॥

१ वव, २ वालव, ३ कौलव, ४ तैतिल, ५ गर, ६ वणिज और ७ विष्टि ये करण होते हैं। ऐसा विद्वानों का कथन है।। २।।

चन्द्रमा से अधिकतम शून्य कृष्णपक्ष की चौदस के उत्तरार्घ से शुक्ल पक्ष प्रति-पदा के प्रथमार्घ तक शकुनि, चतुष्पद, नाग और किस्तुष्न ये ४ चार करण स्थिर होते हैं।। ३।।

विषष्ठसंहिता में कहा है 'आद्यं बवं बालवकौलवाख्ये तत्तैतिलं तद्गरसंज्ञकं च। विषक् च विष्टिः करणानि सस चराणि यानि क्रमशो मवन्ति । तिष्यधंमाद्यं शकुनि-द्वितीयं चतुष्यदं नागकसंज्ञितं च। किस्तुष्नमेतान्यचराणि कृष्णचतुदंशीपश्चिममागतः स्युः' (२१६ प्र०१-२ एलो०।। २-३।।

तथा ज्योतिषसार में 'अन्ते कृष्णचतुर्दंश्यां शकुनीदर्शमागयोः । ज्ञेयं चतुष्पदं नागं किस्तुष्नं प्रतिपद्ले' (१७ पृ० ) ॥ २–३ ॥

१. ज्यो० सा० ३७ पृ०।

२. ज्यो० सा० ३७ पृ०।

#### करण स्वामी का जान

ैइन्द्रो ब्रह्मा मित्रनामार्यमाभूः श्रीःकीनाशश्चेति तिथ्यर्धनाथाः । कल्युक्षाख्यौ सर्पवायू तथैव ये चत्वारस्ते स्थिराणां चतुर्णाम् ॥ ४॥

१ बन का स्वमी इन्द्र, २ बालव का ब्रह्मा, ३ कौलव का मित्र, ४ तैतिल का सूर्य, ५ गर का भूमि, ६ विणिज का लक्ष्मी और ७ विष्टि करण का यम स्वामी होता है। शकुनि का कलि, चतुष्पद का साँड, नाग का सर्पं व किस्तुष्न का स्वामी वायु ये स्थिर करणों के स्वामी होते हैं। ४ ।।

#### चण्डेश्वर:--

#### चण्डेश्वर के आधार पर स्वामी ज्ञान

बवबालवकौलवतैतिलगरवणिजविष्टिसंज्ञानाम् । पतयः स्युरिन्द्रकमलजिमत्रार्यमभूः श्रियः सयमाः ॥ ५ ॥ कृष्णचतुर्दश्यद्वीत् ध्रुवाणि शकुनिचतुष्पदो नागः । किंस्तुष्टनिमिति च तेषां कलिवृषभफणिमारुताः पतयः ॥ ६ ॥

आचार्यं चण्डेश्वर ने बताया है कि बव. बालव, कौलव, तैतिल, गर, विणिज, विष्टि संज्ञक करणों के क्रम से इन्द्र, ब्रह्मा, मित्र, सूर्य, भूमि, लक्ष्मी, यम ये अधिपित चर करणों के होते हैं।। १॥

कृष्णपक्ष की चतुर्देशी के उत्तरार्ध से शकुनि, चतुष्पद, नाग और किंस्तुष्न इन स्थिर करणों के क्रम से कलि, साँड, सपं, वायु ये स्वामी होते हैं।। ६।।

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'इन्द्रो विधाता मित्रारूयस्त्वर्यंमा भूईरिप्रिया। कीनाशक्वेति तिथ्यर्धनाथा: स्युः क्रमतस्त्वमी। कलिश्च रक्षो भुजगः पवनश्च स्थिरेक्वराः' (१६ प्र०३–४ श्लो०)।। ५–६।।

तथा नारदजी ने भी कहा है 'इन्द्र: प्रजापितिमित्रस्त्वयं भा भूहंरिप्रिया। कीनाश: किल इदाख्यौ तिथ्यर्थे वास्त्वहिमं इत्' (ज्यो० नि० ३८ पृ०)।। ५–६।।

#### स्पष्टार्थं करण व स्वामी चक्र

| करण<br>सं०    | १      | २       | 3     | 8      | 4    | Ę       | O      | 5     | w    | १०    | ११             |
|---------------|--------|---------|-------|--------|------|---------|--------|-------|------|-------|----------------|
| करण<br>नाम    | बव     | बालव    | कौलव  | तैतिल  | गर   | वणिज    | वृष्टि | যকুনি | चतु- | नाग   | किस्तु-<br>घ्न |
| करण<br>स्वामी | इन्द्र | ब्रह्मा | मित्र | सूर्यं | भूमि | लक्ष्मी | . यम   | कलि   | सांड | सर्पं | वायु           |

अब आगे किस करण में क्या करना चाहिये। इसे बताते हैं।

१. ज्यो० सा० ३७ पृ०।

वव, बालव, कौलव, तैतिलकरण में विहित कार्यं

व्याद्ववे शुभचरस्थिरपौष्टिकानि धर्मिक्रया द्विजहितानि च बालवाख्ये ! सम्प्रीतिसिद्धिकरणानि च कौलवे स्युः सौभाग्यसंश्रुतिशभानि च तैतिलाख्ये ॥ ७ ॥

रत्नकोश नाम के ग्रन्थ में वताया है कि वव करण में शुम (व्रत, उत्सवादि), चर, स्थिर (स्थायी) और पृष्टता सम्बन्धी, वालव में धार्मिक व ब्राह्मणों के हितकारी, कौलव में मित्रता व सिद्धि और तैतिल करण में सौमाग्य, वेद, माङ्गलिक कार्य करना चाहिये।। ७।।

विस्टिसंहिता में कहा है—'चरिस्यरिड जिहितः पशुधान्यकरादियत्। धातुवाद-विणिग्धान्यकर्मं सर्वं बवे हितम्। माङ्गल्योत्सवपानादि वास्तुकर्माखिलं च यत्। नृपामिषेकसंग्रामकर्मं सिद्धचित बालवे। गजोष्ट्राश्वायुधोद्यानविपिनाद्याखिलं च यत्। बालवोक्ताखिलं कर्मं कौलवे सिद्धचित ध्रुवम्। सन्धिविग्रह्यात्रादि क्रयविक्रयकर्मंयत्। तडागकूपखननं कार्यं तैतिलसंज्ञके' (१६ प्र० ५-६ श्लो०)।। ७।।

ज्योतिषसार में कहा है — 'पौष्टिकस्थिरशुमानि ववास्ये बालवे द्विजहितान्यिप कुर्यात् । कौलवे प्रमदिमत्रविधानं तैतिले गुमगताश्रमकर्मं' (३८ पृ०) ।। ७ ।।

गर, वणिज, विष्टि में विहित कार्य

व्कृषिवीजगृहाश्रयजानि गरे विणजे ध्रुवकार्यंविणक्युतयः। नहि विष्टिहमं विद्धाति शुभं परघातविषादिषु सिद्धिकरम्॥ ८॥

गर करण में खेती, बीज, घर, आश्रय जितत, विणिज में ध्रुव, व्यापार योग (संयोग) सम्बन्धी और विष्टि में धूम कार्यन करके अभिघात जहर आदि सम्बन्धी कार्यं करना चाहिए।। द।।

वसिष्ठसंहिता में कहा है—'प्राकारोद्धरणं सर्वं जलकर्माखिलं च यत् । सर्वेतिष्यर्थं-कथितं कर्मं सर्वं गरे हितम् । मूलकर्माखिलं धातुजीवकर्माखिलं च यत् । उक्तानुक्ता-खिलं कर्मं ध्रुवं वणिजि सिद्धधित । वधवन्धविषाय्यनस्वछेदनोच्चाटनादि यत् । तुरङ्ग-महिषोष्ट्रादि कर्मं विष्टघां च सिद्धधित । न कुर्यान्मङ्गलं विष्टघां जीवितार्थी कदाचन । कुर्वंत्रज्ञस्तदा क्षिप्रं तत्सवं नाशतां वजेत् (१६ प्र०८-११ भ्रो०) ।।८।।

और भी ज्योतिषसार में —'गरे च बीजाश्रयकर्षणानि वाणिज्यके स्थैयंवणिक् क्रियाश्च। न सिद्धिमायाति कृतं च विष्ट्यां विषारिघातादिषु तत्र सिद्धि।' (२८ पृ०)।। ८।।

१. ज्यो० नि० ३८ पृ०।

२. ज्यो० नि० ३६ पृ० ४ श्लो०।

शकुनि, चतुष्पद, नाग, किंस्तुष्न में विहित कार्यं
ेकार्यं पौष्टिकमौषधादि शकुनौ मूलानि मन्त्रास्तथा
गोकार्याणि चतुष्पदे पितृसुरानुद्द्श्य राज्यानि च।
नागे स्थावरदारुणानि हरणं दीर्भाग्यकर्माण्यतः
किंस्तष्टने शभवृद्धिपृष्टिकरणं माङ्गल्यसिद्धिकिया॥९॥

शकुनि करण में पुष्टता, औषघ (दवा) मूल तथा मन्त्र सम्बन्धी, चतुष्पद में गाय, पितर, देव और राज्य सम्बन्धी, नाग में स्थिर, कठिन, हरण व माग्य हीनता सम्बन्धी एवं किस्तुष्न करण में शुम, वृद्धि, पुष्टिता, माङ्गिलिकता और सिद्धि सम्बन्धी कार्यं करना चाहिये ।। ६ ।।

ज्योतिषसार में कहा है—'मन्त्रौषधानि शकुनौ तु सपौष्टकानि गोविप्रराज्य-पितृकमं चतुष्पदेऽपि । सौमाग्यदारुणधृतिध्रुवकमंनागे किंस्तृ इननाम्नि निखिलं शुमकमं कार्यम्' (३८ पृ०) ॥ ६ ॥

> शुक्ले प्रतिपदस्त्वर्द्धे द्वितीये करणे बवे । कुर्य्यान्मङ्गलर्माणि शेषेब्वेवं विचिन्तयेत् ॥ १०॥

शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दूसरे आधे हिस्से में बव करण में शुन मङ्गल कार्यं करना चाहिये। अवशिष्टों में पूर्वोक्त विहित काम करना चाहिये॥ १०॥

खब आगे पूर्वीदि दिशाओं में विधि के आधार पर मुख के प्रहरों का त्याग या यों समझिये कि गन्तव्य दिशा में भद्रा के मुख की स्थिति कब तक रहती है। इसे बताते हैं।

> जलानलेन्दुकूरेशधर्मंवातेन्द्रदिक्कमात् । सङ्ख्यासमानैः प्रहरैविष्टिर्दुष्टमुखं यतः॥११॥

चतुर्देशी तिथि को पूर्व दिशा में १ प्रहर, अष्टमी में अग्नि कोण २ प्रहर, सप्तमी दिक्षण में ३ प्रहर, पूर्णिमा नैऋंत्य में ४ प्रहर, चौथ पश्चिम में ५ प्रहर, दशमी वायव्य में छठा प्रहर, एकादशी उत्तर में ७ वाँ प्रहर और तृतीया तिथि ईशान कोण में द वाँ प्रहर मद्रा का मुख होता है ।। ११ ।।

अन्य:--

अन्य मत से मुख का ज्ञान <sup>२</sup>भूतदस्रस्वराम्भोधिषडग्निवसुरूपकाः । यस्य दिक्सङ्ख्यया ह्येषु क्रमात्तिथ्यर्ढविष्टिषु ॥ १२॥

१. ज्यो० नि० ३९ पृ० ५ श्लो०।

२. मु॰ चि॰ १ प्र॰ ४४ रहो। पी० टी॰।

अन्य त्रिद्वानों ने कहा है कि ५, २, ४, ६, ३, ८, १ ये जिस पूर्वादि दिशा के अंक है। उनमें तत्संख्यक प्रहरों में मद्रा का दुर्मुख होता है। क्रमांकों की पूर्वादि दिशा समझना चाहिए।। १२।।

श्रीपतिनापि ---

श्रीपितजो के वाक्य से मुख पुच्छ ज्ञान
ेजलिशिखिशिरिक्षःसर्वंकी नाशवायुत्रिदशपितककुत्सु प्रोक्तमास्यं हि विष्टेः।
नियतमृषिभिराशासङ्ख्ययामैः क्रमेण
स्फुटमिह परिहार्यं मङ्गलेष्वेतदेव॥ १३॥

आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि जल की दिशा में अर्थात् पिरचम दिशा में पक्ष की चतुर्थों के उत्तराधं में अपनी दिशा संख्या तुल्य पाँचवे प्रहर में मद्रा का मुख होता है। इसी प्रकार शिख=अग्निकोण में शुक्लपिक्षीय अष्टमी में २ दूसरे प्रहर में, शिश्च = नैऋंत्य कोण में पूर्णिमा के दिन अपनी दिशा संख्या ४ वें प्रहर में एवं पूर्वोक्त प्रहरों में अन्य तिथियों में मी ५, ५ घटी मद्रा का मुख व अन्त्य की ३ घटी पूंछ होती है। पुच्छ शुम होती है। समस्त मङ्गल कामों में मद्रा के मुख की घटियों का स्थाग करना चाहिये।। १३॥

चण्डेश्वर:-

आचार्यं चण्डेश्वर के आधार पर भद्रा के नाम कराली निन्दनी रोद्री सुमुखी दुर्मुखी तथा। त्रिशिरा वैष्णवी हंसी अष्टावेतास्तु विष्टयः॥१४॥

आचार्यं प्रवर ने बताया है कि कराली १, निन्दनी २, रौद्री ३, सुमुखी ४, दुर्मेक्षी ५ त्रिशिरा ६ वैष्णवी ७, हुँसी ८ ये आठ प्रकार की मद्रा होती है।। १४।।

रत्नकोश में मद्रा के नाम 'हँसो नन्दोन्यिप च त्रिशिराः सुमुखी करालिकाइचैव वैकृतिरौद्रमुखी च चतुर्मुंखी विष्टयः क्रमशः। (मु० चि० १ प्र० ४३ रलो० पी॰ टी०)।। १४।।

## पक्ष भेद से नाम करण

सर्पिणी च सिते पक्षे वृष्टिचकी च सितेतरे। सर्पिणी मुखतो त्याच्या लाङ्गूले वृश्चिकी त्यजेत्।। १४ ॥

शुक्ल पक्ष वाली मद्रा सर्पिणो और कृष्ण पक्ष की मद्रा वृश्चिकी संज्ञा वाली होती है। सर्पिणी का मुख तथा वृश्चिको संज्ञा वाली को पूँछ का त्याग करना चाहिए।। १५।।

१. ज्यो नि ३६ पृ० ७ रलो ।

## श्रीपति:--

#### भद्रा की उत्पत्ति

ैदैत्येन्द्रैः समरेऽमरेषु विजितेष्वीशः क्रुधा दृष्टवान् स्वं कायात्किल निर्गता खरमुखी लाङ्गूलिनी च त्रिपात् । विष्टिः सप्तभुजा मृगेन्द्रगलका क्षामोदरी प्रेतगा दैत्यघ्नी मृदितैः स्रेस्त् करणं प्रान्त्ये नियुक्ता तू सा ॥ १६॥

आचार्य श्रीपित ने कहा है कि जिस समय देवासुर संग्राम में देवताओं की पराजय को देखकर श्रीशङ्कर मगवान को क्रोध उत्पन्न हो गया और उनकी दृष्टि हृदय पर पड़ जाने से एक शक्ति उत्पन्न हो गई कि जिसका स्वरूप गदहे के से मुँह वाली, सात मुजा वाली, सिंह के समान गदाँन से युक्त, कृश पेट वाली, प्रेत पर सवार होकर दैत्यों (राक्षसों) का विनाश करने लगी। इससे प्रसन्न होकर दैवताओं ने अपने कानों के समीप में स्थापित की अतः इसे करणों में गिना जाने लगा।। १६।।

मूलर्क्षे शूलयोगे रिविदिनदशमी फाल्गुने कृष्णपक्षे याता विष्टिनिशायां प्रभवति नियतं शङ्करं पाहि चाङ्गे॥ १७॥

मूल नक्षत्र, शूल योग, रिववार दशमी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष में इसका प्रादुर्माव हुआ है। रात्रि में यह शंकर का पिहरा निरन्तर लगाती है।। १७॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'रुद्रस्य भालनेत्राग्नि ज्वालामाला समुद्भवा। कृतकार्या ततः पृथ्व्यां व्यपतद्ग्धमङ्गला। सुरासुराणां समरेऽमरेषु पराजितेष्वीस्वरकोपदृष्टेः। जाता सुरघ्नी मुदितैः सुरोधैः (१६ प्र०१३, १६ रुलो०)।। १७।।

<sup>२</sup>मुहूर्तगणपती—

## मृहूर्तगणपति के वश स्वरूप

पुरा देवासुरे युद्धे शम्भुकायाद्विनिर्गता। दैत्यघ्नी रासभास्या च विष्टिलीङ्गूलिनी क्रमात्॥ १८॥ असिहग्रीवा शवारूढा सप्तहस्ता कृशोदरी।

अमरै: श्रवणप्रान्ते सा नियुक्ता शिवाज्ञया ॥ १९ ॥

मूहतंगणपित ग्रन्थ में कहा है पिहले देवासुर सग्राम में श्रीमहादेव जी के शरीर से उत्पन्न होकर देत्यों का विनाश करने वाली, गदहे के मुख सहश मुख वाली, पुच्छ से युक्त, सिंह के समान गदंन वाली, मूरदा पर सवार सात हाथ वाली, दुबले पेट वाली को शंकर की आज्ञा से देवताओं ने अपने कानों के समीप स्थापित किया है।। १८-१६।।

१. मु॰ चि॰ १ प्र० ४४ इलो॰ पी॰ टी॰ तथा ज्यो॰ सा॰ ४० पृ०।

२. मु॰ चि॰ ७ प्र० १९ रलो॰।

३. मु॰ ग॰ ७ प्र० २० इलो॰।

भहोष्रा विकरालास्या पृथुदंष्ट्रभयानका । कार्यघ्नी भुवमायाति वह्निज्वालासमाकुला ॥ २० ॥

यह बड़ी उग्र विकट मुख वाली, बड़ी मयानक दाढ़ियों से युक्त, अग्नि की शिखा से व्यास भूमि में आकर कार्यों का विनाश करती है ॥ २०॥

चण्डेश्वर:-

चण्डेश्वर के आधार पर स्वरूप

असितजलदवर्णा दीर्घनासोग्रदंष्ट्रा विपुलहनुकपोलापिण्डकोद्दन्द्वजङ्घा । अनलशतसहस्रं चोद्धरन्ती समन्ता– त्पत्ति भुवनमध्ये कार्यनाशाय विष्टिः ॥ २१ ॥

आचार्यं जी का कहना है कि यह काले बादलों के समान रंग वाली, लम्बी नाक व दाढ से युक्त, पुष्ट हुनु, (ठोड़ी) व गालों से सम्पन्न और मोटी पीड़री व जाघों से संयुत और चारों ओर सहस्र अग्नि ज्वालाओं से युक्त मूमध्य में कार्यं नाज के लिए पितत होती है ।। २१ ।।

रत्नमाला में स्वरूप 'उद्बद्धोद्भटतरपीडिताऽतिकृष्णा दंष्ट्रोग्रा पृथुहनुगण्डदीर्घ-नासा । हुतवहनं समुद्गिरन्ती विश्वान्तः पत्ति समन्ततोऽत्र विष्टः' ( मृ० चि० १ प्र० ४३ इलो० पी० पी० ) ।। २१ ।।

भद्रा के शरीर में घटिकाओं की स्थापना

मुखे तु घटिकाः पञ्च द्वे कण्ठे तु सदा स्थिते । हृदि चैकादश प्रोक्ताश्चतस्रो नाभिमण्डले ॥ २२॥

इसके मुख में ५ घटी, कण्ठ में २, हृदय में ग्यारह ११, नामि में ४ घटियों का न्यास करना चाहिये ॥ २२ ॥

नारदः-

नारद जी के आधार पर घटी स्थापन

<sup>२</sup>मुखे पच्च गले त्वेका वक्षस्येकादश स्मृताः। नाभौ चतस्रः षट् श्रोणौ तिस्रः पुच्छाख्यनाडिकाः॥ २३॥

नारद ऋषि का कहना है कि मुख में ४, गले में एक, हृदय में ११, नामि में ४, श्रोणि (कमर) में ६, और ३ तीन पूँछ में स्थापित करना चाहिये ॥२३॥

१. मु० ग० ७ प्र० २१ रलो०।

२. ज्यो० नि० ३६ पृ०।

ज्योतिषसार में कहा है 'नाड्यस्तु पञ्चवदनेऽथ गले तथैका वत्से दशैकसिहता नियतं चतस्रः । नाम्यां कटौ षटथ पुच्छगताश्च तिस्रो विष्टेर्वुधैरमिहितोऽङ्गविमाग एषः' (३६ पृ०) ॥२३॥

दैवज्ञवल्लभे—

#### घटी स्थापन का फल

भुखे कार्यहानिगंले प्राणनाशो हृदि द्रव्यनाशः कलिर्नाभिदेशे। कटावर्थंविध्वंसनं पुच्छभागे जयश्चेति भद्राशरीरे फलं स्यात्।।२४॥ दैवज बल्लम नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि मुख घटी में कार्य नाश, गले बाली में प्राणों का नाश, हृदयस्थित में घन नाश, नामिस्थ में कलह, कमर स्थित में घन का नाश और पुच्छ वाली घटियों में विनय प्राप्त होता है। यह मद्रा के देह में घटी स्थापन का फल होता है।।२४।।

ज्योतिषसार में कहा है 'मुखे कार्यं ब्वस्तिमंवित मरणं चाथ गलके। लयः स्यात् सम्पत्तेह्वंदि कटितटे बुद्धिविलयः। कलिनामौ देशे विजयमथ पुच्छेच जगदुः शरीरे मद्रायाः पृथगितिफलं पूर्वमुनयः' (३६ पृ०)।।२४॥

तथा वसिष्ठसंहिता में भी 'नाड्यःपञ्च मुखे गलेऽय घटिका वक्षे दर्शकायुताः। नामिस्तद्घटिकाश्चतुष्टयमिताः षण्नासिकास्तत्किटिः। पुच्छं तन्नाडिकास्तिन्नः पुच्छान्तं मुखतः क्रमात्। विष्टेरङ्गविभागोऽयं फलं वक्ष्ये पृथक् पृथक्।। कार्यस्य नाशो वदने गले तु मृत्युः सदा वक्षसि चार्थहानिः। नाभौ च विष्टं तत्रय बुद्धिनाशः कट्यां जयः संयति पुच्छमागे' (१६ प्र०१६–१८ हलो०)।।२४।।

# मृहूतं चिन्तामणि के आघार पर भद्रा का ज्ञान

<sup>२</sup>शुक्ले पूर्वार्द्धे ऽष्टमीपञ्चदश्योभँद्रैकादश्यां चतुथ्यां परार्द्धे । कृष्णे ऽन्त्यार्द्धे स्यात्तृतीयादशम्योः पूर्वे भागे सप्तमीशम्भुतिथ्योः ॥२५॥ मृहूर्तं चिन्तामणि में कहा है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी व पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्धे में एवं चतुर्थी व एकादशी तिथि के उत्तरार्धं में मद्रा अर्थात् विधि नामक करण होता है ।

कृष्ण पक्ष की तृतीया व दशमी तिथि के उत्तरार्ध में और सप्तमी व चौदस के पूर्वार्ध में मद्रा होती है।

तिथि के पूर्ण मोग काल का पहला आधा हिस्सा पूर्वार्ध और दूसरा माग उत्तरार्घ होता है ।।२४।।

दीपिका में कहा है 'तृतीया दशमी शेषे तत्पञ्चम्योस्तु पूर्वतः। कृष्णे विष्टिः सिते तद्वत्तासौ परतिथिष्वपि' (मु० चि० १ प्र० ४३ रुलो० पी० टी० ॥२५॥

१. ज्यो० नि॰ ३९ पृ०।

२. मु० चि० १ प्र० ४३ रलो०।

तथा वृहस्पित जी ने भी कहा है 'सिते चतुर्थ्यामन्त्याघं मष्टम्याद्याघं भेव च । एका-दश्यां पराघें तु पूर्वाघें पूर्णशीतगौ । कृष्णे तृतीयान्त्याघं हि सहम्याद्याघंभेव च । दश्यम्यां उत्तराघं तु चतुर्दंश्यधंमादितः । विष्टधास्योऽयं महादोषः कथितोऽत्र समस्तगः । तदानीं कृतसत्कमं कर्ता सह विनश्यति' (मु० चि० १ प्र० ४३ क्लो० पी० टी०) ॥२५॥

तथा ज्योतिषसार में मी 'कृष्णेऽग्निदश्योरूष्वं ससमीभृतयोरषः । शुक्ले वेदेशयो-रूष्वं मद्रा प्राग्वसुपूर्णयोः' (३८ पृ०) ॥२५॥

भृगु:-

भृगु जो के आधार पर भद्रा का ज्ञान कृष्णे च त्रिदशा रात्रौ दिवा सप्तचतुर्दशी। शुक्ले तुर्येकादशी रात्रावष्टमी पूर्णिमा दिवा॥ २६॥

ऋषि भृगु जी का कहना है कि कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी तिथि में रात्रि में तथा ससमी, चतुर्देशी में दिन में, शुक्ल पक्ष में चौथ, एकादशी में रात में और अष्टमी पूर्णिमा में दिन में मद्रा होती है।।२६॥

राम:--

राम दैवज के आधार पर भद्रा का मुख पुच्छ ज्ञान

पञ्चव्द्यद्रिकृताष्टरामरसभूयामादिघटचः शराः
विष्टेरास्यमसद्गजेन्दुरसरामाव्द्याश्विवाणाव्धिषु ।

यामेष्वन्त्यघटित्रयं शुभकरं पुच्छं तथा वासरे
विष्टिस्तिथ्यपरार्द्धंजा शुभकरी रात्री तु पूर्वार्द्धंजा ।। २७ ॥

राम दैवज ने अपने ग्रन्थ में बताया है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के पाँचवें प्रहर की आदिवाली ५ घटी में मद्रा का मुख होता है। इसी प्रकार अष्टमी के दूसरे प्रहर में, एकादशी के सातवें प्रहर में, पौर्णमासी के चौथे प्रहर में और कृष्णपक्ष की तृतीया के आठवें प्रहर में, ससमी के तीसरे प्रहर में, दशमी के छटे प्रहर में और चतुर्दशी के पहिले प्रहर में आदि की ५ घटी में मद्रा का मुख होता है। वह मुख शुम कायों में अशुम होता है।

शुक्ल पक्ष की पुनः चतुर्थी तिथि के अष्टम प्रहर की अन्त्य की, अष्टमी के प्रयम प्रहर की, एकादशी के छटे प्रहर की, पूर्णिमा के तीसरे प्रहर की और कृष्णपक्ष की तृतीया के सातवें प्रहर की, सप्तमी के दूसरे प्रहर की, दशमी के पाँचवें प्रहर की और चतुर्देशी के चौथे प्रहर की अन्त्य की ३ घटी में मद्रा की पूँछ होती है।

दिन की मद्रायदि तिथि के उत्तरार्ध की हो और रात की मद्रा तिथि के पूर्वार्ध की हो तो वह शुम होती है।।२७॥

१. मृ० चि० १ प्र० ४३ वलो०।

व्यवहारसमुच्चय में कहा है 'दशम्यामष्टम्यां प्रथमघटिकाप वकपरं हरिद्धुः ससम्यां द्विदशघटिकान्ते त्रिघटिकम् । तृतीया राकायां खयमघटिकाम्यः परमवं शुमं विष्टेः पुच्छं शिवतिथिचतुथ्योंऽत्र विरमे' (मु० चि० १ प्र० ४४ श्लो० पी० टी०) ॥२७॥

बृहस्पति:---

भद्रा का शुभाशुभत्व ज्ञान विष्टिस्तु सर्वंथा त्याज्या क्रमेणैवागता तुया। अक्रमेणागता भद्रा सर्वंकार्येषु शोभना॥ २८॥

वृहस्पित जी ने बताया है कि क्रम से प्राप्त मद्रा को समस्त मांगलिक कार्यों में छोड़ देना चाहिये और अक्रम से प्राप्त का ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि यह शुभदा होती है।।२८।।

ब्रह्मयामले—

ब्रह्मयामल के द्वारा शुभाशभरव दिवाभद्रा यदा रात्रौ रात्रिभद्रा यदा दिवा। न तत्र भद्रादोषः स्यात्सा भद्रा भद्रदायिनी॥ २९॥

ब्रह्मयामल नामक ग्रन्थ में बताया है कि यदि दिनवाली मद्रा रात्रि में हो और रात वाली दिन में हो तो मद्रा का दोष नहीं होता है। इस प्रकार की मद्रा कल्याण करने वाली होती है।।२६।।

पीयूषधारा टीका में कहा है 'रात्रिमद्रा यदाह्नि स्याद्वा मद्रा यदा निश्चि। न तत्र मद्रा दोष: स्यात् सा मद्रा मद्रदायिनी' (मु० चि०१ प्र० ४४ वलो०)।।२६॥

और मी गुरुवाक्य 'निश्चि पूर्वार्थंजा विधिदिवा चापरतः शुमा। क्रमागता तु या विधिः सैव हालाहलोपमा' (मु० चि०१ प्र०४४ रलो० पी० टी०) ॥२६॥

लल्लाचार्यं जी ने कहा है 'दिवा परार्धंजा विष्टि: पूर्वार्धान्त्या यदा निश्चि । तदा विष्टि: शुमायेति कमलासनमाधितम्' (मु० चि० १ प्र० ४४ व्लो० पी० टी०) ॥२६॥

ब्रह्मसिद्धान्त में भी 'दिवा परार्घंजा विधिविधिरेव दिवानिश्चोः । सा त्याज्या त्वन्यवा विधिः सर्वंकर्मशुमप्रदा' (मु॰ चि॰ १ प्र॰ ४४ क्लो॰ पी॰ टी॰) ।।२९॥

लल्लः--

ल्लाचार्यं जी के आधार पर भद्रा की पूँछ का ज्ञान

मेष्वर्कन खनाडी भ्यो भद्रापुच्छं घटित्रयम् !

क्रमेण घवले पक्षे व्युत्क्रमेण सितेतरे ॥ ३०॥

आचार्यं लल्ल ने कहा है कि शुक्ल पक्ष की तिथियों में ४,१२,२० घटी के

आचार्य छल्छ ने कहा है कि शुक्छ पक्ष की तिथियों में ५,१२,२० घटी के अनन्तर ३ घटी मद्रा का पुच्छ और कृष्ण पक्ष में ब्युत्क्रम से पूँछ मद्रा की होती है।।३०॥

# भद्रा के पुच्छ में विहित कार्य

पृथिव्यां यानि कर्माणि शुभान्यप्यशुभानि वा । तानि सर्वाणि सिद्धचन्ति विष्टिपुच्छे न संशयः ॥ ३१ ॥

इस भूमि पर जितने शुमाशुम कार्य हैं वे समस्त मद्रा के पुच्छ में सिद्ध होते हैं। इसमें "संदेह नहीं करना चाहिये ॥३१॥

#### प्रकारान्तर

युद्धे भूपितदर्शने भयपदे घाते च पाते हठे वैद्यस्यागमने जलप्रतः रणे शत्रोः समुच्चाटने। सङ्घट्टे गदमज्जने गजमृगोष्ट्राश्वादिके सङ्ग्रहे स्त्रोसेवा ऋतुमज्जने च शकटे भद्रा सदा गृह्यते॥ ३२॥

युद्ध, राजदर्शन, मय, स्थान, घात, पात, हठ, चिकित्सक के आगमन (बुलाना), जल तरण, शत्रु मगाना, संघट्ट, रोग दूरीकरण, हाथी—घोड़ा—हिरन—ऊँट आदि सङ्ग्रह, स्त्री सेवा, ऋतुमञ्जन और शकट (गाढा) सम्बन्धी कार्यों में सबँचा मद्रा का ग्रहण करना चाहिये ॥३२॥

अन्य:—

#### और भी

विवादे शत्रुहनने भयार्थे राजदर्शने। इक्षुदण्डे तथा प्रोक्ता भद्रा श्रेष्ठा विधीयते॥ ३३॥ विवाह, शत्रु हनन, मयार्थं, राजदर्शन ईख आदि कार्यं में मद्रा श्रेष्ठ होती है ॥३३॥ वैधवन्यविषाग्न्यस्त्रच्छेदनोच्चाटनादि यत्। तुरङ्गमहिषोष्ट्राविकर्मं विष्ट्यां तु सिद्धचति॥ ३४॥

वध, बन्धन, जहर, अग्नि, अस्त्र, छेदन, उच्चाटनादि, घोड़ा, मेंसा, ऊँट आदि कार्य मदा में सिद्ध होते हैं ॥३४॥

कालीदासः-

#### कालिदास के आधार पर

स्यादभद्राय भद्रा न शम्भोजये मीनराशौ न योगस्तथाप्यचँने। होमकाले शिवायास्तमीस्त(दु)द्भवः साधने सर्वकाले न मेषेऽनयोः॥३५

श्री कालिदास ने बताया है कि महादेव जी के जप में तथा मीन राशि के चन्द्रमा में पूजन करने में एवं शिवा के रात में होम काल में प्रादुर्माव साधन में व समस्त काल में मेष के चन्द्रमा में मद्रा अशुमफलदायिनी नहीं होती है।।३४॥

१. व० सं० १६ अ० ११ रलो०।

गणपति:--

मुहूर्तगणपति के आघार पर

<sup>१</sup>खराक्वाप्रसवे दुर्गा पूजने दानकर्मणि। दाहघातादिके भद्रा शस्ता नान्यत्र शोभना।। ३६।।

गदहा व घोड़ा की पैदाइश में, दुर्गा पूजा, दान, दाह और घातादि कार्यों में मद्रा शुमफल देने वाली होती है और अन्य कार्यों में अशुम होती है ॥३६॥

अब मद्रा का निवास किस लोक में किस राधि में चन्द्रमा के रहने पर होता है तथा इसका क्या फल होता है, इसे विविध ग्रन्थ वाक्यों से बताते हैं।

लल्ल:--

भद्रा का निवास व फल

कुम्भान्त्यालिहरौ मर्त्ये स्वर्गे चात्र चतुष्टये। स्त्रीधनुर्जूकनक्रेऽघो भद्रा यत्रैव तत्फलम्।।३७।।

आचार्यं लल्ल ने कहा है कि कुम्म, मीन, वृश्चिक व सिंह राशि में चन्द्रमा के रहने पर मद्रा का निवास मत्यं लोक में और कन्या, धनु, तुला और मकर राशि में चन्द्रमा के रहने पर मद्रा का निवास स्वर्गं लोक में होता है। जहाँ पर इसका निवास होता है वहीं पर इसका फल भी होता है।।३७॥

भृगु:--

भृगुजी के आधार पर

सिंहालिमीनकुम्भादौ भुवि भद्रास्तु मृत्युदाः।

मेषाच्चतुष्टये स्वर्गे कन्याजूकधनुद्रये।

पाताले सब्बरेद्भद्रा सुखदा सा प्रकीतिता।। ३८।।

भृगु जी का कहना है कि सिंह-वृश्चिक-कुम्म-मीन राशिस्थ चन्द्रमा के ही होने पर इस भूमि पर मद्रा का आवास होता है। यह मृत्युदाता होता है।

और मेष-वृष-मिथुन-कर्क में चन्द्रमा के रहने पर स्वर्गलोक में, कन्या-तुला-धनु-मकर राधि में स्थिति होने से पाताल में मद्रा का निवास होता है। ये दोनों शुम फलदा होती हैं।।३८।।

₹गणपतिः--

गणपति के आघार पर निवास

अजत्रयेऽब्जेऽलिगे च भद्रा स्वर्लोकचारिणी। कन्याद्वये धनुर्युग्मे चन्द्रे भद्रा रसातले।। ३९।।

१. ६ प्र० २७ रलो०।

२. मु० ग० ६ प्र० २३ इलो०।

<sup>9</sup>कुम्मे मीने तथा कर्के सिंहे चन्द्रे भुवि स्थिता। भूर्लोकस्था सदा त्याज्या स्वर्गपातालगा शुभा।। ४०।।

मुहूर्तंगणपित में बताया है कि मेष-वृष-मिथुन-वृद्दिचक राशि में चन्द्रमा के रहने पर मद्रा का निवास स्वगंछोक, कन्या-तुला-धनु-मकर में रसातल में, कुम्म-मीन-कक-सिंह राशि में चन्द्रमा की स्थिति से भूमि पर मद्रा का निवास होता है। भूमिस्थ मद्रा का सदा त्याग करना चाहिये। और स्वगं-पातालस्थ मद्रा शुम होती है।।३९-४०।।

ज्योतिष सार में कहा है 'मीने मेषालिकर्के घिशित निवसित स्वगंसंस्थापि विष्टिः कन्यायां तौलिसंस्थे धनुमिथुनगते नागलोके निवासः । कुम्भे सिंहे वृषे वा मकरमुपगते राजते मृत्युलोके मद्रा चन्द्रप्रमावा हिमकरतनयानोशुमालौकिकः स्यात्' ॥ स्वर्गे मद्रा मवेत् सौक्यं पाताले च धनागमः । मृत्युलोके यदा मद्रा कार्यसिद्धिस्तथा निर्ह' (३६ पृ०) ॥३६-४०॥

मुहूर्तचिन्तामणि में 'कुम्मकर्कंद्वये मर्त्ये स्वर्गेऽब्जेऽजात्त्रयेऽलिगे । स्त्रीषनुर्जूकनक्रेऽघो
मद्रा तत्रैव तत्फलम्' (१ प्र० ४५ হलो०) ।।३६-४०।।

पीयूषधारा में भी 'मेषोक्षकौर्प्यामिथुने घटसिंहमीनकर्केषु चापमृगतौलिसुतासु चन्द्रे । स्वर्मत्यंनागनगरीः क्रमशः प्रयाति विष्टिः फलान्यपि ददाति हि तत्र देशे'।।

और मी भूपालवल्लम का वाक्य 'कन्यातुलामकरघन्विषु नांगलोके मेषालिवैणिक-वृषेषु सुरालये स्यात् । पाठीनसिंहघटककंटकेषु मत्ये चन्द्रे वदन्ति मुनयस्त्रिविधां हि विष्टिम्' ॥३६-४०॥

भृगुरपि-

# वारानुसार भद्रा के नामों का ज्ञान

रसोमे शुक्रे च कल्याणी शनौ चैव तु वृश्चिकी। गुरौ पुण्यवती ज्ञेया चान्यवारेषु भद्रिका॥ ४१॥

महर्षि भृगुजी ने बताया है कि सोम व शुक्रवार को मद्रा कल्याणी नाम की, शनिवार के दिन वृश्चिकी, गुरुवार के दिन पुण्यवती नाम की और इनके अतिरिक्त वारों में या यों समझिये कि सूर्य, मीम, बुध वारों में इसकी मद्रिका संज्ञा होती है।। ४१।।

तिथि के पूर्वार्ध व परार्ध में भद्रा की स्थिति से फल

3मनु (१४) वसु (८) मुनि (७) तिथि (१५) युग (४)
दश (१०) शिव (११) गुण (३) तिथिषु पूर्वाद्याः।
आयाति विष्टिरेषा पृष्ठे शुभदा पुरस्तवशुभा।। ४२।।

४. मु० न० ६ प्र० २४ इलो०।

५. ज्यो । सा० ३६ पृ०।

६. मु॰ चि॰ १ प्र॰ ४४ रलो॰ पी॰ टी॰।

चतुर्देशी, अष्टमी, ससमी, पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में और चौथ, दशमी, एकादशी व तृतीया के परार्घ में मद्रा होती है। इसका मुख स्याज्य और पूंछ शुम होती है।।४२।।

विशेष — पीयूषधारा में पद्य की प्राप्ति इस प्रकार होती ""'गुणसंख्यासु तिथिषु पूर्वस्याः । है।

ज्योतिष सार में भी 'मनुबसुमुनितिथिषु युग्मदशशिवगुणसंख्यासु तिथिषु पूर्वान्त्या। पाठान्तर है ॥ ४२ ॥

इति श्रोमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदोनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे बृहद्दैवज्ञरञ्जने करणकथनं नाम षड्विशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २६॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी रामदीन जी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञ रञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का छव्बीसवा करण नाम वाला प्रकरण समाप्त हुआ ।। २६ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरली-धरचतुर्वेदविहिता षड्विशतिप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ॥ २६ ॥

| तिशि    | य    | ४ | ۷ | ११ | १५ | n/    | 9 | १० | १४ |
|---------|------|---|---|----|----|-------|---|----|----|
| प्रहराव | ते   | 3 | २ | 9  | 8  | ۷     | R | Ę  | 8  |
| घटीम्   | ुखं  | 4 | 4 | 4  | 4  | ч     | 4 | ч  | ч  |
| प्रहरा  | न्ते | 6 | १ | Ę  | ą  | ७     | २ | ч  | 8  |
| घटोपु   | च्छे | 3 | 3 | R  | 3  | *     | 3 | n  | nv |
| अष्ट वि | इग्  | Ч | अ | उ  | न  | र्भुक | द | वा | पू |

# अथ सप्तविंशं चन्द्रप्रकरणं प्रारभ्यते ।

अब आगे सत्ताईसर्वे प्रकरण में चन्द्र बल की प्रधानता के बारे में विविध ग्रन्थों के वाक्यों से चर्चा होगी इसे बताते हैं।

शारङ्गधरः---

शाङ्गंधरीय चन्द्रबल की प्रशंसा

लग्नं देह: षट्कवर्गोङ्गकान्तिः प्राणश्चन्द्रो घातवः खेचरेन्द्राः । प्राणे नष्टे देहधात्त्रङ्गनाशः तस्मादिन्दोर्वीर्यमार्येः प्रधानम् ॥ १॥ शाङ्गं विवाह पटल में कहा है कि कुण्डली में लग्न घरीर, अङ्ग षड्वगं, प्राण चन्द्रमा और अन्य ग्रह घातु होते हैं। प्राण के नष्ट होने पर घरीर के समस्त अवयव नष्ट माने जाते हैं इसलिये सब समय चन्द्रमा के बल की प्रधानता होती है ॥ १॥

विशेष — ज्योतिर्निबन्ध में इसका पाठान्तर इस प्रकार से 'लग्नं देहोऽङ्गानि षड्वगँ-काश्च प्राण .... तस्मात्मर्वत्रेन्दुवीर्यं प्रधानम्' हैं ( पृ० सं० ६३ दलो० १े ॥ १ ॥

संहिताप्रदोपे-

संहिता प्रदीप के आधार पर प्रशंसा

यथा प्रधानं प्रणवः श्रुतीनां यथा प्रधानं प्रसवः कलानाम्। तथैव शीतांशुबलं प्रधानं नूनं बलानामिह खेचराणाम्।। २।। संहिता प्रदीप नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि जैसे श्रुतियों में प्रणव, कलाओं में प्रसव प्रधान होता है उसी प्रकार ग्रहों के बल में चन्द्रमा के बल की प्रधानता होती है ॥ २॥

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'बला अखिलमृगाणां हरिरिव खचरबलानां च चन्द्र-बलम्।' (२० अ० ११ वलो०) ॥ २ ॥

#### प्रकारान्तर

वलावलं चन्द्रमसः प्रसाध्य दद्युर्गहेन्द्रा हि बलावलानि।
मनःप्रचारेण यथेन्द्रियाणि वदन्ति वस्तूनि न केवलानि।। ३।।
प्रथम कुण्डली में चन्द्रमा के बलावल ज्ञान करके ही अन्य ग्रहों के बलावल की
सफलता जाननी चाहिये, क्योंकि मन के संचरण से ही इन्द्रियाँ वस्तु का ज्ञान कराने में
समर्थं होती हैं। केवल इन्द्रियों से वस्तु का ज्ञान नहीं होता है।। ३।।

पुनः प्रशंसा

आदौ हि चन्द्रस्य बलं प्रधानं लग्नस्य पश्चादय सप्तवर्गः। कि चन्द्रवीर्येण विनेतराणि कुर्वन्ति सत्यायुषि लक्षणानि ॥ ४॥

१. ज्यो० नि॰ ६३ पु० १ इलो०।

प्रयम चन्द्र बल की, फिर लग्न और इसके पीछे सहवर्ग की प्रधानता होती है। चन्द्र बल के अमाव में आयुष्य होने पर भी अन्य लक्षण कुछ सी फली भूत नहीं होते हैं॥ ४॥

श्रीपति:--

श्रीपति के वाक्य से चन्द्र बल की प्रधानता

'आधारमिन्दोर्बलमुक्तमाद्यैराधेयमन्यग्रहजं च वीर्यम्। आधारशकौ परिधिष्ठितानामाधेयवस्तुनि हि वीर्यवन्ति ॥ ५॥

श्रीपित आचार्य का कहना है कि प्राचीनाचार्यों ने चन्द्रमा के बल को आधार बताया हैं और अन्य ग्रहों के बल को आध्य कहा है। जिस प्रकार की आधार शक्ति में आध्य वस्तु स्थापित होती है तो फल मी वैसा ही होता है अर्थात् आध्य में मी उतना ही बल होता है।। ५।।

#### अन्य भी प्रशंसा

<sup>२</sup>अमृतिकरणवीर्याद्वीर्यंमाश्रित्य सर्वे ददति ह फलमेते खेचराः साध्वसाधु । निजनिजविषयेषु प्राप्नुवन्ते यतोऽभूत् फलमिह मनसैवाधिष्ठितानीन्द्रियाणि ॥ **६**॥

चन्द्रमा के बल से बल का ग्रहण करके ही अन्य ग्रह शुमाशुम फल देते हैं। जैसे मन से अधिष्ठित होकर इन्द्रियाँ अपने २ विषयों का फल देती हैं।। ६।।

विशेष—ज्योतिर्निबन्ध में 'विद्यति फलमेते''' । व्याप्रियन्ते यथाऽमी फलमिह''' । ( ६३ पृ० ४ रलो० ) ॥ ६ ॥

सर्वत्र लग्ने प्रथमं प्रकल्प्यं कर्तुर्बलं चन्द्रमसं ततोऽन्यत्। बलोपपन्नेऽप्यथ शीतरश्मौ भवन्ति शस्ता बलिनो ग्रहेन्द्राः॥ ७॥

समस्त कार्यों की लग्न में प्रथम कर्ता के चन्द्र बल का विचार करके ही लग्न का आदेश देकर अन्य बातों का विचार करना चाहिये। क्योंकि चन्द्रमा के बली होने पर अन्य ग्रह प्रशस्त होते हैं।। ७।।

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'प्रायेण सर्वेत्र विलोकयन्ति चान्द्रं बलं गोचरतो विशुद्धम् । कोकेषु यच्चन्द्रबलं प्रधानं शास्त्रेषु मुख्यं खलु लग्नमेव' (६३ पृ० २२ ख्लो० ।।

वैद्यनाथः--

#### वैद्यनाय के आघार पर प्रशंसा

याहरोन शशाङ्केन राशि सङ्क्रमते ग्रहः। ताहरां फलमाप्नोति नरः सर्वत्र चिन्तयेत्॥८॥

१. ज्यो ० नि० ६३ पृ० ३ दलो ।

२. ज्यो० नि० ६३ प्र० ४ इलो०।

आचार्य वैद्यनाय जी ने वयाया है कि जिस प्रकार के चन्द्रमा के होने पर ग्रह दूसरी राधि पर जाता है तो उस ग्रह का फल भी चन्द्रवल के समान ही मनुष्य प्राप्त करता है ॥ ८॥

ज्योतिःप्रकाशे--

ज्योतिः प्रकाश के आधार पर प्रशंसा लग्नं हस्ती नृपश्चन्द्रः सौम्यपापाश्च भृत्यकाः। नृपे नष्टे कथं युद्धं कथं हि फलमादिशेत्।। ९।।

ज्योतिः प्रकाश ग्रन्थ में बताया है कि लग्न हाथी, चन्द्रमा राजा और शुम पापग्रह सेवक होते हैं। अतः राजा के नाश होने पर कैसा युद्ध और किस प्रकार का फल अर्थात् नष्ट चन्द्र बल में कुछ भी फल नहीं होता है।। ९।।

नारद:---

अन्य नारद जी के आधार पर प्रधानता तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रं च चतुर्गुणम् । वारश्चाष्टगुणः प्रोक्तः करणं षोडशान्वितम् ॥ १०॥ द्वात्रिशल्लक्षणो योगस्तारा षष्टिगुणा स्मृता । चन्द्रे शतगुणं पुंसां तस्माच्चन्द्रबलाधिकम् ॥ ११॥

नारद ऋषि जी ने बताया है कि तिथि का १ गुण, नक्षत्र का ४, बार का ८, करण का १६, योग का ३२, तारा का ६० और चन्द्रमा १०० गुण होता है। इसिलये पुरुषों का चन्द्रमा का बल प्रधान होता है।। १०-११।।

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है कि 'वृद्धगगं:-तिथिरेकगुण: प्रोक्तो बलेन द्विगुण: क्षण: । चतुर्गुणं तु नक्षत्रं वारश्चाष्टगुण: स्मृत: । चन्द्र: श्वतगुणो लग्नं सहस्रगुणमुच्यते । लग्नाद्धो-रादयो भेदा बलिन: स्युर्यंथोत्तरम् ।' ( पृ० ६२ रलो० २३-२४ ) ।। १०-११ ।।

और मी उसी ग्रन्थ में राजमात्तंण्डका कथन 'तिथिरेकगुणा प्रोक्ता नक्षत्रव्य चतुर्गुणम् । वारश्चाष्टगुणश्चेव चन्द्र: शतगुण: स्मृतः' (पृ० ६२ रलो० २५) ।।१०-११॥

सद्यः स्मरणायेदं लिखितम्। इदं तु पूर्वं तिथिप्रकरणेष्वालेखितम्।

जल्दी स्मरण के लिये यह लिखा है। इसको पहिले तिथि प्रकरण में मी लिखा है।।

राजमार्तण्डे--

राजमात्तंण्ड के आधार पर चन्द्रबलेन विहीनो न मनःपरितोषदः क्रियारम्भे । सुगुणशतैरिप युक्तो वृद्धो रमणो वरस्त्रीणाम् ॥ १२ ॥ राजमार्तंण्ड में कहा है कि किसी भी कार्यं के आरम्म में चन्द्रमा के निबंख होने पर मन में प्रसन्नता नहीं होती है। जैसे श्रेष्ठ स्त्रियों को बूढ़ा रमण कर्ता प्राप्त होने पर संतोष नहीं होता है।। १२।।

सब सागे विसष्टसंहिता के वाक्य से वर्षादि, अयनादि, ऋतु को आदि और मासके प्रथम दिनों में यदि चन्द्रमा शुमकारी हो तो वर्षादि में शुम फल देने वाला होता है, इसे बताते हैं।

वसिष्ठः---

विसष्टसंहिता के आधार पर विशेष वात
प्रथमदिने वत्सरतः शुभदे चन्द्रे च यस्य पुरुषस्य ।
तद्वर्षशिशिरकरः शुभफलदस्तस्य वेधयुक्तोऽि ।। १३।।
अयनावृतुसमये मासे वाप्येवमेव जानीयात्।
तारामिष तद्वलतः शुभतारा चैव शुभदा स्यात् ।। १४।।

जिस व्यक्ति का वर्ष के आदि में चन्द्रमा शुभद होता है तो उस वर्षान्त तक वैध युक्त होकर भी अच्छा फल देने वाला होता है तथा चन्द्रमा के शुभकारी होने पर अनिष्ट नहीं होता है।। १३।।

जब अयन या ऋतु या मास के आदि में चन्द्रमा शुम फल देने वाला होता है तो अयनान्त, ऋतु पर्यन्त और मास पर्यन्त शुमकारी होता है।। १४।।

विशेष—प्रकाशित विसष्ठसंहिता में 'वेषयुक्तोऽपि' के स्थान पर 'बुध युक्तोऽपि' और 'ताराबलमासिस्तच्छुमतारा' यह पाठान्तर है ।। १३-१४ ॥

श्रीपति:--

#### आचार्यं श्रीपति जी के आधार पर

वलक्षंपक्षादिगते हिमांशौ शुभे शुभं पक्षमुदाहरन्ति । सितेतरादावशुभे शुभं च पक्षाविनष्टौ भवतोऽन्यथा तौ ॥ १५ ॥

आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि जिस व्यक्ति का चन्द्रमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन शुभ होता है तो उसका वह पक्ष शुभ फल अर्थात् सुन्दर और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन यदि अशुभकारी होता है तो यह पक्ष अच्छा फल देने वाला होता है। इसके विपरीत में दोनों पक्ष अनिष्टकारी होते हैं।।१५।।

नारद ऋषि ने कहा है 'शुक्लपक्षाद्यदिवसे चन्द्रो यस्य शुमप्रदः। स पक्षस्तस्य शुमदः कृष्णपक्षेऽन्यया शुमः' (ज्यो० नि० ४९ पृ० १ व्लो०) ॥१५॥

वसिष्ठसंहिता में भी कहा है 'सितपक्षस्याद्यदिने शुमदस्तत्पक्षमतिशुमदः । असित-स्यादावशुमः शुमफलदः पक्षमिललं तत् (२० अ० ३ २लो०) ॥११॥

१. व० सं० २० अ० १ रलो०।

२. व० सं० २० अ० २ म्लो०।

लल्ल:--

लल्लाचार्यं जी के आधार पर चन्द्रमा का बलावल मासे तु शुक्लप्रतिपत्प्रवृत्तेः पूर्वे शशी मध्यवलो दशाहे। श्रेष्ठो द्वितीयेऽल्पबलस्तृतीये सौम्येस्तु हष्टे बलवान् सदैव।। १६।। आचार्यं लल्ल ने बताया है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक मध्यवली, शुक्ल एकादशी से कृष्ण पश्चमी तक पूर्णं बली और षष्ठी से अमावस्या तक अल्पवल देने वाला चन्द्रमा होता है।।१६॥

संहितासारे--

संहिता सार के बाघार पर
विधुरिधकवलीयान् कीर्तिमान् शुक्लपक्षे
बलमवलिमहोक्तास्तारकीया ग्रहेन्द्राः।
बलवित सित कान्ते विद्यमानेऽपि दक्षे
प्रभवित निह कर्तुः सर्वकार्याणि योषाः।। १७।।

संहितासार नामक ग्रन्थ में कहा है कि शुक्ल पक्ष में अधिक बलवान् व कीर्तिमान् चन्द्रमा होता है। यह चन्द्रमा के आधार पर ही तारा व ग्रहों के बल का विवेचन किया है किन्तु जैसे बलवान् सुन्दर चतुर पित उपस्थित होने पर मी स्त्री समस्त कार्यं करने को उद्यत नहीं होती है।।१७।।

केशव:--

#### आचार्यं केशव के आधार पर

ैपक्षे सिते चन्द्रबलं प्रधानं ताराबलं तत्र न चिन्तनीयम् । सुप्ते गृहस्थे सबले च पत्यौ प्रधानता नास्ति यतोऽङ्गनानाम् ॥ १८॥ आचार्यं केशव ने बताया है कि शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा का बल प्रधान होता है। इसमें तारा के बल का विचार नहीं करना चाहिये। क्योंकि स्वस्थ सबल पित के रहने पर भी स्त्री की प्रधानता नहीं होती है।।१८॥

#### प्रकारान्तर

व्हुष्णेऽपि पक्षे विध्वीयंमेव भवेत्प्रधानं ननु तारकायाः। दुःस्थः कृशो वा पतिरेव यद्वत्सर्वाणि कार्याणि विधापयीत ।। १९ ।। कृष्ण पक्ष में भी चन्द्र बल की प्रधानता होती है तारा का प्राधान्य कृष्ण पक्ष में नहीं होता है क्योंकि दुःखी या दुबला पित ही स्त्री के समस्त कार्यों का निर्वाह करता है ॥१९॥

१. ज्यो० नि० ४६ पृ० ७ रलो०।

२. ज्यो० नि० ४६ पृ० १० इलो०।

अब आगे विवाह वृन्दावन के वचन से कृष्ण पक्ष में तारा बलवती होती है, इसका निषेध करना बताते हैं।

वृन्दावने--

प्रोषिते विकलवर्ष्मीण प्रिये तोलिलिः स्त्रियमियेष कार्यिणोम् । अस्तु किन्तु न पतिप्रतीपतां सान्यथा घटियतुं पटीयसी ।। २०।। विवाह वृन्दावन में बतलाया है कि पति के प्रवास में या विकल चरीर होने पर स्त्री कार्यं करने वाली होती है उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में हुवंल चन्द्रमा के होने से तारा बलीयसी होती है ऐसा अत्रि मुनि का कथन उचित नहीं है। क्योंकि पति के दुवंल होने पर भी स्त्री पति के विपरीत आचरण नहीं करती है।।२०।।

क्रौर्यमिति बहुले स केवलं नैव नश्यतितमाममा वसन्।

नास्ति चैष यदि तत्र तत्कथं तत्कृता जिन्षु रिष्टरौद्रता ।। २१ ।।
कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा क्रूरत्व को प्राप्त होता है क्षीण होने से तथा अमावस्या में
हृष्ट पथ पर न आने के कारण नष्ट चन्द्रमा के नाम से कहा जाता है। यह चन्द्रमा
उस दिन सूर्य के साथ रहने पर भी यदि अमा के पास अधिक नष्ट नहीं होता है।
यदि यह उस दिन समस्त ही क्षीण होता तो उस दिन में जन्म लेने वाले किस प्रकार
से क्रूरता का अनुभव कर सकते हैं ॥२१॥

पादवंगे निजपती कुटुम्बिनी दुर्बलेऽपि तदभीष्टकार्यंकृत्। तारकाऽपि राशिनोऽनुकूलता सम्भवे भवति पक्षपातिनी।। २२।। जैसे पतित्रता स्त्री अपने दुर्बल पति के रहने पर भी पति के अभीष्ट कार्यों का सम्पादन करने वाली होती है। उसी प्रकार तारा चन्द्र के अनुकूल ही आचरण करने वाली होने से कृष्ण पक्ष में भी चन्द्र के बल की प्रधानता सिद्ध होती है।।२२॥

रेणुक:---

आचार्य रेणुक के आधार पर

ताराबलं न हि ग्राह्मं विरुद्धे तु निशाकरे। न हि घारयते वल्ली निपतन्तं महाद्रुमम्।। २३।।

आचार प्रवर ने बताया है कि विरुद्ध चन्द्रमा के होने पर तारा का बल नहीं ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि गिरते हुए बड़े वृक्ष को वल्ली घारण करने में असमय होती है।।२३।।

बृहस्पतिः---

बृहस्पति जी के आधार पर

शुभग्रहेक्षितश्चन्द्रः शुभकर्मरतो यदि। पापांशके शशाङ्कस्थो दोषान् सर्वान् व्यपोहति ॥ २४॥

१. ६ अ० ६-११ वलो०।

वृहस्पति जी का कहना है कि शुमग्रह से दृष्ट चन्द्रमा शुम कार्य में आसक्त, पापग्रह के नवांश में स्थित चन्द्र समस्त दोषों का नाश कर्ता होता है ॥२४॥

> शुभस्यांशे गतरुचन्द्रः शुभकर्मरतो यदि। इन्दुग्रहस्य नान्घत्वं हिते रक्षोदयेऽपि च॥ २५॥

यदि शुमग्रह के नवांश में स्थित चन्द्रमा चन्द्र-ग्रहण के समय मित्र या शत्रु की राशि में उदित हो तो शुम कार्य में आसक्त करता है ॥२५॥

> चन्द्रः केन्द्रे शुभस्तिष्ठेदि्त्रिनेत्रर्क्षे बलान्वितः । चन्द्रेऽन्धर्क्षंगतो वापि न दोषः शुभकर्मंसु ॥ २६ ॥

यदि चन्द्रमा बल से युक्त होकर केन्द्र में आर्द्रा नक्षत्र का होकर स्थित हो वा अन्ध नक्षत्रों में भी केन्द्र में हो तो शुम कार्यों में दोष दाता नहीं होता है।।२६।।

> त्रिकोणकण्टके वापि शुभस्तिष्ठेद्बलान्वितः। चन्द्रे अन्धर्क्षंगो वापि न दोषः सर्वंकर्मसु॥ २७॥

यदि केन्द्र या त्रिकोण में बल से युक्त शुम वा अन्ध नक्षत्रों में केन्द्र में हो तो समस्त कार्यों में दोशी नहीं होता है ।।२७।।

> गुरूषितनवांशर्क्षकेन्द्रगः शुभकर्मकृत् । सितपक्षे शशी पापं स्वांशदोषान् व्यपोहति ॥ २८ ॥

यदि गुरु या सूर्यं के नवांश में केन्द्र में चन्द्रमा हो तो शुम फल दाता और शुक्ल पक्ष में समस्त पापों का नाशक व अपने दोषों का नाश करने वाला होता है ॥२८॥

> शुभग्रहो सितांशस्थः कर्कंटस्थः शुभेक्षितः। शुभकर्मंकरस्यांशस्थितो दोषान्व्यपोहति ॥ २९ ॥

जब कि चन्द्रमा शुमग्रह होकर शुक्र के नवांश में या कर्क में शुमग्रह से दृष्ट या शुम कर्मकारी के नवांश में होता है तो समस्त दोषों का विनाशी होता है।।२६॥

> जन्मेशाष्ट्रमराशीशौ मिथो मित्रे यदा तदा। अष्टमर्क्षोत्यसम्भूतो दोषो नश्यति भावतः॥ ३०॥

जन्मेश व अष्टमराशीश परस्पर में मित्र हों तो अष्टम राशि जन्मदोष स्वमाव से नष्ट हो जाता है ॥३०॥

> जन्मेशमृत्युराशीशौ मिथो मित्रे यदा तदा। जन्माष्टमर्क्षे चन्द्रस्य दोषो भङ्गत्वमाप्नुयात्।। ३१।।

जब कि लग्नेश अष्टमेश परस्पर कुण्डली में मित्र हों तो लग्नस्य व अष्टमस्य चन्द्रमा का दोष शमन हो जाता है।।३१॥

> उदयपश्चमधर्मगतः शुभाशुभगदष्टमहर्क्षंकवर्गगः। शशिनि सौम्यनवांशगते तदा सकलदोषहरः शुभवर्द्धनः॥ ३२॥

जिस कुण्डली में लग्न, पञ्चम, नवम में शुमाशुम ६, ८ व महर्ष राशि के वर्ग में तथा चन्द्र, बुध के नवांश में या शुमग्रह के नवांश में चन्द्रमा होता है तो समस्त दोशों का नाशक और शूमता को बढ़ाने वाला होता है।।३२।।

> शुभांशकगते चन्द्रे तदंशेशो बलैर्युतः । यदि पश्यति लग्नेन्दुर्गुणोऽयं दोषहा स्वयम् ॥ ३३ ॥

शुमग्रह के नवांश में चन्द्र अपने बली नवांशेश से यदि चन्द्रमा व लग्न दृष्ट हो तो चन्द्रमा का यह गुण स्वयं दोष हन्ता होता है ॥३३॥

चन्द्रोऽतिनीचांशकर्वाजतश्च पक्षे प्रशस्ते शुभकर्मकृच्च ।
हष्टः शुभैर्वीर्यंसमन्वितश्च योग्यो विधुः स्याच्छुभकर्मणीष्टः ॥ ३४॥
चन्द्रमा अति नीचांश से हीन होने पर दोनों पक्षों में श्रुम कर्मकारी प्रशस्त माना
जाता है । बली चन्द्रमा शुमग्रह से दृष्ट होने पर समस्त शुभ कार्यों में अमीष्ट फलदाता
होता है ॥३४॥

स्वांशगश्च शशी प्राणी बलवान् जीवदृष्टिगः। लग्नकेन्द्रत्रिकोणस्थो बलवान् दोषनाशनः॥ ३५॥

अपने नवांश में बली गुरु से दृष्ट, केन्द्र (१।४।७।१०) त्रिकोण (५।९) में स्थित चन्द्रमा बली और दोष शमन करता होता है।।३५॥

विशेष—पद्य में 'लग्न केन्द्र' यह अनुचित प्रतीत होता है। क्योंकि केन्द्र में लग्न की गणना मानी गई है।।३४।।

चिन्तामणौ रामाचार्यस्तु--

बली चन्द्रमा होने पर दोषों का विनाश एकार्गेलोपग्रहपातलत्ताजामित्रकर्तर्य्युदयास्तदोषाः

नश्यन्ति चन्द्रार्कबलोपपन्ने लग्ने यथाकिभ्युदये तु दोषाः ।। ३६ ॥ रामदैवज्ञ ने बताया है कि जिस प्रकार सूर्यं के उदय से रात्रि का तम नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सूर्यं व चन्द्रमा के बली होने पर लग्नस्य एकागँल, उपग्रह, पात, लत्ता, जामित्र, कर्तरी और उदयास्त दोष सब विलीन हो जाते हैं ॥३६॥

१. मु० चि० ६ वि० प्र० ६८ रलो०।

गुरुरपि--

# गुर के आधार पर भी

पञ्चाङ्गैः सुशुभैर्युंकः कालः स शुभलग्नगः। चन्द्रः शुभांशगः पूर्वे क्रियाणां षोडशादिनाम्।। ३७।।

वृहस्पित जी ने वताया है कि शुम नवांश में शुम लग्नस्य चन्द्रमा, सुन्दर पश्चाङ्ग से युक्त काल, सोलह संस्कारों में शुमकारी होता है ॥३७॥

अथ प्रत्यहं चन्द्रस्योदयास्तकालनयनं स्थूलमत्राह--

अब आगे स्थूल प्रतिदिन का उदय अस्त किस प्रकार से ज्ञान किया जाता है, इसे बताते हैं।

> तिथिगुणितं रजनीपरिमाणं यम (२) रिहतं सित्तवक्षविमिश्रम् । बाणशशाङ्क (१५) विभाजितलब्धं प्रतिदिवसं चन्द्रोदयमस्तम् ॥३८॥

रात्रिमान को तिथि संख्या से गुना करके दो घटाकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विथि संख्या जानकर जोड़ देने पर जो हो उसमें १५ का माग देने से लब्ध उस दिन का उदय, अस्त होता है।। ३८॥

तिथिः शुक्लादितो ग्राह्या।

तिथि की शुक्ल पक्ष से गणना करना चाहिये।

अथ चन्द्रशृङ्गोन्नतिज्ञानम्--रामः--

अब आगे—चन्द्रमा की शृङ्गोन्नति के ज्ञान को बतलाने के पहिले किस नक्षत्र की सम, वृहत्, जघन्य संज्ञा होती है, इसे मुहूर्तचिन्तामणि के वाक्य से बताते हैं।

नक्षत्रों की सम, बृहत् व जघन्य संज्ञा का ज्ञान समं मृदुक्षिप्रवसुश्रवोग्निमघात्रिपूर्वास्त्रपभं बृहत् स्यात् । ैध्रुवद्विदेवादितिभं जघन्यं सार्पाम्बुपाद्रोनिलशाक्रयाम्यम् ॥ ३९ ॥

मूहुर्तचिन्तामणि नामक ग्रन्थ में बताया है कि मृदु (मृगश्चिरा, रेवती, चित्रा, अनुराघा) क्षिप्र (हस्त, अध्विनी, पुष्प, अमिजिन् ) संज्ञक व घनिष्ठा, श्रवण कृत्तिका, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ, पूर्वामाद्रपद और मूल की सम, ध्रुव (उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ उत्तरामाद्रपद, रेवती) संज्ञक और विशाखा, पुनर्वसु की वृहत् और मरणी, आद्रा, आदलेषा, स्वाती, ज्येष्ठा व शतिमिषा की जघन्य संज्ञा होती है।। ३६।।

नारद ने मी कहा है 'तारा जघन्या सार्पेन्द्रा वाताद्रान्तिकतोयपाः । ध्रुवाददिति-द्विदैवत्यं बृहत्ताराः पराः समाः' ( मु० चि० ३ प्र० १० २लो० पी० टो० ) ॥३६॥

तथा विसष्ठ ने भी कहा है — 'जघन्यिष्ण्यानि जलेशसपंरौद्रेन्द्रयाम्यानिल-

१. मु० चि० ३ प्र० १० रलो०।

दैवतानि । अध्यद्धंधिष्णयान्यदितिद्विदैवस्थिराणि शेषक्षंसमाह्वयानि' ( मु॰ चि॰ ३ प्र० १० रुलो॰ पी॰ टी॰ ) ।। ३६ ।।

> सम, बृहत्, जधन्य में उदित चन्द्र के आधार पर तेजी मन्दी जधन्यभे चोदयते हिमांशुः शरेन्दवो बाणकृता बृहत्सु। स्वरामसङ्ख्यासमभे महर्षं समर्घसाम्यं विधुदर्शने भवेत् ।। ४०।।

श्राचार रामदैवज्ञ ने अपने ग्रन्थ में कहा है कि जिस प्रकार जघन्यादि संज्ञक नक्षत्रों में मुहूत के आधार पर संक्रान्ति का फल होता है उसी प्रकार प्रथम चन्द्र-दर्शन से भी उन नक्षत्रों में चन्द्रमा के उदित होने पर तेजी, मन्दी होती है। श्रथित जघन्य संज्ञक में उदय १५ मुहूत का होने से महँगी, वृहत् संज्ञा वाले नक्षत्रों में उदय मुहूत संख्या ४५ होने से मन्दी और सम संज्ञकों में उदय संख्या ३० मुहूत की होने से सामान्य या यों समझिये कि न सस्ती न महँगी होती है।। ४०।।

रत्नमाला में कहा है 'बृहत्सुधान्यं कुरुते समधं जघन्यधिष्ण्याम्युदितोमहर्षम् । समेषु धिष्ण्येषु समं हिमांशुर्वेदन्त्यसंदिग्धिमदं महान्तः' (मु० चि०३ प्र० ११ इलो० पी०टी०)।। ४०॥

निबन्धचूडामणौ--

निबन्ध चूडार्माण के आधार पर श्रुङ्गोन्नति ज्ञान दक्षिणेनोन्नति याति मीनमेषोदये शशी। सौम्योन्नतस्तथान्येषु समक्च वृषकुम्भयोः।। ४१।।

निबन्धचूडामणि में बताया है कि मीन मेष राशि में दक्षिण शृङ्ग, वृष, कुम्म में चन्द्रमा उदय होने पर समान शृङ्ग और अविशष्ट राशियों में उदय होने से उत्तर शृङ्ग की उन्नति होती है ॥ ४१॥

वैष्णवे--

#### वैष्णव के आधार पर

यस्यां त्वमायामथ पौणिमास्यां चन्द्रः शुभैर्दृष्टयुतो न पापैः । तिस्मश्च मासे कुरुते समर्घं महर्घकं पापयुतेक्षितश्च ॥ ४२ ॥

वैष्णव ग्रन्थ में बताया है कि जिस मास की पूर्णिमा या अमावास्या में चन्द्रमा शुमग्रहों से दृष्ट और पापग्रहों से अदृष्ट हो तो मन्दी तथा पाप ग्रहों से दृष्ट युत होने पर महुँगी होती है।। ४२।।

अब आगे चन्द्रमा की बारह अवस्थाओं को नारद के वाक्य से बताते हैं।

१. मु० चि० ३ प्र० ११ इलो०।

नारदः--

मरीचिः--

षष्टिघ्नं चन्द्रनक्षत्रं तत्कालघटिकान्वितम्। वेदघ्नमिषुवेदाप्तमवस्था भानुभाजिताः ॥ ४३॥

नारद ऋषि ने कहा है कि अरिवनी नक्षत्र से अमीष्ट दिन की गत चन्द्र नक्षत्र संख्या को ६० से गुणित करके उसमें मयात घटिका मिलाकर ४ से गुणित करके ४५ का माग देकर लब्घ तुल्य गत अवस्था होती है। यदि लब्धि १२ से अधिक हो तो १२ से माग देकर समझना चाहिये।। ४३।।

प्रवासनष्टाख्यजयामृताख्या हास्यारितक्रीडितसुसभुक्ता। ज्वराह्वया कम्पितसुस्थिरा च द्विषट् च संख्या हिमगोरवस्था।।४४॥ जैसे एक लिब्ध में प्रवास, २ में नष्ट, ३ में जय, ४ में अमृत, ५ में हास्य, ६ में रित, ७ में क्रीडित, ८ में सुप्त, ९ में भुक्त, १० में ज्वर, ११ में कम्पित और शून्य शेष में सुस्थिर नामक वारहवीं अवस्था होती है।।४४॥

मु० चि० में कहा है 'षष्टिग्नं गतमं मुक्तघटीयुक्तं युगाहतम् । श्वराब्धिहृल्लब्धतो-ऽकंशेषेऽवस्थाः क्रियाद्विधोः' (४ प्र० १४ श्लो०) ॥४४॥

अव आगे मरीनि के आघार पर चन्द्रमा की ३६ अवस्थाओं को बताते हैं। अथ षट्त्रिशदवस्थानिरूपणम्—

चन्द्रस्थितं च नक्षत्रं नाडीकृत्वाव्धिसङ्गुणम्।

शररूपहृते लब्धं चन्द्रावस्थां वदेत्सुधीः॥ ४५॥

शिरोरोगं १ महाप्रीति २ देवकार्यं ३ सुखासनम् ४।

नेत्ररोगी ५ सुकर्मा च ६ नारीक्रीडा ७ महाज्वरी ८॥ ४६॥

सुवर्णभूषणस्याप्ति ९ विषभुक्ति-१० स्तु मैथुनम् ११॥

कुक्षिरोगं १२ जलक्रीडा १३ हास्यान्तं १४ चित्रलेखनम् १५॥४७॥

गान्धवं १६ गन्धसंयुक्तं १७ कलहो १८ गमनस्तथा १९॥

सुधा २० तृष्णा च २१ निद्रा २२ च

शास्त्रगोष्ठी २३ कलि २४ स्तथा॥ ४८॥

क्रोधं २५ च नृत्यकार्यं २६ च यजमानस्तु तिष्ठति २७।

जन्मत्तः २८ स्थानकर्मा च २९

सुधा ३० भुक्तिश्च ३१ निद्रिता ३२॥ ४९॥

सुकर्मा ३३ पापकर्मा ३४ च क्रूरकर्मा ३५ हनिष्यति ३६।

इत्येताश्चन्द्रलीलाः स्युः षट्त्रिशतस्यात्पलोदयाः॥ ५०॥

१. मु॰ चि० ४ प्र० १४ रहो। पी॰ टी॰।

मरीचि ऋषि ने बताया है कि चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो उसकी घटिका बनाकर ४ से गुणित करके १५ का माग देने पर लब्धि के आधार पर चन्द्रमा की आगे विणत ३६ अवस्था होती हैं। जैसे एक लब्धि में शिरो रोग, २ में महाप्रीति, ३ में देवकायं ४ में सुखासन, ५ में नेत्र रोगी, ६ में सुकर्मा, ७ में नारीक्रीडा, ८ में महाज्वरी, ९ में सुवर्णभूषणप्राप्ति, १० में विष भुक्ति, ११ में मैथुन, १२ में कुक्षिरोग, १३ में जलक्रीडा, १४ में हास्यान्त, १५ चित्रलेखन, १६ में गान्धवं, १७ में गन्ध संयुक्त, ६ में कलह, १६ में गमन, २० में क्षुधा, २१ में तृष्णा, २२ में निद्रा, २३ में शास्त्र-गोष्ठी, २४ में कलि, २५ में क्रोध, २६ में नृत्यकायं, २७ में यजमान, २० में उन्मत्त, २६ में स्थानकर्मा, ३० में क्षुधा, ३१ में भुक्ति, ६२ में निद्रिता, ३३ में सुकर्मा, ३४ में पापकर्मा, ३५ में कुर्यकर्मा और ३६ लब्धि में हिनष्यित संज्ञक ३६ पलोदयात्मक चन्द्रमा की केलि अवस्था होती है।।४५-५०।।

श्रीपति:--

श्रीपति जी के आधार पर

राशौ राशौ द्वादशेन्दोरवस्थाः प्रोक्ताः कैहिचत्सूरिभिः शेषिताद्याः। यात्रोद्वाहाद्येषु कार्येषु नूनं संज्ञातुल्यं तत्फलम् चिन्तनीयम्॥५१॥

आचार्यं श्रीपित जी ने कहा है कि प्रत्येक राशि में शेष के वश से बारह अवस्था किन्हीं दो आचार्यों ने जो बतलाई हैं वे समस्त, यात्रा विवाहादि मंगल कार्यों में संज्ञा तुल्य बलवती होती हैं। इसिलिये इनका विचार करके ही आदेश होना चाहिये।।५१।।

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे बृहद्दैवज्ञरञ्जने चन्द्रकथनं नाम सप्तविंशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २७ ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषवेता पं० गयादत्त जो के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीन जी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का चन्द्रकथन नाम वाला सत्ताईसवाँ प्रकरण समास हुआ ।।२७।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघरचतुर्वेदविहिता सप्तविंशतिप्रकरणस्य श्रीधरी
हिन्दी व्याख्या परिपूर्णा ।।२७।।

# अथाष्टाविंशं ताराप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे अट्टाईसवें तारा प्रकरण में अमीष्ट दिन में तारा का ज्ञान, तारा की संख्या कितनी होती है इनमें कौन सी शुम वा अशुम होती है, कब बलवती होती है तथा अशुम होने पर किन किन वस्तुओं का दान होता है, इसे विविध ग्रन्थों के वचनों से बताते हैं।

### इष्ट दिन में तारा का ज्ञान

जन्मभाद्दिननक्षत्रं गणयेत्क्रमतो वुधः। हरेद्भागं गहेणैव शेषं तारा भवेदिति॥१॥

जिस दिन तारा का ज्ञान अभीष्ट हो तो अपने जन्म नक्षत्र से इष्ट दिन के नक्षत्र तक गिन कर जो संख्या हो उसमें ६ का माग देने से जो शेष हो उसके सभान तारा होती है। क्योंकि नव तारा ही शास्त्रों में विणित हैं।।१।।

#### ताराओं के नाम

जन्मसम्पद्धिपत्तारा क्षेमा पापा शुभा पुनः।
कष्टा मैत्रातिमैत्रा च नव तारा उदाहृताः॥२॥

जन्म १, संपत् २, विपत् ३, क्षेमा ४, पापा ४, शुमा ६, कष्टा ७, मैत्रा ८, अतिमैत्रा ९ ये नव तारा होती हैं ॥२॥

मु० चि॰ में कहा है 'जन्माख्यसम्पद्धिपदः क्षेमप्रत्यरिसाघकाः । वधमैत्रातिमैत्राः स्युस्तारा नामसदृक्फलाः' (४ प्र० १२ इलो०) ॥२॥

तथा नारद ने भी कहा है 'जन्मसम्पद्विपत् क्षेमप्रत्यिरः साधको वधः। मित्रं परममित्रन्तु जन्ममाच्च पुनः पुनः' (मु० चि० ४ प्र० १२ इलो० पी० टी०।।२।।

# ताराओं की शुभाशुभता

तारा सर्वा शुभा प्रोक्ता सप्त पञ्च त्रिवर्जिता। यात्रा क्षौरविवाहेषु भैषज्ये च परा हिता॥ ३॥

तीन, पाँच, व सात संज्ञा वाली ताराओं को छोड़कर अन्य ६ ताराएँ श्रुम होती हैं। यात्रा, क्षौर, विवाह और औषि सेवन में अश्रुम ताराओं का त्याग करना चाहिए ॥३॥

अन्यत्रापि-

प्रकारान्तर से तारा का ज्ञान जन्मऋक्षं गणेत्यादौ दिनऋक्षाविंघ किल । नविभश्च हरेद्भागं शेषं तारा विनिर्दिशेत् ॥ ४॥ अन्य ग्रन्थ में भी प्रतिपादित है कि अपने जन्म नक्षत्र से इष्ट दिन तक नक्षत्र संख्या गिन कर उसमें नव का माग देने से बोध तुल्य तारा होती है। ।४।।

शुभ ताराओं का ज्ञान

जन्मतारा द्वितीया च षष्ठी चैव चतुर्थिका। अष्टमी नवमी तारा षट् तारा च शुभावहा ै॥ ५॥ जन्म की, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं और नवीं तारा शुम होती हैं॥५॥ वृहस्पत्तिः—

> बृहस्पति जी के आधार पर जन्मसम्पद्विपत्क्षेम प्रत्यरिः साधको वधः। मैत्रं परममैत्रं च भवेत्संज्ञास्तु कर्मणाम्॥६॥

बृहस्पित जी ने बताया है कि जन्म १, संपत् २, विपत् ३, प्रत्यरम् ५, साधक ६, वध, ७, मैत्र ८ और परम मैत्र ६ ये नव तारा होती हैं ॥६॥

> विपदि प्रत्यरिवधे प्रथमान्त्ये त्रिभागतः। विनान्येंऽशा शुभाः सर्वे सर्वेषु शुभकर्मसु॥७॥

प्रथम आवृत्ति में विपत्, प्रत्यरि तारा शुम नहीं होती हैं। दूसरी आवृत्ति में विपत् की प्रथम २० घटी या यों समिक्षिये कि तीसरा माग अशुम, प्रत्यरि का मध्यम माग और वध तारा का अन्तिम तीसरा माग अशुम होता है। तीसरे आवर्तन में इनका समस्त माग शुम होता है इसिलिये उक्त अंश ही समस्त शुम कार्यों में त्याज्य होते हैं।।७।।

मुहूर्तं चिन्तामणि में कहा है 'मृत्युश्चादिमपयंथे न शुमदोऽधैषां द्वितीयेंऽशकाः नादिप्रान्त्यतृतीयका अथ शुमाः सर्वे तृतीये स्मृताः (४ प्र० १३ श्लो०) ॥७॥

# पक्ष के आधार पर बल ज्ञान

कृष्णे बलवती तारा शुक्ले चन्द्रः प्रशस्यते । शुक्ले तारा न शुभदा कृष्णे चन्द्रो न शस्यते ॥ ८॥

कृष्ण पक्ष में तारा बलवती और शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा बली होता है। शुक्ल पक्ष में तारा अच्छा फल नहीं देती है तथा कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा भी शुभ फल देने में समर्थ नहीं होता है ॥८॥

> अशुभता में दान दद्याद्द्विजातये दानमशुभाय शुचाय च। गर्डं च लवणं चैव काञ्चनं सतिलं क्रमात्॥९॥

१. मु॰ चि० ४ प्र॰ १२ रलो॰ पी० टी॰।

यदि तारा अशुभ हो तो उसकी शुमता के लिये ब्राह्मण को गुड़, नमक और तिल के साथ सुवर्ण अर्थात् विपत् तारा में गुड़, प्रत्यर में नमक और वध तारा में तिल के साथ सोने का दान करना चाहिये ॥९॥

गर्गः---

#### गर्गोक्त दान

विपत्तारे गुडं दद्याच्छाकं दद्याद्द्विजन्मसु। प्रत्यरे लवणं दद्यात्रैधने तिलकाञ्चनम्॥१०॥ गर्गाचायं जी ने वताया है कि विषत् तारा में गुड़, साग, प्रत्यरि में नमक और

गंगीचार्य जी ने बताया है कि विषत् तारा म गुड़, साग, प्रत्यार म नमक आर वधतारा में सितल सोने का दान करना चाहिये।।१०।।

दीपिका में कहा है 'प्रत्यरी लवणं दद्याच्छाकं दद्यात् त्रिजन्मसु । विपत्तारे गुणं दद्यान्निषने तिलकाश्वनम्' (मु० चि० ४ प्र० १३ श्लो० पी० टी० ) ।।१०।।

मुहूर्तंचिन्तामणि में भी 'मृत्यौ स्वर्णंतिलान् विपद्यपि गुडं शाकं त्रिजन्मस्वयोः दद्यात् प्रत्यरितारकासु लवणं सर्वो विपत् प्रत्यरिः' (४ प्र०१३ रलो०) ।।१०।।

लल्ल:--

#### लल्लाचार्यं के आघार पर बल

ैन कृष्णपक्षे शशिनः प्रभावो ताराबलं तत्र शुभं प्रदिष्टम् । देशान्तरस्थे विकले च पत्यौ सर्वाणि कार्याणि करोति नारी । ११॥ आचार्यं लल्ल ने बताया है कि कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा के प्रभाव का अभाव और तारा का प्रभाव होता है क्योंकि पति के देशान्तर रहने पर या रोगी अशान्त होने पर स्त्री समस्त कार्यों का सम्पादन करती है ॥११॥

अत्रापि तारापितवीर्यमेव वदन्ति पक्षद्वित्तयेऽपि केचित्।

केचिच्च तासां बलयुक्तमिन्दोर्बलं सदा देयमिति ब्रुवन्ति ॥ १२ ॥

कृष्ण पक्ष में भी किसी के मत में चन्द्रमा बली और किसी के पक्ष में चन्द्रमा केः
सबल होने पर ही तारा शुभ फलदा सदा होती है ॥१२॥

ज्योतिःप्रकाशे--

ज्योतिः प्रकाश के आधार पर

<sup>3</sup>विहाय ताराबलमौषधीशो पक्षद्वयेऽपीष्टफलं न यस्मात् । अप्राप्य जायानुमतं हि लोके न कार्यंसिद्धौ पुरुषः समर्थः ॥ १३ ॥

१. ज्यो॰ नि० ४६ पृ॰ ८ श्लो॰।

२. ज्यो० नि० ४६ पृ० ६ रलो०।

३. ज्यो । नि० ४९ पृ० ११ रलो ।।

ज्योति: प्रकाश नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि दोनों पक्षों (शुक्ल-कृष्ण) में तारावल का त्याग कर चन्द्रमा शुम फल देने में समर्थं नहीं होता है। क्योंकि संसार में बिना पत्नी की अनुमति के पुरुष अमीष्ट कार्यं की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है।।१३।।

वसिष्ठमाण्डव्यमतादिहोत्यं बलावलं तारकशोतभान्वोः ।
विचारितं सम्यगमी तदर्थाः श्लोकास्तुरीयाः सुरसंहितायाम् ॥ १४॥
इस प्रकार इस प्रकरण में तारा व चन्द्र के बलावल का विवेचन वसिष्ठ और
माण्डव्य मुनि के मतानुसार अच्छी रीति से किया है फिर भी उन बातों के विचार में

आगे ४ रलोक सुरसंहिता के उन्हीं के अनुवाद रूप हैं उन्हें कहते हैं।।१४॥ तारा की प्रधानता

> <sup>२</sup>तिथयः पञ्च शुक्लाद्याश्चन्द्रतारायुतो बली । तनुत्वाद्वर्द्धमानोऽपि प्रौढस्त्रीको यथा पतिः ॥ १५ ॥

शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पश्चमी तक अल्प कलाओं से युक्त रहने पर तारा बल से युक्त चन्द्रमा बलवान् होता है। क्योंकि प्रौढा के संसर्ग से पुरुष बली होता है।।१४।।

#### चन्द्र की प्राधानता

<sup>3</sup>परतश्चन्द्रमा एव यावत्कृष्णाष्टमीदलम् । प्रौढस्तु पुरुषो यद्वत्स्वतन्त्रः स्याद्विना स्त्रियम् ॥ १६ ॥

इसके अनन्तर या यों समझिये कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी के आये हिस्से तक चन्द्र बलवान होता है। स्त्री के विना प्रौढ पुरुष स्वतन्त्र होता है। १६॥

#### तारा का प्रधान्य

र्केक्टजाष्टम्यूर्ध्वंतो याविद्नां पैत्र्यं निशाकरः। क्षीणत्वाद्दुर्बलत्वेन प्रधानं तारकाबलम्॥१७॥ क्रष्ण पक्ष को अष्टमो के उत्तरार्धं से अमावास्या तक चन्द्रमा निर्बल व क्षोण होने के कारण तारा का बली होना स्वामाविक ही है ॥१७॥

#### प्रकारान्तर

"विकलाङ्गे यथा पत्यौ कार्येषु प्रभवः स्त्रियः। एवं चन्द्रे च विकले तारा बलवती भवेत्॥१८॥

१. ज्यो॰ नि॰ ४६ पृ० १२ रलो॰। २. ज्यो० नि॰ ४६ पृ० १३ रलो॰। ३. ज्यो॰ नि॰ ५० पृ० १४ रलो॰। ४. ज्यो॰ नि॰ ५० पृ० १५ रलो॰।

५. ज्यो० नि० ५० पृ० १६ रलो०।

जैसे पित के अस्वस्थ या अशान्त होने पर स्त्री समस्त कार्यं करने में समर्थं होती है। इसी प्रकार चन्द्रमा के विकल होने पर तारा बलवती है। ११८॥

अब आगे दूसरी व तीसरी आवृत्ति (तारा गणना में) में नक्षत्रों की या यों समझिये कि ताराओं की विशेष संज्ञाओं को बताते हैं।

#### तारा विशेष संज्ञा

'जन्माद्यं दशमं कर्मं सङ्घातर्क्षे च षोडशम् । अष्टादशं सामुदायं त्रयोविशद्विनाशनम् ॥ १९ ॥ 'भानसं पञ्चिवशर्क्षं नाचरेच्छुभमेषु तु । 'अभिषेकेऽभिषेकर्क्षं दशमं जन्मभागतः । जातिभे जातिनक्षत्रं पापैर्युक्तं न शोभनम् ॥ २० ॥

जन्म नक्षत्र से दशम नक्षत्र की कमं, सोलहवं की संघात, अठारहवें की सामुदाय, तेईसवं नक्षत्र की विनाश और पच्चीसवं की मानस संज्ञा होती है। इनमें शूम कायं नहीं करना चाहिये।

ये ६ नक्षत्र मनुष्यों के अधूम होते हैं। राजाओं के तीन और देश, जाति व अभिषेक के नक्षत्र होते हैं। अभिषेक में अभिषेक नक्षत्र, जन्म स्थान से देश नक्षत्र, जातिजन्य जाति नक्षत्र ये हैं। उक्त नक्षत्र जब पीडित अर्थात् पापग्रहों से दृष्ट्युत होते हैं तो अधूम फल की प्राप्ति होती है।।१६–२०।।

विशेष — २० वं क्लोक का ज्योतिनिबन्ध में उचित पाठान्तर इस रीति से हैं 'मानसंपश्विवशाख्यं षड्मानीति नृणां जगुः। नवमानि नृपाणां तु देशजात्य-मिषेकजैः'।।१६—२०॥

भूपालः--

भूपाल के आघार पर दूषित का ज्ञान <sup>४</sup>केत्वर्कार्कियुतं भौमवक्रभेदेन दूषितम् । हतमुल्कोपरागाभ्यां स्वभावान्यत्वमागतम् ॥ २१ ॥

भूपाल नामक ग्रन्थ में बताया है कि केतु, सूर्यं, शनि से युक्त, मंगल के वक्र से दूषित, उल्का वा ग्रहण से नष्ट होने पर स्वमाव में परिवर्तन ताराओं के में होने से कम फल होता है।।२१।।

१. ज्यो विन ५० पृ० १७ वली ।

२. ज्यो० नि० ५० पृ० १८ रलो०।

३. ज्यो० नि० ५० पृ० १६ रलो०।

४. ज्यो० नि० ५० प० २१ इलो०।

ेपीडिते जन्मभे मृत्युः कर्मनाशश्च कर्मणि । सङ्घाते बन्धुपीडा स्यात्समुदाये सुखक्षयम् ॥ २२ ॥ वैनाशिके देहनाशो मनस्तापस्तु मानसे । कुलदेशश्चियां नाशो जातिदेशाभिषेकभे ॥ २३ ॥

जन्म नक्षत्र के पीडित होने में मृत्यु, कर्म में नाश, संजात में पीडा, समुदाय में सुख ह्रास, वैनाशिक में शरीर नाश, मानस में पश्चात्ताप और जाति, देश व अभिषेक के नक्षत्र के पीड़ित होने पर कुल देश एवं लक्ष्मी का विनाश होता है।।२२-२३॥

दुष्टतारापवादः ज्योतिःसागरे--

# दूषित ताराओं का परिहार

<sup>3</sup>शिशित परिपुष्टिकरणे स्वतुःङ्गभवने स्वकीयवर्गे वा । क्षौरादिकेऽपि कार्ये तारादोषो न दोषाय ॥ २४॥

ज्योति:सागर नामक ग्रन्थ में बताया है कि जब चन्द्रमा स्पष्ट किरणों से युक्त अपनी उच्चराधि में अपने ही वर्ग में स्थित होता है तो तारा का दोष नहीं होता है। इसिलये क्षौरादिक कार्य भी ऐसी स्थिति में करना चाहिये।।२४।।

राजमार्तण्डे-

# राजमात्तंण्ड के आघार पर

सौम्यसुहृन्निजभवने चन्द्रे तुङ्गर्क्षसंस्थे च। अणुतामिप सम्प्राप्ते तारादौष्टयं न दोषाय॥ २५॥

राजमात्तंण्ड में कहा है कि शुम वा मित्र वा अपने घर में या तुङ्गादि में लघुता प्राप्त भी हो तो तारा का दोष नहीं होता है।।२४॥

च्यवन:--

च्यवन ऋषि के आधार पर परिहार

यदि चेज्जन्मनक्षत्रं भौमार्कार्कितमोयुतम्। तस्य सर्वौषधिस्नानं गुरुविप्रसुराचनम्॥ २६॥

च्यवन ऋषि ने बताया है कि यदि जन्म नक्षत्र मङ्गल, सूर्यं, शनि या राहु से युक्त हों तो जातक को सर्वोषिष से स्नान और गुरु, ब्राह्मण, देवता का पूजन करना चाहिये।।२६।।

१. ज्यो० नि० ५० पृ० २२ इलो०।

२. ज्यो० नि० ५० पृ० २३ रलो०।

३. ज्यो० नि० ५० पृ० १ रलो०।

वाग्भट:--

#### सर्वोषि

मुरा मांसी वचा कुष्ठा शैलेय रजनीद्वयम्। सठी चम्पकमुस्ता च सर्वेषिघगणाः स्मृताः॥ २७॥

आचार्य वाग्मट ने कहा है कि मुरा १, मांसी २, वचा ३, कुछा ४, शैलेय (चन्दन ५, दोनों हल्दी ६-७, सठी ८, चंपक ९, मुस्ता १० ये दश वस्तु मिलने पर सवींषिष नाम से कहा जाता है ॥२७॥

वृद्धवसिष्ठ:--

वृद्ध विसष्ट के मत में सर्वोषिष नाम
बला च शङ्खपुष्पी च कुष्ठी चैव तथा वचा।
नागकेशरचूण च सर्वौषिधगणो भृगौ॥ २८॥
ऋषि वृद्धविसष्ट ने बताया है कि बला १, शंखपुष्पी २, कुण्ठी ३, वचा ४ और
नागकेसर का चूर्ण ५ शूकवार को इनको मिलाने पर सर्वौषिष्ट होता है ॥२८॥

छान्दोग्यपरिशिष्टे-

पुनः प्रकारान्तर से छान्दोग्य परिशिष्ट के आधार पर कुष्ठं मांसी हरिद्रे द्वे मुराशैलेयचन्दनम्। वचा चम्पकमुस्ते च सर्वाषध्यो दश स्मृताः॥ २९॥

छान्दोग्य परिशिष्ट में बताया गया है कि कुष्ठ १, मांसी २, हल्दी ३, आमा-हल्दी ४, मुरा ५, शैलेय ६, चन्दन ७, वचा ८, चंपक ९ और मुस्ता १० ये दस सवीषि नाम से प्रसिद्ध हैं।।२६॥

तथा विसष्ठसंहिता में भी कहा है 'कुलमांसी हरिद्रे द्वे मुरा शैलेयचन्दनम् । वचा चंपकहस्तारुच सर्वाषच्यो दशैव हि' (४२ अ० ३४ रुलो०) ॥२९॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने ताराकथनं नाम अष्टार्विशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ २८॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषवेता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रिचत वृहद्वैवज्ञरञ्जन नामक सङ्ग्रह ग्रन्थ का अठ्ठाईसवा प्रकरण समास हुआ ।।२८।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागवतामिनवशुक पं क्षेश्यवदेवचतुर्वेदात्मजमुरली-भरचतुर्वेदकृता अष्टाविश्वश्रकरणस्य श्रीभरी हिन्दी टीका समाप्तिमगात् ॥२८॥

# अय एकोनित्रंशं लग्नप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे उन्नतीसर्वे प्रकरण में लग्न की प्रशंसा व प्रधानता, बारह लग्नों में करने के कार्यं, लग्न का शुमाशुमत्व, षड्वर्गं का ज्ञानादि इसे बताते हैं।

त्रैलोक्यप्रकाशे —

#### लग्न की प्रशंसा

लग्नं देवः प्रभुः स्वामी लग्नं ज्योतिः परं मतम् । लग्नं दीपो महान् लोके लग्नं तत्त्वं दिशन् गुरुः ॥ १॥ त्रैलोक्यप्रकाश में बताया है कि लग्न ही देवता, समर्थं स्वामी, परमज्योति और बड़ा दीपक संसार में माना गया है, क्योंकि गुरु लोगों का यही आदेश है ॥१॥

म्लैच्छेषु विस्मृतं लग्नं कलिकालप्रभावतः। प्रभुप्रभावमासाद्य जैनधर्मेऽवितिष्ठति ॥ २॥ म्लेच्छ जाति में कलियुग के प्रमाव से लग्न का ज्ञान रह नहीं गया है। और जैन धर्में में प्रधान माना जाता है॥२॥

तुलानुमुख्ययन्त्राणि तिष्ठन्ति किल ताजिके।
 षड्वगंशुद्धिमाख्याति लग्निनश्चयमिच्छता।। ३।।
 ताजिक शास्त्र में तुलानु मुख्य यन्त्र माने जाते हैं और लग्न की इच्छा करने वाले
 षड्वगं की शुद्धि ही प्रधान मानते हैं।।३॥

नारदः

# नारद ऋषि के आघार पर

त्रुटे: सहस्रभागो यो लग्नकालः स उच्यते।

ब्रह्माऽपि तंन जानाति कि पुनः प्राकृतो जनः॥४॥

ऋषि नारदजी ने कहा है कि त्रुटि समय का एक हजारवाँ हिस्सा या अंश काल लग्न का समय होता है इसे ब्रह्माजी भी जानने में असमयं होते हैं तो प्राकृत पुरुष किस प्रकार से जानने में समयं हो सकता है।।४॥

¹लल्लः—

## लल्लाचार्यं जी के आधार पर

न तिथिनं च नक्षत्रं न योगो नैन्दवं बलम्। छग्नेमेव प्रशंसन्ति गर्गनारदकश्यपाः ॥ ५॥

१. ज्यो । नि० ६१ पृ० १६ श्लो०।

आचार्यं लल्ल ने बताया है कि गगँ, नारद, कश्यप ऋषियों ने तिथि-नक्षत्र व चन्द्र बल को न मानकर केवल लग्न बल की ही प्रशंसा की है ॥५॥

ज्योतिःसागरे -

ज्योति: सागर के आघार पर

लग्नं जीवो मनश्चन्द्रः शरीरं तिथिभादिकाः। जीवे पृष्टे फलं पुष्टं नष्टे नष्टं विदुर्वुधाः।। ६।।

ज्योति:सागर नामक ग्रन्थ में बताया है कि लग्न जीव, मन चन्द्रमा और तिथि-नक्षत्रादिक शरीर होता है। अतः जीव के पुष्ट होने पर फल मी प्रवल और जीव निवंल होने पर या यों समझिये कि लग्न के निवंल होने पर फल मी नहीं होता है।।६।।

रभुवनदीपके—

भुवन दीपक के आधार पर लग्न बल की प्रशंसा इन्दु: सर्वत्र वीजाऽम्भो लग्नं च कुसुमप्रभम्। फलेन सहशोंऽशश्च भावाः स्वादुफलं स्मृतम्॥ ७॥

सुवन दीपक नामक ग्रन्थ में बताया है कि समस्त कार्यों में चन्द्रमा बीज सहश, लग्न पुष्प के समान, नवमांश फल के तुल्य और द्वादश माव स्वाद के समान होता है। सारांश यों समझिये कि चन्द्रमा जितने विशोपक बल से लग्न को देखता है उनने ही बल लग्न में जानना चाहिये। अर्थात् चन्द्रमा के बली होने पर ही कार्य का बीज बलिष्ठ होता है।

इसी प्रकार लग्न के बली होने से कार्य का पुष्प, नवांश में फल और माव बली होने में से पुनः स्वाद मी सुन्दर प्राप्त होता है।। ७।।

तथा ज्यो । नि० में 'लग्ने चन्द्रबलं बीजं फलपाककरा ग्रहाः । बीजे पुष्टे फलाप्तिः स्यात्तस्माद् बीजिमहेष्यते ।। ६४ पृ० २३ घलो० ) ।। ७ ।।

<sup>3</sup>ज्योतिविवरणे—

ज्योतिविवरण के आघार पर

लग्नवीर्यं विना यत्र यत्कर्म क्रियते बुधैः। तत्फलं विलयं याति ग्रीष्मे कुसरितो यथा।। ८॥

ज्योतिर्विवरण में कहा है कि जिस कार्यंका आरम्म निर्वेळ लग्न में किया जाता है वह कार्यं नष्ट होता है, जैसे गरमी के समय में बरसाती निदयाँ विलीन हो जाती है।। द।।

१. ज्यो० नि॰ ६१ पृ० १३ श्लो०।

२. ५६ श्लो०।

३. ज्यो० नि० ६१ पृ० १७ श्लो०।

रेणुक:--

# रेणुक के आधार पर पुनः प्रशंसा

यथा जन्मलग्नाच्छुभं वाशुभं वा फलं ज्ञायते तद्वदेवं प्रकल्प्यम् । सदा सर्वकार्ये बधैलंग्नवीर्यं विचिन्त्यं विना तेन कार्यं न किञ्चित् ॥ ९॥

आचार्यं रेणुक ने बताया है कि जिस प्रकार जन्म लग्न से शुम व अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार समस्त कार्यों में लग्न के वली होने पर सिद्धि कार्यं की होती है। अतः समस्त कार्मों में बली लग्न का ही विचार करके आदेश देना चाहिये।। ९।।

श्रीपति:--

#### श्रीपति के आधार पर

आदौ हि सम्पूर्णंफलप्रदं स्यान्मध्ये पुनर्मंध्यफलं विचित्यम् । अतीव तुच्छं फलमस्य चान्ते विनिश्चयोऽयं विदुषामभीष्टः ॥ १०॥ आचायं श्रीपित जी ने बताया है कि लग्न के प्रारम्भ में संपूर्णं फल की, मध्यकाल में मध्यम फल की और लग्नान्त में अल्प फल होता है, यह विद्वानों का निर्णंय है ॥ १०॥

ज्यो० नि० में कहा है 'आदौ संपूर्णंफलदं मध्ये मध्यफलप्रदम्।

और मी विसष्ठसहिता में 'सम्पूर्णंफलदमादौ विलग्नमध्येऽस्य मध्यफलम् । अन्तेतु तुच्छफलं सर्वेत्रैवं विचिन्तयेद्धीमान्' (२३ अ० १४ श्लो०) ॥ १०॥

तथा दैवज्ञवल्लम में 'संपूर्णफलदं चादौ मध्ये मध्यफलप्रदम् । अन्ते तुच्छफलं छानं यदि वर्गोत्तमं न चेत्' (६४ पृ० १७) अन्त्ये तुच्छफलं लग्नं सर्वेस्मिन्नेव मेव हि (५८ पृ० १८ इलो०) ॥१०॥

और मी संहिता प्रदीप में 'अन्त्ये स्मृतं तुच्छ फलं विलग्नं न चेत् घडादिग्रहवीयें युक्तम्' (ज्यो० नि० ६४ पृ० १८ इलो०) ॥ १०॥

अब आगे बारह राशियों के लग्न में वया २ करना चाहिये इसे बताते हैं।

# मेष लग्न में विहित कार्य

ैविरोधमभिषेकं च राज्ञां साहसकर्मं च। धात्वाकरादिसम्बन्धं मेषलग्ने प्रसिद्धचित ।। ११ ।।

विरोध, अभिषेक, राजाओं के साहसी कार्य और धातु आदि खानों से सम्बन्धादि कार्य मेष में करना चाहिये ॥ ११ ॥

व० सं० में कहा है 'अमिषेकनृपतीनां साहसकर्मादिवैरोधम् । आकरधातुनादाद्य-खिलं मेषोदये कार्यम् । (२३ अ०१ ४लो०) ।। ११ ।।

१. ज्यो० नि० ५७ पृ० १ श्लो०।

वृष लान में विहित कार्य

ैवृषोदये विवाहरच ध्रुवं वेश्मप्रवेशनम् । कुमारीवरणं दानं क्षेत्रारम्भादि चेष्यते ॥ १२ ॥ इ. स्थिर घर में प्रवेश, कमारी का वरण, दान और गहारम्मादि के

विवाह, स्थिर, घर में प्रवेश, कुमारी का वरण, दान और गृहारम्मादि खेती सम्बन्धी काम वृष लग्न में करना चःहिये ॥ १२॥

व॰ सं० में कहा है 'स्थिरचरकार्यमिखलं विवाहमिखलं भूषणिखल्पादिकारकं वृषभे (२३ अ० २ इलो०) ॥ १२ ॥

निथुन लग्न में विहित कार्य

कलाविज्ञानसम्बन्धं वृषलग्नोदितं च यत्। विभूषणादिकं कर्मं कर्तव्यं मिथुनोदये ।। १३॥ कला विज्ञान सम्बन्धी, वृष लग्न में कहे हुए और अलङ्कार आदि कार्यं मिथुन

लग्न में करना चाहिये।। १३॥

व॰ सं॰ में कहा है 'मेषवृषोक्तं कर्म गजतुरगोष्ट्रादिकं च गोकर्म । अविकलमाहिष मेषक्षितिपतिसेवादिकं मिथुने' ( २३ अ ३ ग्लो॰ ) ।। १३ ।।

ककंलग्न में विहित कार्यं

<sup>3</sup>वापीकूपतडागादिवारिबन्धनमोक्षणे।

पौष्टिकं कर्मं यत्किञ्चित्सर्वं सिद्धचित किंकणी ।। १४।।

वापी, कुआ, तालाब आदि, जल का संग्रह व विमोचन और पृष्टता सम्बन्धी समस्त काम कर्क लग्न में करना चाहिये ।। १४ ।।

व॰ सं॰ में कहा है 'शान्तिकपौष्टिकमाङ्गिलिकजलबन्धनमोक्षमिखलजलकमं। दैविककुपतडागिशल्पोद्वाहादि ककंटे कार्यम्' (२३ अ०३ श्लो०)।। १४।।

# सिंह छग्न में विहित कार्य

<sup>४</sup>वणिक्**क्रियाद्यं पण्यं च कर्षंणं नृ**पसेवनम् । परयोगश्च मेषोक्तं यश्च कण्ठोरवे हितम् ।। १५ ।।

व्यवसायिक, विक्रय, क्रिया, खेती हल जोतना आदि, राजा का सेवन (सिन्नच्य), दूसरे से संयोग और मेष लग्न में विणत कार्य सिंह लग्न में करना चाहिये।। १५।।

व० सं० में कहा है 'परयोगो नृपसेवा कृषिक में विणङ्गहाहवाद्याखिलम्। स्थिर-कर्माखिलवास्तुनि वेश्मशिल्पादि सिंहभे कार्यम्' (२३ ख० ५ श्लो०) ॥ १५॥

१. ज्यो० नि० ५८ पृ० २ श्लो० ।

२. ज्यो० नि० ५८ पृ० ३ श्ला०।

३. ज्यो० नि० ५८ पृ० ४ श्लो०।

४. ज्यो० नि० ५८ पृ० ५ श्ला०।

कन्या लग्न में विहित कार्य

औषधं शिल्पिविज्ञानं भूषणादि चरं स्थिरम्। कर्त्तांव्यं पौष्टिकारम्भं कन्यालग्ने प्रसिद्धचिति ॥१६॥

औधिष, कारीगरी विज्ञान, भूषणादि, च॰वल, स्थिर और पृष्टिता सम्बन्धी कार्यं का आरम्म कन्या लग्न में करना चाहिये ॥ १६॥

व॰ सं॰ में कहा है 'भूषणमङ्गलकार्यंभौषधिवज्ञानपुण्यशिल्पादि । उद्वाहशान्तिम पौष्टिकगजतुरगोष्ट्रादि कन्यायाम्' ( २३ अ० ६ क्लो० ) ॥ १६ ॥

# तुला लग्न में विहित कार्य

कृषिकर्म विणक्सेवा यात्राकर्म तुलोदये। प्रसिद्धचन्ति हि सर्वाणि तुलाभाण्डाश्रितानि च<sup>२</sup>।। १७।।

खेती सम्बन्धी, व्यापारिक सेवा, यात्रा, तुला (तराजू) और मण्डारके आदि कार्य तुला लग्न में करना चाहिये।। १७॥

व॰ सं॰ में कहा है 'कन्योक्ताखिलकार्यं तुलादिमानानि माण्डकर्माणि । ুँयात्रा-वास्तुविद्यानं तौलिनि कृषिकर्मं वाणिज्यम्' ( २३ अ॰ ७ হलो॰ ) ।। १७ ॥

# वृदिचक लग्न में विहित कार्य

साहसं दारुणोग्रं च राजसेवाभिसेचनम्। चौर्यकर्मं स्थिरारम्भाः कर्तव्या वृश्चिकोदये ॥ १८॥

साहस सम्बन्धी, कठिन, क्रूर, राजकीय सेवा सम्बन्धी, अभिषेक, चौरी सम्बन्धी और स्थिर कार्यों को वृश्चिक लग्न में करना चाहिये॥ १८॥

व॰ सं॰ में कहा है 'साहसदारुणचित्रकलेखकवास्तूप्रशास्त्रकर्माद्यम् । आहवक्रुषि-वाणिज्यं क्षितिपातिवादरुच वृश्चिके कार्यंम्' (२३ अ० ८ रुलो॰) ॥ १८ ॥

# धनु लग्न में विहित कमं

प्रस्थानपौष्टिकोद्वाहाः सवाहनपरिग्रहाः। चापलग्ने विधेयाः स्युः चरकर्मप्रसिद्धये<sup>४</sup>॥१९॥

यात्रा, पृष्टता, विवाह, वाहनों का लेना और चन्चलता सम्बन्धी कार्य धनु लग्न में करना चाहिये।। १६।।

व० सं० कहा है 'शान्तिकपौष्टिकशिल्पिकसन्धानाश्वादिनृत्यगीताद्यम् । राजोप-करणमिं अध्यापनास्त्वादि चापभे सेवा' (२३ अ०९ श्लो०)।। १६ ॥

१. ज्यो० नि० ५८ पृ० ६ श्लो०।

२. ज्यो॰ नि॰ ५८ पृ० ७ श्लो॰।

३. ज्यो॰ नि० ५८ पृ० ८ श्लो॰।

४. ज्यो० नि० ५८ पृ० ९ स्त्रो०।

# मकर लग्न में विहित कार्य

क्षेत्राश्रयाण्यम्बुयात्रा वन्धमोक्षौ च वारिणाम् । दासीचतृष्पदोष्टादि कर्तंव्यं मकरोदये ।। २०॥

घर, खेती, आश्रय, जल, यात्रा, जल का बन्धन व निष्कासन, दासता और ऊँट आदि पशु सम्बन्धो कार्यं मकर लग्न में करना चाहिये ॥ २०॥

व॰ सं॰ में कहा है 'शंबरमोचनबन्धनभूषणरत्नादि शिल्पधान्यादि । क्रयविक्रयम-खिलं यद्रिपुहननोद्योगमाहवं मकरे ( २३ अ० १० ख्लो॰ ) ॥ २० ॥

# कुम्भ लान में विहित कार्य

नौचर्योदकयानं च कर्म ध्रुवचरं तथा। बीजसङ्ग्रहणोप्ती च कर्तव्यं कलशोदये<sup>२</sup>॥२१॥

नाव, जल, यान, ध्रुव, चर, बीजों का संग्रह और वचन सम्बन्धी कार्य कुम्म लग्न में करना चाहिये।। २१।।

व० सं० में कहा है 'युद्धोपकरणभूषणजलुघान्यशिल्याश्च गोधनाद्यं यत् । पण्यासव-पुरनगरप्रवेशनं कर्मं घटे लग्ने' ( २३ अ० ११ इलो० ) ।। २१ ।।

# मीन लग्न में विहित कार्य

विद्यालङ्कृतिशिल्पादि कृष्यम्बुपशुकर्मं च। यात्रोद्वाहाभिषेकाद्यं कार्यं मीनोदये वृधैः ॥ २२ ॥

विद्या, आभूषण, कारीगरी, खेती, जल, पशु, यात्रा, विवाह और अमिषेक आदि कार्यं मीन लग्न में करना चाहिये ॥ २२ ॥

व० सं० में कहा है 'यज्जलबन्धनमोचनजलयात्रारत्नभूषणं कर्मं । रचतुरगेमपश्नां कार्यं मोनोदये शिल्पम्' (२३ अ० १२ वलो०) ॥ २२ ॥

#### विशेष वात

शुद्धेषु मेषाद्युदयेषु कर्मण्येतानि सिद्धचन्ति यथोदितानि ।
क्रूरग्रहालोकनयोगदुष्टेष्वेतेषु कर्मोदितमुग्रमेव ॥ २३ ॥

पूर्वोक्त लग्नों का फल बली लग्न होने पर होता है और पाप ग्रहों से दृष्ट युक्त लग्न होने पर फल मी नष्ट होता है ।। २३।(

व॰ सं॰ में कहा है 'पापयुतेक्षितरिहता मेषाद्याश्चोक्तफलाः स्युः । नो चेदुक्तफलं वै दातुं शक्ता मवन्ति न कदाचित्' (२३ अ० १३ श्लो० ।। २३ ॥

१. ज्यो विव ५८ पृ० १० श्लो ।।

२. ज्यो० नि० ५८ पृ० ११ श्लो०।

३. ज्यो० नि० ५८ पृ० १२ श्लो०।

तथा ज्यो॰ नि॰ में भी 'मेषादिषु विलग्नेषु शुद्धेष्वेतत् प्रसिद्धचित । क्रूरप्रहे-क्षितेपुग्रं संयुक्तेपुग्रमेव हि' ॥ २३ ॥

#### ६ वर्गी के नाम

ैविलग्नहोराद्रेष्काणनवांशद्वादशांशकः । त्रिशांशश्चेति षड्वर्गाः ससौम्यग्रहजः शुभः ॥ २४ ॥

१ विलग्न. २ होरा, ३ द्रेव्काण, ४ नवांश, ५ द्वादशांश और ६ त्रिशांश ये ६ वर्ग होते हैं। इन्हीं को षड्वर्ग नाम से कहा जाता है।ये किसी भी राशि में शुभग्रह के होने पर शुभ होते हैं।। २४।।

अब आगे वृहज्जातक के वाक्य से राशियों के स्वामी ग्रह कौन २ होते हैं, नवांश स्वामी व द्वादशांश का ज्ञान किस प्रकार से होता है इसे बताते हैं।

वृहज्जातके<sup>२</sup>—

## १२ राशियों के स्वामी ग्रह

क्षितिजसितज्ञचन्द्ररविसीम्यसितावनिजाः।

सुरगुरुमन्द(सौरि ?)यमगुरवश्च गृहांशकपाः ॥ २५ ॥

वृहज्जातक में कहा है कि मेष राशि का भीम, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चन्द्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुष्ठ, मकर का श्रामि, कुम्म का श्रामि और मीन राशि का स्वामी गुष्ठ होता है।। २५।।

विशेष—ये इन राधियों के क्यों स्वामी होते हैं इसके लिये होरारत्न नामक ग्रन्थ देखें 11 २५ ॥

#### स्पष्टार्थं स्वामीचक

| राश्चि | मे. | वृ. मि. | क. सि.  | क. तु.  | ᇢ.  | ध.  | म. कु | .  मी- |
|--------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-------|--------|
| स्वामी | मं. | शु. बु. | चं. सू. | बु. शु. | मो. | गु. | श. श  | . गु   |

अब आगे नीलकण्ठी के वाक्य से होरा व द्रेष्काण और नवांश का ज्ञान किस प्रकार किया जाता है इसे बताते हैं।

नीलकण्ठ:3-

## होरा का ज्ञान

अोजे रवीन्द्रोः सम इन्दुरव्योर्होरे गृहार्धं प्रमिते विचिन्त्ये । द्रेष्काणपाः स्वेषु नवर्क्षनाथा क्रिये(१)ण(१०)तौली(७)न्दुभतो(४)नवांशाः ॥२६॥

१. ज्यो० नि० ६० पृ० १ श्लो०।

२. अ० २ श्लो० ६।

३. ता॰ नी० १ बर्धिर श्लो०।

नीलकण्ठी नामक ग्रन्थ में बताया है कि विषम राशियों में राशि के प्रथमार्थ में या-यों समझिये कि १ अंश से १५ अंश तक सूर्य की और १६ अंश से ३० अंश तक चन्द्रमा की होरा होती है। होरा १ राशि में दो होती हैं या यों समझिये कि राशि के अर्थ माग को होरा कहते हैं।

वृहज्जातक में कहा है 'मार्तण्डेन्द्वोरयुजि समभे चन्द्रमान्वोश्च होरे' (१ अ० ११ श्लो०)।।

सारावली में मी 'रिवचन्द्राविन्दुरवी विषमसमेष्वर्धराशीनाम्. (३ अ० १४ श्लो०)।। और भी होरारत्न में 'होरेविषमेऽर्केन्द्रोः समराशी चन्द्रतीक्ष्णांशो!' (१ अ० ५० रलो०)।।

## स्पष्टायं होरा सारिणी

| राशि<br>अ. १-१५<br>अ १.६-३० | मं. वृ. | मि  क.  | सि  | 布.  | तु. | ą.  | <b>घ</b> . | म.  | कु. | मी. |
|-----------------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| अ. १-१५                     | सू. च.  | मू. चं. | सू. | चं. | सू. | ਚ.  | सू.        | चं. | सू. | ਚਂ. |
| अ. ६. ६-३०                  | चं सू.  | चं. सू. | चं  | सू. | चं. | सू. | चं.        | स्. | चं. | सू. |

#### द्रेष्काण स्वामियों का ज्ञान

आचार्यं नीलकण्ठ ने बताया है कि प्रत्येक राशियों में प्रथम द्रेष्काण उसी राशि का, दूसरा उससे पञ्चम का और तीसरा उससे जो नवीं राशि उसका होता है। राशि के तीसरा माग को द्रेष्काण कहा जाता है। राशि स्वामी ग्रह द्रेष्काण का स्वामी होता है।

वृहज्जातक में कहा है 'इक्काणा: स्युः स्वमवनसुवित्रित्रिकोणाधिपानाम्' (१ अ० ११ रहो०) ।।

सारावली में भो 'स्वक्षंसुतनवभेशाः द्रेक्काणानां क्रमात्' (३ अ० १४ श्लो०)।। और भो होरारत्न में 'द्रेष्काणाः प्रथमपश्चनवमानाम्' (१ अ० ५० श्लो०)।। स्पष्टार्थं द्रेष्काण सारिणी

| राश्चि    | मेष | वृष | मि. | ककं  | सिंह | कन्या | तुला | वृश्चि. | घनु | मकर | कुम्म | मी.        |
|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|------|---------|-----|-----|-------|------------|
| अंश १-१०  |     |     |     |      |      |       |      |         |     |     |       |            |
| अंश ११–२० | सि. | 좍.  | तु. | .वृ. | घ.   | म.    | कुं. | मी.     | मे. | 력.  | मि.   | क.         |
| अंश २१-३० | घ.  | म.  | क   | मी.  | मे.  | 큩.    | मि.  | ₹.      | fe. | क.  | तु.   | <b>ą</b> . |

### नवांश का ज्ञान

आचार्य नीलकण्ठ ने बताया है कि राधि के नवें माग को नवांश कहते हैं। इसका ज्ञान मेषादि राशियों में मेष, मकर, तुला, कर्कादि से होता है। अर्थात् मेष राशि में प्रथम नवां हिस्सा मेष का, वृष में मकर का, मिथुन में तुला का और कर्क में प्रथम नवीं भाग कर्क का होता है। इसी प्रकार सिंह, घनु में मेष से, कन्या मकर में मकर से, तुला, कुम्म में तुला से और वृश्चिक मीन में कर्क से नवांश का प्रारम्म होता है।।२६।।

वृहज्जातक में कहा है 'अजमृगतौलिचन्द्रमवनादिनवांशविधिः' (१ अ० ६ श्लो०)।।२६।।

सारावली में भी 'नवभागानामजमृगधटककंटाद्याश्च' (३ अ० ११ वलो०) ॥२६॥ होरारत्न में भी 'मेषकेसिरचापानां मेषाद्या नवमांशकाः । वृष—कन्या—मृगांशाश्च मकराद्या नवांशकाः ॥ तुल्लामिथुनकुम्मानां तुल्लाद्या नवमागकाः । कर्कटालिझषाणाच कर्कटाद्या नवांशकाः ॥' (१ अ० ४८-४६ वलो०) ॥२६॥

# स्पष्टार्थं सारिणी

| राशि अं. क. | मे.        | वृ.          | मि.  | <b> </b> | सि. | क.   | तु.  | 력.      | ㅂ.         | म.   | कुं.        | मी.  |
|-------------|------------|--------------|------|----------|-----|------|------|---------|------------|------|-------------|------|
| 3170        | मे.        | म.           | तु.  | ₹.       | मे. | म.   | तु.  | <b></b> | मे.        | म.   | तु.         | क.   |
| ६।४०        | ą.         | कुं.         | ą.   | सि.      | 폍.  | कं.  | 큩.   | सि.     | 펵.         | कुं. | <b>ą</b> ,  | Ħ.   |
| 8010        | fH.        | मी.          | ध.   | 事.       | मि. | मी.  | घ.   | 布.      | मि,        | मी.  | ㅂ.          | क.   |
| १३।२०       | 啊.         | मे.          | म.   | तु.      | 事.  | मे.  | म.   | तु.     | 畸.         | मे.  | म.          | तु.  |
| १६।४०       | सि.        | 펵.           | कुं. | 력.       | सि. | ᇢ.   | कुं. | ] ą.    | सि.        | 펼.   | कुं.        | वृ.  |
| 2010        | क.         | मि.          | मी.  | घ.       | 布.  | मि,  | मी.  | ㅂ.      | <b></b> 年。 | मि.  | मा.         | 뭐.   |
| २३।२०       | तु.        | 可。           | मे.  | म.       | तु. | 可.   | मे.  | म       | तु.        | ਕ.   | मे.         | म.   |
| २६।४०       | <b>ą</b> . | ਜਿ.          | 졑.   | कुं.     | 력.  | सि.  | 펵.   | कुं.    | [ ą.       | सि.  | [ ą.        | कुं. |
| 3010        | घ.         | <b>雨</b> 。 │ | मि,  | मी.      | घ.  | क. │ | मि   | मो.     | घ.         | क    | <b>मि</b> . | मी   |
|             |            |              |      |          |     |      |      |         |            |      |             |      |

अब आगे आचार्यं वराह मिहिर के वाक्य से त्रिशांश के स्वामियों को बताते हैं। वराह :---

#### त्रिशांश ज्ञान

कुजरविजगुरुज्ञशुक्रभागाः पवन (५) समीरण (५) कौर्पि (८) जूक (७) लेयाः (५)।

अयुजि युजिमे विपर्यंयस्थाः शशिभवनालिझवान्त्यमृक्षसिन्धः ॥२७॥ आचार्यं वराह ने बताया है कि समस्त विषम राशियों में १-५ अंश तक का मोम, ६-१० का श्रानि, ११-१८ तक का गुरु, १६-२५ तक का बुध और २६ अंश से तीस अंश तक का स्वामी शुक्र होता है।

और सम्पूर्ण सम राशियों में १ अंश से ५ अंश तथा शुक्र, ६-१३ तक का बुध, १३-२० तक गुरु, २१-२४ तक शनि और २६ से तीस अंश का स्वामी मौम होता

१. १ अ० ७ श्लो०।

है।। तथा कर्क, वृश्चिक और मीन का अन्त माग ऋक्ष सन्धि नाम से कहलाता है।। २७।।

सारावली में कहा है 'शरपश्चाष्टमुनीन्द्रियमागास्त्रिशांशकास्तु । युग्मेपूरक्रमगण्याः कुर्जार्किजीवज्ञशुक्राणाम्' (३ अ० १५ रलो०) ॥ २७ ॥

तथा होरारत्न में मी 'पश्चाथ पश्च चाष्टी सस चाष्टी पश्च पश्चाथ युग्ममवनेषु, मागा मार्गवशियसुतसुरेज्यमन्दभूमिपुत्राणाम्' (१ अ० ५२-५३ श्लो०) ॥ २७॥

# स्पष्टार्थं सारिणो

विषम रात्रि त्रिशांश

सम राशि त्रिशांश

| विषम   | X   | ×   | 5   | G   | ч   |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| अं श   | ¥   | १०  | १८  | २४  | ३०  |
| ग्रह   | मं. | য়- | गु. | बु. | शु. |
| राश्चि | १   | ११  | 3   | *   | 9   |

| सम     | ¥    | b   | 5   | ¥   | ¥  |
|--------|------|-----|-----|-----|----|
| अंश    | ¥    | १२  | २०  | २५  | ३० |
| ग्रह   | য়ু• | बु. | गु. | য়. | मं |
| राश्चि | २    | Ę   | १३  | १०  | 1  |

अब आगे श्रीपित आचार के वचनों से लग्न की प्रबलता व हीनता होने से किन-किन कार्यों की सिद्धि होती है, इसे बताते हैं।।

श्रीपति:--

वर्गे शुभे लग्नगतेऽपि सौम्ये सपौष्टिकं कर्मं वुधैः प्रदिष्टम् । लग्नप्रपन्ने पुनरुप्रवर्गे स्यात्कर्मणः क्रूरतरस्य सिद्धिः ॥ २८॥

आचार्यं श्रीपित जी का कहना है कि शुम वर्गं से युत और शुमग्रहों से पुष्ट लग्न में कार्यं करना चाहिये। ऐसा मनीषियों का मत है तथा बली लग्न पापों से पीडित हो तो कूर कार्यों की सिद्धि होती है।। २८।।

# शुभाशुभ राशि ज्ञान

धटिमिथुनकुलीरा धन्विगोमोनकन्या इह शुभभवनत्वाद्राशयः सप्त सौम्याः। अलिघटमृगीसहाजाश्चपापास्पदत्वान्मुनिभिरभिहितास्ते प्रायशः क्रूरभावः॥२९

तुला-मिथुन, कर्क, धनु, वृष, कन्या और मीन राशियों के स्वामी शुमग्रह होते हैं। इसलिये इनकी शम संज्ञा।

तथा वृश्चिक, मकर, कुम्म, मेष, सिंह के स्वामी ग्रह पाप हैं। अतः ये राशियाँ अशुम होती हैं।। २९।।

ज्यो ० नि ॰ में कहा है 'गोयुग्मकिकन्यान्त्य तुलाचापघराः शुमाः शुमग्रहास्पदत्वात् सप्तेतराः पापराशयः ।' ( ५८ पृ ॰ १४ च्लो ० ) ॥ २६ ॥

# शुभाशभता में विशेष

सौम्योग्रतेषां न खलु प्रकृत्या योगेन सा साध्वितरग्रहाणाम्।
क्रूरोऽपि सौम्यः स शुभाश्रितः स्यात्सौम्योऽपि पापाश्रितमुग्रमेव ॥ ३०॥
राशियों में सौम्यता व उग्रता प्रकृति से नहीं होती है। उग्रता व सौम्यता ग्रहों के
योगवश से ही होती है। कभी २ पापत्व होने पर भी शुभों का आश्रय मिलने पर
पाप भी शुभ हो जाता है और शुभ भी पाप के आश्रय में रहने पर अशुभ ही होता
है ॥ ३०॥

तया ज्योतिर्निवन्ध में कहा है 'सौम्योग्रतैषां राञ्चीनां प्रकृत्या न मवत्यसौ । योगेन सौम्यपापैश्च खेंचरैर्वीक्षितेन वा । सौम्याश्रितत्वात् क्रूरोऽपि स राश्चिः शोमनः स्मृतः । सौम्योऽपि राश्चिः क्रूरः स्यात् क्रूरग्रहयुतो यदि' (५८ पृ० १५~१६ इलो०) ॥ ३०॥

#### भावस्थ फल निर्णय

ग्रहासन्नावलोकाभ्यां राशेर्भावोऽनुवर्तते । ग्रहोत्यस्तद्विहीनोऽसौ स्वभावमुपसर्पति ॥ ३१ ॥

ग्रह सान्निष्य व अवलोकन से राशिस्य माव का फल निर्णय करना चाहिये। और यदि इससे रहित राशि हो तो राशिस्य स्वमाव में कुछ अल्पता आती है।।३१॥

ज्यो वित में कहा है 'प्रहयोगावलोकाभ्यां राशिर्धत्ते ग्रहोद्भवम्। फलं ताभ्यां विहीनोऽसौ स्वभावमुपसर्पति' (५६ पृ० १७२ इलो ०) ॥३१॥

प्रायः शुभा न शुभदा निधनव्यवस्था धर्मान्त्यधीनिधनकेन्द्रगताश्च पापाः। सर्वार्थसिद्धिषु शशी न शुभो विलग्ने सौम्यान्वितोऽपि निधनं च शुभं

च लग्नम् ॥ ३२ ॥

प्राय: करके शुमग्रह आठवें व बारहवें माव में अच्छे नहीं होते हैं एवं ६ । १२ । ५ । ८ । ४ । ७ । १० में पापग्रह सुन्दर फल नहीं देते हैं ।

चन्द्रमा समस्त कार्यों में लग्न में शुम से युक्त हो तो भी यदि आठवें शुमग्रह हो तो लग्न अशुम फलदाता होता है ॥३२॥

अब आगे वराहमिहिर के वाक्य से कौन-सी राशियाँ दिन में व रात में बलवती होती हैं। तथा पृष्ठोदयादि संज्ञा को बताते हैं।

लघुजातके '-

लघुजातक के आधार पर

मेषाद्याश्चत्वारः सधन्विमकराः क्षपावला ज्ञेयाः। पृष्ठोदया विमिथुनाः शिरसान्ये ह्यूभयतो मीनः॥ ३३॥

लघुजातक में कहा है कि मेष, वृष, मिथुन कर्क, धनु व मकर राशियाँ रात्रि में और अविशब्द दिन में बलवती होती हैं।

१. १ अ० २० श्लो०।

मेष, कर्क वृष, धनु, मकर इनकी पृष्ठोदय तथा मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुम्म इनकी शोर्षोदय तथा मीन की उभयोदय संज्ञा होती हैं।।३३।।

सारावली में कहा है 'नक्तं वला मिथुनकर्कं मृगाजगोश्वाद्युः श्रेष्ठका हरितुलालिघ-टान्त्यकन्या। पृष्ठोदयाः समिथुना मिथुनं विहाय शेषाः शिरोमिष्दयन्त्युमयेन मीनः' (३ अ० २४ श्लो॰) ॥३३॥

तथा ज्योतिनिबन्ध में भी 'पृष्ठोद्ये वृषो मेषः किंक्चापमृगास्तथा । शेषः शीर्षोदये राशिमीनस्यादुभयोदयः । कुम्ममीनी तथा सिहश्चत्वारो विलनो दिने । धनुमृंगी च मेपा-द्याश्चत्वारस्तु निशावलाः ॥३३॥

राशियों की चतुष्पदादि संज्ञा का ज्ञान

मेषवृषधिन्वसिहाश्चतुष्पदा मकरपूर्वभागश्च । कीटः कर्कटराशिः सरीसृपो वृश्चिकः कथितः ॥ ३४॥ मकरस्य पश्चिमधं कुम्भो मीनश्च जलचराः ख्याताः । मिथुनतुलाधरकन्या द्विपदाख्या धनुषि पूर्वभागश्च ॥ ३४॥

लघुजातक में कहा है कि मेष, वृष, धनु का उत्तराधं, सिंह और मकर के पूर्वाधं के माग तक की चतुष्पद, वृश्चिक की कीट व सरीसृप और मकर का उत्तराधं व मीन की जलचर एवं मिथुन-तुला-कुम्म-कन्या-धनु का पूर्वाधं की द्विपद संज्ञा होती है ॥३४-३४॥

सा० व० में कहा है कि 'नरपशुवृश्चिकजलजा यथा क्रमं प्रागादिगा बिलनः' (३ अ० २३ वलो०) ॥३४॥

राशियों की पुरुष स्त्री, कर्राक्र्र, चर, स्थिरादि और दिशाओं का ज्ञान पुंस्त्री क्रूराक्रूरी चरस्थिरद्विस्त्रभावसंज्ञाश्च। अजवृषिमथुनकुलीराः पञ्चमनवमैः सहेन्द्रचाद्याः । ३६॥

लघुजातक में बताया है कि मेष आदि १२ बारह राशियों क्रम से पुरुष, स्त्री या यों समझिये कि मेष, पुरुष, वृष स्त्री, मिथुन पुरुष, कर्क स्त्री इत्यादि या विषम राशियाँ पुरुष और सम स्त्री राशियाँ होती हैं। ऐसा समझना चाहिये।।

इसी प्रकार से क्रूर, अक्रूर तथा चर, स्थिर, द्विस्वमाव संज्ञक जानना चाहिये और अपनी राशियों से पाँचवीं व नवीं राशि के साथ या मेष, सिंह, धनु पूर्व, वृष, कन्या, मकर दक्षिण, मिथुन, तुला, कुम्म पश्चिम और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि उत्तर दिशा की स्वामी होती है ॥३६॥

१. ल० जा० १ स० १२-१३ श्लो०।

२. ल० जा० १ अ० ७ श्लो०।

# १२ भावों की व चतुरस्र संज्ञा का ज्ञान

<sup>¹</sup>तनुधनसहजसुहृत्सुतरिपुजायामृत्युधर्मकर्मायाः ।

व्यय इति लग्नाच्चतुरस्राख्येऽष्टमचतुर्थे ॥ ३७ ॥ लघुजातक में कहा है कि लग्न की तनु, २ रे की धन, ३ रे की सहज, ४ थे की सुहुत, ५ वें की सुत, ६ टें की रिपु, ७वें की जाया, दवें की मृत्यु, ६ नवें की धर्म, १० दसवें की कर्म, ११ ग्यारहवें की लाम और १२वें माव की व्यय संज्ञा होती है। लग्न से चौथे व आठवें माव की चतुरस्र संज्ञा होती है।

# वली राशि का ज्ञान

ेअधिपयुतो दृष्टो वा वुधजीविनरीक्षितश्च यो राशि: स भवित बलवान्न यदा दृष्टो युक्तोऽपि वा शेषै: ॥ ३८॥ जो राशि अपने स्वामी ग्रह से दृष्ट या युक्त होती है अथवा वुध, गुरु से दृष्ट, युत होती है तथा अन्य ग्रहों से दृष्ट या युक्त न हो तो बलविती होती है ॥३८॥

# होरामकरन्दे—

होरा मकरन्द के आधार पर ससवर्गों के नाम
भवनमथ तदर्बे हक्च सप्तांशकारच्यो तदनु च नवभागो द्वादशास्त्र्यंशदंशः ।
भवति भवनमध्ये सप्तवर्गाभिधोऽयं बलमिप मुनिमुख्यैः प्रोक्तमस्यानुपूर्वम् ॥३९॥
होरा मकरन्द नामक ग्रन्थ में कहा है कि गृह,१,२ होरा,३ द्रेष्काण, ४ सप्तमांश,५ नवमांश,६ द्वादशांश,७ त्रिशांश ये सप्तवर्ग होते हैं। इनका वल भी पूर्वोक्त रीति से समझना चाहिये ॥ ३९ ॥

राजमार्तण्डे-

#### राजमार्तण्ड के आघार पर

शुष्कमाद्रँ दहत्येन्घो महादीप्तो यथानलः । तिथ्यादीनां फलं तद्वल्लग्नदोषं विनिर्दहेत् ॥ ४० ॥ राज मार्तण्ड में कहा है कि जैसे प्रचण्डअग्नि गीले, सूखे इन्धन को जला देता है उसी प्रकार लग्न का दोष समस्त तिथियों के शुम फल को नष्ट कर देता है ॥ ४० ॥

वसिष्ठ³—

# वसिष्ठ के आधार पर प्रशंसा

यात्रालग्नादिकेन्द्रेषु शून्येषु शुभखेचरैः। निष्फलं गमनं तस्य जारजातस्य पिण्डवत्॥४१॥

१. ल॰ जा० १ अ० १५ मलो०।

२. ल० जा० १ अ० १४ इलो०।

३. व० सं० ३७ अ० ६० रलो०।

विसिष्ठ ऋषि ने बताया है कि यात्रादि लग्न में यदि केन्द्र स्थान शुप्रभहों से शून्य होता है तो जाने वाले की यात्रा निष्फल होती है, जैसे वर्णसंकर का शरीर होता है।। ४१।।

विशेष — विश्व संहिता में 'यात्रा लग्नस्य केन्द्रेषु' यह पाठान्तर है ।। ४१ ।। भसंहिताप्रदीपे--

संहिता प्रदीप के आधार पर

प्राधान्यमत्रोदयशीतभान्वोः स्थितं द्वचोरेव जगतप्रसिद्धम् । तत्रापि केचिद्वलविद्वलग्नं व्याचक्षते शैत्यकरं तथान्यैः ॥ ४२ ॥ संहिता प्रदीप नामक ग्रन्थ में बताया है कि संसार में लग्न व चन्द्र इन दोनों के बली होने पर शुभ कार्यं करना चाहिये। फिर मी कुछ लोग लग्न बल को, अन्य जन चन्द्रबल की ही प्रधानता बताते हैं ॥ ४२ ॥

#### चन्द्रवल की प्रधानता

विर्मेहिद्धिनिहते विलग्ने हन्येत वीर्ये शिशिरित्विषोऽपि। चित्ते हि दोषोपहते नराणां शरीरमाप्नोति सुखंन किञ्चित्।। ४३।। अनेक दोषों से नष्ट लग्न, बली चन्द्रमा के होने पर प्रशस्त होती है। जैसे चित्त के दोष युक्त होने पर शरीर सुख कुछ मी नहीं होता है। अतः चन्द्रमा के बल की ही प्रधानता होती है।। ४३।।

विशेष - ज्यो० नि० में शिशिरत्विषोऽपि यह पाठ है।। ४३।।

#### लग्न की प्रधानता

3यथा विलग्नं गुणविजतं स्यात्तदा वलीयानिप किं मृगाङ्कः। यतो नितान्तं गुणवानिपीह दैवेच हीनोऽप्यऽतिदुवंलः स्यात्॥ ४४॥ जैसे गुणों से हीन लग्न के होने पर बलो चन्द्र कुछ मी करने में असमयं होता है क्योंकि अधिक गुणवान् होकर मी यदि माग्य से रहित है तो अधिक दुवंल ही कहा जाता है। अतः लग्न बल की प्रधानता होती है॥ ४४॥

बिशेष - ज्यो । नि । में 'दैवेन हीन: पुरुषो न किचित्' यह पाठ है ।। ४४ ॥

#### चन्द्र का प्रधानत्व

४यतो हृषीकं मनसा समेतमथँ न गृह्णाति न तेन हीनम्। यद्यनद्रदोषोपहतं दिनं स्यात्तस्मिन्विलग्नादि कथं विचिन्त्यम्॥४५॥

१. ज्यो० नि॰ ६२ पृ० २ इलो०।

२. ज्यो० नि॰ ६२ पृ० ४ इलो०।

३. ज्यो॰ नि॰ ६२ पृ॰ ३ रलो॰।

४. ज्यो० नि० ६२ पृ० ५ मली०।

क्यों कि मन से युक्त होने पर इन्द्रियाँ अर्थं का ग्रहण करने में समर्थं होती हैं, और मन के बिना इन्द्रियाँ अर्थं का ग्रहण नहीं करती है। अतः निर्वेल दूषित चन्द्र होने पर लग्न का आदेश उस दिन नहीं करना चाहिये।। ४५॥

विशेष—ज्यो । नि । में 'बलेन बलीशशाङ्को बलेन हीने सित दुर्बेलः स्यात् । यतो हृषीकं ....यो लग्न दोषापहतो मुहूर्तस्तत्रेन्दुवीर्यादि कथं विचिन्त्यम्' यह पाठ है ॥ ४५ ॥

#### प्रकारान्तर

°आदौ हि चन्द्रस्य बलं विचिन्त्यं लग्नस्य पश्चादथ सप्तवर्गः। किं चन्द्रवीर्येण विनेतराणि कुर्वन्ति सत्यायुषि लक्षणानि ॥४६॥

समस्त कामों में पहिले चन्द्र बल का, इसके अनन्तर लग्न और लग्न के बाद सष्ठवर्ग बल का विचार करना चाहिये। क्योंकि चन्द्रबल के विना लग्न व सप्तदर्ग फल देने में असमर्थ होते हैं।। ४६।।

#### विशेष

र्देह्र्यं विवादो विदुषां बहूनां परस्परं भिन्नमतैर्वंचोभिः।
प्रधानमस्येति न वक्तुमेति शास्त्राणि विज्ञाय पुरातनानि ॥४७॥
कार अधिक विदानों के आपस में मिन्त २ मत् प्राप्त डोते हैं। क्योंकि को

इस प्रकार अधिक विद्वानों के आपस में मिन्न २ मत प्राप्त होते हैं। क्योंकि कोई लग्न की प्रधानता व अन्य चन्द्रबल को ही प्रधान मानते हैं। इसमें वास्तविक में कौन प्रधान है यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्राचीन विद्वानों के परस्पर विरोधी वाक्य उपलब्ध होते हैं॥ ४७॥

> <sup>3</sup>प्रायेण सर्वत्र विलोकयन्ति चान्द्रं बलं गोचरतो विशुद्धम् । लोकोक्तितश्चन्द्रवलं प्रधानं शास्त्रेषु मुख्यं खलु लग्नमेव ॥४८॥

प्रायः समस्त कार्यों में गोचर से चन्द्रबल का हो विचार करते हैं। और लोकोक्ति में भी चन्द्रबल की ही प्रधान मानते हैं किन्तु शास्त्रों में लग्न बल की प्रधानता है ॥ ४८॥

विशेष—ज्यो० नि० में 'लोकेषु यच्चन्द्र' पाठान्तर है ॥ ४८ ॥

भ्यत्रोदितं लग्नवलं प्रधानं विलोक्यमिन्दोरिप तत्र वीर्यम् । पुष्टं फलं स्यादुभयोर्बलाप्तौ लग्नाब्जयोरन्यतमेन मध्यम् ॥४९॥

जिन शास्त्रों में लग्न बल को प्रधान बताया गया है वहाँ पर ही चन्द्रमा के बल की भी प्रधानता है। अतः लग्न व चन्द्र दोनों के बली होने पर कार्य की सिद्धि और एक के बली रहने पर मध्यम फल की प्राप्ति होती है।। ४९।।

विशेष-ज्यो । नि० में 'दुष्टं फलं स्यादुमयोरभावे' यह पाठान्तर है ॥ ४६ ॥

१. ज्यो० नि० ६३ पृ० २ रलो०। २. ज्यो० नि० ६३ पृ० १ रलो०।

ज्यो० नि० ६३ पृ० २ इलो० ।
 ४. ज्यो० नि० ६३ पृ० ३ इलो० ।

#### माण्डब्य मत

'अत्रापि माण्डव्यमुनेर्विशेषं प्रायेण चन्द्रस्य वलं विलोक्यम् । समुत्सुके कर्मणि लग्नवीयं तात्कालिकं चाप्यनयोरलामे ॥५०॥

इस विवाद में भी माण्डव्य मुनिने चन्द्रवल को ही प्रधान माना है। और उत्सुकता पूर्व कार्य में लग्न वल तथा दोनों के शलाम में सामयिक वल से कार्य करना चाहिये॥ ५०॥

#### तात्कालिक बल ज्ञान

रसप्तादिव (२७) निघ्ना दिनयातनाडी षष्ट्या विहृत्याप्तफलं वियोज्यम् । वारे तिथौ भे च रबौ च ते स्युस्तात्कालिका वारितयीन्दुसूर्याः ॥५१॥ इत्याद्यनुसाराल्लग्नमेव शुभाशुभदायकमतः लग्नसाधनज्ञानावश्यकत्वम् तच्च ग्रहलाघवीतो लग्नानयनं कुर्यात् । ग्रन्थविस्तारभयतो नात्रास्माभि-निरूप्यते ।

जिस दिन जिस समय तात्कालिक वल ज्ञान अमीष्ट हो तो इष्टघटो (दिनगतघटी) को २७ से गुना करके ६० का भाग देने पर लब्धि को वार, तिथि, नक्षत्र व सूर्यं में घटाने से तात्कालिक वार, तिथि, नक्षत्र और सूर्य होते हैं।। ५१।।

इस पूर्वोक्त से लग्न ही शुम, अशुम देने वाला होता है। लग्न साधन का ज्ञान यहाँ आवश्यक होने पर भी ग्रन्थ वड़ा न हो जाय इसलिये यहाँ नहीं दिया गया है। ग्रहलाघव ग्रन्थ से लग्न साधन ज्ञान जानना चाहिये।।

#### लल्ल:-

लल्लाचार्य के मत से त्याज्य लग्न ज्ञान क्रूरैर्लग्नयुतं त्याज्यं मङ्गलेष्विलिष्ठविप । जन्माङ्गादष्टमं क्रूरं लग्नगं सन्त्यजेच्छुमे ॥५२॥

आचार्यं लल्ल ने बताया है कि क्रूर (पाप) ग्रहों से युक्त और जन्म लग्न से अष्टम लग्न का लग्नस्थ पापग्रह होने पर समस्त शुम कार्यों में त्याग करना चाहिये ॥ ५२ ॥

#### नारदः—

नारद के आधार पर लग्नस्थ महादोष का ज्ञान भृगुः षष्ठाह्वयो दोषो लग्नात्षष्ठगते सिते। उच्चगे शुभसंयुक्ते तल्लग्नं सर्वदा त्यजेत्॥५३॥

१. ज्यो० नि० ६३ पृ० ४ रलो०।

२. ज्यो० नि० ६६ पृ० ५ रलो०।

ऋषि नारद ने कहा है कि छटें माब में लग्न से शुक्र के होने पर महादोष होता है। इसिलिये लग्न से छटें मौब में उच्च में या शुभग्रह से युक्त शुक्र हो तो लग्न का त्याग करना चाहिये।। ५३।।

कश्यपः--

कत्यप ऋषि के आधार पर त्याच्य लग्न कुजाष्टमो महादोषो लग्नादष्टमगे कुजे। शुभत्रययुतं लग्नं त्यजेतुङ्गगतं यदि॥५४॥

ऋषि कश्यप जो ने बताया है कि लग्न से आठवें माव में मंगल के रहने पर महा-दोष होता है। अतः तीन शुम ग्रह से यृत, तुङ्गस्थ होने पर मी अष्टमस्थ मौम के नाते त्याज्य होती है।। ४४।।

षडप्टेन्दुर्महादोषो लग्नादप्टमषष्टगे । चन्द्रस्योच्चेऽथवा पूर्णे मृत्युकारी स मङ्गले ॥५५॥

छटें, आठवें लग्न से चन्द्र होने पर महा दोष होता है। चन्द्र पूर्ण या उच्नस्थ हो तो भी शुमकामों में मृत्यु देने वाला होता है। अतः त्याज्य माना गया है।। ५४॥

व्यासः-

व्यास जी के आधार पर त्याज्य लग्न

लग्नाधीशे नीचगे शत्रुगे वा रन्ध्रे चास्तं सङ्गते वक्रगे वा । तल्लग्नं वै सन्त्यजेत्सर्वकार्ये कुर्यात्कार्ये चेत्तदा मृत्युभीतिः ॥५६॥

व्यास ऋषि जी ने बताया है कि लग्नेश के नीच में, शत्रु राशि में या अस्त होने पर वा लग्नेश के वक्री होने पर त्याग करना चाहिये। यदि इस प्रकार की लग्न में कोई कार्य करता है तो मरण का मय प्राप्त करता है।। ५६।।

शाकल्यसंहितायाम्—

शाक्त्य संहिता के आधार पर त्याज्य शान्तिकं पौष्टिकं विद्यायानभोजनपूर्वकम् । जीवितेच्छुर्नं कुर्वीत जातु लग्नेऽष्टमे स्वभात् ॥५७॥

शाकल्य मुनि का कहना है कि जीवन की इच्छा करने वाले जन को अपनी जन्म राशि से अष्टम राशि लग्न में शान्तिक, पौष्टिक, विद्या, यानादि कर्म भूल कर मी नहीं करना चाहिये ।। ५७।।

फलप्रदीपे—

फल प्रदीप के आधार पर

जन्मस्थोऽरिगृहाधिपोऽथ मरणाधीशोऽथवा मृत्युदः लग्नस्याधिपतिस्तथारिगृहगे वा मृत्युदो मृत्युगः। जन्मर्क्षोदयलग्नतोऽष्टमगृहं वा द्वादशांशोदयं यात्रा-द्येष्विखलं धिया किल बुधैश्चिन्त्या भशुद्धिः सदा॥५८॥ फलप्रदीप नामक ग्रन्थ में कहा है कि जन्म कालिक षष्टेंग व अष्टमेश यदि लग्नेश हो या छटें माव में या अष्टम भाव में हो तो मृत्यु दाता होने से ऐसा लग्न त्याज्य होता है।

तथा जन्म राशि व जन्म लग्न से अष्टम राशि लग्न या लग्न में द्वादशांश हो तो लग्न त्याज्य होता है। अतः यात्रादि समस्त कार्यों में इसका विचार करना चाहिये।। ५८।।

रत्नहारे,—

रत्न हार के आधार पर

नीचे लग्नपतिस्तथारिगृहगः शत्रोः कटाक्षंगत स्तद्युक्तोऽपि पराजिते रिपुृहे युक्तेऽथ वा नैधनम् ॥५९॥

रत्न हार नामक ग्रन्थ में कहा है कि जिस लग्न का लग्नेश नीच में या शत्रु राशि में या शत्रु से दृष्ट या युक्त या पराजित या छटें माव में या आठवें में होता है तो इस प्रकार का लग्न त्यागना चाहिये।। ५६।।

गर्गः--

गगं के आधार पर

अंशाधिपजन्मपती लग्नपित्रचास्तमुपगतो यस्य । यात्रासमये मरणं तस्य भवति कतिपयाहेन ॥६०॥

आचार्यं गर्गं ने बताया है कि जिस लग्न में जन्मकालीन चन्द्र, नवांशपित और लग्नेश जिसके अस्त होते हैं और इस प्रकार की लग्न में यदि यात्रा किया जाता है तो अल्प दिनों में मरने का मय प्राप्त होता है ॥ ६०॥

माण्डव्य:-

माण्डव्य ऋषि के आधार पर

लग्नेशेऽस्तङ्गते रोगो रन्ध्रे मृत्युर्व्यये व्ययः। षष्ठे शत्रुभयं घोरं नीचे भङ्गाऽरिभे भयम्॥६१॥

माण्डब्य ऋषि ने कहा है कि लग्नेश के अस्त होने पर रोग, अष्टम में रहने से मृत्यु, ब्यय में ब्यय, छटे माव में शत्रु का डर, नीच में शरीरघात और शत्रु राशि में रहने पर शत्रु का मय होता है।। ६१।।

रेणुकः—

रेणुक के आधार शुभत्व का ज्ञान

लग्नाधिपः केन्द्रगतो बलिष्ठः स्वोच्चादिवर्गे शुभवर्गसंस्थः । करोति कर्तुर्वहुञार्थसिद्धि विपर्ययेनैव विपर्ययं च ॥६२॥ आचार्य रेणुक का कहना है कि जिस लग्न में लग्नेश बली होकर उच्चादि वर्ग या शुभ वर्ग में स्थित होता है तो अधिक मतलब सिद्ध होते हैं। और इसके विपरीत में विपरीत फल की प्राप्ति होती है।। ६२।।

> स्वगृहादिवर्गगः खेटो मित्रषड्वर्गगोऽथवा । लग्नेशः कार्यसिद्धचै स्यादेतत्सर्वं मुनेर्मतम् ॥६३॥

यदि लग्नेश स्वराशि वर्ग या मित्र षड्वर्ग में होता है तो कार्य की सिद्धि होती हैं। ऐसा मुनियों का मत है।। ६३।।

चण्डेश्वर:--

#### चण्डेश्वर के आधार पर

ये लग्नदोषाः कुनवांशदोषा दृष्टेः कृता वृष्टिनिपातदोषाः। लग्ने गुरुस्तान् विमलीकरोति फलं यथाम्भः कतकद्भुमस्य।।६४॥ आचार्यं चण्डेश्वर ने बताया है कि लग्न दोष, दूषित नवांश दोष, दृष्टि, वृष्टि, निपातादि ये दोष लग्न में गुरु के रहने पर विमल हो जाते हैं। जैसे जल से कमल का फल होता है॥ ६४॥

वसिष्ठ:--

विसष्ट के आधार पर दोषों का विनाश
पापोऽपि लग्नाधिपितस्त्रिषष्ठलाभस्थितः स्थानवलाधिकश्च ।
लग्नोत्थदोषान् निखिलान्निहन्ति पापानि यद्वत्परमाक्षरज्ञः ॥६५॥
विसञ्ज ऋषि ने बताया है कि जिस समय लग्नेश होकर पापग्रह तीसरे, छटे,
ग्यारहवें स्थान में होता है तो स्थान वल की अधिकता से लग्न जन्य समस्त दोषों का
नाश करता है। जैसे अधिक अक्षरों का ज्ञाता या विद्वान् पापों को नष्ट कर देता
है॥ ६५॥

गुरु:--

गुरु के बचन से दोष विनाश ज्ञान स्वोच्चे स्ववर्गे वा यातः शुभः पापोऽपि वा भवेत्। बलवान् दोषविच्छेता हरिरेको यथा गजान्॥६६॥

बृहस्पति का कहना है कि अपने उच्च में या वर्ग में एक मी शुम ग्रह या पाप ग्रह के होने पर बली होने से लग्न जन्म दोषों का नाश करता है। जैसे बली एक सिंह हाथियों का विनाशक होता है।। ६६।।

#### अन्य योग

गुरुः सर्वगुणोपेतो लग्नकेन्द्रस्ववर्गः । दोषाघौघविनाशाय भक्तवा शम्भोः प्रणामवत् ॥६७॥ एक भी गुरु यदि लग्न में समस्त गुणों से युक्त होकर या केन्द्र या अपने वगैं में स्थित होता है तो दोषों के समूह को नष्ट करने वाला होता है। जैसे मिक्त विहित महादेव जी को प्रणाम करने पर दोव नष्ट हो जाते हैं।। ६७।।

वसिष्ठोऽपि--

#### वसिष्ठ जी के आघार पर

शुक्रो दशसहस्राणि वृद्यो दशशतानि च। लक्षमेकं तु दोषाणां गुरुः केन्द्रे व्यपोहिति ॥६८॥ ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि बली शुक्र केन्द्र में रहने पर दस हजार, बुद्य एक हजार और गुरु के केन्द्र में रहने से एक लाख दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ ६८॥

> न सकलगुणसंपल्लभ्यतेऽल्पैरहोभि-र्बंहुतरगुणयुक्तं योजयेन्मङ्गलेषु । प्रभवति नहि दोषं भूरिभावे गुणानां सल्लिलमिव हि वह्नौ सम्प्रदीप्तेन्धनाढ्ये ॥६९॥

यदि अल्प दिनों में समस्त गुणों से सम्पन्न लग्न की प्राप्ति न हो तो अधिक गुणों से युत शुम कार्यों में ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि अधिक गुणों वाली लग्न के होने पर दोष की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि ईंधनादि से दीप्त अग्नि में जल छोड़ने से अग्नि शान्त हो जाती है।। ६९॥

श्रीपतिः—

श्रीपति जी के आवार पर समस्तगुणसम्पदां न खलु लिब्धरल्पैदिनै-र्गुणप्रचुरता तथा बहुमता च दोषाल्पता। न भूरिगुणसञ्चये प्रभवतीह दोषोऽल्पको प्लुदीचिष हुताशने सलिलबिन्द्ररेको यथा।।७०।।

आचार्य श्रीपित का कहना है कि अधिक विद्वानों के मत में गुण की बाहुल्यता तथा दोष की अल्पता रहने पर जल्दी कार्य की सिद्धि नहीं होती है या समस्त संपत्ति की लिब्ध अल्पदिनों में नहीं होती है। क्योंकि अधिक गुण संग्रह से अल्प दोष होता ही नहीं है। जैसे जाज्वल्यमान अग्नि में एक जल की बूँद कुछ नहीं कर सकती है।।७०॥

एकोऽपि हन्ति गुणलक्षमपोहः दोषः किश्चद्गुणो न हि भवेद्यदि तिद्वरोधी। मद्यस्य बिन्दुरिह पावनपञ्चगव्यं सम्पूर्णमत्र कलशं मिलनीकरोति॥७१॥

एक भी दोष लाख गुणों को जब ही नष्ट करता है जब कि उसका विरोधी कोई गुण न हो, जैसे पञ्चगव्य से पूर्ण कलश में एक बूंद शराब की छोड़ने पर पूरे कलश को नष्ट कर देता है।। ७१।। संहिताप्रदीपे-

### संहिता प्रदीप के आधार पर

दोषैिविहीनमिखलैश्च गुणैः समेतं नो लभ्यते गुणशतैिविदुषापि लग्नम् । तस्मादभूतगुणसंयुत्तमल्पदोषं देयं विलोक्यमवलोक्य मतं बहूनाम् ॥७२॥ संहिता प्रदीप नामक ग्रन्थ में बताया है कि यदि दोषों से हीन और गुणों से युक्त लग्न की प्राप्ति न होती हो तो अधिक गुण वाली लग्न का विद्वान् को ग्रहण करना चाहिये। अधिक ऋषियों के पक्ष का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अल्प दोष बाली लग्न ग्रहण करना चाहिए ॥ ७२॥

> गुणैः प्रभूतैः सिहते विलग्ने दोषो लघीयानफलत्वमेति । तुषारराशौ निहितो यदि स्याद्धुताशनः किं कुरुते विकारम् ॥७३॥

अधिक गुणों से युक्त लग्न में यदि अल्प दोष होता है तो फल देने में असमर्थ होता है क्योंकि पाले के समुदाय में अग्नि किसी मी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करती है।। ७३।।

> एकोऽपि दोषो गुणराशिहन्ता भवेद्विरोधी न परो गुणश्चेत्। तीर्थाम्बुपूर्णे कलशं यथैको विन्दुः सुराया कुरुतेऽपवित्रम् ॥७४॥

एक भी दोष गुण समूहों को नष्ट उसी हालत में करता है कि जब उसका कोई विरोधो गुण नहीं होता है। जैसे तीथों के जल से पूर्ण घड़ा एक बूंद शराब की छोड़ने से नष्ट हो जाता है।। ७४।।

> इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्देवज्ञरञ्जने लग्नकथनं नाम एकोनित्रज्ञां प्रकरणं समाप्तम् ।।२९।।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रचित्र बृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का उनतीसवौ लग्न कथन नाम प्रकरण समाप्त हुआ ।। २६ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमदभागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरलीधरचतुर्वेदकृता श्रीधरी हिन्दी व्याख्या एकोनित्रशत्प्रकरणस्य पूर्णा ॥ २९ ॥

# अय त्रिंशं मुहूर्तप्रकरणं पारम्यते।

अब आगे तीसवें प्रकरण में मुहूर्त किसे कहते हैं, वे कितने होते हैं, उनका क्या फल होता है इत्यादि विविध बातों का विचार है, उसे बताते हैं।

श्रीपति:--

श्रीपित के आधार पर दिन व रात्रि में मुहूर्तों के नाम
रहाहिमित्रपितरो वसुवारिविश्वे वेधा विधिः शतमखः पुरुहूतवह्नी ।
नक्तंचरश्च वरुणार्यमयोभगश्च प्रोक्ता दिने दश च पख तथा मुहूर्ताः ॥ १ ॥
शाचार्यं श्रीपित ने बताया है कि दिन में १५ मुहूर्तों के नाम क्रम से प्रथम मुहूर्तं
का स्वामी शिव, दूसरे का सपं, तीसरे का मित्र, चौथे का पितर, पाँचवें का वसु,
छटे का जल, सातवें का विश्वेदेवा, आठवें का ब्रह्मा, नवें का सूर्यं, दशवें का इन्द्र,
ग्यारहवें का पुरुह्त अग्नि, बारहवें का राक्षस, तेरहवें का वर्षण, चौदहवें का अर्यमा
और पन्द्रहवें मुहूर्तं का स्वामी मग होता है ॥१॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'शिवसपंमित्रपितरो वसुजलविश्वाब्जजद्रुहिण:। सुरपिद्ध-

दैवदनुजाः शम्बरनाथायंमाख्यमगाः (१७ अ० १ रलो०) ॥१॥

तथा ज्योतिनिबन्ध में भी 'दिवा क्षणाः स्युख्द्राहिमित्रा पितृवसूदकम् । विश्वेऽमि-जिद् ब्रह्मशक्रेन्द्राग्निकोणेशपाशिनः अर्थमा भग इत्येतेः' (४६ पृ० १ क्लो०) ॥१॥

और भी मुहूर्तंचिन्तामणि में 'गिरिशभुजगिमत्राः पित्रयिवश्वम्बुविश्वेऽभिजिदय च विधातापीन्द्रइन्द्रानली च। निऋतिरुदकनाथोऽप्ययँमाऽथो मनः स्युः क्रमश्रइह मुहूर्ता वासरे वाणचन्द्राः' (६ प्र० ५२ रलो०) ॥१॥

रात के मुहर्तीं के स्वामी

निशामुहूर्ता गिरिशाजपादाहिर्बुन्ध्यपूषाश्वियमाग्नयश्च । विधातृचन्द्रादितिजीवविष्णुस्तिग्मद्युतिस्त्वाष्ट्रसमीरणश्च ॥ २॥

रात्रि में प्रथम मुहूर्त का रुद्र, दूसरे का अजपाद, तीसरे का अहिर्बुब्न्य, चौथे का पूषा, पाचवें का अस्वि, छटे का यम, सातवें का अग्नि, आटवें का ब्रह्मा, नवें का चन्द्रमा, दसवें का अदिति, ग्यारहवें का गुरु, बारहवें का विष्णु, तेरहवें का स्यां, चौदहवें का त्वाष्ट्र और पन्द्रहवें मुहूर्त का स्वामी समीरण (वायु) होता है। या ये इनके नाम होते हैं।।।।।

विसष्ठसंहिता में कहा है कि 'रूद्राजपादेवाहिर्बुं इन्याख्यस्ततश्च पूषाख्यः । अश्वियम-विह्निधातृसुधाकरास्वदितिसुरमन्त्रो । हिरस्तीक्ष्णकरत्वाष्ट्रप्रमञ्जनाश्चेति पञ्चदश्च' (१७ अ० २–३ फ्लो०) ॥२॥ ज्यो॰ नि॰ में कहा है 'रुद्रगान्धर्वयक्षेशाश्चारणो मारुतोऽनल: । रक्षोधाता तथा सौम्यः पद्मजो वाक्पतिस्तथा । पूषा हरिवायुनिऋन्मृहूर्ता रित्रसंज्ञिताः' (४६ पृ॰ दलो॰)।।२॥

एवं मृहूर्तंचिन्तामणि में भी 'शिवोऽजपादादष्टौ स्युर्मेशा अदितिजीवकौ । विष्ण्व-कंत्वष्ट्रमकतो मृहूर्तानिशि कीर्तिताः' (मु० चि० ६ प्र० ५३ क्लो०) ॥२॥

### मृहूर्त मान का ज्ञान

दिनस्य यः पश्चदशो विभागो रात्रेस्तथा तिद्ध मुहूर्तंमानम् । नक्षत्रनाथप्रमिते मृहूर्ते मौहूर्तिकास्तत्समकर्म चाहुः ॥ ३॥ आचार्यं श्रीपित जी ने बताया है कि दिन मान व रात्रिमान के पन्द्रहवें माग को मुहूर्तं कहते हैं । मृहूर्तशास्त्र के जानकारों का कथन है कि नक्षत्र के अभाव में नक्षत्र स्वामी के मृहूर्तं में उसके समान कार्यं करना चाहिये ॥३॥

नारदः--

नारद जी के आधार पर मृहूर्तमान का ज्ञान अह्नः पञ्चदशो भागस्तथा रात्रिप्रमाणतः। मृहूर्तमानं द्वावेव क्षणक्षीणि समेश्वराः॥४॥

ऋषि नारद ने बताया है कि दिन के व रात के पन्द्रहर्वें हिस्से को मुहूर्त कहते हैं। अर्थात् १५ मुहूर्त दिन में और १५ मुहूर्त रात में होते हैं। ये क्षणवार के समान स्वामी होते हैं॥४॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'पश्चदशांशो दिवसे क्षणमानं तित्त्रयामायाः । नक्षत्रेश्वर-सदृशे क्षणे च तन्नामिष्ठव्यं तत्' (१७ अ० ४ श्लो०) ॥४॥

तथा कश्यप ने भी कहा है 'अह्नः पश्चदशो मार्गो मुहूर्तोऽथ तथा निशि' (मु॰ चि॰ ६'प्र॰ ५३ হलो॰ पी॰ टी॰) ॥४॥

और भी ज्योतिर्निबन्ध में 'क्षणोऽत्र दिनमानस्य रात्रेश्च शरभूलवः' (४७ पृ० ८ एलो०)।।४।।

वारवज्ञ दूषित मृहूर्त ज्ञान अर्यमणोर्के तुहिनिकरणे राक्षसब्राह्मसंज्ञी पित्राग्नेयौ क्षितिसुतिदने चन्द्रपुत्रोभिजिच्च। पितृबाह्मौ भृगुसुतिदने राक्षसाप्यौ च जीवे भौजङ्गेशौ सिवतृतनये वर्जनीयौ मृहुर्तौ॥ ४॥

नारदऋषि ने कहा है कि रिववार के दिन अर्थमा, चन्द्रवार में राक्षस, ब्रह्मा, मौम में पितृ, विह्न, बुधवार में अभिजित्, वृहस्पित में तोय, रक्ष, शुक्र में पितृ, ब्रह्म और शनिवार के दिन में ईश व सार्प होने से निषद्ध मुहूर्त ये होते हैं।।।।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'अयंम्णत्वकंवारे हिमकरिववसे राक्षसब्रह्मसंज्ञी, पित्राग्नेयी क्षणी तो क्षितिसुतिववसे सोम्यवारेऽभिजिश्च । दैत्याप्योजीववारे भृगुतनयितने ब्राह्म-पित्र्यो मुहूर्ती, सार्पेशो तिग्मरोचिप्रियसुतिववसे वर्जनीया मृहूर्ताः' (१७ अ० ९ क्लो०)।।।।।

और मी मुहूर्तंचिन्तामिण में 'रवार्यमा ब्रह्मरक्षश्च सोमे कुजे बिह्निपित्र्ये बुधे चामिजित् स्यात् । गुरौ तोयरक्षौ भृगी ब्राह्मिपत्र्ये शनीवीशसापौ मुहूर्ता निषिद्धाः' (६ प्र० ५४ इलो०) ॥५॥

पौराणिकों के आधार पर दिन के १५ मृहूर्तों के स्वामी
पौराणिका रौद्रसिताख्यमैत्राः क्षणाः स्मृताश्चारमठश्चतुर्थः।
सवृत्तिवैराजकसंज्ञको च गन्धर्वनामाभिजिदष्टमः स्यात्॥६॥
रोहिणाह्वयवलौ विजयोन्यौ नैर्ऋतः शतमखो वरुणश्च।
अन्तिमस्तु भगसंज्ञक उक्तो योऽष्टमः स तु भवेत्कुतुपाख्यः॥ ७॥

प्राचीनाचार्यों का कहना है दिन के प्रथम मुहूर्त का स्वामी १ रौद्र, दूसरे का सित, तीसरे का मैत्र, चौथे का चारमट (मठ), पाँचवें का सावित्री, छटें का वैराज, सातवें का गान्धवें, आठवें का अमिजित्, नवें का रोहिण, दशवें का बल, ग्यारहवें का विजय, वारहवें का नैऋत, तेरहवें का इन्द्र, चौदहवें वरुण और पन्द्रहवें का नाम मग होता है ॥६-७॥

ज्योतिर्निवन्ध में इस प्रकार से है 'पौराणिका रौद्रसितमैत्रचारमटाः क्षणाः। सावित्रश्चाप्य वैराजो गान्धर्वश्चाष्टमोऽभिजित्। रोहिणो बलसंज्ञश्च विजयो नैऋतस्तथा, इन्द्रो जल्ठेश्वरः पञ्चदशमो मगसंज्ञकः' (४६ पृ० ५-६) ॥६-॥

रात के १५ मृहर्तों के नाम

रौद्रो गन्धर्वनामा द्रविणपरिवृढक्चारणो वायुरग्नी रक्षो रक्षोधाताथ सौम्यस्तदनु कमलजो वाक्पतिः पौष्णनामा । वैकुण्ठोऽन्यः समीरे निर्ऋतिरिति निशाचारिणोऽमी मुहूर्ताः प्रोक्तास्त्रिःपञ्चसंख्या मुनिभिरिति पुराणार्थीचन्ताप्रवीणैः ॥ ८॥

रात में प्रथम का रौद्र, दूसरे का गन्धवं, तीसरे का पक्ष, चौथे का चारण, ५ वें का वायु छटे, का अग्नि, ७ वें का राक्षस, ६ वें का ब्रह्मा, ९ वें का सौम्य, १० वें का ब्रह्मा, ११ वें का गुरु, १२ वें का पीष्ण, १३ वें का वैकुन्ठ, १४ वें का वायु और १५ वें मुहूतं का नाम निऋंति होता है इन १५, १५ मुहूतं की संज्ञाओं की प्राचीन ज्योतिष वेत्ताओं ने जानकारी दी है।। ६।।

ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'रुद्रगान्धर्वंपक्षेशाश्चारुणोमारुतोऽनलः । रक्षोधाता तथा सौम्यः पद्मजो वाक्पतिस्तथा । पूषा हरिर्वायुनिऋंन्मुहूर्ता रात्रिसंज्ञितः' (४६ पृ० ७ श्लो०) ॥ ८॥

सिद्ध मुहूतं

तै राजनामा विजयः सिताख्यः सावित्रमेत्रावभिजिद्धलक्च । सर्वार्थसिद्धचै गदिता मुहूर्ता मौहूर्तिकैरत्र पुराणविद्भिः ॥ ९॥ प्राचीन मृहूर्तं घास्त्र वेत्ताओं का कहना है कि वैराज, विजय, सित, सावित्र, मैत्र अभिजित् और वलसंजक मुहूर्तों में काम करने से सिद्धि होती है ॥ ९॥

¹लल्ल:—

लल्लाचार्यं जी के आधार पर कार्यसाधक मृहूतों के नाम रवेतो मैत्रो विराजश्च सावित्रश्चाभिजित्तथा। वलश्च विजयश्चैव मृहुतीः कार्यसाधकाः॥१०॥

आचार्यं छल्छ ने बताया है कि श्वेत, मैत्र, विराज, सावित्र, अमिजित्, बल और विजय ये मृहूर्त कार्यं की सिद्धि करने वाले होते हैं। अर्थात् ये मृहूर्त शुभ होते हैं। इनमें कार्यं करना चाहिए।। १०।।

वनारद:-

नारद जी के आधार पर कुतुप संज्ञा का ज्ञान अष्टमो योऽभिजित्संज्ञः स एव कुतुपः स्मृतः। तस्मिन्काले शुभा यात्रा विना याम्यां वुधैः स्मृता ॥ ११ ॥

ऋषि नारद जी ने बताया है कि आठवाँ जो अभिजित् संज्ञक मुहूर्त होता है। उसकी कुतुप संज्ञा होती है। उसमें या यों समझिये कि कुतुप मृहूर्त में दक्षिण दिशा की यात्रा के बिना समस्त कार्य शुभ होते हैं।। ११।।

अभिजित में कार्य

अयात्रानृपाभिषेकानुद्वाहोऽन्यच्च माङ्गल्यम्।
सर्वे शुभदं ज्ञेयं कृतं मुहूर्तेऽभिजित्संज्ञे।। १२।।
अभिजित् संज्ञा वाले मुहूर्तं में यात्रा, राज्यामिषेक, विवाहादि समस्त माङ्गलिक
कार्यं शुम फलदायक होते हैं।। १२।।

चण्डेश्वर:--

चण्डेश्वर के आधार पर अभिजिद्योगे प्राप्ते भगवित मध्यंदिने दिनाधिपतौ । चक्रेण चक्रपाणिः सर्वान्दोषान्निष्दयित ॥ १३॥

१. ज्यो० नि० ४६ पृ० ६ श्लो०। २. ज्यो० नि० ४६ पृ० १० श्लो०।

आचार्यं चण्डेश्वर का कहना है कि अमिजित् नामक मुहूत के समय में सूर्यं खमध्य में होने से चक्रपाणि मगवान् अपने चक्र से समस्त दोपों का विनाश कर देते हैं। अत: शुम होता है।। १३।।

भारदः—

नारव के आघार पर अभिजित् का पुनः महत्व विष्टिब्यतीपातकृतान् दोषानुत्पातखचरभवान् । मध्याह्मकृतो दिनकृत्सर्वानपनीय शुभकृत्स्यात् ।। १४ ॥

ऋषि नारद ने बताया है कि मद्रा, व्यतिपात, उत्पात और ग्रहजन्य दोषों का मध्याह्न में खमध्य में सूर्य के रहने से समस्त दोषों का अपहरण होकर उक्त समय शुम फलदायक होता है।। १४।।

गर्गः-

गर्गोक्त विजय मृहूर्त का ज्ञान व महत्व ईषत्सन्ध्यामितक्रान्ताः (तः ?) किंचिदुद्भिन्नतारकाः (कः ?)। विजयो नाम योगोऽयं सर्वकार्यार्थंसाधकः॥ १५॥

विजया नाम योगाऽय सर्वकायाथसाधकः ॥ १५॥ श्री गंगीचार्यं जी का कहना है कि कुछ सन्ध्या व्यतीत होने पर व कुछ तारागणों के उदय होने पर विजय नाम का मुहूर्तं होता है। इसमें समस्त कार्यं करने पर अमीष्ट फल देने वाले होते हैं। १५॥

नक्षत्राणामलाभे तुलग्ने कर्मणि नो विधि:।
क्षणे प्रोक्ते विधिस्तत्र मुहूर्तो वलवान् यतः॥१६॥
शूम शुद्ध नक्षत्र की अप्राप्ति में लग्न में कार्यं नहीं करना चाहिये। यदि उस
दिन बली मुहूर्तं की प्राप्ति हो तो उसमें शूम काम करना चाहिये॥१६॥
श्रीपति:—

श्रीपतिजी के आधार पर

यस्मिन् धिष्ण्ये यच्च कर्मोपिदिष्टं तद्वैवत्ये तन्मुहूर्तेऽपि कार्यंम् । दिक्शूलाद्यं चिन्तनीयं समस्तं तद्वद्दण्डः पारिघश्च क्रमेण ॥ १७ ॥ आचार्यं श्रीपितजी ने कहा है कि जिस नक्षत्र में जिस कार्यं को करने के लिये कहा गया है, उस काम को उसके स्वामी के मुहूर्तं में करना चाहिये। किन्तु दिशा-शूलादि, परिघ, व दण्ड का विचार इसमें करना चाहिये॥ १७॥

मुहूर्तंसागरे-

मृहुतं सागर के आधार पर नक्षत्रलग्नादि बलं न चेत्स्यात्तदा मृहूतं परिकल्पनीयम् । प्रत्यूषकालस्त्वभिजिन्मुहूर्तो गोधूलिकं मङ्गलकृत्सदैव ॥ १८॥

१. ज्यो० नि० ४६ पृ० १२ श्लो०।

मुहूर्त सागर नामक ग्रन्थ में कहा है कि नक्षत्र, लग्नादि वल के अमाव में उषा काल, मध्याह्न (अमिजित्) और गोधूलि काल में सदा ही शुम कार्य करना चाहिए।। १८।।

हारीतः—

हारीत के आधार पर

सदा शुभेषु कार्येषु शुभदा मुनिभिः स्मृताः। उषाकालश्च मध्याह्नकालः सायन्तनः स्मृतः॥ १९॥

हारीत ने बताया है कि सदा सकल माङ्गलिक कार्यों में उप:काल, मध्याह्न और गोधूलि का समय शुभ होता है। ऐसा ऋषियों का मत है।। १९।।

#### उष:काल का ज्ञान व महत्व

प्रभ्रष्टद्युतितारका स्फुटतटी प्राची भवेन्निर्मंला ईषद्रक्तविलोहितान्तधवला देवैः सदा वन्दिता। नो वारो न तिथिनं चापि करणं चन्द्रे च नापेक्षते हत्वा दोषसहस्रसङ्कटदिनं ऊषा करोत्युन्नतिम्।। २०॥

जिस समय प्रातः काल में ताराओं का बीखना बन्द हो जाता है तथा पूर्व दिशा स्पष्ट निमंल होती है और अल्प लालिमः से सुवर्ण वर्ण वाली सदा देवगणों से विद्यत होती है तो इस समय को उषः काल कहते हैं। इसमें बार, तिथि, करण नक्षत्रादि की आवश्यकता नहीं होती है। यह उक्त काल हजारों काटों से युक्त दिन को शुभ बना देता है।। २०।।

मध्याह्न काल का ज्ञान व महत्व मध्यस्थं व्योमसंस्थे स्फुरदनलिनमे केशवे चार्कविम्वे छाया साध्वीव कान्ता प्रचलितपुरुषे यत्रतत्पादलग्ना। तावत्सौरि न विष्टि कुजकृतमशुभं नैव ऋक्षं न योगं सन्मानारोग्यसौख्यक्षितिधनयुवति तत्र गन्ता लभेच्च॥ २१॥

मध्याह्न के समय में सूर्य खमध्य में प्रखर किरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः चलने वाले व्यक्ति की उस समय छाया पतिव्रता की तरह पाँव तक ही रहती है। इस समय में शनि-मीम नक्षत्रादि कृत दोष नहीं होता है। इसमें यात्रा करने पर सन्मान आरोग्यता, सुख, मूमि, घन और स्त्रो की प्राप्ति होती है।। २१।।

गोधूलि का ज्ञान व महत्व यावत्कुङ्कुमरक्तचन्दनिभो नास्तं गतो भास्करो यावच्चोडुगणो नभस्तलगतो नो दृश्यते रिहमभिः। यावद्गोखुरघातचूर्णितरजो विस्तीर्यंते चाम्बरे तावत्सर्वजनस्य मङ्गलविधौ गोधूलिकं शस्यते॥ २२॥ जब तक अस्तमन बेला में सूर्य रोली की लाल आमा से युक्त होकर अस्त नहीं होता और ताराएँ अपनी किरणों के साथ उदित नहीं होती एवं गायों के आगमन में खुरों से उड़ी हुई घूलि आकाश में दिखाई देती है, उस काल की गोयूलि काल कहते हैं। इसमें समस्त जनसमुदाय के माङ्गिलिक कार्य शुम फल देने वाले होते हैं।। २२।।

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'सूर्यात्ससमलग्नं यद्गोवूलिकमिति स्मृतम् । सर्वदोषहरं यहत् पापं गङ्गाजलं यथा । गोवूलिकं योगलग्नं मावलग्नःच कल्पितम् । गान्धर्वादि विवाहेषु वैश्योद्वाहेषु योजयेत्' (३२ अ० २२६-२३० श्लो०) ॥ २२ ॥

और भी वृ॰ सं॰ में 'गोयैंयंष्टचाहतानां खुरपुटदिलता या तु घूलिदिनान्ते, सोद्वाहे सुन्दरीणां विपुलघनसुतारौग्यसौमाग्यकर्त्री । तिस्मन्काले न चर्सं न च तिथि-करणं नैव लग्नं न योगः, ख्यातः पुंसां सुखायं शमयित दुरितान्युत्यितं, गोरजस्तु' (१०३ अ०१३ श्लो०) ॥ २२॥

विशेष — यह पद्य मुहूर्तचिन्तामणि ६ प्रकरण ९६ श्लोक की पीयूपधारा में मागुरि:' के नाम से भी उद्धृत है।। २२।।

मुहूर्तंचिन्तामणि में भी कहा है 'नास्यामृक्षं न तिथिकरणं नैव लग्नस्य चिन्ता नो वा वारो न च लवविधिनों मुहूर्तंस्य चर्चा । नो वा योगो न मृतिभवनं नैव जामित्रदोषो गोधूलिःसा मुनिभिष्ठदिता सर्वंकार्येषु शस्ता' (६ प्र०६९ श्लो०)।। २२।।

लल्लाचार्यं जी ने भी बताया है 'लग्नं यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्गोधूलिकं साधु तदा वदन्ति । लग्ने विशुद्धे सित वीर्यंयुक्ते गोधूलिकं नैव फलं विधत्ते । श्रुमाशुमयुतं सर्वं राशेर्दोषं स्वनिन्दितम् । विवाहलग्नवच्छेषं गोधूलि प्राह भागुरिः' ( मु॰ चि० ६ प्र० ९९ श्लो० पी० टी० ) ॥ २२ ॥

अन्य मी नारद जी का कथन है 'प्राच्यानां च कलिङ्गानां मुख्यं गोधूलिकं स्मृतम्। गान्धर्वादि विवाहेषु वैश्योद्वाहे च योजयेत्। चतुर्थमिमिजिल्लग्नमुदयक्षांतु सप्तमम्। गोधूलिकं हि मवति-सम्पत् पुत्रादिशेष्ट्यदम्' (मु० चि० ६ प्र० ६६ श्लो० पी० टो० )।। २२।।

तथा दैवज्ञमनोहर में भी 'घटीलग्नं यदा नास्ति तदा गोधूलिकं शुमम् । शूदा-दीनां बुधा: प्राहुनं द्विजानां कदाचन । महादोषान् परित्यज्य प्रोक्तिधिष्ण्यादिकेषु च । कारयेद्गोरजो यावत्तावल्लग्नं शुमावहम् । लग्नशुद्धियंदा नास्ति कन्या यौवन-शालिनी । तदा वै सर्ववर्णानां लग्नं गोधूलिकं स्मृतम्' ( मु० वि०६ प्र०६९ भ्रो० पी० टी० ) ॥ २२ ॥

और मी भूपालवल्लम का कथन है 'विशेषु घटिकालाभे दातव्यं गोरजो बुधै: । सङ्कीर्णे गोरज: घस्तं परेषु द्वितयं मतम्' (मु० चि० ६ प्र० ६९ श्लो० पी० टी०)।। २२।। और मी ज्योतिर्निवन्ध में 'मानोः कुङ्कुमसङ्काशाद्यावत्ताराप्रकाशनम् । यावच्च गोरजो व्योम्नि तावल्लग्नं स्मृतं परैः' ( १५६ पृ० १० श्लो० )।

विशेष — ऋतु वश गोधूलि काल ज्ञान 'गोधूलि त्रिविधां वदन्ति मुनयो नारी-विवाहादिके, हेमन्ते शिशिरे प्रयाति मृदुतां पिण्डीकृते-मास्करे । ग्रीष्मेऽर्द्धास्तिमते वसन्त-समये मानौ गते दृश्यताम्, सूर्ये चास्तमुपागते नगवति प्रावृट्शरक्तालयोः'।

गोधूलि में भी त्याग वस्तु 'कुलिकं क्रान्तिसाम्यश्व मूर्तौ षष्टाष्टमः शशो । पश्व गोधूलिके त्याज्या अन्ये दोषाः शुभावहाः ।। २२ ॥

स्मृतिसागरे-

स्मृति सागर के आधार पर मुहूर्त की प्रशंसा मुहूर्तात्मा स्थिरः कालः पुराणादौ प्रकीर्तितः। अतो मृहूर्ते कर्तंत्यं विवाहाद्यं वृधैः सदा॥ २३॥

स्मृतिसागर नाम के ग्रन्थ में कहा है कि पुराणादि में काल की स्थिर आत्मा मृहूर्त ही होता है। इसलिये विवाहादि श्रुम मंगल कार्य मृहूर्त में ही करना चाहिये।। २३।।

वाग्भट्टे-

#### वाग्भट के आघार पर भी प्रशंसा

मुहूर्तः सूक्ष्मकालः स्याद्गर्गाद्याः कथिताः पुरा। विवाहादि शुभं कार्यं कर्तव्यं शुभहेतुभिः॥ २४॥ वाग्मट में कहा है कि गर्गादि मुनियों ने सूक्ष्मकाल मुहूर्त को ही माना है। अतः शुभ की कामना करने वालों को मुहूर्त काल में ही समस्त विवाहादि शुभ काम करना चाहिये॥ २४॥

अब आगे मागंव मुहूतं को मिन्न रीति से बताते हैं। 🧳

अथ भागंवमुहूर्तोऽन्यप्रकारात् । भृगुरुवाच— नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि देवदेवं जनार्दंनम् । अहं वररुचिर्नाम तत्त्वं भागंवभाषितम् ॥ २५ ॥ यानि वाक्यानि शुक्रेण पृच्छते वृत्रवैरिणे । उक्तानि तानि लिख्यन्ते ग्रन्थादाहृत्य भागंवात् ॥ २६ ॥

भृगु जी बोले—

मैं वरुरिच नाम वाला जन समुदाय के कष्ट को दूर करने वाले देवताओं के देव को जमस्कार करके मार्गव जी के द्वारा कथित तस्व को बता रहा हूँ ॥ २५ ॥

जिन बातों को वृत्रवेरी (इन्द्र ) ने शुक्र से पूंछा था। उनको मार्गव के ग्रन्थ से लेकर लिख रहा हूँ।। २६।।

अथ महेन्द्र : सुधर्मायामेकस्मिन्दिने भागवमाहूय पप्रच्छ भो भागव! मदीयं वनं विह्नदेहित इति गिरं देवदूतमुखादाकण्ये गुरुमामन्त्रयेदमवोचत्। भगवन् गुरो ! त्वया साधुरिप शोधितमृहूर्ते समारोपितं वनं जातवेदसा दह्यत इति । अथैवं पृष्ठेन वाचस्पतिनेदमुक्तम् । ब्रह्मणा तव निर्मितश्चतुर्दशभुव-नात्मको रचनाविशेषोप्युपायैराक्रान्तस्तत्र कि चित्रमिति एतद्वचनं भागवो मदीयं नाङ्गोकुरुते । तत्र विषये दाहिकयायाः कि निदानं ज्ञायते । अय भागव आह - भगवन् शतकतो ! संवत्सरायनर्तुमासपक्षदिवसमृहूर्तनाडिकाभिर्जगता कार्यारंभे शुभाशुभयोः प्रोक्तः समयः स्फुटतरं किञ्चत्यतो उत्तरोत्तरं बलवान् भवति । उभयात्मकं फलमपि तत्र तत्राप्युक्तं प्रतिभासते तस्माद्वनिर्माणकार्या-रम्भे नाडिकानां फलपरिज्ञाने संजाते दहनिक्रयानिमित्तं सुलभमववुध्यते । इन्द्रः पुनरव्रवीत्। तर्हि कवे तद्ब्रहीति पुनराह। वननिर्माणसमये गुरुणा दत्तं मुहुर्तमिभिजिन्नाम तत्साधु तस्य दोषाः सूक्ष्मा अपि न वेद्यन्ते एतमेतावानेव गुरोः कालो निश्चीयते न मुहूर्तप्रधानं पृथक् । तेन नाडिकायाः कार्यारम्भे नाडिका-नामुपेक्षा कृता सर्वेषु कार्येषु नाडिकैव वलवती। सा नाडिका तु प्रत्येकं ग्रहादि-वासरवशात् नानाविधानि शुभाशुभात्मकानि फलानि स्वस्थास्वस्थामारव्य-कर्मणः पृथक् पृथक् तनोति तत्र तिश्यर्क्षमृहूर्तादि प्रधानम् । तेवां तिश्यर्क्षादी-नामानुगुण्ये वा नाडिका स्वफलमेकेन ददाति अतस्तद्वननिर्माणसमये वारो-ङ्गारकः ऋक्षं रोहिणो तस्यां चन्द्रेणेक्षितं सर्वासां नाडीनां वासरदशात् फलदाता चन्द्र एव तस्यावस्थास्त्रिशत्यः प्रत्येकमवस्थायामेकैकघटिका भवन्ति । ताश्च ज्योत्स्ना मैत्री सन्ध्याश्चाभिधीयन्त तदा चन्द्रमावस्था कृत्तिका नाम तस्याः फलं तु यत्कर्माख्यं तदिग्निशस्त्रादिभिरुपहन्यत इति । अतो वनस्यैव तस्य वह्नेदिहेन भवितव्यम् तस्मात्तदृहनमुपजातिमदमेव निदानिमिति मम प्रतिभाति । इन्द्रः पुनरब्रवीत् । त्वया साधूक्तमेतदेव वचनं तु मम नाङ्गीकुरुते यस्यैतस्य परिज्ञातारो धरातले जना भविष्यन्ति तथा वचनं मे भवेदिति । भागवः पुनरिदमाह । महेन्द्र धराजनानां हिताय नाडीतत्त्वं प्रवक्ष्यामि मया च गुरुणा च सह सप्तानां ग्रहाणां तत्तदिभिधानानि वासराणि सप्त सन्ति तानि भान्वादीनि गणनीयानि एकैकवारे पुनरुदयमारभ्य पुनरुदयावधि षष्टिनाडिका मिताः स्युः । तत्र द्वैविध्यं पूर्वा त्रिशत्परा त्रिशदिति । पूर्वित्रंशतो यदुदितं तद्परस्यास्त्रिशतो भवति । तारचन्द्रमसोऽवस्थात्मिका नाडचस्तु विशाखामारभ्य सप्तविंशतिभिर्न-क्षत्राणामभिजिज्ज्योत्स्नामैत्रीसंध्यानामभिश्च व्यवहारणीयाः । प्रथमनाडिका विशाखा, द्वितीयनाडिकानुराधेत्यादि । पुनरपराणां त्रिशन्नाडिकानामेव एवंविधं त्रिंशदवस्थावस्थितश्चन्द्रः प्रत्येकं वारे वारे ग्रहाणां नाडचां नाडचां पृथकपृथ-वफलं तद्ग्रहेभ्यः कार्याकार्यं स्वयमादाय ददाति तानि फलान्येतानि ।

एक शुम दिन में इन्द्र ने मार्गव जी को बुला कर उनसे पूंछा कि हे मार्गव जी मेरे वनको अग्नि जला रही है इस प्रकार की दूत से वाणो सुनकर वृहस्पित जी को बुलाकर उनसे कहा कि हे मगवान गुरु जी आपने सुन्दर संशोधित मुहूत में वन का निर्माण कराया। फिर भी इस जंगल को अग्नि जला रही। इस प्रकार इन्द्र के पूंछने पर गुरु ने कहा कि ब्रह्मा के बनाये हुए चौदह भुवनों में रचनाओं की विशेषता होने पर उपायों से वह भुवन भी जब पीडित होता है तो आपके जंगल को अग्नि नष्ट कर रही है तो कोई आश्चयं की बात नहीं है यह जो आपका कहना है उसे शुक्राचार्यं जी नहीं मानते हैं। वास्तव में जलन में कोई कारण अवश्य होगा ऐसा कहते हैं।

इसके अनन्तर शुक्र जी ने कहा कि हे इन्द्र मगवान् संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, मृहूर्त और नाडिकाओं से जगत् के शुभाशुम का आरम्म होता है तथा इसमें उत्तरोत्तर बळी समझना चाहिये। अर्थात् संवत् से अयन-अयन से ऋतु, ऋतु से मास इत्यादि जानना चाहिये। उमयात्मक फळ मी वहाँ वहाँ पर उक्त प्रकार से होता है। इसळिये वन निर्माण कार्य के आरम्म में नाडिका का ज्ञान करने पर माळूम होता है उस समय में दहन संजक हो नाडिका थी।

पुनः इन्द्र ने पूँछा कि मगवन् उसे मुझे वताइये। तब फिर भृगुजी ने कहा कि वन निर्माण के समय में यद्यपि वृहस्पति जी ने अभिजित् नामक मुहूर्त दिया था वह सुन्दर ही था। उसमें अल्प मो दोष नहीं मालूम होता है किन्तु गुरु का बताया हुआ मुहूर्त नाडिका को शुद्धि से अलग था। अर्थात् नाडिकाओं का विचार वृहस्पति जी ने नहीं किया था। और नाडिकाओं की उपेक्षा की थी। किन्तु समस्त शुम कामों में नाडिकाओं की प्रधानता होती है। उक्त नाडिकाएँ तो सूर्यादि वार के हिसाब से अनेक प्रकार की शुमाशुम फल देने वाली होती हैं। तथा स्वस्य, अस्वस्थ कार्य के आरम्म में अलग फल का विस्तार करती हैं। वहाँ पर तिथि, नक्षत्र मुहूर्त प्रधान, नक्षत्र मुहूर्त के अनुष्ट्रप वा एक २ नाडिका के तुल्य फल होता है। इसलिये वन के निर्माण काल में वार मौम, नक्षत्र रोहिणी था और उस अवस्था में चन्द्रमा की दृष्टि थी। वारादि क्रम से ही समस्त घटिका चन्द्रमा के वश से फल देने में समर्थ होती हैं। इसलिये चन्द्र ही फल दायक होता है।

उस चन्द्रमा की तीस अवस्था होती हैं। प्रत्येक अवस्था में एक एक घटी होती है। उन अवस्थाओं को ज्योत्स्ना, मैत्री, सन्ध्या आदि कहते हैं। आपके वन निर्माण के समय कृत्तिका नाम की नाडिका थी। उसका फल तो यह है कि इसमें जो कम किया जाता है वह अग्नि या शस्त्रादि से नष्ट होता है। इसलिये श्रीमान् के वन को विह्न जला रही है। यही मुझे जात हो रहा है।

फिर इन्द्र ने कहा आपने सुन्दर ही कहा किन्तु इतने से मुझे संतोष नहीं है।

इसको जानने वाले इस भूमि पर उत्पन्न हो वैसे ही मेरी वाणी हो।

शुक्र जी ने पुन: कहा है इन्द्र मैं भूमिस्य जतों के कल्याणकारी नाडीतत्व को वता रहा हूँ। वृहस्पित जी के साथ मैं ग्रहों के नाम से सातवारों में गिना जाने से सात वार होते हैं। वे सात वार सूर्यादिक्रम से गिनना चाहिये।

एक बार के उदय से दूसरे उदय के पूर्व तक ६० घटियाँ होती हैं। उन घटिकाओं का विमाजन दो प्रकार से करते हैं। ३० पूर्व और ३० पर संज्ञक होती है। वहीं चन्द्रमा की ३०, ३० अवस्था होती हैं। पहले की ३० घटियों के पश्चात् पर वाली ३० घटिकाओं का उदय होता है।

नाडिकाओं का प्रारम्म विशाखा से होता है। २७ नक्षत्रों की अभिजित् ज्योत्स्ना, मैत्री, सन्व्या नामों से व्यवहार करना चाहिये।

प्रथम विशाखा, दूसरी अनुराधा इत्यादि गणना करना चाहिये। फिर अवशिष्ट पर संज्ञक नाडिकाओं को इसी प्रकार समझना चाहिये। इस प्रकार ३० अवस्थाओं में स्थित चन्द्रमा प्रत्येक वारों में ग्रहों (वारों) की नाडिकाओं में अलग २ फल ग्रहों से लेकर देता है। वे फल इस प्रकार से हैं। यथा —

अथ भानुवासरे-

रविवारस्य विशाखा नाडी का फल

विशाखायां नाडचां विवाहादी कृते शुभं भवति ॥ १ ॥ रविवार में विशाखा की नाडी में विवाहादि करने पर शुभ फल होता है ॥ १ ॥

रविवारस्य अनुराधा नाडी का फल

अनुराघायां लाभार्थमुद्योगे कृते लाभो भवति ॥ २ ॥ रविवार के दिन अनुराघा नाडी में लाम की दृष्टि से उद्योग करने पर लाम होता है ॥ २ ॥

रविवारस्य ज्येष्टा नाडी का फल

ज्येष्ठायां जयार्थं मुद्योगे कलहोपहतं भवति ॥ ३॥ रिववार में ज्येष्ठा नाडी में विजय के लिए उद्योग करने पर कलह से मग्नता मिलती है ॥ ३॥

रविवारस्य मूल नाडी का फल

मूले स्वहितार्थंकर्मणि कृते धनं भवित ॥ ४॥ रिववार के दिन मूल नाडो में स्वकल्याणार्थं कार्यं करने पर धन होता है ॥ ४॥

रविवारस्य पूर्वाषाढा नाडी का फल

पूर्वाषाढायां वाणिज्यकर्माण कृते धनं भवति ॥ ५ ॥ रिववार के दिन पूर्वाषाढा नाडी में व्यापार करने पर धन प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

#### रविवारस्थ उत्तराषाढा नाडी का फल

उत्तराषाढायां दुर्लभवस्तुप्राप्त्यर्थं कर्मणि आमोदो भवति ॥ ६॥ रविवार के दिन उत्तराषाढा नाडी में दुर्लम वस्तु की प्राप्ति के लिए काम करने पर प्रसन्नता होती है ॥ ६॥

### रविवारस्य श्रवण नाडिका का फल

श्रवणे स्त्रीकर्मणि शुभं भवति ॥ ७ ॥ रिववार के दिन श्रवण नाडी में स्त्री कर्म में शुमता होती है ॥ ७ ॥

#### रविवारस्य धनिष्ठा नाडी का फल

धनिष्ठायां धान्यार्थं कर्मणि कृते अलाभः।।८।। रविवार के दिन घनिष्ठा नाडी में घान्य हेतु कार्यं करने पर लाम की हानि होती है।। দ।।

#### रविवारस्य शतभिषा नाडी का फल

शतिभिषजि यात्रायां शुभस्।। ९॥ रिववार के दिन शतिभषा नाडी में यात्रा करने पर शुम होता है॥ ९॥

### रविवारस्थ पूर्वाभाद्रपद नाडी का फल

पूर्वाभाद्रपदायामभ्यवहारो हितस् ॥ १० ॥ रिववार के दिन पूर्वामाद्र पद नाडो में अभ्यव हार शुम होता है ॥ १० ॥

#### रविवारस्थ उत्तरा भाद्रपद नाडी का फल

उत्तराभाद्रपदायां शारीरकर्मणि कृते सुखमभिवृद्धिः ॥ ११ ॥ रिववार के दिन उत्तरामाद्रपद नाडी में शरीर सम्बन्धी काम करने पर सुख की वृद्धि होती है ॥ ११ ॥

#### रविवारस्य रेवती नाडी का फल

रेवत्यां विजयार्थं कर्मणि कृते शत्रूणां विजयो भवति ॥ १२ ॥ रिववार के दिन रेवती नाडी में विजय हेतु काम करने पर शत्रु की जीत होती है ॥ १२ ॥

#### रविवारस्य अधिवनी नाडी का फल

अश्विन्यां पश्वर्थं कर्मणि कृते तेषामभिवृद्धिः ॥ १३ ॥
रिववार के दिन अश्विनी नाडी में पशु सम्बन्धो काम करने पर पशुओं की वृद्धि
होती है ॥ १३ ॥

### रविवारस्य भरणी नाडी का फल

भरण्यां पट्टबन्धे शुभम् ॥ १४ ॥
रिववार के दिन भरणी नाडी में पट्टबन्ध में शुभता होती है ॥ १४ ॥

### रविवारस्य कृत्तिका नाडी का फल

कृत्तिकायां प्रेवशकर्मणि कृते हानिः ॥ १५ ॥

रिववार के दिन कृत्तिका नाडी में प्रवेश सम्बन्धी काम करने पर हानि होती है।। १५।।

### रविवारस्य रोहिणो नाडी का फल

रोहिण्यां पुरग्रामगृहादिकर्मणि कृते शुभम् ॥ १६॥ रिववार के दिन रोहिणी नाडी में शहर, गाँव और घर आदि का कार्यं करने पर शुम फल होता है ॥ १६॥

### रविवारस्य मृगशिरा नाडी का फल

मृगशीर्षे यात्रायां हानिः ॥ १७ ॥ रविवार के दिन मृगशिरा नाडी में यात्रा कार्य हानिकारक होता है ॥ १७ ॥

रविवारस्य आर्द्रा नाडी का फल

आर्द्रीयां राजदर्शनार्थं कर्मणि कृते तत्कार्यसिद्धिः ॥ १८ ॥ रिववार के दिन आर्द्री नाडी में राजदर्शन हेतु प्रयाण करने पर उसकी सिद्धि होती है ॥ १८ ॥

### रविवारस्य पुनवंसु नाडी का फल

पुनर्वसी देवतादिस्थापने शुभम् ॥ १९॥
रिववार के दिन पुनर्वसु नाडी में देवतादि की स्थापना शुम होती है ॥ १६॥
रिववारस्थ पुष्यनाडी का फल

पुष्ये कार्यारम्भे मेनामुपयाति ॥ २०॥
रिववार के दिन पुष्य नाडी में कार्यं करने पर सेना को प्राप्त करता है ॥ २०॥
रिववारस्य इलेखा नाडी का फल

आश्लेषायां व्यवहारे कृते निर्धना गतिर्भवति ॥ २१ ॥ रिववार के दिन श्लेषा नाडी में व्यवहार करने पर धन हीनता होती है ॥ २१ ॥ रिववारस्य मधा नाडी का फल

मघायां युद्धकर्मणि कृते परिभूतिर्भवित ।। २२ ॥
रिववार के दिन मघा नाडी में युद्ध कार्यं करने पर तिरस्कार होता है ।। २२ ॥
रिववारस्य पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल

पूर्वाकाल्गुन्यां मैत्रोकर्मकृते शुभम्।। २३ ॥
रिववार के दिन पूर्वाफल्गुनी नाडी में मित्रता करने पर शुभता होती है।। २३ ॥
रिववारस्य उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल

उत्तराफालगुन्यां रणकर्मणि विजयः ॥ २४॥ रविवार के दिन उत्तराफालगुनी नाडी में युद्ध करने पर विजय होती है ॥ २४॥

### रविवारस्य हस्त नाडी का फल

हस्तेज्योन्यसम्भाषणे आमोदः ॥ २५ ॥

रिववार के दिन हस्त नाडी में आपस में बातचीत करने पर प्रसन्तता होती है।। २५।।

#### रविवारस्य चित्रा नाडी का फल

चित्रायां विक्रयकर्मणि कृते लाभो भवति ।। २६ ॥ रविवार के दिन चित्रा नाडी में वेचने का काम करने पर लाम होता है ॥ २६॥

### रविवारस्य स्वाती नाडी का फल

स्वात्यां सङ्गमकर्मणि कृते सन्ततिसम्पत्ती ॥ १७॥ रविवार के दिन स्वाती नाडी में सङ्गम कार्य करने पर सन्तान व ऐख्वयं मिलता है ॥ २७॥

#### रविवारस्य ज्योत्स्ना नाडी का फल

ज्योत्स्नायां शुभकर्मणि कार्यसिद्धिः ।। २८ ॥ रिववार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में शुभ कार्य करने पर कार्य की सिद्धि होती है ।। २८ ॥

#### रविवारस्थ मैत्री नाडी का फल

मैत्र्यां यत्किञ्चित्कर्मणि कृते तद्वहुविष्ट्नैरुपहन्यते ॥ २९ ॥ रविवार के दिन मैत्री नाडी में जो कुछ कार्य किया जाता है । वह अधिक विष्यें से नष्ट होता है ॥ २९ ॥

#### रविवारस्य सन्ध्या नाडी का फड

सन्ध्यायां स्थावरोपयोगीनि कर्माणि कृतेऽतिसुखभागभवित ॥ ३०॥
रिववार के दिन सन्ध्या नाडी में स्थिर उपयोगी काम करने पर अधिक सुख की
प्राप्ति होती है ॥ ३०॥

### एवं रात्राविप ज्ञेयम्—

इसी प्रकार रात्रि की घाटियों का फल समझना चाहिये। अब आगे सोमवार की ६० घाटियों के फल को बताते हैं।

अथ सोमवासरे—

#### सोमवार में विशाखा नाडी का फल

विशाखायां शुभकर्मं कुर्यात् ॥ १ ॥ सोमवार के दिन विशाखा नाडी में शुम काम करना चाहिये ॥ १ ॥

### सोमवार में अनुराधा नाडी का फल

अनुराधायां यात्रां कुर्यात् सुदूरगोऽपि सिद्धिमुपयाति ॥ २ ॥ सोमवार के दिन अनुराधा नाडी में यात्रा करने पर अधिक दूर जाने पर भी सिद्धि की प्राप्ति होती है ॥ २ ॥

#### सोमवार में ज्येष्ठा नाडी का फल

ज्येष्ठायां आत्म जयार्थं कर्म कुर्यात् ॥ ३॥ सोमवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में अपनी विजय हेतु कार्यं करना चाहिये ॥ ३॥

### सोमवार में मूल नाडी का फल

मूले धान्यलाभार्यं कर्मं कुर्यात् ।। ४ ॥ सोमवार के दिन मूल नाडो में धान्य लाम हेतु कार्यं करना चाहिये ॥ ४ ॥

### सोमवार में पूर्वाषाढा नाडी का फल

पूर्वाषाढायां स्नानादि शारीरकर्मं कुर्यात् हितं भवति ॥ ५ ॥ सोमवार के दिन पूर्वाषाढा नाडी में स्नानादि शरीर का कार्यं करने से श्रुभता होती है ॥ ५ ॥

#### सोमवार में उत्तराषाढा नाडी का फल

उत्तराषाढायां यत्किञ्चत्कर्मोक्तं तत्सफलं भवति ॥ ६ ॥ सोमवार के दिन उत्तराषाढा नाडी में जो कुछ कार्यं किया जाता है वह सफल होता है ॥ ६ ॥

#### सोमवार में श्रवण नाडी का फल

श्रवणे कृषिकर्म कुर्यात् सिद्धचित ॥ ७॥ सोमवार के दिन श्रवण नाडी में खेती का कार्य करने पर सिद्ध होता है ॥ ७॥

#### सोमवार में धनिष्ठा नाडी का फल

धनिष्ठायां चूतकर्मणि कृते तत्फलति ॥ ८॥ सोमवार के दिन धनिष्ठा नाडी में जुन्ना खेलने पर धनागम होता है॥ ६॥

#### सोमवार में शतिभषा नाडी का फल

शतभिषिज राज्यलाभाय कर्म कुर्यात् सिद्धचित ॥ ९ ॥ सोमवार के दिन शतमिषा नाडी में राज्य लाम हेतु कार्य सफल होता है ॥ ९ ॥

### सोमवार में पूर्वाभाद्र पद नाडी का फल

पूर्वाभाद्रपदायां भुक्ति कुर्यात् ॥ १० ॥ सोमवार के दिन पूर्वाभाद्र पद नाडो में भुक्ति कार्य करना चाहिये ॥ १० ॥

#### सोमवार में उत्तराभाद्र पद नाडी का फल

उत्तराभाद्रपदायां स्त्रीसङ्गिति कुर्यात् ॥ ११ ॥ सोमवार के दिन उत्तरामाद्र पद नाडी में स्त्री सङ्गम करना चाहिये ॥ ११ ॥

#### सोमवार में रेवती नाडी फा फल

रेवत्यां चारुकर्मं कुर्यात् तत् सिद्धचित ॥ १२ ॥ सोमवार के दिन रेवती नाडी में सुन्दर कार्यं करने पर सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ सोमवार में अध्विनी नाडी का फल अध्विन्यां युद्धं कुर्यात् ॥ १३॥ सोमवार के दिन अध्विनी नाडी में युद्ध करना चाहिये॥ १३॥

सोमवार में भरणी नाडी का फल

भरण्यां दुष्टकर्म कुर्यात् ॥ १४॥ सोमवार के दिन मरणी नाडी में दूषित काम करना चाहिये ॥ १४॥

सोमवार में कृत्तिका नाडी का फल

कृत्तिकायां जयार्थं कर्मणि कृते जयो भवति ।। १४ ।। सोमवार के दिन कृत्तिका नाडी में विजय हेतु काम करने पर विजय प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

सोमवार में रोहिणी नाडी का फल रोहिण्यां व्याधिचिकित्साकर्म कूर्यात् ।। १६॥

सोमवार के दिन रोहिणी नाडी में रोग को चिकित्सा सम्बन्धी काम करना चाहिये।। १६।।

सोमवार में मृगशिरा नाडी का फल मृगशीर्षे पश्वर्थं कर्म कुर्यात् ।। १७ ।। सोमवार के दिन मृगशिरा नाडी में पशु हेतु काम करना चाहिये ।। १७ ।।

सोमवार में आर्द्रा नाडी का फल

आर्द्रीयां जयकर्म कुर्यात् ॥ १८ ॥ सोमवार के दिन आर्द्रा नाडी में विजय सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ १८ ॥

सोमवार में पुनवंसु नाडी का फल

पुनर्वसौ प्रवेशकर्म कुर्वीत ॥ १९ ॥ सोमवार के दिन पुनर्वसु नाडी में प्रवेश सम्बन्धी काम करना चाहिये ॥ १६ ॥

सोमवार में पुष्य नाडी का फल

पुष्ये भुक्तं विषमप्यमृतं भवति ॥ २० ॥ सोमवार के दिन पुष्य नाडी में जहर खाने पर भी अमृत होता है ॥ २० ॥

सोमवार में इलेषा नाडी का फल

इलेषायामुत्सवार्थं कर्म कुर्वीत ॥ २१ ॥ सोमवार के दिन श्लेषा नाडी में उत्सव निमित्त कार्यं करना चाहिये ॥ २१ ॥

सोमवार में मघा नाडी का फल

मघायां राज्यचिन्तां कुर्वीत ॥ २२ ॥ सोमवार के दिन मघा नाडी में राज्य की चिन्ता करना चाहिये ॥ २२ ॥ सोमवार में पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल

पूर्वाफाल्गुन्यां क्रोडाकर्मं कुर्वीत ॥ २३ ॥

सोमवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में खेल का काम करना चाहिये ।। २३ ॥

सोमवार में उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल

उत्तराफाल्गुन्यां विवाहकर्मं कुर्वीत ॥ २४ ॥

सोमवार के दिन उत्तराफाल्गुनो नाडो में विवाह सम्बन्धी काम करना चाहिये ।। २४ ।।

सोमवार में हस्त नाडी का फल

हस्ते प्रवेशकर्म कुर्वीत ॥ २५॥

सोमवार के दिन हस्त नाडी में प्रवेश सम्बन्धी काम करना चाहिये।। २४॥

सामवार में चित्रा नाडी का फल

चित्रायां सर्वकार्यारम्भे सिद्धिः ॥ २६॥

सोमवार के दिन चित्रा नाडी में समस्त कार्य करने पर सिद्धि मिलती है।। २६।।

सोमवार में स्वाती नाडी का फल

स्वात्या वृक्षारापणे कृते तन्नाशमुपयाति ॥ २७ ॥

सोमवार के दिन स्वाती नाडी में वृक्ष लगाने पर नष्ट होता है।। २७॥

सोमवार में ज्योत्स्ना नाडी का फल

ज्योत्स्नायां सेवां कुर्वीत ॥ २८ ॥

सोमवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में सेवा कार्य करना चाहिये ॥ २८ ॥ सोमवार में मैत्र नाडी का फल

मैत्र्यां विद्वेषोच्चाटनादि कर्मं कुर्यात् ॥ २९ ॥

सोमवार के दिन मैत्र नाडी में विरोध व उच्चाटन आदि काम करना चाहिये।। २६।।

सोमवार में सन्ध्या नाडी का फल

सन्ध्यायां शुभकर्मं कुर्यात् ॥ २० ॥ सोमवार के दिन सन्ध्या नाडी में शुभ काम करना चाहिये ॥ ३० ॥

एवं रात्राविप ज्ञेयम्।

इसी प्रकार रात्रि में भी ३० घटियों का फल समझना चाहिये।

अब आगे भौमवार की नाडियों के फल को बताते हैं।

भौमवासरे-

भीमवासर में विशाखा नाडी का फल

विशाखायां कर्म कृते मनो दौस्थ्यम् ॥ १ ॥

मंगलवार के दिन विशाखा नाडी में काम करने पर मनमें दु:ख होता है।। १।।

भौमवासर में अनुराधा नाडी का फल

अनुराधायां जयार्थं कर्म कृते जयो भवति ॥ २ ॥ मंगलवार के दिन अनुराधा नाडी में विजय हेतु काम करने पर विजय प्राप्त होता है ॥ २ ॥

भौमवासर में ज्येष्टा नाडी का फल

ज्येष्टायां बलसङ्गमे तत्फलति ॥ ३ ॥

मंगलवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में वल परीक्षण में वली होता है।। ३।।

भौमवासर में मूल नाडी का फल

मूले बन्धनाख्यं कर्म कुर्वीत ।। ४ ॥

मंगलवार के दिन मूल नाडी में बन्धन सम्बन्धी काम करना चाहिये।। ४।।

भौमवासर में पूर्वाषाढ नाडी का फल

पूर्वाषाढायां उष्ट्रलाभादिकर्मं कुर्वीत ॥ ५ ॥

मंगलवार के दिन पूर्वाषाढ नाडी में ऊँट के लामादि काम करना चाहिये।। १।।

भौमवासर में उत्तराषाढ नाडी का फल

उत्तराषाढायां सत्सङ्गत्यै कमं कुर्यात् ॥ ६ ॥

मंगलवार के दिन उत्तराषाढ नाडी में सज्जनों की सङ्गिति के लिये काम करना चाहिये।। ६।।

भौमवासर में धवण नाडी का फल

श्रवणे हयार्थं कर्म कुर्यात् ॥ ७॥ मंगलवार के दिन श्रवण नाडी में घोड़ा हेतु काम करना चाहिये॥ ७॥

भौमवासर में धनिष्ठा नाडी का फल

धनिष्ठायां गवार्थं कर्मं कुर्वीत ॥ ८॥ मंगलवार के दिन धनिष्ठा नाडी में गाय के निमित्त काम करना चाहिये॥ ६॥ भौमवासर में शतिभवा नाडी का फल

शतभिषजि यात्रायां हानिः ॥ ९ ॥ मंगलवार के दिन शतमिषा नाडी में यात्रा करने पर हानि होती है ॥ ९ ॥

### भीमवासर में पूर्वाभाद्रपद नाडी का फल

पूर्वाभाद्रपदायामुद्वाहार्थं कर्म कृते कन्यालाभो भवति ॥ १०॥
मंगलवार के दिन पूर्वामाद्रपद नाडी में विवाह सम्बन्धी कार्यं में कन्या का लाम होता है ॥ १०॥

भीमवासर में उत्तराभाद्र पद नाडी का फल

उत्तराभाद्रपदायां यत्किञ्चत्कर्मणि कृते शुभम् ॥ ११ ॥

मंगलवार के दिन उत्तरामाद्रपद नाडी में विवाह सम्बन्धी कार्य में कन्या का लाम होता है ॥ ११ ॥

भौमवासर में रेवती नाडी का फल

रेवत्यां पण्यव्यवहारे धान्यलाभः ॥ १२ ॥

मंगलवार के दिन रैवती नाडी में वाजार में जो कुछ काम किया जाता है उसमें शुमता होती है ।। १२ ।।

भौमवासर में अधिवनी नाडी का फल

अध्वन्यां गमने कृते भीतिः स्यात् ॥ १३ ॥

मंगलवार के दिन अश्विनी नाडी में यात्रा करने पर मय होता है ॥ १३ ॥

भीमवासर में भरणी नाडी का फल

भरण्यां गमने कृते व्याघ्रचौरादिभीतिः ॥ १४॥

मंगलवार के दिन मरणी नाडी में यात्रा करने पर सिंह, चोर आदि से डर लगता है।। १४।।

### भीमवासर में कृत्तिका नाडी का फल

कृत्तिकायां यत्किञ्चित्कर्मणि कृते तदिग्नशस्त्रादिभिनशिमुपयाति ॥ १५ ॥ मंगलवार के दिन कृत्तिका नाडो में जो मी काम किया जाता है वह अग्नि या शस्त्रादि से नष्ट होता है ॥ १५ ॥

भौमवासर में रोहिणी नाडी का फल

रोहिण्यां यत्र कूत्रचित्रायो दुर्भिक्षपीडा स्यात् ॥ १६॥

मंगलवार के दिन रोहिणी नाडी में जहाँ कहीं प्राया दुर्मिक्ष का दुःख होता है ।। १६ ।।

भौमवासर में मृगशिरा नाडी का फल

मुगशोर्षे वर्षार्थं कर्म कृते वर्षाहानिः ॥ १७ ॥

मंगलवार के दिन मृगशिरा नाडी में वर्षा हेतु काम करने पर अवृष्टि होती है।। १७॥

#### भौमवासर में आर्द्रा नाडी का फल

आर्द्रीयां यात्राकर्मणि कृते सङ्गितिनाशः ॥ १८॥ मंगलवार के दिन आर्द्री नाडी में यात्रा कार्यं करने पर सङ्गिति का नाग्र होता है॥ १८॥

### भौमदासर में पुनवंसु नाडी का फल

पुनर्वसावुपद्रवे तिन्नवृत्त्यर्थं कर्म कुर्यात् शुभं भवित ।। १९ ॥
मंगलवार के दिन पुनर्वसु नाडी में उपद्रव निवारण सम्बन्धी काम करने पर शुम होता है ॥ १६ ॥

### भौमबासर में पुष्य नाडी का फल

पुष्ये यत्र कुत्रचित् स्थितौ कृतायां सुवार्ताश्रवणं भवति ॥ २०॥ मंगलवार के दिन पुष्य नाडी में जहाँ कहीं रुकने पर सुन्दर बात सुनाई देता है ॥ २०॥

#### भौमवासर में श्लेषा नाडी का फल

आश्लेषायां चिन्ताकर्मणि कृते चिन्तावृद्धिः स्यात् ॥ २१ ॥ मंगलवार के दिन श्लेषा नाडी में चिन्ता कार्यं में चिन्ता की वृद्धि होती है ॥२१॥

### भौमवासर में मघा नाडी का फल

मधायां युद्धकर्मणि कृते फलहानिः स्यात् ॥ २२ ॥ मंगलवार के दिन मधा नाडी में युद्ध का कार्य करने पर फल का नाग्र होता है ॥ २२ ॥

### भौमवासर में पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल

पूर्वाफाल्गुन्यां प्रयत्नं विना अर्थसम्भवः ॥ २३॥ मंगलवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में उद्योग के दिना धन की प्राप्ति होती है ॥ २३॥

#### भौमवासर में उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल

उत्तराफाल्गुन्यां विजयार्थं कर्मं कृते अरिपलायनं स्यात् ॥ २४॥ मंगलवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में विजय हेतु काम करने पर शत्रु को भागना पड़ता है ॥२४॥

### भौमवासर में हस्त नाडी का फल

हस्ते यत्किञ्चित्कमं कृते सङ्गितिनाशः ॥ २५ ॥

मंगलवार के दिन हस्त नाडी में जो कुछ किया जाता है, उससे साय छूटता है ॥२४॥

#### भौमवासर में चित्रा नाडी का फल

चित्रायां सुखार्थं कर्मं कृते अलेपनादेकान्तो भवति ॥ २६ ॥ मंगलवार के दिन चित्रा नाडी में सुख हेतु काम करने पर अलेपन से एकान्त होता है ॥२६॥

भौमवासर में स्वाती नाडी का फल

स्वात्यां रितकर्मणि कृते अप्रीतिर्भविति ॥ २७ ॥ मंगलवार के दिन स्वाती नाडी में मैथुन काम करने पर अप्रसन्नता होतों है ॥२७॥

भीमवासर में ज्योत्स्ना नाडी का फल

ज्योत्स्नायां यत्किञ्चित्कर्मं कृते सौख्यम् ॥ २८॥ मंगलवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में कुछ मो काम करने पर सुख होता है ॥२८॥

भौमवासर में मैत्र नाडी का फल

मैत्र्यां शुभार्थं कर्मणि कृते मनोदौस्थ्यं न स्यात् ॥ २९ ॥ मंगळवार के दिन मैत्र नाडी में शुम निमित्त काम करने पर मन अप्रसन्न नहीं होता है ॥२९॥

भौमवासर में सन्व्या नाडी का फल
सन्व्यायां रितकर्मणि कृते अप्रीतिर्भवित ॥ ३०॥
मंगलवार के दिन सन्व्या नाडी में मैथुन करने पर अविच होती है ॥३०॥
एवं रात्राविप ज्ञेयम—

इसी प्रकार रात्रि की ३० नाडियों का मी फल जानना चाहिये।

अथ बुधवासरे—

अब आगे बुघवार की घटियों के फल को बताते हैं। बुघवासर में विशाखा नाडी का फल

विशाखायां यत्र कुत्रचित्स्थितौ कृतायां दुर्वार्ताश्रवणं भवित ॥ १ ॥ वृधवार के दिन विशाखा नाडी में जहाँ कहीं रुकते पर दूषित बात सुनाई देती है ॥ १ ॥

बुधवासर में अनुराधा नाडी का ज्ञान

अनुराधायां सद्व्यवहारकर्मणि कृते कार्यभ्रंशः ॥ २॥

बुधवार के दिन अनुराधा नाडी में अच्छा व्यवहारिक कार्य करने पर काम नष्ट होता है ॥ २ ॥

### बुधवासर में ज्येष्ठा नाडी का फल

ज्येष्ठायां रतिकर्मणि कृते प्रीतिनाशः ॥ ३॥ बुधवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में रति कार्यं में प्रेम नष्ट होता है ॥ ३॥

बुधवासर में मूल नाडी का फल

मूले चित्रकर्मणि कृते चातुर्यं स्यात् ॥ ४ ॥ बुधवार के दिन मूल नाडी में चित्र कार्यं में चतुरता होती है ॥ ४ ॥

### बुधवासर में पूर्वाषाढ नाडी का फल

पूर्वाषाढायामुद्योगे कृते निष्फलम् ॥ ५॥ बुघवार के दिन पूर्वाषाढ नाडी में उद्योग कार्यं फल से शून्य होता है ॥ ५॥

### बुधवासर में उत्तराषाढ नाडी का फल

उत्तराषाढायां कर्मणि कृते अयत्नाद्यङ्गपीडा स्यात् ॥ ६ ॥ बुधवार के दिन उत्तराषाढ नाडी में अयत्न से काम करने पर शरीर कष्ट होता है ॥ ६ ॥

### बुधवासर में श्रवण नाडी का फल

श्रवणे कर्मणि कृते यथाकथिद्धत्कलहो भवति ॥ ७ ॥ बुधवार के दिन श्रवण नाडी में कार्यं करने पर जिस किसी से कलह होता है ॥७॥

### बुधवासर में धनिष्ठा नाडी का फल

धनिष्ठायां उपशान्तिककर्मणि कृते तद्वादोपशमनं स्यात् ॥ ८॥ बुधवार के दिन धनिष्ठा नाडी में उपशान्तिक कार्य करने पर उस विघ्न का शमन होता है ॥ ८ ॥

### बुधवासर में शतिभवा नाडी का फल

शतभिषिज कर्म कृते अयत्नेन मानलाभः स्यात् ॥ ९ ॥ बुघवार के दिन शतमिषा नाडी में कार्यं करने से विना प्रयत्न के सम्मान होता है ॥ ६ ॥

### बुघवासर में पूर्वाभाद्रपदनाडी का फल

पूर्वाभाद्रपदायां युद्धे शत्रुभङ्गः स्यात् ॥ १०॥ बुधवार के दिन पूर्वाभाद्रपद नाडी में युद्ध करने पर शत्रु का विनाश होता है ॥१०॥

### बुधवासर में उत्तराभाद्र पद नाडी का फल

उत्तराभाद्रपदायां घनार्थे कर्म कृते घनलाभः स्यात् ।। ११।। बुघवार के दिन उत्तराभाद्रपद नाडी में घन के लिये कार्यं करने पर घनागम होता है ॥ ११ ॥ बुघवासर में रेवती नाडी का फल रेवत्यां दानकर्मणि कृते तदिधकं भवति ॥ १२॥

बुधवार के दिन रैवती नाडी में दान करने पर धन की वृद्धि होती है।। १२।।

बुधवासर में अध्विनी नाडी का फल

अध्वन्यां यदिष्टं करोति तत्फलति ॥ १३॥ बुधवार के दिन अध्वनी नाडी में जो अमीष्ट कार्यं किया जाता है, वह फलीमूत होता है ॥ १३॥

बुघवासर में भरणी नाडी का फल

भरण्यां सेनाकर्मण कार्यंसिद्धिः ।। १४ ॥ बुधवार के दिन मरणी नाडी में सेना कार्यं में सिद्धि होती है ॥ १४ ॥

बुधवासर में कृत्तिका नाडी का फल

कृत्तिकायां प्रासादकर्मणि कृते तत्सौख्यं भवति ॥ १५ ॥ बुधवार के दिन कृत्तिका नाडी में देवता या राजा के घर सम्बन्धी काम में सुख होता है ॥ १५ ॥

बुधवासर में रोहिणी नाडी का फल

रोहिण्यां परिणयने कृते कलत्रप्रीतिः स्यात् ॥ १६ ॥ बुधवार के दिन रोहिणी नाडी में विवाह कार्य में स्त्री प्रेम होता है ॥ १६ ॥

वुधवासर में मृगशिरा नाडी का फल

मृगशीर्षे कर्म कृते अयत्नात्प्रासादलाभः ॥ १७ ॥ बुधवार के दिन मृगशिरा नाडी में काम करने पर विना उद्योग के मन्दिर या राजकीय मवन की प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥

बुधवासर में आर्द्रा नाडी का फल

आर्द्रीयां दुष्टिनिग्रहकर्म कृते तत्सफलं भवति ॥ १८॥ वुधवार के दिन आर्द्री नाडी में दुष्ट दमन कार्यं सफल होता है ॥ १८॥

बुधवासर में पुनवंसु नाडो का फल

पुनर्वसौ यितकञ्चितकर्म कृते तल्लाभो भवित ॥ १९॥ बुधवार के दिन पुनर्वसु नाडी में जो कुछ काम किया जाता है, वह सिद्ध होता है ॥ १६॥

वुचवासर में पुष्य नाडी का फल

पुष्ये यात्रायां दुर्लंभवस्तुप्राप्तिर्भवति ॥ २० ॥ बुधवार के दिन पुष्य नाडी में यात्रा करने पर अप्राप्य वस्तु प्राप्त होती है ॥ २० ॥

### बुधवासर में इलेषा नाडी का फल

आश्लेषायां युद्धकर्मणि कृते अरिविजयो भवति ॥ २१ ॥ बुधवार के दिन श्लेषा नाडो में युद्ध काम करने पर शत्रु का नाश होता है ॥२१॥

### बुधवासर में मघा नाडी का फल

मघायां सङ्गमे पुत्रलाभो भवित ॥ २२॥ बुधवार के दिन मघा नाडा में स्त्रीसङ्ग करने पर पुत्र प्राप्ति होती है ॥ २२॥

बुधबासर में पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल

पूर्वाफाल्गुन्यां राजदर्शने अरिविजयो भवति ।। २३ ॥ बुधवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में राजा का दर्शन करने पर श्रवु का पराजय होता है ॥ २३ ॥

बुधवासर में उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल

उत्तराफाल्गुन्यां केनापि संभाषणे मैत्री स्यात् ॥ २४ ॥

बुधवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में किसी के मी साथ बात करने पर मित्रता होती है ।। २४ ।।

### बुघवासर में हस्त नाडी का फल

हस्ते व्यवहारे बलवृद्धिः ॥ २५ ॥ बुधवार के दिन हस्त नाडी में व्यवहार करने पर बल बढ़ता है ॥ २५ ॥

### बुधवासर में चित्रा नाडी का फल

चित्रायां यत्किञ्चित्कर्मं कृते सुखं भवति ॥ २६ ॥ बुधवार के दिन चित्रा नाडी में जो मी कार्यं किया जाता है उससे सुख होता है ॥ २६ ॥

### बुधवासर में स्वाती नाडी का फल

स्वात्यां वाणिज्याल्लाभः ॥ २७ ॥ बुधवार के दिन स्वाती नाडी में व्यापार से लाम होता है ॥ २७ ॥

### बुधवासर में ज्योत्स्ता नाडी का फल

ज्योत्स्नायां सुह्दागमनादितप्रीतिः ॥ २८ ॥ बुधवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में मित्र के आने से अधिक स्तेह की वृद्धि होती है ॥ २८ ॥

बुधवासर में मैत्र नाडी का फल

मैत्र्यां कर्मीण तत्फर्लात ॥ २९ ॥ बुधवार के दिन मैत्र नाडी में कार्य फलीभूत होता है ॥ २६ ॥

### बुघवासर में सन्ध्या नाडी का फल

सन्ध्यायां वाहनादिकर्मणि तन्नाशमुपयाति ॥ ३०॥

बुधवार के दिन सन्ध्या नाडी में सवारी आदि काम करने पर उसका नाश्च होता है।। ३०।।

### एवं रात्राविप ज्ञेयम्।

इसी प्रकार रात्रि की ३० घटियों का फल समझना चाहिये।।

अथ गुरुवासरे-

अब आगे गुरुवार की ६० घटियों के फल को बताते है।।

जीववार में विशाखा नाडी का फल

विशाखायां घनोद्देशकर्मं कृते तस्य वृद्धिः ॥ १॥

गुरुवार के दिन विद्याला नाडी में धन के उद्देश से किया हुआ कार्य सिद्ध होता है ।। १।।

### जीववार में अनुराधा नाडी का फल

अनुराघायां यत्ने कृते नष्टद्रव्यसिद्धिः स्यात् ॥ २॥

गुरुवार के दिन अनुराधा नाडी में उद्योग करने पर खोये हुए धन की प्राप्ति होती है।। २।।

### जीववार में ज्येष्ठा नाडी का फल

ज्येष्ठायामव्यवहारकर्मणि कृते शरीरपीडा भवति ॥ ३॥

गुरुवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में अन्यवहार कार्य करने पर शरीर कष्ट होता है ॥ ३ ॥

### जीववार में मूल नाडी का फल

मूले कर्मणि कृते केनापि सुगन्धवस्त्वानीतं भवति ।। ४ ॥

गुरुवार के दिन मूल नाडी में काम करने पर किसी सुगन्धित वस्तु का आना होता है।। ४।।

### जीववार में पूर्वाबाद नाडी का फल

पूर्वाषाढायां विद्याकर्म कृते वचनप्रवीणः स्यात् ॥ ४ ॥

गुरुवार के दिन पूर्वाषाढ नाडों में विद्या सम्बन्धी काम में वाणी श्रेष्ठ होती है।। ५।।

#### जीववार में उत्तराषाढ नाडी का फल

उत्तराषाढायां कर्मणि कृते मनोदुःखं भवति ॥ ६ ॥ गुरुवार के दिन उत्तराषाढ नाडी में काम करने पर मन दुःखी होता है ॥ ६ ॥

#### जीववार में भवण नाडी का फल

श्रवणे उद्योगे कृते विजयः ॥ ७ ॥ गुरुवार के दिन श्रवण नाडी में उद्योग करने पर विजय होता है ॥ ७ ॥

#### जोववार में घनिष्ठा नाडी का फल

धनिष्ठायां सङ्ग्रामादि कृते अरिभङ्गः ॥ ८॥ गुरुवार के दिन धनिष्ठा नाडी में युद्धादि करने पर शत्रु का नाग्र होता है॥।।॥

जीववार में शतभिषा नाडी का फल

शतभिषजि वश्यादिकमंणि तत्प्रोतिः ।। ९।।

गुरुवार के दिन शतमिषा नाडी में वशीकरणादि कार्य करने पर प्रीति होती है ॥९॥ जीववार में पूर्वाभाद्रपद नाडो का फल

पूर्वीभाद्रपदायां पशुलाभार्थे व्यवहारार्थे कर्म कृते तल्लाभः ॥ १० ॥
गुरुवार के दिन पूर्वीमाद्रपद नाडी में पशु प्राप्ति या व्यवहार हेतु काम करने पर
उसका लाम होता है ॥१०॥

#### जीववार में उत्तराभाद्रपद नाडी का फल

उत्तराभाद्रपदायां पण्यव्यवहारे कृते घान्यलाभः ।। ११ ॥
गुरुवार के दिन उत्तराभाद्रपद नाडी में बाजार के व्यवहारिक कार्य में धान्य का
लाम होता है ॥११॥

#### जीववार में रेवती नाडी का फल

रेवत्यां यात्राकर्म कृते पुनर्गते राजा भवति ॥ १२ ॥

गुरुवार के दिन रेवती नाडी में यात्रा करके पुनः यात्रा करने पर राजा
होता है ॥१२॥

#### जीववार में अश्विनी नाडी का फल

अश्विन्यामुत्सवादि कर्म कृते सन्तोषः ॥ १३ ॥
गुरुवार के दिन अश्विनी नाडी में उत्सवादि काम करने पर संतोष होता है ॥१३॥
जीववार में भरणी नाडी का फल

भरण्यां चित्रकर्मणि कृते व्याध्युपद्रवः ॥ १४ ॥
गुरुवार के दिन भरणी नाडी में चित्र कार्य करने पर रोग होता है ॥१४॥

जीववार में कृत्तिका नाडी का फल

कृत्तिकायां कर्मं कृते सुभगत्वम् ॥ १५ ॥ गुरुवार के दिन कृत्तिका नाडी में कार्यं करने से अच्छा माग्य होता है ॥१४॥

## जीववार में रोहिणो नाडी का फल

रोहिण्यां गमने कार्यनाशः ॥ १६॥

े गुरुवार के दिन रोहिणी नाडी में यात्रा करने पर कार्य का विनाश होता है ॥१६॥ जीववार में मृणशिरा नाडी का फल

मृगशीर्षे युद्धे कृते यथाकथं चिच्छस्रहतः स्यात् ॥ १७॥
गुरुवार के दिन मृगशिरा नाडी में युद्ध करने पर जिस किसी प्रकार से शस्त्र से ,
चोट लगती है ॥१७॥

#### जीववार में आर्द्रा नाडी का फल

आर्द्रीयां यत्किञ्चित्कर्मं कृते प्रयोजनसिद्धिः ॥ १८ ॥

गुरुवार के दिन आर्द्रा नाडी में जो मी काम किया जाता है वह सिद्ध होता है ॥१८॥

> जीववार में पुनर्वसु नाडी का फल पुनर्वसी युद्धे कृते बलक्षयः॥ १९॥

गुरुवार के दिन पुनर्वेसु नाडी में युद्ध करने पर पौरुष की हानि होती है ॥१९॥ जीवबार में पुष्य नाडी का फल

पुष्पे यात्राकर्मण सरथेन विनाशः ॥ २० ॥

गुरुवार के दिन पुष्य नाडी में यात्रा करने पर रथ (सवारी) के साथ नाश होता है ॥२०॥

### जीववार में इलेखा नाडी का फल

आश्लेषायां यात्राकर्मं कृते श्रियः सिद्धिः ॥ २१ ॥
गुरुवार के दिन श्लेषा नाडी में यात्रा करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥२१॥

### जीववार में मघा नाडी का फल

मघायां शौर्यार्थे कमें कृते बलं भवति ॥ २२ ॥

गुरुवार के दिन मधा नाडी में पराक्रम के उद्देश्य से काम करने पर बल बढता है ।।२२।।

जोववार में पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल

पूर्वाफाल्गुन्यां कर्मणि कृते कुत्रापि बन्धुजनमृतिः ॥ २३ ॥

गुरुवार के दिन पूर्वाफालगुनी नाडी में कहीं पर मी काम करने पर बान्धव का मरण होता है ॥२३॥ जीववार में उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल

उत्तराफाल्गुन्यां कार्यरम्भे कृते धैर्याभिधेयः ॥ २४ ॥

गुरुवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में काम करने पर धैयँता मिलती है ॥२४॥

जीववार में हस्तनाडी का फल

हस्ते स्नेहकृते विद्वेषः ॥ २५ ॥

गुरुवार के दिन हस्त नाडी में प्रेम करने पर शत्रुता होती है ॥२४॥

जीववार में चित्रा नाडी का फल

चित्रायां कर्मणि कृते प्रीतिर्भवति ॥ २६ ॥
गुरुवार के दिन चित्रा नाडी में काम कर करने पर स्नेह होता है ॥२६॥

जीववार में स्वाती नाडी का फल

स्वात्यां विवादकर्मं कृते जयः ॥ २७ ॥

गुरुवार के दिन स्वाती नाडी में विवाद कार्य करने पर विजयं प्राप्त होता है ॥२७॥ जीववार में ज्योतस्ना नाडी का फल

ज्योत्स्नायां यात्राकृते मृतिः ॥ २८ ॥ गुष्टवार के दिन ज्योत्स्ना नाडो में यात्रा करने पर मरण होता है ॥२८॥

जीववार में मैत्र नाडी का फल

मैत्र्यां भयागमनकर्मं कृते तस्य भङ्गो भवति ।। २९ ॥
गुरुवार के दिन मैत्र नाडी में भयागमन कार्य करने पर भय का नाश होता है ॥२६॥

जीववार में सन्ध्या नाडी का फल

सन्ध्यायां यात्रार्थे कर्म कृते तस्य सिद्धिर्मवित ।। ३० ॥ गुरुवार के दिन सन्ध्या नाडी में यात्रा करने पर कार्य की सिद्धि होती है ॥२०॥

एवं रात्राविप ज्ञेयम्॥

इसी प्रकार रात्रि में भी ३० घटियों का फल समझना चाहिये। अब आगे शुक्रवार में नाड़ियों के फल को बताते हैं।

अथ मदीयवासरे-

भृगुवासर में विशाखा नाडी का फल

विशाखायां कर्मणि कृते विनिताजनादितसौख्यं भवित ॥ १ ॥ शुक्रवार के दिन विशाखा नाडी में काम करने पर स्त्री समुदाय से अधिक सुख मिलता है ॥ १ ॥ भृगुवासर में अनुराधा नाडी का फल अनुराधायां द्वेषार्थं कर्म कृते सिद्धिर्भवति ॥ २॥ शुक्रवार के दिन अनुराधा नाडी में विद्वेष कार्यं करने पर उसकी सिद्धि होती है ॥ २॥

## भृगुवासर में ज्येष्ठा नाडी का फल

ज्येष्ठायां कर्म कृते अयत्नेनार्थप्राप्तिर्भवति ॥ ३ ॥ शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में कार्य करने पर उद्योग के विना धनकी प्राप्ति होती है ॥ ३ ॥

## भृगुवासर में मूल नाडी का फल

मूले कर्म कृते अकस्मात्सुह्दागमः ॥ ४॥ शुक्रवार के दिन मूल नाडो में काम करने से अचानक मित्र का आगमन होता है॥ ४॥

# भृगुवासर में पूर्वाषाढ नाडी का फल

पूर्वाषाढायां वारुणसूक्तकर्म कृते उग्रवृष्टिर्भविति ॥ ५ ॥ शुक्रवार के दिन पूर्वाषाढ नाडी में वरुण सूक्त का अनुष्ठान करने पर वर्षा होती है ॥ ५ ॥

## भृगुवासर में उत्तराषाढ नाडी का फल

उत्तराषाढायां सस्यार्थं कर्म कृते तस्य वृद्धिः ॥ ६ ॥ शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ नाडां में सस्य (फल) हेतु काम करने पर उसकी वृद्धि होती है ॥ ६ ॥

# भृगुवातर में श्रवण नाडी का फल

श्रवणे कर्म कृते जातरोगस्य मृतिः ॥ ७॥ शुक्रवार के दिन श्रवण नाडी में उत्पन्न रोग का काम करने पर मरण होता है॥ ७॥

#### भृगुवासर में धनिष्ठा नाडी का फल

धनिष्ठायां सेनार्थं कर्मकृते सेनापितः स्यात् ॥ ८॥ शुक्रवार के दिन धनिष्ठा नाडी में सेना निमित्त काम करने पर सेना का स्वामी होता है ॥ ८॥

भृगुवासर में शतिभषा नाडी का फल शतिभषिज उद्योगे कृते तस्य नाशः स्यात् ॥ ९ ॥ शकुकवार के दिन शतिभषा नाडी में उद्योग करने पर नष्ट होता है ॥ ९ ॥

## भृगुवासर में पूर्वाभाद्रपद नाडी का फल

पूर्वाभाद्रपदायां वार्तामुखेन कार्यलाभो भवति ॥ १० ॥

शुक्रवार के दिन पूर्वाभाद्रपद नाडी में वार्ता के आघार पर कार्य में लाम
होता है ॥ १० ॥

# भृगुवासर में उत्तराभाद्र नाडी का फल

उत्तराभाद्रपदायां कलहे कृते तदुपशमो भवति ।। ११ ॥ शुक्रवार के दिन उत्तरामाद्रपद नाडी में कलह करने पर क्लेश का नाश होता है ॥ ११ ॥

## भृगुवासर में रेवती नाडी का फल

रेवत्यामरीतिकर्मं कृते तित्सिद्धिः ॥ १२ ॥ गुक्रवार के दिन रेवती नाडी में अव्यवहारिक काम करने पर उसकी सिद्धि होती है ॥ १२ ॥

## भृगुवासर में अधिवनी नाडी का फल

अधिवन्यां विद्यारम्भे तल्लाभः ॥ १३ ॥

शुक्रवार के दिन अधिवनी नाडी में विद्यारम्म करने पर विद्या की प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥

# भृगुवासर में भरणी नाडी का फल

भरण्यां चिकित्साकर्मणि तत्साफल्यम् ।। १४ ।। शुक्रवार के दिन भरणी नाडी में चिकित्सा करने पर सफलता प्राप्त होती है ।। १४ ।।

#### भृगुवासर में कृत्तिका नाडी का फल

कृत्तिकायां कर्मण्यजातरोगस्य मृतिः ॥ १५ ॥ शुक्रवार के दिन कृत्तिका नाडी में कार्यं करने पर विना रोग के मरण होता है ॥ १५ ॥

# भृगुवासर में रोहिणी नाडी का फल

रोहिण्यां जयार्थं कर्मं कृते शत्रुभ्यो रत्नानि लाभः ॥ १६॥ शुक्रवार के दिन रोहिणी नाडी में जय निमित्त काम करने पर शत्रुओं से रत्नों का लाम होता है ॥ १६॥

### भृगुवासर में मृगशिरा नाडी का फल

मृगशीर्षे कर्म कृते फलनाशः ।। १७ ।। शुक्रवार के दिन मृगशिरा नाडी में काम करने पर फल का नाश होता है ॥१७॥ भृगुवासर में आर्द्रा नाडी का फल

आर्द्रीयां धर्नुविद्याकर्मं कृते सिद्धिः ।। १८ ।। शुक्रवार के दिन आर्द्रा नाडो में धनुष विद्या सन्बन्धी काम करने पर उसकी सिद्धि होती है ।। १८ ।।

भृगुवासर में पुनर्वंसु नाडी का फल पुनर्वंसी भोजनादि कमें कृते सौख्यहानिः ॥ १९॥ शुक्रवार के दिन पुनर्वंसु नाडो में मोजनादि काम करने पर सुख की हानि होती है ॥ १६॥

भृगुवासर में पुष्य नाडी का फल

पुष्ये कर्म कृते वनध्वाहतिर्भवति ॥ २० ॥ शुक्रवार के दिन पुष्य नाडी में कार्य करने पर बान्धवों को चोठ लगती है ॥२०॥

भृगुवासर में क्लेषा नाडी का फल

आइलेषायां वाहनार्थं कर्म कृते तस्य लाभः ॥ २१ ॥ शुक्रवार के दिन इलेषा नाडो में सवारी निमित्त कार्यं में सवारी मिलती है ॥२१॥

भृगुवामर में मघा नाडी का फल मघायां सम्भाषणे प्रमोदो भवति ॥ २२॥

शुक्रवार के दिन मधा नाडों में बातचीत करने पर प्रसन्नंता होती है ॥ २२ ॥

भृगुवासर में पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल

पूर्वाफाल्गुन्यां यत्किञ्चित्कर्मं कृते उद्योगपरम्परा स्यात् ।। २३ ॥ शुक्रवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में जो मी कार्यं किया जाता उस उद्योग की परम्परा होती है ॥ २३ ॥

भृगुवासर में उत्तराफाल्गुनी नाडी का फल उत्तराफाल्गुन्यां यात्रासङ्गमने कृते तस्यावमोदः ॥ २४॥ शुक्रवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में साथ में यात्रा करने पर वित्त प्रसन्त होता है ॥२४॥

भृगुवासर में हस्त नाडी का फल हस्ते कर्मणि कृतेऽर्थनाशः ॥ २५॥ शुक्रवार के दिन हस्त नाडो में कार्यं करने पर घन का नाग्र होता है ॥२५॥

भृगुवासर में चित्रा नाडी का फल चित्रायां कर्मणि कृते दुःखं भवति ।। २६ ।। शुक्रवार के दिन चित्रा नाडी में काम करने पर दुःख होता है ॥२६॥ भृगुवासर में स्वाती नाडी का फल स्वात्यां वैषम्योपशीलता ।। २७ ।। शुक्रवार के दिन स्वाती नाडी में विपरीत शालीनता होती है ।।२७।।

भृगुवासर में ज्योत्स्ना नाडी का फल

ज्योत्स्नायां सुखार्थे कृते सुखं स्यात् ॥ २८॥ शुक्रवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में सुख के लिये काम करने पर सुख मिलता है ॥२८॥

भृगुवासर में मैत्र नाडी का फल मैत्र्यां शुभार्थे कर्म कुर्यात् ॥ २९॥ शुक्रवार के दिन मैत्र नाडी में शुम निमित्तक कार्य करना चाहिये ॥२६॥

भृगुवासर में सन्ध्या नाडी का फल

सन्ध्यायां कर्मणि कृते प्रारब्धहानिः ॥ ३० ॥ शुक्रवार के दिन सन्ध्या नाडी में काम करने पर माग्य की हानि होती है ॥३०॥

एवं रात्राविष ज्ञेयम् ।। इसी प्रकार रात्रि में भी ३० घटियों का फल जानना चाहिये । अथ शनिवासरे—

अब आगे शनिवारस्थ घटियों के फल को बताते हैं।

शनिवारस्य विशाखा नाडी का फल

विशाखायां कलहादि कर्म कुर्यात् ॥ १ ॥ श्वानवार के दिन विशाखा नाडी में कलह आदि कार्य करना चाहिये ॥१॥

शनिवारस्थ अनुराधा नाडी का फल

अनुराधायां राजदर्शनार्थे कर्म कृते सौख्यप्राप्तिः ।। २ ।। शनिवार के दिन अनुराधा नाडी में राजदर्शन निमित्त कार्यं करने पर सुख मिलता है ॥२॥

शनिवारस्य ज्येष्टा नाडी का फल

ज्येष्ठायां कर्म कृते रिपुवृद्धिः ।। ३ ।। श्वनिवार के दिन ज्येष्ठा नाडी में काम करने पर शत्रु की वृद्धि होती है ।।३॥

शनिवारस्य मूल नाडी का फल

मूले मित्रसम्भाषणार्थे कर्म कुर्यात् ॥ ४॥ श्वनिवार के दिन मूल नाडी में मित्र से बोलने का काम करना चाहिये ॥४॥

## शनिवारस्य पूर्वाषाढ नाडी का फल

पूर्वाषाढायां विग्रहकर्मीण विजयः स्यात् ॥ ५ ॥ श्वनिवार के दिन पूर्वाषाढ नाडो में लड़ाई के काम में विजय होता है ॥५॥

शनिवारस्य उत्तराषाढ नाडी का फल

उत्तराषाढायां तुरङ्गमादिलाभार्थे कर्म कुर्यात् ॥ ६ ॥ शनिवार के दिन उत्तराषाढ़ नाडो में घोड़ा आदि प्राप्ति के लिये कार्यं करना चाहिये ॥६॥

#### श्वनिवारस्य श्रवण नाडी का फल

श्रवणे गमनकर्मणि प्रमोदनाशः ॥ ७ ॥ श्रानवार के दिन श्रवण नाडी में यात्रा करने पर अप्रसन्तता होती है ॥७॥

शनिवारस्य धनिष्ठा नाडी का फल

धनिष्ठायां प्रशंसाकर्मण तित्सिद्धिः ॥ ८ ॥ धनिवार के दिन धनिष्ठा नाडो में प्रशंसा काम में उसकी सिद्धि होती है ॥८॥

#### शनिवारस्य शतिभषा नाडी का फल

शतभिषिज यत्किञ्चित् कर्मं कृते अप्रियोपक्रमः ॥ ६ ॥ श्वनिवार के दिन श्वतिमिषा नाडी में जो भी काम किया जाता है उससे अप्रसन्तता का उपक्रम होता है ॥६॥

#### शनिवारस्य पूर्वाभाद्रपद नाडी का फल

पूर्वाभाद्रपदायां अनर्थोपशमनं कर्म कुर्यात् ।। १० ॥ श्वनिवार के दिन पूर्वाभाद्रपद नाडी में अनर्थं श्वान्ति के लिये काम करना चाहिये ।।१०॥

#### शनिवारस्य उत्तराभाद्रपद नाडी का फल

उत्तराभाद्रपदायां स्त्रोसम्भोगकर्मं कुर्यात् ॥ ११ ॥ शनिवार के दिन उत्तरामाद्रपद नाडी में स्त्रोसंमोग काम करना चाहिये ॥११॥

#### श्वानिवारस्य रेवती नाडी का फल

रेवत्यां यत्किञ्चित्कर्मं कृते पुत्रहानिः ।। १२ ।। श्वनिवार के दिन रेवती नाडो में जो भी काम किया जाता है, उससे पुत्र को हानि होती है ॥१२॥

> शनिवारस्य अध्वनी नाडी का फल अध्वन्यां बन्ध्विद्वेषणे तद्विफलम् ॥ १३॥

चिनवार के दिन अध्विनी नाडी में बन्धु विरोधी काम में सफलता नहीं मिलती है।।१३॥

#### शनिवारस्य भरणी नाडी का फल

भरण्यां क्रियासंस्तम्भनं कर्मं कुर्यात् ।। १४ ॥ श्वनिवार के दिन भरणी नाडी में क्रिया संस्तंमन काम करना चाहिये ॥१४॥

शनिवारस्य कृत्तिका नाडी का फल

कृत्तिकायां प्रवृत्तिकर्म कुर्यात् ।। १५ ॥ धनिवार के दिन कृत्तिका नाडी में प्रवृत्ति कार्यं करना चाहिये ॥१५॥

शनिवारस्य रोहिणी नाडी का फल

रोहिण्यां घातुद्रव्यागमनार्थे कर्म कुर्यात् ॥ १६ ॥ धनिवार के दिन रोहिणो नाडी में घातु व धनागमन कार्यं करना चाहिये ॥१६॥

शनिवारस्य मृगशिरा नाडी का फल

मृगशीर्षे यात्राकर्मणि कृते शुभम् । १७ ।। शनिवार के दिन मृगशिरा नाडी में यात्रा कार्य में शुमता होती है ॥१७॥

शनिवारस्य आर्द्रा नाडी का फल

आर्द्रीयां संस्थितिकर्मण हानिः ॥ १८ ॥ श्वनिवार के दिन आर्द्री नाडी में स्थिति कार्य में हानि होती है ॥ १८॥

शनिवारस्य पुनवंसु नाडी का फल

पुनर्वसौ कर्म कृते श्रमवाहुल्यम् ॥ १९ ॥ श्रानवार के दिन पुनर्वसु नाडी में कार्य करने पर मेहनत अधिक हीती है ॥१९॥

शनिवारस्य पुष्य नाडी का फल

पुष्ये नानाविधधान्यलाभार्थं कर्म कुर्यात् ॥ २०॥ शनिवार के दिन पुष्य नाडी में अनेक धान्य लाम के लिये कार्यं करना चाहिए ॥ २०॥

शनिवारस्य इलेषा नाडी का फल

आइलेषायां धनवृद्धिकर्मं कृते तित्सिद्धिः ॥ २१ ॥ शनिवार के दिन इलेषा नाडी में धन वृद्धि काम करने पर धन की वृद्धि होती है ॥ २१ ॥

श्वानिवारस्थ मघा नाडी का फल मघायां विनितागमनार्थं कर्म कुर्यात् ॥ २२ ॥

शनिवार के दिन मघा नाडी में स्त्री गमन हेतु काम करना चाहिए ॥ २२ ॥ शनिवारस्थ पूर्वाफाल्गुनी नाडी का फल

पूर्वाफाल्गुन्यां निःस्वता ॥ २३ ॥ शनिवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नाडी में दरिद्रता होती है ॥ २३ ॥

शनिवारस्य उत्तराफाल्गुत्री नाडी का फल

उत्तराफाल्गुन्यां वोरकर्मसिद्धिः ॥ २४ ॥

शनिवार के दिन उत्तराफाल्गुनी नाडी में पराक्रम कार्य की सिद्धि होती है ॥२४॥

शनिवारस्य हस्त नाडी का फल

हस्ते वपुःसौख्यम् ॥ २५ ॥ श्रानवार के दिन हस्त नाडो में शरीर सुख होता है ॥ २५ ॥

शनिवारस्य चित्रा नाडी का फल

चित्रायां कर्म कृते चिन्ताश्रयता ।। २६ ।। श्वनिवार के दिन चित्रा नाडी में कार्य करने पर चिन्ता का आश्रय होता है ।। २६ ।।

शनिवारस्य स्वाती नाडी का फल

स्वात्यां रिपुसन्धानसिद्धिः ॥ २७ ॥ श्रनिवार के दिन स्वाती नाडी में शत्रु सन्धान की सिद्धि होती है ॥ २७ ॥

शनिवारस्य ज्योत्स्ना नाडी का फल

ज्योत्स्नायां कर्म कृते मृत्युः ॥ २८ ॥ श्रानवार के दिन ज्योत्स्ना नाडी में कार्य करने पर मृत्यु होती है ॥ २८ ॥

शनिवारस्य मैत्री नाडी का फल

मैत्र्यां कर्म कृते क्रोधोपशमः ॥ २९ ॥ श्वनिवार के दिन मैत्रो नाडी में काम करने पर क्रोध की श्रान्ति होती है ॥ २६ ॥ श्वनिवारस्य सन्ध्या नाडी का फल

सन्ध्यायां तडागादिकार्ये सिद्धिः ॥ ३० ॥ श्रनिवार के दिन सन्ध्या नाडी में तालाव आदि कार्यं में सिद्धि होती है ॥ ३० ॥

एवं रात्राविप ज्ञेयम् — ः इसी प्रकार रात्रि में भी ३० घटियों के फल को जानना चाहिये।

इति भागैवमुहूर्ताः । इस प्रकार मार्गेव मुहूर्तं व उनके फल पूर्णं हुए ।

# अथ बृहस्पतिमृहूर्ताः—

अब आगे बृहस्पति जी के मृहतीं को व फल को बताते हैं।

वृहस्पतिः—

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि लघुहोरा यथाविधि । अहोरात्रेषु नाडीषु प्रत्येके नामसंज्ञिके ॥ १ ॥

में वृहस्पित नामक दिन रात्र की प्रत्येक घटियों के नाम संज्ञारूपी फल को यथा-क्रम लघु होरा को बताता हूँ ॥ १ ॥

तत्र कर्मैविधिः प्रोक्तस्तत्काललक्षणं यथा। निशि भागक्रिया संज्ञा षष्टिनाडो यथाक्रम् ॥ २॥

उन लघु होराओं में जो जो कार्यं करना चाहिये उनके लक्षण को तथा रात के व दिन के निमाग से ६० घटियों के फलादि को बता रहा हूँ।। २।।

> गुरूक १ घटी की संज्ञा व कार्य उदयात्प्रथमा नाडी सृष्टिनाडीति संज्ञिता। सृष्टिकार्यं तदा कुर्यात् प्राच्यां कर्षणदर्शनम्।। ३।। कलहरुचौरनाज्ञो वा पापदृष्टिः शुभैः शुभम्।। ४।।

उदय से प्रथम नाडी सृष्टि नाडी नाम को होती है। इसमें सृष्टि कार्य और पूर्व दिशा में कर्षण हो तो दर्शन करना चाहिये और पापों से दृष्ट होने पर, कलह व चोर का नाश वा शुम दृष्ट होने पर शुम होता है।। ३-४।।

## गुरूक्त २ घटी की संज्ञा व कार्य

द्वितीया सिद्धिनाम्नी स्यात्सिद्धिकार्याणि कारयेत्। दक्षिणां दिशमाश्रित्य शूद्रः स्त्री पुरुषस्तथा।।५॥ लग्नद्रेष्काणरूपो वा विग्रहो वा विनाशनः। कुम्भद्वीपादियानो वा पापग्रहनिरीक्षणे।।६॥

उदय से दूसरी नाडी सिद्धि नाम की होती है। इसमें दक्षिण दिशा में स्थित होकर शूद्ध, स्त्री, पुरुष हो तो सिद्धि निमित्तक काम करना चाहिए वा इस काल में लग्न में जैसा द्रेकाण पाप से दृष्ट होता है वैसा ही विग्रह या नाश या कुम्म द्वीपादि गमन शुम होता है ॥५–६॥

गुरूक्त ३ घटी का फल

तृतीया नाम नाशाख्या नाशकार्याणि कारयेत्।
महर्षिर्देश्यतेऽकाशे काशकार्याणि कारयेत्।। ७।।

बल्लभैर्वा तदा पीडा चिन्ता तापोऽथ वा भवेत्। पापग्रहदशायुक्ते शुभदृष्टेऽथ शोभनम्।। ८।।

उदय से ३ री घटी नाश संज्ञक होती है, इसमें नाश व तृण सम्बन्धी कार्य करना चाहिये। यदि यह घटी पापग्रहों से युक्त होती है तो प्रेमी जनों से कष्ट विन्ता या संताप होता है और शुमदृष्ट होने से अच्छा फल होता है।। ७-५।।

## गुरूक्त ४ घटी का फल

चतुर्थी मित्रनाम्नी स्यान्मित्रकार्याणि कारयेत्। बारुणे मृगभावरच यानशब्दोऽथ वा पशोः॥ ९॥ मित्रसम्पच्छुभैर्देष्टे पापादृष्टे तु तन्मृतिः।

उदय से ४ थी घटी मित्र नाम वाली होती है, इसमें मित्रता सम्बन्धी काम करना चाहिये, पश्चिम में हिरन या पशु के गमन का शब्द हो तो और शुम ग्रह से दृष्ट रहने पर मित्र सम्पत्ति तथा पाप दृष्ट होने पर मरण होता है।। ६-६ है।।

## गुरूक्त ५ घटी का फल

पञ्चमी जीवनाम्नी स्यात्स्थापनादीनि कारयेत् ॥ १० ॥ आग्नेय्यां दृश्यते काष्ठं विश्वमन्त्यः सकोपनाः । फलमूलागतिर्वापि कलहो वा सरोगिणाम् ॥ ११ ॥ व्यवहारगतो वापि लग्नं द्वेष्काणदर्शनात् ।

उदय से पाँचवीं घटी जीव नाम की होती है। इसमें स्थापना आदि कार्यं करना चाहिये। यदि कार्यं के समय अग्नि कोण में काठ का दर्शन हो तो क्रोध के साथ विभ्रम वा फल मूलों का आगमन या रोगियों का कलह होता है। या लग्न द्रेष्काण से व्यवहार समझना चाहिये।। ६३ — ११३।।

#### गुरूक्त ६, ७ घटो का फल

षष्ठश्च निग्रहो नाम व्यवहारादिकर्मसु ॥ १२ ॥ वायव्यां दिशमाश्रित्य घटिकापि न दृश्यते । सप्तमो घटिकानाम्री कीटा स्यात्कारयेत्कृषिम् ॥ १३ ॥, कृषिमूलादि दृश्येत कर्षकादीनि वा पुनः । उत्तरां दिशमाश्रित्य धान्यमुक्तिस्तु दृश्यते ॥ १४ ॥

उदय से छटी निग्रह नाम की होती है, इसमें वायव्य कोण का आश्रय लेकर व्यवहारिक काम नहीं करना चाहिये।

उदय से ७ वीं घटी कीट नाम की होती है। इसमें खेती करना चाहिये। इसमें कृषि मूल आदि, कर्ष कऔर उत्तर दिशा में धान्यों की भुक्ति होती है। १२३-१४॥

### गुरूक्त द घटी का फल

अष्टम्यां घटिकायां च यक्षा नाम्नीति कीर्तिता। उच्चाटनिक्रयां कुर्याच्छत्रुनाशाय भूमिपः।। १५॥ कलहो बन्धुभिः साधं चौरवैरिजतो भयम्। नैर्ऋत्यां दिशमाश्रित्य दृश्यते स्त्री सपुत्रिका॥ १६॥

उदय से द वीं घटी यक्ष नामवाली होती है। इसमें राजा को शत्रुनाश के लिये उच्चाटन कार्य करना चाहिये। यदि नैऋंत्य दिशा में पुत्री के साथ स्त्री दीखे तो बान्धवों से कलह और चीख शत्रु से मय होता है।। १५-१६।।

# गुरूक ९ घटो का फल

नवम । रिक्तिका नाम्नी नव कार्याणि कारयेत् । घातोत्पातानि शाठ्यानि विषशस्त्रादिकानि च ॥ १७ ॥ भेदाभेदविमोहानि सिद्धचन्त्याशुभदृष्टितः ।

उदय से नवीं घटी रिक्तिका नाम की होती है। इसमें नव कार्य करना चाहिये। तथा घात, उत्पात, शठता, जहर, शस्त्रादि, भेद, अभेद, विमोहन कार्य शुम दृष्टि होने पर सिद्ध होते हैं।। १७-१७ है।।

## ैगुरूक्त १० घटो का फल

दशमी व्याधिनाशा स्याच्छत्रुनाशाय कीर्तिता ।। १८ ॥ ऐशान्यां मौलिशब्दो वा निमित्तान्तरमेव च ।

उदय से १० वीं घटी व्याधिनाश वाली होती है। इसमें शत्रु का विनाश होता है। तथा ईशान दिशा में मुकुट या प्रयोजनान्तर का शब्द सुनाई देता है।। १७३-१८३।।

#### गुरूक्त ११ घटो का फल

एकादशी वसुनामा पश्वादिग्रहणं शुभम् ॥ १९॥ वायव्यां दिशमाश्रित्य भारभृदृहश्यते नरः।

उदय से ११ वीं घटी वसु नाम वाली होती है। इसमें पशु आदि का ग्रहण शुम होता है तथा वायुकोण में वजन को वहन करने वाला मनुष्य दीखता है।। १८३–१६३।।

#### गुरूक १२ घटी का फल

द्वादशी विप्रनाम्नी स्याद्विद्यारम्भादि कारयेत्।। २०॥ वारुण्यां दिशमाश्रित्य मौलिर्वा पिङ्गलारवः।

उदय से १२ वीं घटी वित्र नाम वाली होती है। इसमें विद्यारम्मादि कार्यं करवाना चाहिये। तथा पश्चिम दिशा में मुकुट या दक्षिण दिशा की हथिनी का शब्द सुनाई देता है।। १६३–२०३।।

## गुरूक १३ घटी का फल

त्रयोदशी शूद्रनाम्नी शूद्रकार्याणि कारयेत् ॥ २१ ॥ दक्षिणां दिशमाश्रित्य फलभृद्दृश्यते नरः ।

उदय से १३ वीं घटी शूद्र नामवाली है। इसमें शूद्र सम्बन्धी काम करना चाहिये। तथा दक्षिण दिशा में फल लिये मनुष्य दिष्टिगोचर होता है।। २०३-२१३।।

#### गुरूक्त १४ घटी का फल

उपसंवेशनादीनां रागानाम्नी चतुर्दंशी । । २२ ।। सौम्यां च दिशमाश्रित्य हली वा दृश्यते नरः।

उदय से १४ वीं घटी राग नाम वाली होती है। इसमें उपसंवेशनादि काम करना चाहिये तथा उत्तर दिशा में हल चलाता हुआ मनुष्य दीखता है।।२१ है—२२ है।

## गुरूक्त १५ घटी का फल

पञ्चदश्यभिजिन्नाम्नी सर्वाण्यस्यां तु कारयेत् ॥ २३ ॥ आग्नेय्यां दिशमाश्रित्य दृश्यते पुरुषो रवः ।

उदय से १५ वीं घटी अमिजित नाम की होती है। इसमें समस्त काम करना चाहिये। तथा अग्नि कोण में मनुष्य का शब्द सुनाई पड़ता है।। २२३–२३३।।

#### गुरूक्त १६ घटी का फल

षोडशो घटिकानाम्नी क्रीडाकार्याणि कारयेत् ॥ २४॥ सौम्यां दिशं समाश्रित्य भेरीशब्दः प्रदृश्यने।

उदय से १६ वीं घटी घटिका नामवाली होती है। इसमें खेल के कार्य करना चाहिये तथा उत्तर दिशा में भेरी का शब्द सुनाई देता है।। २३५-२४३।।

#### गुरूक्त १७ घटी का फल

सप्तदश्यङ्गनानाम्री कारयेदङ्गनाकृतम् ॥२५॥ वारुणीं दिशमाश्रित्य मैथुनं तत्र दृश्यते।

उदय से १७ वीं घटी अङ्गना नाम वाली होती है। इसमें स्त्री सम्बन्धी कार्यं करवाना चाहिये तथा पश्चिम दिशा में मैथुन दिखाई देता है।।२४३-२५३।।

#### गुरूक १८ घटी का फल

अष्टादशो तु हीना स्यात् हीनकार्याणि कारयेत् ॥२६॥ वायव्यां दिशमाश्रित्य ताम्बूली दृश्यते नरः।

उदय से १८ घटी हीना नाम की होती है। इसमें होन कार्य करना चाहिये तथा वायु कोण में पान से युक्त मनुष्य होता है।।२५३ २६३।।

#### गुरूक्त १९ घटी का फल

एकोनर्विशा दर्शा स्याद्वाहनादीनि कारयेत्।।२७।। क्षिप्रकार्याणि कूर्वीत सौम्यायां भारधृक्पुमान्।

उदय से १९ वीं घटी दर्श नाम को होती है। इसमें वाहनादि कार्य करवाना चाहिये तथा उत्तर दिशा में वजन को धारण किये पुरुष को क्षिप्र काम करना चाहिये।।२६३ – २७३।।

## गुरूक्त २० घटो का फल

विश्वतिर्धान्यनाम्त्रा स्माद्धान्यसङ्ग्रहमाचरेत् ॥२८॥ पूर्वा दिशं समाश्रित्य कुक्कुटश्चाथ शब्दयेत् ।

उदय से २० वीं घटी घान्य नाम की होती है इसमें घान्यों का संग्रह करना चाहिये। तथा पूर्व दिशा में कुत्ते का शब्द शुम होता है।।२७३-२८३॥

गुरूक्त २१ घटी का फल

जीवनी चैकविशा स्यात्तत्क्षेत्रं साधयेन्नरः ॥२६॥ तत्र भूमिप्रतिष्ठा स्यात्तद्रक्षा पूर्णगोचरे। ऐशान्यां दिशमाश्रित्य काकः स्यातस्वरदस्तथा॥३०॥

उदय से २१ वीं घटी जीवनी संज्ञावाली होती है। इसमें जीवन क्षेत्र की साधना करना चाहिये तथा भूमि, प्रतिष्ठा व उनकी रक्षा होती है और ईशान दिशा में कौवे का शब्द सुनाई देता है।।२८३ -३०।।

#### गुरूक २२ घटी का फल

द्वार्विशद्रौद्रनाम्नी स्याद्विशेषोच्चाटनिक्रया। अग्नेयां दिशमाश्रित्य अन्नधृक् दृश्यते नरः॥३१॥ उदय से २२ वीं घटी गौद्र नाम का होती है। इसमें विशेष करके उच्चाटन क्रिया करना चाहिये तथा अग्निकोण में अन्नधारण किये मनुष्य दिखाई देता है।।३१॥

> गुरूक २३ घटी का फल योगानास्त्री त्रयोविशद्योगकार्याणि कारयेत्। नैऋर्त्यां दिशमाश्रित्य पितृकार्ये तु कारयेत्॥३२॥

उदय से २३ वीं घटी योगा नाम की होती है। इसमें योग सम्बन्धी काम और नैऋंद्य कोण में स्थित होकर पितृ कार्यं कराना चाहिये।।३२।।

## गुरूक २४ घटी का फल

चतुर्विश्वतिनाडचां तु गजाश्वादिप्रकर्मेण । आरोहणानि कुर्वीत वायव्यां गमनं शुभम् ॥३३॥

उदय से २४ वीं घटी में हाथो घोड़ा आदि के और आरोहण (चढने) के काम करना चाहिये तथा वायव्य कोण में यात्रा करने पर शुम होता है ॥३३॥

#### गुरूक्त २४ घटी का फल

पञ्चविशदुषा नाम्नी प्रातर्यानाशुभं भवेत्। नैऋर्त्यां दिशमाश्रित्य चक्रधारणको नरः॥

रदय से २५ वीं घटी उषा नामवाली होती है। इसमें प्रातःकालोन गमन अशुम होता है तथा नैऋंत्य दिशा में चक्र को धारण किये मनुष्य दीखता है।।३४।।

## गुरूक्त २६ घटी का फल

षड्विशतपुष्पनाम्नी स्यात्पुष्पगन्धानुसेवनम् । सौम्यां दिशं समाश्रित्य गन्थार्थे श्रूयते भृशम् ॥३४॥

उदय से २६ वीं घटी पुष्य नाम वाली होती है। इसमें पुष्प गन्ध का सेवन करना चाहिये तथा उत्तर दिशा में गन्ध निमित्त अधिक शब्द सुनाई देता है।।३४।।

## गुरूक्त २७ घटी का फल

सप्तविशत्क्षपानाम्नी ऐशान्यां भाण्डधारणम्। तत्काले नाशकार्याणि कारयेत्तद्विचक्षणः॥३५॥

उदय से २७ वीं घटी क्षपा नाम की होती है। इसमें ईशान में माण्ड घारण तथा विनाश कार्य करना चाहिये।।३४॥

#### गुरूक्त २८ घटो का फल

अष्टार्विशन्मन्त्रनाम्नी मन्त्रादेः साधनक्रियाम् । नैऋर्ति दिशमाश्रित्य श्रूयते वृषभस्वरः ॥३६॥

उदय से २८ वीं घटी मन्त्र नाम वालो होती है। इसमें मन्त्रादि साधन क्रियाः करना चाहिये तथा नैऋंत्य कोण में वैल का शब्द सुनाई देता है।।३६।।

#### गुरूक २९ घटो का फल

एकोनित्रशद्या नाडी सा स्याद्देविषणोभिधा। देवकार्याणि सिद्धधन्ति ऐशान्यां गमने शुभाः॥३७॥ उदय से २६ वीं घटी देविषणी नाम वाली होती है। इसमें देव काम सिद्ध होते हैं तथा ईशान कोण में यात्रा करने पर शुम होता है।।३७।।

## गुरूक्त ३० घटी का फल

त्रिंशद्या चारुनाम्नी स्याच्चारुकर्मणि साधनम् । वारुणीं दिशमाश्रित्य जलकर्मं प्रसिद्धचति ॥३८॥

उदय से ३० वीं घटी चारु नाम की होती है। इसमें सुन्दर्र काम की सिद्धि व पश्चिम दिशा में जल सम्बन्धी काम करना चाहिये।।३८॥

## गुरूक्त ३१ घटी का फल

एकित्रशद्भगानाम्नी तोयकार्याणि कारयेत्। ऐन्द्रे तु पक्षिशब्दस्तु दृश्यते श्रूयतेऽपि वा॥३९॥

उदय से ३१ वीं घटी मगा नाम की होती है। इसमें जल सम्बन्धी काम करना चाहिये तथा पूर्व दिशा में पक्षि का शब्द दिखाई व सुनाई देता है।।३६॥

## गुरूक्त ३२ घटी का फल

द्वात्रिशद्भ्रातृकानाम्नी पुण्यग्रहणकर्मंकृत्। सौम्यायां विद्यते वार्ता निग्रहो मरणस्य वा।। ४०।।

उदय से २२ दीं घटी भ्रातृका नाम वाली होती है। इसमें पुण्य और ग्रहण कार्य करना चाहिये तथा उत्तर दिशा में निग्रह वा मरने की बात होती है। ४०॥

## गुरूक ३३ घटी का फल

त्रयस्त्रिशच्चरमा स्यात्क्रयविक्रयकारणम् । नैऋति दिशमाश्रित्य चाक्रोशं श्रूयते भृशम् ॥ ४१ ॥

उदय से ३३ वीं घटी घरमा नाम की होती है। इसमें खरीदने वेचने का काम करना चाहिये तथा नैऋंत्य कोण में क्रोध का शब्द अधिक सुनाई देता है।। ४१।।

## गुरूक ३४ घटी का फल

चतुस्त्रिशत्पूर्णनाम्नी सर्वेकार्यं तु कारयेत्। याम्यां तु दिशमाश्रित्य पक्षिक्रोशं च श्रूयते ॥ ४२ ॥

उदय से ३४ वीं घटी पूर्ण नाम की होती है। इसमें समस्त कार्य करवाना चाहिये स्त्रीर दक्षिण दिशा में पक्षियों का कोलाहल सुनाई देता है।। ४२।।

## गुरूक्त ३५ घटी का फल

पञ्चित्रिशिष्णजता नाम्नी विद्याकर्म च कारयेत्। ऐन्द्रयां तु विद्यते वार्ता गौर्ज्याक्रोशस्य धारणम्।। ४३॥ उदय से ३५ वीं घटी जिता नाम वाली होती है। इसमें विद्या सम्बन्धी काम करना चाहिये तथा पूर्व दिशा में गाय या जीवा के आक्रोश घारण की बात होती है।। ४३।।

# गुरूक्त ३६ घटी का फल

षट्त्रिंशत् केतुनामाख्या मङ्गलानि च कारयेत्। नैर्ऋत्यां दिशमाश्रित्य दारुधारः प्रदृश्यते॥ ४४॥

उदय से ३६ वीं घटी केतु नाम की होती है। इसमें माङ्गलिक कार्यं करना चाहिये तथा नैऋंत्य कोण में काष्ठ धारण करता दिखाई देता है। ४४॥

#### गुरूक्त ३७ घटी का फल

सप्तित्रशिद्धधानाम्ना विभागास्तत्र कारयेत्। दिश्येशान्यां तथाक्रोशं तत्कालं भेदकारणम्॥ ४५॥

उदय से ३७ वीं घटी विधा नाम वाली होती है। इसमें विभागीय काम करना चाहिये तथा ईशान कोण में क्रोध उस समय भेद का कारण होता है।। ४५।।

### गुरूक ३८ घटी का फल

अष्टित्रशत्परानाम्नी मैथुनानि च कारयेत्। प्रतीच्यां दिशमाश्रित्य पुरुषो गर्जितः स्वयम्।। ४६।। उदय से ३८ वीं घटो परा नामवाली होती है। इसमें मैथुन करना चाहिये तथा पश्चिम दिशा में स्वयं ही पुरुष गर्जना करता है।। ४६।।

## गुरूक्त ३९ घटी का फल

क्रनचत्वारिशाब्जनाम्नी पूजनानि च कारयेत्। याम्यां दिशं समाश्रित्य वश्यवार्ता निदृश्यते।। ४७।। उदय से ३६ थीं घटी अब्ज नाम की होती है। इसमें पूजनादि काम करना चाहिये तथा दक्षिण दिशा में वश्य वार्ता दिखाई हेती है।। ४७।।

## गुरूक्त ४० घटी का फल

चत्वारिशद्वयो नाम्नी भरणानि च कारयेत्। वारुण्यां विद्यते वार्ता कण्ठशब्दस्य धारणम्।

उदय से ४० वीं घटी वय नामकी होती है। इसमें मरण कार्यं करना चाहिये तथा पश्चिम दिशा में कंठ शब्द के धारण की बात होती है।। ४८।।

> गुरूक ४१ घटी का फल एकचत्वारिशच्छव्दनाम्नी पूजनानि च कारयेत्॥ ४८॥ पूर्वा दिशं समाश्रित्य चाक्रोशं विद्यते भृशम्।

उदय से ४१ वीं घटी शब्द नाम की होती है। इसमें पूजन कार्यं करना चाहिये तथा पूर्वं दिशा में अत्यन्त क्रोध होता है।। ४८३ –४९३।।

गुरूक्त ४२ घटी का फल

द्विचत्वारिशज्जया नाम्नी कर्षकाणां हिता तु सा ॥ ४९ ॥ सौम्यां दिशं समाश्रित्य पुरुषो प्रज्ञधारणम्।

उदय से ४२ वीं घटी जया नाम की होती है। इसमें खेती करने वालों का कल्याण होता है तथा उत्तर दिशा में बैठ कर मनुष्य ज्ञान या बुद्धि को घारण करता।। ४६१-५०३।।

गुरूक्त ४३ घटो का फल

त्रिचत्वारिशद्भतानाम्नी पुत्रोत्पादं तु कारयेत् ॥ ५० ॥ ऐशान्यां दिशमाश्रित्य कान्तशब्दस्य कारणम् ।

उदय से ४३ घटी भुता नाम वाली होती है। इसमें पुत्र पैदा करना चाहिये तथा ईशान कोण का आश्रित करने पर कान्त शब्द का पुरुष कारण होता है।।५०३-५१३।।

गुरूक्त ४४ घटी का फल

चतुरुचत्वारिशच्छक्रनाम्नी ज्ञानकार्यं तु कारयेत् ॥ ५१ ॥ ऐशान्यां जम्बुकारावं स्वानं वा गर्जितं नरम् ।

उदय से ४४वीं घटी शक नामवाली होती है। इसमें ज्ञान कार्य करना चाहिये तथा ईशान कोण में स्थार का शब्द या कुत्ता वा मनुष्य की गर्जना होती है ॥५१ है-५२ है॥ गुरूक्त ४५ घटी का फल

> पञ्चचत्वारिंशतियां शिवाख्या शिवकमंणि ॥ ५२ ॥ प्रकुर्वन्ति प्रसिद्धचन्ति न सिद्धचन्ति कृषिक्रियाः।

जदय से ४५ वीं घटी शिव नाम की होती है। इसमें शिव सम्बन्धी काम करने पर सिद्ध होते हैं तथा सेती काम सिद्ध नहीं होता है।। ५२३ ५३३।।

गुरूक्त ४६ घटी का फल

दारुनाम्नी षट्चत्वारिशतिः काष्ठकार्यंकराणि च ॥ ५३॥
गृहरम्भादिकं कार्यं सन्धिकर्मं च कारयेत्।
उदय से ४६ त्रीं घटी दारु नाम की होती है। इसमें काठ के काम करना चाहिये
तथा घर का प्रारम्म और सन्धि कार्यं करना चाहिये।। ५३ ई ५४ ई ॥

गुरूक्त ४७ घटो का फल

सप्तचत्वारिंशित्स्त्रयो नाम्नी ध्यानादि कारयेन्नरः ॥ ५४ ॥
ऐशान्यां दिशमाश्रित्य सद्भावाक्रोशघारणम् ।
जिदय से ४७ वीं घटो स्त्री नाम की होती है । इसमें घ्यानादि काम करना चाहिये

तथा ईशान कोण का आश्रय करने पर सद्मावना होती है।। ५४३-५५३।।

### गुरूक्त ४८ घटी का फल

अष्टचत्वारिंशच्चक्राख्या निद्रापातानि कारयेत् ॥ ५५ ॥ वारुण्यां दिशमाश्रित्य वायुशब्दस्य विद्यते ।

उदय से ४८ वीं घटी चक्र नाम वाली होती है। इसमें शयनादि काम करना चाहिये तथा पश्चिम दिशा में वायु का शब्द जब हो तब करना चाहिये।।४४३-५६५।।

### गुरूक्त ४६ घटी का फल

एकोनपञ्चाशच्छकाख्या छत्रकर्माणि कारयेत् ॥ ५६ ॥ पूर्वा दिशं समाश्रित्य गोशब्दं विद्यते यदा ।

उदय से ४९ वीं घटी छत्र नाम की होतो है। इसमें पूर्व दिशा में जब गाय का शब्द सुनाई दे तब छत्र कार्य करना चाहिये॥ ५६३-५७३॥

## गुरूक ५० घटी का फल

पञ्चाशत्पत्रनामाख्या सङ्ग्रहाणि च कारयेत् ॥ ५७॥ प्राचीं तु दिशमाश्रित्य सूरकध्वनिरेव च।

उदय से ५० वीं घटी पत्र नाम वाली होती है। इसमें पूर्व में जब सूहर का शब्द सुनाई दें तो सङ्ग्रह का कार्य करना चाहिये ॥ ५७३ –५८३ ॥

### गुरूक ५१ घटी का फल

एकपञ्चाशत्क्रतुर्नाम्नी कन्यावस्त्रादि कारयेत् ॥ ५८ ॥
पूर्वा दिशं तथाक्रोशं पुरुषस्य प्रदृश्यते ।

उदय से ५१ वीं घटी ऋतु नाम वाली होती है। इसमें जब पूर्व दिशा में पुरुष के क्रोध युक्त वाक्य सुनाई दें तो कन्या के वस्त्रादि काम करना चाहिये।।५८३-५९३।।

#### गुरूक्त ५२ घटी का फल

द्विपञ्चाशद् घटी ज्ञाना अक्षराणि च कारयेत्॥ ५९॥ वारुण्यां दिशमाश्रित्य वह्निशब्दस्य धारणम्।

उदय से ५२ वीं घटी ज्ञान नाम वाली होती है। इसमें पश्चिम दिशा में जब विह्न शब्द सुनाई दे तो नहीं नष्ट होने वाले काम करना चाहिये ॥ ५९३–६०३ ॥

### गुरूक्त ५३ घटी का फल

त्रिपञ्चाशत्कृषीनाम्नी हलादिग्रहणं शुभम् ॥ ६० ॥ दक्षिणां दिशमाश्रित्य गन्धर्वः श्रूयते भृशम् ।

उदय से ५३ वीं घटी कृषि नाम वाली होती है इसमें जब दक्षिण दिशा में गन्धवें का श्रवग हो तो हलादि का ग्रहण शुम होता है ॥ ६०३-६१३ ॥

### गुरूक्त ५४ घटी का फल

चतुःपञ्चाशद्धननामाख्या अर्थसङ्ग्रहणे हिता ॥ ६१ ॥ पूर्वा दिशं समाश्रित्य श्वाघोषं कारयेत्ततः ।

उदय से ५४ वीं घटी घन नाम वाली होती है। इसमें घन का सङ्ग्रह करना द्युम होता है। तथा पूर्व दिशा में कुत्ता का शब्द कराना चाहिये॥ ६१ है – ६२ है॥

# गुरूक ४४ घटी का फल

पञ्चपञ्चाशद्भुताख्या प्रयत्नादीनि कारयेत् ॥ ६२ ॥ आमिषं दृश्यते याम्यमञ्जाबस्य घारणम् ।

उदय से ५५ वीं घटी भुत संज्ञा वाली होती है। इसमें दक्षिण दिशा में मांस तथा घोड़े का शब्द जब सुनाई दे तो उद्योगादि करना चाहिये।। ६२३-६३३।।

#### गुरूकत ५६ घटो का फल

षट्पञ्चाशद्द्विजानाम्नी शान्तिकर्माणि कारयेत् ॥ ६३ ॥ विवाहस्येश्वरं विन्द्यान्नैर्ऋत्यो ब्राह्मणस्य च ।

उदय से ५६ वीं घटी द्विज नाम वाली होती है। इसमें शान्ति कार्यं करना चाहिये क्योंकि नैऋंत्य कोण में विवाह या ब्राह्मण का ईश्वर होता है।। ६३-३-६४-३।।

## गुरूक्त ५७ घंटी का फल

सप्तपञ्चाशत्सावित्री स्नानकार्यं तु कारयेत्।। ६४॥ वारुण्यां दृश्यते विद्वान् ब्राह्मणं शिवसंयुतः।

उदय से ५७ वीं घटी सावित्री नाम की होती है। इसमें दक्षिण दिशा में शिव से युक्त ब्राह्मण जब दिखाई दे तो स्नान कार्य करना चाहिये।। ६४३–६५३ ।।

#### गुरूक्त ५८ घटी का फल

अष्टपञ्चाशित्स्थराख्या च सर्वाचारिकया भवेत्।। ६५।। सौम्यां च दिशमाश्रित्य जनशब्दं च श्रूयते।

उदय से ५८ वीं घटी स्थिर नामकी होती है। इसमें उत्तर दिशा में मनुष्य का जब शब्द सुनाई दे तो समस्त आचार सम्बन्धी काम करना चाहिये॥ ६५३ –६६ है॥

### गुरूक्त ५६ घटो का फल

एकोनषष्टिः सर्वनामानैककर्माणि कारयेत्।। ६६।। याम्यायां विद्यते वार्ता गजानां भूषणस्य च।

उदय से ५६ वीं घटी सर्वनाम वाली होती है। इसमें दक्षिण दिशा में भूषण या हाथियों की वार्ता जब विद्यमान हो तो अनेक कार्य करना चाहिये।। ६६३ –६७३ ॥

### गुरुक्त ६० घटी का फल

षष्टिर्विष्णोश्च नामाख्या वृष्टचादि सहसंयुता ॥ ६७ ॥ पूर्वां तु दिशमाश्रित्य अरिशब्दस्य धारणम् । एवं संज्ञानि कर्माणि तत्कर्माप्याचरेद्वुधः ॥ ६८ ॥

उदय से ६० वीं घटो विष्णु नाम की होती है। इसमें पूर्व दिशा में शत्रु का शब्द सुनाई दे तो वर्षा की संमावना होती है।

इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञा वाले कार्य विद्वान को आचारण करना चाहिये ॥६७३-६८॥

#### विशेष बात

अष्टावाशादिना भेदै राशिभागकलादयः।
सर्वेष्वत्र मुहूर्तेषु लक्षणान्यत्र मे श्रृणु ॥ ६९ ॥
मुहूर्तो नित्ययोगस्य सङ्ख्यां कृत्वा यथाविधाम् ॥
संयोज्याधोध्वंतः स्थानचतुष्केषु क्रमादिमान् ॥ ७० ॥
अर्कादिशाक्वलीपङ्क्तिनवकश्च पृथक् पृथक् ॥
सप्तभक्ते क्रमात्सर्वा अधोध्वं नावशिष्यते ॥ ७१ ॥
मुष्टियुद्धं कुजश्चैव दशनाभिनृंपाद्भयम् ॥
सवासिष्ठेन चैते स्युः यत्रैवं तत्रजं भवेत् ॥
मुहूर्तपलमेते स्युवृंत्रहन्सर्वशोभनम् ॥ ७२ ॥
इति वृहस्पतिमुहूर्ताः ।

यहाँ पर सब मुहूतों में आठ दिशाओं के भेद से राशि कलादि के वश लक्षणों को मुझ से सुनो । नित्ययोग के मुहूत की संख्या को तथोक्त क्रम से जान कर ४ स्थानों में रखकर १२, १०, १८, १६ इनको तथा ऊर्घ्व व अधः स्थित संख्या को जोड़कर सात से माग देने पर शेष ऊर्घ्व अध नहीं होता है । तथा ऐसी स्थिति में मुधि युद्ध कुत्सित व राजा के दांतों से मय होता है । जहाँ पर स्थित होकर ऐसा होता है, वहीं पर उक्त मुहूत फलीभृत होते हैं । अर्थात् उक्त मुहूत में जहाँ कथित शकुन होते हैं, वहीं पर फल होता है । हे इन्द्र ये मुहूत सब प्रकार शुभदायी होते हैं ।।६९-७२।।

इस प्रकार गुरूक्त मृहूतं समाप्त हुआ।।

# अथ शिवामुहूर्ताः--

अब आगे शिवा मुहूतों को बताते हैं। एक समय में श्री पार्वती जी ने मोलानाथ जी से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, दया के सागर आपने त्रिपुर के मारने के लिये जिन मुहूतों को बताया था। उन्हें मुझे बताने की कृपा करें क्योंकि ये मुहूत शुम फल दायक हैं। अत: पार्वती जी को इनकी प्राप्ति हुई। वे ही मृहूत शिवामुहूत के नाम से संसार के कल्याण हेतु पार्वतीजी ने वर्णन किये थे उन्हें ग्रन्थकार बतला रहे हैं।

द्विघटि का मुह्तं की प्रशंसा

ेत्रिपुरहरमुहूतं केन दृष्टं श्रुतं वा
सकलमिप ह दृष्टं शम्भुना भूतहेतोः।
यदि शुभमशुभं वा यादृशं तादृशं वा
तदिह अपि नरेन्द्रैः सर्वदा चिन्तनीयम्॥१॥

श्री महादेव जी के दिघटिका मुहूर्त का अवलोकन व वर्णन किसने देखा है तथा सुना है अपि तु किसी ने भी नहीं सुना है। इस मृहूर्त को प्राणियों के ऊपर दया भरी दृष्टि होने के नाते उनके मङ्गल की कामना से स्वयं ही पार्वती जी को बताया है। इसमें शुम व अशुम कार्य जैसा तैसा हो। उसका सर्वदा चिन्तन करना चाहिये। अर्थात् करना चाहिये। १।।

विशेष — वृहज्ज्योतिषसार में 'तिदिदमिप नरेन्द्रैः' यह पाठान्तर है ॥ १ ॥ शिवालिखितिमित्येतत्सर्वं ज्ञात्वा शुभाशुभम् । तस्य सन्दर्शनादेव ज्ञायते च शुभाशुभम् ॥ २ ॥

शिवा लिखित समस्त शुमाशुम को जानकर कार्य करना चाहिये। मुहूर्त के देखने पर ही उसके शुमाशुम का जान किया जाता है।। २।।

विशेष—वृ० ज्यो० सा० में यह रलोक 'शिवालिखितमित्येतत्सर्वविष्नोपशान्तये। कदाचिष्चलते मेरः सागराश्च महीघराः' (२२३ पृ०)।। २।।

#### द्विघटिका की विशेषता

<sup>२</sup>न तिथिनं च नक्षत्रं न योगः करणं तथा। न शूलं योगिनी राशिनं च होरा तमोगुणाः॥३॥ <sup>3</sup>व्यतोपाते च सङ्क्रान्तौ भद्रायामशुभे दिने। शिवालिखितमालोक्य सर्वविष्नोपशान्तये॥४॥

इसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, दिशाशूल, योगिनी, राशि अर्थात् लग्न, काल होरा, व्यतीपात, संक्रान्ति, मद्रा और अशुम दिनादि का विचार नहीं किया जाता है। इनकी शुमता का ज्ञान करके समस्त विष्न प्रशमन के कार्यं करना चाहिये।।३-४।।

विशेष — वृ० ज्यो० सा० में 'न तिथिः' के द्वितीयार्दं में 'कुलिक यमयोगन्द न कालंन च चन्द्रमा'; यह अधिक पाठ प्राप्त है (२२२ पृ०)।।३-४।।

१. बृ॰ ज्यो॰ सा॰ २२२ पृ॰ १ रलो॰।

२. बृ॰ ज्यो॰ सा॰ २२२ पृ॰ ५ इली॰।

३. बृ० ज्यो॰ सा० २२२ पृ० ६ वलो०।

ैतत्रादौ कथयिष्यामि मुहूर्तानि च षोडश । गुणत्रयप्रयोगेन चालनीयान्यहर्निशम् ॥ ५ ॥

प्रथम मैं दिन रात में तीन गुणों के चालन से सोलह मुहूर्तों के नामों को बताता हूँ ॥५॥

सोलह मृहूर्तों के नाम

रीद्रं श्वेतं तथा मैत्र्यं चार्वंटं च चतुर्थंकम् ।

पञ्चमं जयदेवं च षष्ठं वैरोचनं तथा ॥ ६ ॥

तुर्यादिकं सप्तमं च तथाष्टमभिजित् स्मृतम् ।

रावणं नवमं प्रोक्तं दशमं वालवं तथा ॥ ७ ॥

४विभीषणं रुद्रसंजं द्वादशं च सुनन्दनम् ।

याम्यं त्रयोदशं ज्ञेयं सीम्यं ज्ञेयं चतुर्दशम् ॥ ८ ॥

५तिथिसंमितिकं ज्ञेयं भागंवं सविता तथा ।

१ रौद्र, २ श्वेत, ३ मैत्र, ४ चावँट, ५ जयदेव, ६ वैरोचन, ७ तुर्यादिक (तुरदेव), ८ अभिजित्, ९ रावण, १० बालव, ११ विभीषण, १२ सुनन्दन, १३ याम्य, १४ सौम्य, १५ मार्गंव और सोलहवें मुहूतंं का नाम १६ सविता होता है ॥६–८३॥ विशेष — 'तुरगं ससमञ्जीव' 'मार्गंवं तिथिसंज्ञन्त्र सावित्र्यं षोडशं तथा'॥६–८३॥

षोडशमुहूर्त-चक्र

| मु०    | रौद्र          | श्वेत          | मैत्र           | चावंट           | जयदेव               | वैरोचन        | तुरग            | अभिजित्         |
|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| कार्यं | रीद्र<br>कार्य | हाथी<br>बन्धन  | स्नान<br>दानादि | स्तम्मन         | सर्वकायं-<br>सिद्धि | राजगद्दी      | शस्त्र-<br>साधन | ग्राम<br>प्रवेश |
| मु०    | रावण           | बालव           | विमीषण          | सुनन्दन         | याम्य               | सीम्य         | भागंव           | सावित्र         |
| का०    | वैर<br>कार्य   | युद्ध<br>कार्य | शुम काम         | यन्त्र-<br>चालन | मारण<br>कार्यं      | समा<br>प्रवेश | स्त्री सेवा     | विद्यारम्म      |

# किस मृहूर्त में कौन सा काम <sup>६</sup>रोद्रे रौद्रकरं कार्यं श्वेते कुञ्जरबन्धनम् ॥ ९॥

१. वृ॰ ज्यो० सा॰ २२३ पृ॰ ६ रलो॰।

२. बृ० ज्यो॰ सा० २२३ पृ० १० इलो०।

३. वृ० ज्यो० सा० २२३ पृ० ११ वलो०।

४. वृ० ज्यो० सा० २२४ पृ० १२ रलो०।

५. वृ० ज्यो० सा० २२४ पृ० १३ वलो०।

६. वृ० ज्यो॰ सा० २२४ पृ० १४ रलो०।

स्नानदानादिकं मैत्रे चार्वटे स्तम्भनं भवेत् । जयदेवाख्ये मृहूर्तेषु सर्वार्थं कारयेद्वुधः ॥ १० ॥ अभिजिद्धे मुहूर्तेषु शस्त्राद्यं साधयेद्वुधः । अभिजिद्धे मृहूर्तेषु ग्रामवेशोऽपि कारयेत् ॥ ११ ॥ वैरोचने सदा राज्याभिषेको शुभदः स्मृतः । रावणे साधयेद्धैरं युद्धकार्यं च वालवे ॥ १२ ॥

विभीषणे शुभं कार्यं नन्दने यन्त्रचालनम् । याम्योद्भवे मानसकर्मं यच्च सौम्ये सभायामुपवेशनं च । स्त्रीसङ्गमं भागंवके मुहूर्ते सावित्रिनाम्नीं प्रपठेत् सुविद्याम् ॥ १३ ॥

रौद्र नामक में घोर काम, श्वेत में हाथी वांघने का, मैत्र में नहाने व पुण्यादि का, चावंट में स्तम्मन, जयदेव में समस्त, अभिजित् में शस्त्रादि साधन, गाँव में प्रवेश मी, वैरोचन में गद्दी, रावण में शत्रुता सम्बन्धी, वालव में लड़ाई, विभीषण में शुभ, सुनन्दन में मशीनरियों का संचालन, याम्य में मानसिक, सौम्य में समिति में वेठना, मार्गंव में स्त्रीगमन और सावित्र नाम के मुहुत में सुन्दर विद्या को पढ़ना चाहिये।। कि

वृ० ज्यो० सार में कहा है 'कार्यं यज्जयदेवसंज्ञकवरे सर्वार्थकं साध्येत्, तद् वैरोचनसंज्ञके प्रमवति पट्टामिषेकं क्रमात् । ज्ञात्वैवं तुरदेवनाम्नि विदितं शस्त्रास्त्रकं साध्येत् । स्यात्कार्यंमिमिजिन्मुहूर्वंकवरे ग्रामप्रवेशं सदा ।। विमीषणे शुमं कार्यं यन्त्रकार्यं सुनन्दने । याम्ये भवेन्मारणकार्यंमुग्नं सौम्ये समायामुपवेशनं स्यात् । स्त्रीसेवनं मार्गंवके मुहूर्ते सावित्र्यनाम्नीं प्रपठेत् सुविद्याम्' (२२४ पृ० १५-१७ श्लो०) ।। प्रत्ने-१३॥

> किस वार में किस मृहूर्त का प्रथमोदय ज्ञान उदयो रौद्रमादित्ये मैत्रं सोमे मृहूर्तकम् । जयदेवं भौमवारेण तुरंदेवं वुधे तथा ॥ १४ ॥ रावणं गुरुवारेण विभीषणं चैव भागंवे । शनौ याम्यां मृहूर्तं च घटिकाद्वयसम्मितम् ॥ १५ ॥

सूर्यंवार के दिन प्रथम रौद्र का, सोम में (चन्द्र) मैत्र का, भौमवार में जयदेव का, बुध में तुरदेव का, गुरुवार में रावण का, शुक्र में विभोषण का और शनिवार के दिन याम्य मृहूर्त का प्रथम उदय होता है। और एक मृहूर्त २ घटी का होता है। १४-१५।

विशेष — यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि मुहूर्त २ घटिका होता है। तथा १६ मुहूर्त दिन में और १६ मुहूर्त रात्रि में तो १६  $\times$  २ = ३२, १६  $\times$  २ = ३२। ३२ + ३२ = ६४ घटियाँ हुई। किन्तु एक दिन में ६० ही घटी होती हैं। यह कैसे

१. वृ० ज्यो । सा० २२४ पृ० १६ रलो ।।

समाधान—१ मुहूर्त २ घटिका ही होता है यह सर्वसम्मत है किन्तु यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता यहाँ तो दिन मान व रात्रि के षोड्यांच को ही मुहूर्त माना जाता है अत: ६० घटियां हीं होती हैं ॥ १४–१५ ॥

वृ० ज्यो० सा० में वताया 'उदये रौद्रमादित्ये मैत्रं सोमे प्रकीतितम् । जयदेवं कुजे वारे तुरदेवं बुधे स्मृतम् ॥ रावणञ्च गुरौ ज्ञेयं मार्गवे च विमीषणम् । धनौ याम्यमृहूर्तं विवा रात्रि प्रयोगतः । दिनादौ यत् प्रवर्तेत रात्र्यादौ तदनन्तरम् । दिनान्ते यः समायाति तस्मादेकान्तरेण च' (२२५ पृ० १८-२०)॥ १४−१५॥

# वार क्रम से मुहूर्तों के उदय की सारणी

| रवि   | चन्द्र | मीम       | बुध        | गुरु | ঘুক্ল       | যনি   | वार                            |
|-------|--------|-----------|------------|------|-------------|-------|--------------------------------|
| रौद्र | मैत्र  | जय<br>देव | तुर<br>देव | रावण | विमी-<br>षण | याम्य | मुह् <sup>*</sup><br>का<br>उदध |

अब आगे किस वार में किस गुण (सत्त्व, रज, तम) का प्रथम उदय होता है, इसे बताते है।

## वारों में गुणोदय ज्ञान

ैगुरुसोमदिने सत्त्वं रजश्चाङ्गारके भृगौ। रवौ मन्दे बुधे चैव तमोनाडीचतुष्टयम्।।१६॥

वृहस्पति तथा सोमवार में प्रथम दो मुहूतं तक सत्त्व का, मौम व शुक्रवार में रजो गुण का और सूर्यं, श्विन एवं बुधवार के दिन पहिले दो मुहूतों में तमोगुण का उदय होता है 11 १६ ॥

## वार क्रम से फल के साथ गुणोदय सारणी

| वार         | सूर्यं        | चन्द्र | भीम            | वुष          | गुरु   | शुक्र          | হানি        |
|-------------|---------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|-------------|
| गुणो-<br>दय | तम            | सत्त्व | रज             | तम           | सत्त्व | रज             | तम          |
| फल          | अशुम<br>क में | सिद्धि | घन<br>सम्पत्ति | अशुम<br>कर्म | सिद्धि | धन<br>सम्पत्ति | अशुम<br>काम |

अब आगे किस मुहूर्त में कितनी रेखा या यों समझिये उक्त सोलह मुहूर्तों की पहिचान क्या होती है इसे बताते हैं।

१. वृ० ज्यो० सा० २२५ प्०।

शून्यं नभः खादिभिरेव वर्णो विघ्नं धनुर्युग्मगणाधिपाद्यैः। श्रीविष्णुनामामृतसत्त्वसिद्धिर्मृत्युं तथा पादयमादिवर्णैः॥ १७॥

#### रेखा ज्ञान सारिणी

| अमृत                          | काल                     | विध्न                        | शून्य                 | रेखा   |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| सिद्धिकर                      | मृत्युकर                | विघ्नकर                      | कार्यं हानि           | फल     |
| श्री विष्णु<br>अमृत<br>सिद्धि | मृत्यु पाद<br>यम<br>काल | विघ्नधनुः<br>युग्म<br>गणाधिप | शून्य<br>नम ख<br>अभ्र | संज्ञा |

शून्य, नम, ख और अभ्रये नाम शून्य रेखा के होते हैं। घनु युग्म, गणिषप ये विघ्न रेखा के, मृत्युपाद, यम ये काल रेखा के और श्रीविष्णु व अमृत सिद्धि नाम अमृत रेखा के होते हैं। १७ ॥

वृ ज्यो । साथ में कहा है 'शून्यं नमः खादिभिरेव वर्णौविष्नं धनुर्युंग्मगणाधि-पाद्यैः । मृत्युस्तया पादयमादिवर्णैः श्रीविष्णुनामामृतसंज्ञसिद्धिः' (२२६ पृ० २४ रुलो ०) ।। १७ ।।

### अमृतादि रेखाओं का स्वरूप

अमृता ऊर्ध्वरेखैका कालरेखात्रयं भवेत्। विष्नमावर्तकस्तत्र शून्यं चैव यथाक्रमम्॥१८॥

एक ऊर्घ्व रेखा को अमृत, तीन ऊर्घ्व रेखा के स्वरूप को काल (मृत्यु) दो युत गोल रेखा स्वरूप को विघ्न और शून्य रेखा स्वरूप को शून्य रेखा कहते हैं ॥ १८॥

वृ० ज्यो० सा० में कहा है 'अमृतश्चोध्वंरेखेंका काल रेखात्रयं भवेत्। विध्नमा-वर्तंकं ज्ञेयं शून्ये शून्यमिति क्रमः' ( २२७ पृ० २५ श्लो० ) ॥ १८ ॥

#### रेखाओं का फल

शून्ये नैव भवेत्कार्यं विघ्नमावर्तके भवेत्। कालवेला ध्रुवं मृत्युः सर्वेसिद्धिस्तथामृते॥१९॥

शून्य रेखा वाले मुहूर्त में कार्य सिद्धि नहीं होता है। गोल रेखा वाले मुहूर्त में विघन, काल वेला मुहूर्त में मृत्यु और अमृत रेखा के मुहूर्त में समस्त कार्यों की सिद्धि होती है।। १६।।

वृ. ज्यो. सा. में विशेष 'स्यान्मृत्युः कालरेखायां' यह पाठान्तर है ।। १६ ।। अब आगे किस राशि का कौन-सा गुण घातक होता है इसे बताते हैं ।।१९।। राधियों के घातक गुण धनुःकर्कंटमीनानां घातः सत्त्वो विनिर्दिशेत् । तुल्रालिवृषमेषाणां घातो रजिस निश्चितम् ॥ २० ॥ कन्यामिथुनसिहानां कुम्भस्य मकरस्य च । घातं तामसवेलास्तु विपरीतं शुभावहम् ॥ २१ ॥

धनु, कर्क, मीन राश्चिका सत्त्वगुण, तुला, वृश्चिक, मेष, वृषका रजोगुण और कन्या, मिथुन, सिंह, मकर कुम्म राश्चिका तमो गुणधातक होता है। इसके विपरीत अर्थात् अन्य गुण शुम होते हैं॥ २०–२१॥

वृ० ज्यो० सार में कहा है 'धनुर्मीनककंटानां सत्त्वे घातो विनिर्दिशेत् । तुलालिवृष मेषाणां घातो रजिस निश्चितम् ॥ कन्यामिथुर्नीसहानां कुम्मस्य मकरस्य च । घातस्त-मसि वेलायां विपरीतं शुमावहम्' (२२७ पृ० २७-२८ श्लो०)॥२०-२१॥

राशि स्वरूप वश मृत्यु ज्ञान

गौरे तु म्रियते सत्त्वं श्यामवर्णे रजः स्मृतम्। तामसं कृष्णवर्णस्य इति ज्ञेयं सदा बुधैः॥ २२॥

गौर वर्ण राशि संज्ञा वालों का सत्वगुण से, श्यामवर्णों का रजोगुण और काले रंग संज्ञक राशि वालों का तमो गुण से मरण होता है ॥२२॥

वृ॰ ज्यो॰ सा॰ में कहा है 'गौरश्च म्रियते सत्त्वे श्यामवर्णो रजो गुणे। कृष्णस्ता-मसवेलायां म्रियते नात्र संशयः' (२२८ पृ०)।

विशेष — इस प्रकरण में राशियों के कौन से वर्ण होते हैं। यह विना बताये ही वर्णों के आधार पर घातक गुणों को बताया गया है।

मैं फलित विद्यानुरागियों की सुविधा के लिये किस राधि का कौन वर्ण होता है। इसे यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वृ० ज्यो॰ सार में कहा है 'धनु: कर्कटमोनाख्या गौरवर्णाः प्रकीर्तिताः । वृष-मेयतुलाइचैव वृद्विकः स्यामवर्णंकः ॥ भिथृतो मकरः कुम्मः कन्या सिंहस्च कृष्णकः। धनु, कर्कं, मीन का गौर (सफेद), मेष, तुला, वृद्विक, का स्याम और मिथुन, मकर, कुम्म, कन्या, सिंह राशि का काला रंग होता है ॥२२॥

प्रक्त काल में गुर्णों का ज्ञान

°तिथिप्रहरसंयुक्तं तारकावारमिश्रितम् । विद्विभिश्च हरेद्भागं शेषं सत्त्वं रजस्तमः ॥ २३ ॥

प्रश्न के समय जो तिथि, वार, नक्षत्र, प्रहर संज्ञा हो उसे जोड़कर तीन का माग देने से १ शेष में सत्त्व, २ में रज और ० में तमो गुण होता है ॥२३॥

१. वृ० ज्यो० सा० ३४० पृ०।

विशेष—इन गुणों का फल इस प्रकार होता है। जैसे सत्त्व में तत्काल सिद्धि कार्य की, रज में विलम्ब से सिद्धि और तमो गुण में कार्य की असिद्धि होती है।

कहा है 'सिद्धिस्तात्कालिके सत्त्वे रजसा च विलम्बतः । तमसा निष्फलं कार्ये ज्ञातव्यं प्रश्नकोविदैः' ( पृ० ३४० ) ॥२३॥

अब आगे किन २ मासों में वारों के आधार पर इन सोलह मुहूर्तों का ज्ञान किया जाता है। इसे बताते हैं।

# स्पष्टार्थं फल के साथ सोलह मुहुर्ती का चक्र

| सं.      | 1          | _ २          | 3           | 8         |                  | Ę       | 9           | 5            | 3         | १०          | ११         | 12          | 183      | 188   | १५           | १६         |
|----------|------------|--------------|-------------|-----------|------------------|---------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|----------|-------|--------------|------------|
| मु.ना.   | रोत्र      | <b>६</b> वेत | मंत्र       | चावर      | ज्ययदेव          | वैरोचन  | तुरदेव      | अभिजित्      | रावण      | वालव        | विमीषण     | सुनन्दन     | याम्य    | सौम्य | मार्गव       | सावित्र    |
| <u> </u> | कठिन कार्य | कुञ्जर बन्धन | स्नानदानादि | स्तम्मनम् | सर्वकार्य सिद्धि | राज गही | चस्त्र साधन | ग्राम प्रवेश | वेर कार्य | युद्ध कार्य | ग्यम कार्य | यन्त्र चालन | भारण कान |       | स्त्री म्यून | विद्यारम्म |

#### मासों में मुहर्ती का ज्ञान

माघफाल्गुनचैत्रेषु वैशाखे श्रावणे तथा। नभस्ये मासि वाराणां मुहूर्तान्युच्यते मया।। २४॥

माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, सावन और मादों के मुहूर्तों को बताते हैं। या यों जानिये कि इन मासों में सात वारों के क्रम से दिन रात्रि में ये मुहुर्त होते हैं।।२४॥

#### रविदिवा

## उक्त मार्सों में रविवार के दिन में १६ मुहूतों का ज्ञान

रवी नभः केशवविष्नराजो गोविन्दनामा नभ आखुगामी।

उक्त माघादि मासों में रिववार के दिन में पहले मुहूत में शून्य रेखा, फिर तीन मुहूत तक अमृत रेखा, पुन: चार तक विष्न रेखा ततः तीन मुहूत तक अमृत रेखा, पुन: एक में शून्य और अविशिधों में विष्न रेखा होती है।

| 2 | 8 | <b>a</b> . | ₩. | -गर्ब. | A4. | <del>설</del> 귀. | दुर∙ | अभि. | गव. | वात. | विभी | सुनः | 772 | सेंग | <b>3</b> /7- | सा- |
|---|---|------------|----|--------|-----|-----------------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|--------------|-----|
| a | 7 | न          | स  | स      | ₹   | ₹               | त    | 7    | 77  | स    | 7    | 7    | 7   | त    | ₹            | 77  |
| 0 | 1 | 8          | 8  | 8      | 80  | 88              | જ    | 88   | 4   | 9    | 9    | 0    | 88  | So   | 8            | 00  |

## रविरात्री

## उक्त मासों में रिव की रात के १६ मुहूर्त

रात्रौ नृसिहो युगलं नभः पल्लक्ष्मीशलम्बोदररामसंज्ञौ ॥ २५ ॥

उक्त मासों में रात के समय में प्रथम तीन मुहूत तक अमृत रेखा, फिर दो मुहूत तक विघ्न रेखा, पुनः एक में शून्य, फिर एक में काल, इस्के बाद तीन तक अमृत, पुनः चार तक विघ्न, फिर दो तक अमृत रेखा होती है।।२५॥

विशेष—वृ० दै० रं० में 'रात्रौ नृसिंहो युगलं नमौ श्रीलक्ष्मी बलम्बादररामसंज्ञौ' पाठ है (२२६ पृ०) ॥२४॥

| 100 | बे- | 計. | चार्वः | ांथ. | 料  | ुर <b>ः</b> | उनीभः | गयः | वात. | विभी | सुन. | 277. | ₹₩. | 347. | सा- | 抄 |
|-----|-----|----|--------|------|----|-------------|-------|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|---|
| 1   | ₹   | 7  | त      | त    | ₩. | ₹.          | ₹     | 7   | a    | 7    | स    | #    | ₹   | 7    | त   | त |
| 4   | 7   | 9  | 6      | જ    | 88 | 0           | R     | 6   | 9    | 9    | ക    | So   | જ   | જ    | b   | 9 |

#### चन्द्रदिवा

## उक्त मार्सों में सोमवार के दिन में १६ मुहूर्त ज्ञान

सोमे हरिर्विष्नपतिः सुरेशःशून्यं च गौरीसुतविष्णुसंज्ञौ ।

उक्त माघादि मासों में सोमवार के दिन में प्रथम दो मुहूर्त तक अमृत रेखा, फिर चार तक विघ्न रेखा, पुनः तीन मृहूर्त तक अमृत रेखा, इसके बाद एक मृहूर्त तक शून्य रेखा, इसके पश्चात् चार मुहूर्त तक विघ्न रेखा, पुनः दो मृहूर्त तक अमृत रेखा होती है।

| 4  | 1- | नर्द | जयः | <del>यंग</del> िः | तुर- | अधिर. | गब. | बात | विभी- | सुनः | 47. | ≱. | <b>3</b> /T. | सा. | <b>₩</b> | R |
|----|----|------|-----|-------------------|------|-------|-----|-----|-------|------|-----|----|--------------|-----|----------|---|
| 54 |    | स    | ·T  | ₹                 | T    | त     | स   | #   | 7     | 7    | 7   | F  | Ħ            | ₽   | 7        | 7 |
| 5  | 3  | 9    | 8   | க                 | જ    | જ     | ٩   | 9   | 9     | 0    | જ   | જ  | જ            | જ   | 8        | 9 |

#### चन्द्ररात्री

उक्त मासों में सोमवार की रात में १६ मृहतं

पदं निशायां खखविष्णुशून्यं युग्मञ्च नारायणविष्ननाथौ ॥ २६ ॥ उक्त मासों में सोमवार की रात्रि में प्रथम महुतं में काल रेखा, पुनः दो मुहूतं तक

शून्य रेखा, फिर दो मुहूर्त तक अमृत रेखा, इसके बाद एक मुहूर्त में शून्य रेखा, पुनः दो मुहूर्त तक विघ्न, फिर चार तक अमृत, पुनः चार तक विघ्न रेखा होती है ॥ २६॥

| F | बर्ब- | जय. | ¥₹. | तुरः | अधिर | ग्रवः | बहा. | विश्री | सुन. | म्स. | 計. | गर | साः | <del>}</del> ; | A. | 芬. |
|---|-------|-----|-----|------|------|-------|------|--------|------|------|----|----|-----|----------------|----|----|
|   | 7     | 7   | तर  | स    | 7    | 7     | 7    | 7      | स    | 77   | 7  | 7  | त   | 7              | स  | स  |
| Ì | ধ     | 0   | 0   | ٩    | 5    | 0     | 8    | જ      | 6    | 8    | 9  | 9  | જ   | જ              | ಒ  | જ  |

#### भौमदिवा

# उक्त मासों में भीमवार के दिन में १६ मुहूतों का ज्ञान भीमे यमी मारमणोऽथ युग्मं युग्मं हरिश्चेव गजाननश्च।

उक्त माघादि मासों में मङ्गलवार के दिन में पहिले दो मुहूर्तों तक काल रेखा फिर चार तक अमृत रेखा फिर चार तक विघ्न रेखा पुनः दो तक अमृत रेखा और अविधिष्ट मुहूर्तों में विघ्न रेखा होती है।

| - | ×47. | 4元 | <b>1</b> 17- | अर्रियः | रावः | वल | विभी | सुनः | 47. | 杰 | 3.77- | 777. | 計. | <b>P</b> | * | ÷17. |
|---|------|----|--------------|---------|------|----|------|------|-----|---|-------|------|----|----------|---|------|
|   | 7    | ₹  | 7            | a       | ਸ    | स  | 7    | 7    | đ   | a | 74    | स    | ~  | 7        | а | त    |
|   | 8    | R  | 9            | 6       | 6    | 9  | 99   | 80   | જ   | ಒ | 9     | 9    | 88 | B        | જ | v    |

# भीमरात्री उक्त मार्सों में भीम की रात में १६ मुहर्त

नक्तं च युग्मं द्विपदो मुकुन्दः पादत्रयं श्रीपतिः खन्नभः श्रीः ॥ २७॥ उक्त मासों में रात में प्रथम दो मुहूर्तं तक विष्त, पुनः दो तक काल, फिर तीन तक अमृत, इसके बाद तीन तक काल, फिर तीन तक अमृत, पुनः दो तक शून्य, तत्पश्चात् एक तक अमृत रेखा होती है ॥ २७॥

तथा वृ. ज्यो. में कहा है 'मौमे यमौ मारमणोऽवयुग्मं युग्मं हरिश्चैव गजाननम्च।
नक्तं च विघ्नो द्विपदं मुकुन्दः पदत्रयं श्रीपतिखन्नमश्रीः' (पृ० २२६)।। २७।।

|   | ونزام | पुरु | अति | गन- | ब्यान- | विश्री | 34. | 27% | =1/2 | 317. | सा. | <del>}</del> }. | व्ये. | 對. | -17 | 377 |
|---|-------|------|-----|-----|--------|--------|-----|-----|------|------|-----|-----------------|-------|----|-----|-----|
|   | स     | 77   | 7   | 7   | а      | 7      | 71  | 77  | 7    | 7    | 7   | а               | स     | 77 | ₹   | 7   |
| - | 68    | 88   | ४   | R   | 9      | 9      | 8   | স্থ | ম    | R    | 9   | 9               | 9     | 0  | 0   | P   |

# वुधदिवा

# उक्त मासों में बुधवार के दिन में १६ मृहतों का ज्ञान वुधे धनु:कृष्णयमो च शोरि:सिद्धिर्धनुशौरियमो च सिद्धिः।

उक्त माघादि मासों में बुधवार के दिन में पहिले दो मृहूत तक विघ्न, फिर दो तक अमृत, पुनः दो तक काल, तत्पश्चात् तीन तक अमृत, पुनः दो तक विघ्न, फिर दो तक अमृत, इसके बाद दो तक काल और अविधिष्ट में अमृत रेखा होती है।

| 1 | ₹₹• | अधिर | राज-      | 47. | बि. | ₹.  | <b>2</b> 77. | स्रो. | ъдг. | साः | ≯. | <b>2</b> . | ¥. | ऱ्या. | <b>A.</b> | 引 |
|---|-----|------|-----------|-----|-----|-----|--------------|-------|------|-----|----|------------|----|-------|-----------|---|
| Ī | 7   | a    | <b>47</b> | ₹7  | ₹   | 7   | 7            | a     | H    | स   | 7  | 7          | ₹. | ਰ     | 7         | स |
| 8 | B   | 8    | 9         | 9   | R   | प्र | 6            | 9     | 9    | B   | B  | 9          | 8  | प्र   | 8         | P |

# वुधरात्रौ

## उक्त मार्सों में बुधवार की रात में १६ मृहतं

रात्रौ सुपर्णध्वज एव युग्मं नभोऽथ दामोदरकुञ्जराख्यौ ॥ २८ ॥

उक्त मासों में युधवार की रात में प्रथम पाँच मुहूत तक अमृत, फिर दो तक विष्न, पुनः एक में शून्य, तत्पश्चात् चार तक अमृत और अविशिधों में विष्न रेखा होती है ॥ २८ ॥

तथा वृ, ज्यो. सा. में कहा है 'बुधे धनु: कृष्णयमी च सौरिः सिद्धिधंनु-सौरियमो च सिद्धिः। रात्रौ सुपणंष्वज एव युग्मं नमोऽथ दामोदरकुञ्जरास्यौ' (२२६१) ॥२८॥

| और. | गव- | नातः | विश्री | सुन: | या. | 計. | 347. | स्मा- | <b>≯</b> | व्ये. | ¥. | <del>-7</del> 7. | <del>77</del> | ¥. | <u>J.</u> |
|-----|-----|------|--------|------|-----|----|------|-------|----------|-------|----|------------------|---------------|----|-----------|
| 7   | 7   | त    | त      | #    | A   | 7  | 7    | 7     | a        | #     | 77 | ₹                | ₹             | त  | 7         |
| è   | 6   | 6    | 9      | 9    | જ   | જ  | 0    | ٩     | P        | 9     | 8  | 00               | જ             | જ  | B         |

### गुरुदिवा

उक्त मार्सों में गुरुवार के दिन में १६ मुहूतों का ज्ञान गुरौ गोपिनाथस्तथा विघ्ननाथो नभःकेशवः कुञ्जराख्यस्तथैव । उक्त माघादि मासों में गुरुवार के दिन पहिले चार मुहूत तक अमृत रेखा, फिर चार तक विघ्न, उक्त मासों में पुनः एक में शून्य, इसके बाद तीन तक अमृत और शेष मुहूतों में विघ्न रेखा होती है।

| 7  | 7. | <b>₫</b> 7. | बि. | ₹. | <b>27</b> 7- | ₩. | 3/7. | सा- | ₹. | क्रे. | ₩. | -47. | ज. | 4. | g. | 37 |
|----|----|-------------|-----|----|--------------|----|------|-----|----|-------|----|------|----|----|----|----|
| \$ | 7  | स           | र   | t  | त            | त  | स    | स   | 7  | ₹.    | a  | a    | स  | A  | ₹  | 7  |
| 1  | 5  | 8           | 8   | 8  | es           | e  | e    | ಹಿ  | 0  | 9     | 8  | 8    | 8  | B  | જ  | જ  |

# गुरुरात्री

## उक्त मासों में गुरुवार की रात में १६ मुहूर्त

निशायां पदं नन्दजः सूर्यंसूनुर्नभो माधवश्चापमेकं हरिश्च ।। २९ ।।
गुरुवार की रात में प्रथम एक में काल, फिर तीन में अमृत, पुनः चार में काल,
तत्पश्चात् एक में शून्य, इसके बाद तीन में अमृत, फिर दो में विष्न और शेष में अमृत
रेखा होती है ॥ २९ ॥

विशेष — वृ. ज्यो. सा. में श्लोक के चौथे चरण में 'माधवश्चायमेक हरिश्च' यह पाठान्तर है ॥ २६ ॥

| <b>47</b> . | <b>A</b> . | कु. | 277. | स्रो. | ₩7. | सा- | ₹. | क्वे. | 丼 | <b>-7</b> 7. | ज. | ¥. | तुः.     | <del>37</del> . | ₹7. |
|-------------|------------|-----|------|-------|-----|-----|----|-------|---|--------------|----|----|----------|-----------------|-----|
| त           | đ          | स   | स    | £     | 7   | Ŧ   | त  | 77    | स | 7            | T  | ð  | <i>त</i> | स               | स   |
| צ           | 8          | 8   | ٩    | 8     | ४   | 8   | 8  | 0     | 9 | 9            | b  | જ  | க        | b               | J   |

# शुक्रदिवा

## उक्त मासों में शुक्रवार के दिन में १६ मुहुतों का ज्ञान

शुक्ते कृष्णः स्याद्यमः खम्मुरारिगाँपुत्रः श्रीपितःशून्यमेकम् । उक्त माघादि मासों में शुक्रवार के दिन प्रथम दो मुहूतौं में अमृत, पुनः दो में काल, फिर एक में शून्य, इसके बाद तीन में अमृत, पुनः चार में विष्न, तत्पश्चात् तीन में अमृत और अवशेष में शून्य रेखा होती है।

| स्थि. | झ. | 277 | 料 | 2474 | स्याः | ₹. | ्र | 삵. | -27. | 手 | æ¥. | ₫. | <i>3</i> 7. | रा. | व्या- |
|-------|----|-----|---|------|-------|----|----|----|------|---|-----|----|-------------|-----|-------|
| ₹     | ₹  | त   | ₹ | ₩    | ₹     | ₹  | र  | ā  | त    | ₹ | R   | ₹  | ₹           | त   | त     |
| 8     | 8  | ४   | 8 | 0    | 9     | 4  | ٩  | 8  | B    | હ | જ   | ٩  | 9           | 9   | 0     |

# शुक्ररात्री

## उक्त मासों में शुक्रवार की रात में १६ मुहुतं

नक्तंकालः कंसहा खञ्च युग्मं पादद्वन्द्वो वामनः खञ्च पादौ ॥ ३०॥ शुक्रवार की रात में पहिले दो में काल, पुनः तीन में अमृत, तत्पश्चात् एक में शून्य, फिर दो में विघ्न, फिर दो में काल, पुनः तीन में अमृत, फिर एक में शून्य और श्रेष मुहूतों में काल रेखा होती है ॥ ३०॥

| ₹. | य <u>ा</u> · | 栋 | आ. | सा- | <del>}</del> | क्रे | 귉. | -JT- | ज: | #. | ₫. | 3). | 77- | 47. | A. |
|----|--------------|---|----|-----|--------------|------|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|
| Ħ  | स            | ₹ | ₹  | त   | а            | H    | #  | ₹    | 2  | а  | त  | स   | ₹   | ₹   | Z  |
| 8  | 8            | ٩ | 8  | 8   | 0            | 60   | ಹಿ | ×    | 8  | ٢  | ٩  | 9   | 0   | ¥   | y  |

#### शनिदिवा

## उक्त मासों में शनिवार के दिन में मुहूतों की रेखा का ज्ञान शनौ पदं श्रीखनभोनभः खंनारायणं खंहरि खंहरिश्च।

उक्त माघादि मासों में शनिवार के पहिले एक में काल, पुन: एक में अमृत, फिर चार में शून्य, तत्पश्चात् चार में अमृत, पुन: एक में शून्य फिर दो में अमृत, इसके बाद पुन: एक में शून्य और शेष में अमृत रेखा का निवास होता है।।

| 1 | नाः | 拟 | 317. | स्रा. | ₹. | क्रे. | 为 | - <del>7</del> 7. | <b>A</b> | ₹. | 3 | 37 | <i>₹</i> 7. | 4 | <b>A</b> | <b>ग्र</b> - |
|---|-----|---|------|-------|----|-------|---|-------------------|----------|----|---|----|-------------|---|----------|--------------|
| - | त   | त | H    | स     | 7  | 2     | 7 | त                 | ₹        | स  | 7 | 2  | त           | a | Ħ-       | #            |
|   | y   | 9 | 0    | 0     | 0  | 0     | 9 | 9                 | 16       | 9  | 0 | 10 | 9           | 0 | 9        | 9            |

#### शनिरात्री

## उक्त मासों में शनिवार की रात में १६ मूहर्त

रात्री च शून्यं यम युग्म माधवो खिविष्तराजो नृहरिश्च पादी ।। ३१ ।। शिनवार की रात में पहिले एक में शून्य, फिर दो में काल, पुनः तीन में अमृत, इसके बाद एक में शून्य, फिर चार में विष्त, पुनः तीन में अमृत और अवशेष मुहूतों में काल रेखा होती है ।। ३१ ।।

|   | स्रोः | 317. | सा- | <i>≯</i> †. | श्वे. | 対 | <del>-7</del> 7. | J. | <b>¥</b> . | बु∙ | भः | ₹7- | वी. | C. | ₹ | 472- |
|---|-------|------|-----|-------------|-------|---|------------------|----|------------|-----|----|-----|-----|----|---|------|
| 1 | ₹     | ₹    | ਰ   | त           | ₹     | स | ₹                | ₹  | a          | a   | स  | ₹   | ₹   | ₹  | a | T    |
|   | 0     | ४    | ধ   | 8           | 8     | 8 | 0                | 8  | ಹಿ         | ಹ   | B  | 9   | 9   | 9  | ४ | 8    |

अन्य मार्सो में वारादि कम से मुहूतों का कथन आदिवने कार्तिके मासे मार्गे पौषे यथाक्रमम् । सूर्याद्याश्चैव वारेषु मृहूर्तान्युच्यते बुधै: ॥ ३२ ॥

आर्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष (अगहन) और पूस मास में सूर्यादिवार क्रम से विद्वानों द्वारा प्रतिपादित मुहतीं को बता रहा हूं।। ३२।।

वृ. ज्यो. सा. में कहा है 'अथाश्विन कार्तिकमार्गपीपे सूर्यादिवारेषु मुहूर्तरेखाः । नामाक्षराणां वचनप्रवृत्या विचारपुर्वं विवुधैविचित्त्यम्' ( २३१ पृ० ) ॥ ३२ ॥ रिविदिवा

उक्त मार्सो में रिववार में दिन में १६ मुहूर्तों की रेखा का ज्ञान सूर्यो नृसिहो द्विपदश्च चापो हरिर्नभः खं पदमच्युताऽङ्घिः।

कथित आश्विनादि मासों में रिववार के दिन पहिले तीन मुहूर्त तक अमृत, फिर दो तक काल, पुन: दो तक विष्न, तत्पश्वात् दो तक अमृत, इसके बाद दो तक शून्य पुन: एक तक काल, फिर तीन तक अमृत और अविशिष्ट में काल रेखा होती है।

| ₹. | हैंबे. | * | - <del>7</del> 7- | ज. | ¥ | ₫. | æ. | 77. | <b>A</b> 7. | 12. | ₹. | 47. | से. | 3/7: | ₹₹. |
|----|--------|---|-------------------|----|---|----|----|-----|-------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| T  | 7      | स | स                 | ₹. | ₹ | a  | T  | स   | स           | 2   | ₹  | त   | ਜ   | स    | स   |
| 9  | 9      | 6 | R                 | 8  | B | ക  | 9  | ٩   | 0           | 0   | 8  | ٩   | 9   | ٩    | 8   |

#### रविरात्री

# उक्त मार्सों में सूर्यंवार की रात में १६ मुहुतं

रात्री पदं चापलमच्युतः युग्मं यमी विष्णुखसिद्धिसंज्ञी ॥ ३३॥ कथित मासों में रिववार की रात में प्रथम में एक स्थान में काल, पुनः दो तक विष्त, फिर एक में शून्य, तत्पश्चात् तीन में अमृत, इसके वाद दो में विष्त, फिर दो में काल, पुनः दो में अमृत, फिर एक में शून्य और शेष में अमृत रेखा होती है ॥३३॥

| खे. | 沐 | -77· | ज् | ¥. | ₫. | 37. | <b>27</b> . | <b>47</b> . | <b>a</b> . | ख | <b>47</b> . | * | ъĄi. | <del>ज</del> ़ा- | # |
|-----|---|------|----|----|----|-----|-------------|-------------|------------|---|-------------|---|------|------------------|---|
| र   | 2 | 7    | 7  | स  | स  | ٧   | ₹           | а           | त          | ₹ | #           | ₹ | 7    | а                | а |
| 8   | 8 | B    | 0  | 8  | 8  | 8   | B           | 8           | y          | R | 9           | 8 | 0    | 9                | 7 |

### चन्द्रदिवा

उक्त मासों में सोमवार के दिन में १६ मुहूतों की रेखा का ज्ञान सोमेऽङ्घ्रिचापं खनभो मुकुन्दो नभश्च युग्मं हरिखं हरिश्च। कथित आध्विनादि मासों में सोमवार के दिन में प्रथम स्थान में काल, तत्पश्चात् दो में विघ्न, फिर दो में शून्य, पुनः तीन में अमृत, तत्पश्चात् एक में शून्य, फिर दो में विघ्न, इसके बाद दो में अमृत, फिर एक में शून्य और शेष में अमृत रेखा होती है।

| ¥ | -77. | जः | 4. | đ. | 3.7 | रा-ं | <b>A</b> 77. | <b>A</b> . | सु. | <i>277-</i> | ₩. | 3/7. | ₹17. | + | <b>2</b> |
|---|------|----|----|----|-----|------|--------------|------------|-----|-------------|----|------|------|---|----------|
| स | स    | र  | 1  | 1  | 1   | 1    | 1            | 1          | 7   |             |    |      |      |   |          |
| 8 | ಹ    | a  | 0  | 0  | 9   | 9    | 8            | 0.         | 88  | ಹ           | 9  | 9    | 0    | 4 | 9        |

#### चन्द्ररात्री

## उक्त मासों में सोमवार की रात में १६ मृहूतं

पदं निशायां खयुगं मुरारिर्विनायको विष्णुनभश्च विष्णुः ॥ ३४ ॥
कथित मासों में सोमवार की रात्रि में पहिले १ मृहूतं में काल, पुनः एक १ शून्य,
फिर दो २ में विघ्न, तत्वश्चात् तीन ३ में अमृत, इसके बाद चार ४ में विघ्न, उपरान्त
दो २ में अमृत, ततः एक में शून्य और शेष दो २ में अमृत रेखा होती है ॥३४॥

| -e77- | ज. | ¥. | नु | 37. | 27. | æ77. | · 🗐 : | सु. | 277- | ₩. | ١/٦. | सा | ₩. | <b>R</b> | ₩. |
|-------|----|----|----|-----|-----|------|-------|-----|------|----|------|----|----|----------|----|
| 7     | त  | ₹  | स  | 7   | ₹   | 7    | 7     | स   | स    | ₹  | ₹    | 7  | đ  | H        | स  |
| R     | 0  | જ  | ಹ  | 9   | 4   | 3    | ಹ     | ಹ   | ಹಿ   | જ  | ٦    | 9  | 0  | 9        | 3  |

#### भौमदिवा

उक्त मार्सों में भौमवार में दिन के १६ मुहूतों की रेखा का ज्ञान भौमे तथेभास्यनभोऽथ विष्णुनंभो युगं गोपतिखंगणेशः।

कथित आश्विनादि मासों में मंगलवार के दिन में प्रथम चार मुहूर्त तक विष्न, फिर एक स्थान में शून्य, पुनः दो में अमृत, फिर एक में शून्य, पुनः दो में विष्न, इसके बाद तीन में अमृत, फिर एक में शून्य और शेष में विष्न रेखा होती है।

| ज. | <b>¥</b> . | 3 | 37. | रा- | <b>4</b> 71. | <b>A</b> . | ₹. | <i>277</i> . | ₩. | <i>भ्</i> र. | सा. | ╁. | <b>3</b> | <b>¥</b> . | -7/- |
|----|------------|---|-----|-----|--------------|------------|----|--------------|----|--------------|-----|----|----------|------------|------|
| 2  | र          | T | a   | स   | स            | 7          | 7  | a            | a  | स            | स   | ₹  | ₹        | त          | त    |
| 8  | B          | ಹ | જ   | 0   | 9            | 9          | 0  | B            | 8  | 8            | 9   | 9  | 0        | S          | B    |

#### भीमरात्रौ

उक्त मासों में भौमवार की रात में १६ महूतं नक्तं गञ्जेन्द्रास्यखमच्युतं च युगमं च शून्यं नृहरिश्च शून्यम् ॥ ३५ ॥ कथित मासों में मीमवार की रात्रि में प्रथम चार स्थान में या महतौं में विघ्न, फिर एक में शून्य, पुनः तीन में अमृत, इसके बाद दो में विघ्न, फिर एक में शून्य तत्पश्चात् तीन में अमृत और शेष में विघ्न रेखा होती है।। ३५॥

| ₹. | ₹. | अ. | रा. | वा. | विः | ₹. | <b>47.</b> | ₹ <del>1</del> . | 3/7- | 797. | ₩. | वि | 計 | 743  | 37. |
|----|----|----|-----|-----|-----|----|------------|------------------|------|------|----|----|---|------|-----|
| स  | स  | ₹  | ₹0  | त   | त   | ₹7 | स          | 7                | ₹    | 7    | 7. | 77 | स | ₹ :  | ₹   |
| B  | જ  | જ  | ಹ   | 0   | 9   | 9  | J          | ક                | ક્ક  | 0    | 9  | 9  | 9 | જ્ ક | હ   |

# वुधदिवा

उक्त मासों में बुधबार के दिन में १६ महूतों की रेखा का ज्ञान बुधे धनुः श्रीपतिपादयुग्मं नारायणस्याद्गणनाथसिद्धिः।

कथित आश्विनादि मार्सो में बुधवार के पहिले दो २ मुहूतों में विघ्न, फिर तीन ३ में अमृत, इसके बाद दो २ में काल, तत्परचात् ४ चार में अमृत, पुनः ४ में विघ्न और शेष १ में अमृत रेखा होती है।

| तु∙ | 37. | राः | वी | <b>A</b> . | ਭੂ∙ | 271. | त्री. | 217. | सा. | <del>}</del> ∤. | इने. | <b>}</b> | -27. | ज. | ¥. |
|-----|-----|-----|----|------------|-----|------|-------|------|-----|-----------------|------|----------|------|----|----|
| 7   | त   | स   | स  | ₹          | 7   | त    | 7     | स    | F   | ₹               | ₹    | а        | a    | स  | ₹  |
| ಒ   | 88  | 8   | 8  | 8          | R   | 8    | 9     | 9    | 9   | 9               | 53   | 8        | 80   | D  | 9  |

## बुधरात्री

उक्त मासों में बुधवार की रात में १६ मुहते

रात्री तू काली हरिश्न्यकाली गोविन्दगौरीस्तश्न्यसिद्धिः ॥ ३६ ॥ कथित मासों में बुधवार की रात में पहिले दो २ मुहुतों में काल, फिर दो २ में अमृत, पून: एक १ में शून्य, तत्पश्चात् दो २ में काल, फिर तीन ३ में अमृत, पूनः चार े ४ में विघ्न, तत्परचात् एक १ में शून्य और शेष १ में अमृत रेखा होती है।। ३६।।

| 25- | 27. | <i>a</i> 77. | <i>Pa</i> . | J.       | <i>71.</i>     | न्धे. | भाः | स्त्र- | ₩. | क्री. | 計   | -27. | ·3. | ¥. | 3- |
|-----|-----|--------------|-------------|----------|----------------|-------|-----|--------|----|-------|-----|------|-----|----|----|
| 2   | ₹   | 7            | a           | <i>स</i> | <del>1</del> 9 | 7     | ₹   | а      | a  | 77    | ŦĨ  | 2    | ₹.  | त  | त  |
| R   | y   | 9            | ٩           | 0        | y              | y     | 8   | 8      | 8  | B     | ક્ક | 8    | B   | 0  | b  |

# गुरुदिवा

उक्त मासों में गुरुवार के दिन में १६ मुहूतों की रेखा का ज्ञान गुरौ हरि:शून्ययुग्मं सुरेश:श्रीविघ्नराजं गगनं तथा श्री: ।

कथित आश्विनादि मासों में गुरुवार के दिन में प्रथम दो २ मुहूतों में अमृत, पुनः एक १ में शून्य, फिर दो २ में विघ्न, तत्पश्चात् ४ चार में अमृत, इसके बाद ४ चार में विघ्न, पुनः दो में शून्य और शेप १ में अमृत होती है।

| रा- | <b>a</b> 1. | <b>A</b> - | ₹- | या- | 計. | 3/7- | सार | <b>汁</b> . | <b>2</b> | 并 | <b>-71</b> - | ज. | 4. | <u>Ŧ</u> | <b>#</b> |
|-----|-------------|------------|----|-----|----|------|-----|------------|----------|---|--------------|----|----|----------|----------|
| स   | स           | 7          | ₹  | а   | त  | 77   | ₹   | ₹          | ₹        | а | a            | स  | स  | 7        | ₹        |
| ٩   | 9           | 0          | જ  | જ   | 8  | 8    | 8   | 8          | B        | જ | જ            | જ  | 0  | 0        | 9        |

# गुरुरात्री

## उक्त मासों में गुरुवार की रात में १६ महतं

निश्याङ्घ्रदेत्यारिखकार्मुक यादी पुराणां खयुगं पुनः श्रीः ॥ ३७ ॥ कथित मासों में गुरुवार की रात में पहिले १ एक में काल, पुनः तीन ३ में अमृत फिर एक १ में शून्य, तत्पश्चात् दो २ में विष्न, इसके बाद दो २ में काल, फिर तीन ३ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य ततः दो २ में विष्न शेष १ में अमृत रेखा होती है ॥ ३७ ॥

| क्] | A. | सु. | याः        | 头 | 347. | <i>₹</i> 77. | * | P. | <b>)</b> | -J. | ज. | ¥.         | ₫- | 37. | ₹r. |
|-----|----|-----|------------|---|------|--------------|---|----|----------|-----|----|------------|----|-----|-----|
| त   | त  | स   | <i>7</i> 7 | 7 | ₹    | 7            | 7 | A  | स        | 7   | ₹  | <b>a</b> . | a  | ₹   | स   |
| 88  | 9  | 9   | 8          | 0 | જ    | ಾ            | ४ | ম  | 0        | 6   | 8  | 0          | B  | જ   | 9   |

## शुक्रदिवा

उक्त मार्सों में शुक्रवार के दिन में १६ मुहूर्तों की रेखा का ज्ञान शुक्रोऽमृतखापमरिन्दमश्च लम्बोदरः केशवशून्यपादः। कथित आस्विनादि मार्सों में शुक्रवार के दिन में पहिले एक १ में अमृत, पुनः दो २ में विघ्न, फिर चार ४ में अमृत, तत्पश्चात् चार ४ में विघ्न, इसके बाद तीनी ३ में अमृत, ततः एक १ में शून्य और शेष १ में काल रेखा होती है।

| - | <b>a</b> . | .मु. | 411 | <del>,</del> | 3.7. | मा. | ₩. | ह्ये- | 并  | -II- | ज  | ₹. | 3 | 37. | रा. | <b>a</b> 7. |
|---|------------|------|-----|--------------|------|-----|----|-------|----|------|----|----|---|-----|-----|-------------|
|   | ₹          | ₹    | 7   | а            | 77   | स   | 7  | ₹.    | 7  | त    | 77 | स  | 7 | 7   | त   | 7           |
|   | 9          | B    | 88  | 8            | 8    | 8   | 8  | 88    | 88 | જ    | 8  | 9  | 9 | -6  | Ö   | प्र         |

# शुक्ररात्री

# उक्त मासों में शुक्रवार की रात में १६ मृहूतं

नक्तं युगं श्रीपितखि युग्मं नृसिंहयुग्मं गगन युग्मम् ।। ३८ ॥ उक्त मासों में शुक्रवार की रात में प्रथम दो २ में विघ्न, फिर तीन ३ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य, ततः दो २ में विघ्न, तत्पश्चात् तीन ३ में अमृत, इसके बाद दो २ में विघ्न, फिर एक १ में शून्य और शेष २ में रेखा विघ्न होती है ॥ ३८ ॥

| सु. | <b>277</b> . | <del>}</del> | 3/17: | स्माः | <b></b> | <b>3</b> | ¥. | - <del>7</del> 1. | <i>5</i> 7. | # | ₹ | उन. | नाः | đị. | बि. |
|-----|--------------|--------------|-------|-------|---------|----------|----|-------------------|-------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| स   | F            | 2            | ₹     | а     | 7       | स        | A  | 7                 | ₹           | а | ਰ | स   | ₹   | 7   | 7   |
| ಹ   | es           | 9            | 8     | J     | 0       | જ        | જ  | 6                 | 8           | 8 | ક | ક્ક | 0   | S   | e   |

#### शनिदिवा

उक्त मार्सों में शनिवार के दिन में १६ मुहतों की रेखा का ज्ञान शनों पदं श्रीनं नभो न कृष्ण:खंश्रीपदं विष्णुनभो हरि:पत्।

कथित आश्विनादि मासों में श्वितवार के दिन में पहिले एक १ मुहूर्त में काल, पुनः एक १ में अमृत, फिर एक १ में शून्य, ततः एक १ में अमृत, तत्पश्चात् १ में शून्य इस के बाद दो २ में अमृत, फिर एक १ में शून्य, पुनः एक १ में अमृत, फिर एक १ में काल, तत्पश्चात् दो २ में अमृत, फिर एक १ में शून्य, पुनः दो २ में अमृत और शेष १ में काल रेखा होती है।

| 277. | स्रो. | ъл. | <del>77</del> 7- | <i>}</i> ∤. | श्वे. | 身. | - <del>4</del> 7: | ञ. | 4. | तुं. | зт. | नाः | वा | Ą. | ₹- |
|------|-------|-----|------------------|-------------|-------|----|-------------------|----|----|------|-----|-----|----|----|----|
| 7    | а     | स   | ₽:               | 7           | ₹     | 7  | 7                 | स  | 77 | ₹    | 7   | त   | а  | स  | स  |
| R    | 9     | 0   | 6                | 0.          | 9     | 9  | 0                 | 9  | A  | 8    | 6.  | 0   | 6. | 9  | R  |

## शनिरात्रो

## उक्त मार्सो में शनिवार की रात में १६ महूर्त

रात्रौ पदं खं पदनन्दसूनुगंजाननो गोपतिशून्यपादाः ॥ ३९॥

कथित मासों में श्वितवार की रात्रि में प्रथम १ मुहूत में काल, फिर एक १ में शून्य, पुनः एक १ में काल, तत्पश्चात् चार ४ में अमृत, इसके बाद चार ४ में विघ्न, फिर तीन ३ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य और शेष में काल रेखा होती है।। ३९॥

| 4 | 2-17- | साः | * | क्री. | * | - <del>4</del> 77. | ज. | ₽. | न | <b>3</b> 7. | 77- | <b>a</b> 7. | विः | 麥 | 277. |
|---|-------|-----|---|-------|---|--------------------|----|----|---|-------------|-----|-------------|-----|---|------|
| 7 | ₹     | 7   | а | स     | ₹ | ₹                  | 7  | 7  | 7 | #           | A   | 7           | ₹   | 7 | त    |
| A | 0     | y   | ٦ | 4     | b | 8                  | 88 | B  | S | S           | 6   | 8           | 9   | 0 | 8    |

# ज्येष्ठाषाढमलमासस्यमुहर्ताश्चैव लिख्यन्ते ।

अब आगे ज्येष्ठ, आषाढ और मलमास के मुहूती को क्रम से बताते हैं। वृहज्योतिस्सार में कहा है 'ज्येष्ठे मासे तथाषाढे तथा वै मलमासकेसूर्यादि-वारे संशोध्याः क्रमशो नाममादिमे' ( २३५ पृ० ) ॥ ३६ ॥

## रविदिवा

ज्येष्ठादि मार्सो में सूर्य वार में दिन के १६ मृहूर्तों की रेखा का ज्ञान अर्के शून्ये च कृष्णो युगपदखं हरिविष्णुचापञ्च शून्यम् ।

उक्त ज्येष्ठादि मासों में रिववार के दिन में पहिले दो २ मुहूतों में शून्य, तत्पश्चात् दो २ में अमृत, इसके बाद दो २ में विघ्न, फिर एक २ में काल, ततः एक १ में शून्य, इसके बाद चार ४ में अमृत पुनः दो २ में विघ्न, और शेष १ में विघ्न रेखा होती है।

| 1 | ₹. | इबे. | 对. | -77. | 37. | 4. | ₫. | 37. | 77. | <b>4</b> 77. | वि. | ∄∙ | 277. | 袝. | भा. | साः |
|---|----|------|----|------|-----|----|----|-----|-----|--------------|-----|----|------|----|-----|-----|
|   | त  | त    | म  | स    | 7   | ₹  | त  | त   | स   | स            | 7   | र  | त    | त  | स   | 77  |
|   | 0  | 0    | 6  | 9    | 88  | 88 | 8  | R   | 0   | 9            | 9   | 9  | 9    | B  | B   | 0   |

### -रविरात्री

उक्त मार्सों में रविवार की रात में १६ मृहूतंं रात्री लक्ष्मीशयुग्मं युगलहरियुगं युग्मकृष्णं च शून्यम् ॥ ४०॥ कथित मासों में सूर्यंवार की रात में प्रथम तीन ३ मुहूतों में अमृत, फिर चार ४ में विघ्न, पुन: दो २ में अमृत, इसके बाद चार ४ में विघ्न, तत्पश्चात् दो २ में अमृत और शेष १ में शून्य रेखा होती है ॥ ४० ॥

| ब्रे | ₩. | न्या. | <i>ज</i> . | <i>პ</i> . | ₫. | अ. | 710 | 477. | बि. | सु∙ | <i>41.</i> | <i>₹</i> ∤. | भाः | AF. | *: |
|------|----|-------|------------|------------|----|----|-----|------|-----|-----|------------|-------------|-----|-----|----|
| ₹    | 7  | त     | a          | स          | स  | ₹  | ₹   | त    | 7   | 77  | <i>स</i>   | ₹           | ₹   | त   | 7  |
| 9    | 9  | 8     | ക          | B          | જ  | 88 | 3   | 8    | B   | B   | B          | B           | 9   | 9   | 0  |

#### चन्द्रदिवा

ज्येष्टादि मासों में सोमवार के दिन में १६ मृहूतों की रेखा का ज्ञान सोमे चापद्वयं नो नृहरिखयुगलं पीतवासाश्च शून्यम्।

उक्त ज्येष्ठादि मार्सो में चन्द्र वार के दिन में पहिले चार ४ में विघ्न, पुनः एक १ में शून्य, फिर तीन ३ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य, उपरान्त दो २ में विघ्न, फिर चार ४ में अमृत और शेष २ में शून्य रेखा होती है।

| ₹. | न्दी. | <i>ज</i> ∙ | ₹. | ुर, | 37. | रह | die | नि- | ₹. | 77- | 林 | ਮਾ- | सा | 扩 | 57 |
|----|-------|------------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|---|-----|----|---|----|
| स  | 27    | ₹          | ₹  | त   | त   | स  | स   | ₹   | Z  | त   | a | स   | स  | ₹ | र  |
| 8  | 8     | જ          | So | 0   | d   | 9  | 9   | o   | 8  | જ   | 8 | 9   | 8  | 9 | 0  |

#### चन्द्ररात्री

उक्त मासों में सोमवार की रात में १६ मुहूर्त

चापं द्वन्द्वं निशायामजपदखमजं चापपद्मेशपादम् ॥ ४१ ॥ ज्येष्ठादि मासों में सोमवार की रात में प्रथम चार ४ में विघ्न, फिर दो २ में अमृत, इसके बाद एक १ में काल, तत्पश्चात् एक १ में शून्य, उपरान्त दो २ में अमृत, पूनः दो २ में विघ्न, फिर तीन ३ में अमृत और शेष १ में काल रेखा होती है ॥ ४१ ॥

| -47. | 57. | 4. | ď. | 37. | श- | व्हा. | Pa. | ₹. | <i>37-</i> | 斜. | <b>&gt;17</b> - | साः | * | S.  | 27  |
|------|-----|----|----|-----|----|-------|-----|----|------------|----|-----------------|-----|---|-----|-----|
| त    | 7   | स  | स  | 7   | 2  | а     | đ   | स  | #          | 7  | 7               | а   | a | ŞT. | #   |
| B    | 88  | 88 | 88 | 3   | 4  | R     | 0   | 8  | 8          | so | 80              | 9   | 9 | 9   | ष्ठ |

#### भौमदिवा

ज्येष्टादि मासों में भौमवार के दिन में १६ मुहूतों को रेखा का ज्ञान भौमे शून्ये च कृष्णो युगगनहरिस्त्रोणि चापानि सिद्धिः।

उक्त ज्येष्ठादि मासों में मंगलवार के दिन प्रथम दो ३ मुहूर्त में शून्य, ततः दो २ में अमृत, पुनः दो २ में विघ्न, फिर एक १ में शून्य, तत्पश्चात् दो २ में अमृत, उपरान्त छै ६ में विघ्न और श्रेप १ में अमृत रेखा होती है।

|   | <i>¥</i> . |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|---|------------|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|
| 7 | 7          | ਰ | đ | स  | स  | ₹ | ₹ | त | а | ₹ | स | ₹  | ₹  | त | त |
| 0 | 0          | 9 | 9 | 80 | 80 | 0 | 9 | 9 | 8 | જ | જ | ಹಿ | 88 | s | 6 |

## भौमरात्री

उक्त मासों में भौमवार की रात में १६ मुहूर्त

नक्तं युग्मं द्वि शून्यं युग युगलपदं श्रीखचापञ्च चक्री ॥ ४२ ॥ ज्येष्ठादि मासों में मंगलवार की रात में पहिले चार ४ में विघ्न, फिर एक १ में शून्य, पुनः चार ४ में विघ्न, तत्पश्चात् एक १ में काल, उपरान्त एक १ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य, तत्पश्चात् दो २ में विघ्न और शेष २ मृहूर्तं में अमृत रेखा होती है ॥ ४२ ॥

| 4. | उ  | अ. | 27 | <b>a</b> 7. | बि. | ₹. | 271. | 科. | ут. | सा. | 計. | व्ये. | 42 | <b>-77.</b> | 37. |
|----|----|----|----|-------------|-----|----|------|----|-----|-----|----|-------|----|-------------|-----|
| स  | स  | ₹. | ₹  | त           | a   | स  | स    | ₹  | ₹   | त   | a  | स     | स  | ₹           | र   |
| B  | 00 | 8  | 80 | 0           | B   | 88 | 88   | B  | 8   | 9   | 0  | 88    | જ  | 9           | b   |

## व्यदिवा

ज्येष्टावि मार्सो में बुधवार के दिन में १६ मुहूर्तों की रेखा का ज्ञान सौम्ये श्रीविष्टननाथोऽथ हरिगणपतिर्पट्मनाभश्च पादः । उक्त ज्येष्ठादि मार्सो में बुधवार के दिन में प्रथम एक १ मुहूर्त में अमृत पूनः चार ४ में विष्न, फिर दो २ में अमृत, तत्पश्चात् चार ४ में विष्न, उपरान्त चार ४ में अमृत और शेष १ में काल रेक्षा होती है।

| 3 | 37. | ₹7. | æ. | B | <b>∄</b> . | 277. | <i>₹</i> ₩. | 347. | 797 | ₹. | <i>च्च</i> . | ₩. |   | <i>ज</i> - | ₹. |
|---|-----|-----|----|---|------------|------|-------------|------|-----|----|--------------|----|---|------------|----|
| а | a   | #   | स  | ₹ | ₹          | a    | a           | 77   | ₩   | ₹  | ₹            | ī  | त | स          | स  |
| 6 | B   | B   | જ  | B | b          | d    | B           | B    | B   | જ  | d            | 9  | 8 | ٩          | R  |

# वुधरात्री

# उक्त मार्सों में बुधवार की रात में १६ मुहूर्त

दोषायां सिद्धि युग्मं हरिखगजमुखाः कृष्ण शून्ये च कृष्णः। बुधवार की रात में पहिले एक १ में अमृत, फिर दो २ में विघ्न, पुनः दो २ में अमृत, तत्पश्चात् एक १ में शून्य, फिर चार ४ में विघ्न, ततः दो २ में अमृत, उपरान्त दो २ में शून्य और शेष २ में अमृत रेखा होती है।। ४३।।

विशेष वृ. दै. रं. मे.

रात्री नखोमुकुन्दोनहिसमुरारिपु:खन्धमौशून्यविष्णुः ॥ ४३ ॥

| [ | <b>7</b> . | 77. | वा. | ₽. | मु- | 772- | 枞 | 34Z | <i>मा</i> . | <b>*</b> | वृत्रे. | ₩. | -4T. | J. | ¥. | <i>J</i> . |
|---|------------|-----|-----|----|-----|------|---|-----|-------------|----------|---------|----|------|----|----|------------|
| 1 | 7          | 7   | 7   | 7  | #   | स्र  | 7 | 7   | а           | त        | स       | स  | ₹    | ₹  | त  | त          |
| 1 | 3          | B   | 8   | 8  | b   | 0    | 8 | જ   | B           | Sã       | 4       | 6  | 0    | 0  | 6  | 6          |

# गुरुदिवा

# ज्येष्टादि मार्सों में गुरुवार के दिन में १६ मुहतीं की रेखा का ज्ञान

जीवे विष्णुश्च चापो गगनमजितखञ्चाङ् छिपादौ नृसिंहः।

उक्त ज्येष्ठादि मासों में गुरुवार के दिन में पहिले दो २ मुहूर्त में अमृत, पुनः दो २ में विघ्न, फिर एक १ में शून्य, तत: तीन ३ में अमृत, तत्पश्चात् एक १ में शून्य, तत: चार ४ में काल और शेष २ मे अमृत रेखा होती है।

| - | 77. | वा. | 74. | स् | या- | 法 | بهد | 2.57           | 17- | इचे. | 許 | -7,- | 37. | ¥. | J. | 57. |
|---|-----|-----|-----|----|-----|---|-----|----------------|-----|------|---|------|-----|----|----|-----|
|   | #   | स   | ₹   | ₹  | त ॄ | а | न   | <del>e</del> i | 1   | 7    | ä | đ    | 77  | 77 | ₹  | ₹   |
| - | b   | 9   | 8   | ಹ  | 0   | 7 | 9   | 8              | 0   | ४    | ধ | K    | 8   | 9  | 9  | ٦   |

# गुरुरात्री

रात्री नोखं मुकुन्दो गगनयुगगजो विष्णुचापाङ्क्षियुग्मम् ॥ ४४ ॥ ज्येष्ठादि मासों में गुक्वार की रात में प्रथम दो २ में शून्य, फिर तीन ३ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य, तत्पक्ष्मात् चार ४ में विष्न, उपरान्त दो २ में अमृत, फिर दो २ में विष्न और शेष २ में काल रेखा होती है ॥ ४४ ॥

| 10 | 7. | नि. | स्र- | याः | 計. | ъл. | साः | 71. | क्र | 놔- | <del></del> 77- | J    | <b>≱</b> . | 3 | 37. | 77   |
|----|----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----------------|------|------------|---|-----|------|
| 7  |    | a   | स    | Ħ   | 7  | ₹   | а   | 7   | ₽   | H  | 71              | ₹    | 7          | 7 | 77  | ,¥7. |
| C  |    | 0   | 8    | 4   | 8  | 0   | જ   | B   | B   | 29 | ٦               | ١. ١ | જ          | B | y   | স্থ  |

# शुक्रदिवा

उक्त ज्येष्टादि मासों में शुक्रवार के दिन में १६ मृहतों की रेखा का ज्ञान शुक्रे युग्मंमुमुरारिगंगनयुगगजो रामचापोऽथ पादौ।

कथित ज्येष्ठादि मासो में शुक्रवार के दिन में पहिले दो २ मुहूर्त में विघ्न, फिर तीन ३ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य, इसके बाद चार ४ में विघ्न, ततः दो २ में अमृत, उपरान्त दो २ में विघ्न शेष २ में काल रेखा होती है।

| A. | ख- | या- | <b>洲</b> - | <b>Ъ</b> /7∙ | सा- | <i>計.</i> | ब्बं. | 뀱.         | -17: | <i>ज</i> . | ≱. | ₫. | 37. | 77. | <b>A</b> 7. |
|----|----|-----|------------|--------------|-----|-----------|-------|------------|------|------------|----|----|-----|-----|-------------|
| 7  | ₹  | 7   | a          | <b>'</b> A7  | स   | 7         | 7     | . <i>a</i> | Ŧ    | -77        | 47 | ₹  | ₹   | त   | ਰ           |
| 88 | 88 | 8   | 6          | 6            | 0   | જ         | So    | જ          | 8    | 8          | 6  | B  | 88  | R   | 8           |

# शुक्ररात्री

# उक्त मासों में गुरुवार की रात में १६ मुहूतं

तद्रात्री युग्मगोपीपितयुगगगनं श्रीपितिःखं पदे श्रीः ।। ४४ ।। ज्येष्ठादि मासों में शुक्रवार की रात में प्रथम दो २ में विघ्न, फिर चार ४ में अमृत, पुनः दो २ में विघ्न; ततः एक १ में शून्य ततः तीन ३ में अमृत, उपरान्त एक १ में शून्य फिर दो २ में काल और शेष १ मृहुतं में अमृत रेखा होती है ॥४५॥

| 1 | ु.  | <b>4</b> 7- | मी | 347. | स्मा | <del>};</del> . | 每 | 北   | <b>~</b> /}- | <i>5</i> 7. | 4 | तु. | 37. | ₹7. | <b>4</b> 1- | <b>a</b> . |
|---|-----|-------------|----|------|------|-----------------|---|-----|--------------|-------------|---|-----|-----|-----|-------------|------------|
| ĺ | स्य | स           | 7  | ₹    | T    | 7               | त | 137 | 7            | ₹           | a | а : | ₹   | स   | ₹           | ₹          |
|   | 8   | જ           | 6  | 8    | 7    | 8               | 8 | જ   | 0            | 6           | 8 | 9   | 0   | ४   | R           | 9          |

## शनिदिवा

उक्त ज्येष्टावि मासों में शनिवार के दिन में १६ मृहूतों की रेखा का ज्ञान मन्दे श्रीयुग्मसिद्धि:खहरिहरि नभः सौरि खं सिद्धि खं वा।

कथित ज्येष्ठादि मासों में शनिवार के दिन पहिले एक १ मुहूत में अमृत, फिर दो २ में विघ्न पुन: दो २ में अमृत, ततः एक १ में शून्य, उपरान्त चार ४ में अमृत, इसके बाद एक १ में शून्य, फिर दो २ में अमृत, पुनः एक १ में शून्य, फिर एक १ में अमृत और शेष १ में शून्य रेखा होती हैं

| 1 | 317- | 料 | 347. | 35% | <i>≯</i> }. | <b>a</b> ). | 沙 | -17. | c7. | À. | ₫- | 37. | 元 | c77. | वि. | खु. |
|---|------|---|------|-----|-------------|-------------|---|------|-----|----|----|-----|---|------|-----|-----|
|   | 7    | 7 | म    | स   | ž           | 2           | ð | 7    | iT  | स  | 7  | ₹   | 7 | 7    | 77  | स   |
|   | 8    | B | જ    | b   | 6           | 0           | d | 6    | 6   | 9  | 0  | b   | 9 | 0    | 6   | 0   |

## शनिरात्रौ

जेठ आदि मासों में शनि की रात में १६ मुहूर्त सारिणी

नक्तं श्रीयुग्मसिद्धिः खखयुगलहरिव्योमिगोविन्द शून्यम् ॥ ४६॥ शिनवार की रात में प्रथम एक १ मृहूतं में अमृत, फिर दो २ में विघ्न, पुनः दो २ में अमृत, तत्पश्चात् दो २ में शून्य, उपरान्त दो २ में विघ्न, ततः दो २ में अमृत, उपरान्त एक १ शून्य फिर तीन ३ में अमृत और शेप १ में शून्य रेखा होती है ॥ ४६॥

| ahl. | 3/7. | <b>E12</b> | <b>补</b> . | 2. | 紫   | -27- | 7  | 4. | ₹. | <i>37.</i> | 27.            | c17. | <b>A</b> . | ₹· | 47. |
|------|------|------------|------------|----|-----|------|----|----|----|------------|----------------|------|------------|----|-----|
| 7    | 7    | 7          | 7          | स  | स्र | ₹    | ₹  | a  | а  | स          | <del>2</del> 9 | ₹    | ₹          | а  | a   |
| 6    | 60   | જ          | 6          | 8  | 0   | 0    | 53 | B  | 8  | 6          | 0              | d    | 8          | 8  | 0   |

विशेष—यहाँ पर नाम से व वचन प्रमाण से रेखा जानना उचित प्रतीत होता है। अर्थात् रेखा के दूसरे नाम में जितने अक्षर होते हैं उतने ही मृहूतों में उक्त रेखा रहती है। और वचन से तात्पर्य है कि जो पहिले रेखाओं के नाम विणित किये हैं उनका नाम यदि इलोक में आवे तो एक स्थान में उस रेखा को समझना चाहिए। एवं विघ्न रेखा धनुषाकृति वाली होती है अत: इसका निवास दो मुहूतों में होता है। क्योंकि घनुष की प्रत्यश्वा दोनों ओर वैधी रहती है।। ४६।।

# अथ जनुषि मुहूर्तफलम्-

अब आगे इन सोलह मुहूर्तों में जन्म लेने वाले का जो स्वमाव होता है, उसे बताते हैं।

# मृहूतं जन्मवश फल

रौद्रे भवेत्क्रूरतरस्वभावः श्वेते तु गाम्भीयंयुतो घनाढ्यः।
मैत्राह्वये सर्वंजनानुमित्रं चार्वाटके स्याच्छलछिद्रवृत्तिः॥१॥
कार्यक्षयः स्याज्जयदेवसंज्ञे वैरोचने भूतपितः प्रभुवी।
सुपंडितस्तुर्यमुहूर्तंजातः स्वगेहसौख्यं लभतेऽभिजिज्जः॥२॥
हन्यात्कुलं रावणजातजनमा स्याद्वालवेऽनेककलिप्रियश्च।
विभीषणो भिक्तधनान्वितः स्यात्स्यान्नन्दनोत्थो बहुनन्दनो ना॥३॥
जातिच्युतः स्यादथवाघकर्ता यमेऽथ सौम्ये धनधान्यवान् स्यात्।
पराङ्गनासेवनकृद्भगे स्यात्सावित्रनाम्नीं प्रपठेत् सुविद्याम्॥४॥

जिसका जन्म रौद्र मृहूर्त में होता है वह किन स्वमाव वाला, दवेत में जातक गम्भीर स्वमावी व घनी, मैत्र में सर्वजनों का मित्र, चावट में कपटो और वुराईयों का अन्वेषक, जयदेव में कार्य का नाशक, वैरोचन में मूतों का स्वामी या समर्थवान तुरदेव में अच्छा विद्वान, अभिजित में अपने घर में सुखी, रावण में अपने वंश का नाशक, वालव में अनेक रित क्रीडा का प्रेमी, विभीषण में मिक्तमान व घनी, नन्दन में अधिक पुत्रों से युक्त, याम्य में जाति से बिहु क्रित और पापी, सीम्य में घनी व घान्यवान, मागव में दूसरों की स्त्रियों का सेवी और सावित्र नाम के मुहूर्त में जन्म लेने वाला जातक सुन्दर विद्या का अध्ययन कर्ता होता है।। १-४।।

#### सत्वादि में जातक का फल

यः सत्त्वजन्मा सतु धर्मकर्मा स्याद्राजसो लौकिकगीतिधर्मः।
लोभादिना प्रोज्झितधर्मकर्मा स्यात्तामसोऽथ क्रमतो मुहूर्तः।।५।।
जिसका सत्त्व गुण भें जन्म होता है वह धार्मिक काम करने वाला, राजस में
लौकिक धर्म कर्मा और तामस गुण में जन्म लेने वाला लोम से समस्त धार्मिक
कार्यों को छोड़ने वाला होता है।। ५।।

#### दिवारात्रावष्टमांशो वेला ।

| सू दि०     | सू रा०     | चं दि०  | चं रा० | मं दि० | मं रा० | वु दि॰ |
|------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| उद्वेग     | चर         | अमृत    | काल    | रोग    | उद्वेग | लाभ    |
| चर         | लाभ        | काल     | શુभ    | उद्वेग | चर     | अमृत   |
| लाभ-       | अमृत       | शुभ     | रोग    | चर     | लाभ    | काल    |
| अमृत       | काल        | रोग     | उद्वेग | लाभ    | अमृत   | शुभ    |
| काल        | शुभ<br>रोग | उद्वेग् | चर     | अमृत   | काल    | राग    |
| शुभ<br>रोग | रोग        | चर      | लाभ    | काल    | शुभ    | उद्वेग |
| रोग        | उद्वेग     | लाभ     | अमृत   | शुभ    | राग    | चर     |
| उद्वेग     | चर         | अमृत    | काल    | रोग    | उद्वेग | लाभ    |

| धुबु० रा०  | वृ० दि० | वृ० रा० | शु० दि० | शु० रा० | श० दि० | श० रा० |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| अमृत       | शुभ     | राग     | चर      | लाभ     | काल    | शुभ    |
| काल        | रोग     | उद्वेग  | लाभ     | अमृत    | য়ুম   | रोग    |
| शुभ<br>रोग | उद्वेग  | चर      | अमृत    | काल     | रोग    | उद्देग |
| रोग        | चर      | लाभ     | काल     | शुभ     | उद्वेग | चर     |
| उद्वेग     | लाभ     | अमृत    | शुभ     | रोग     | चर     | लाभ    |
| चर         | अमृत    | काल     | रोग     | उद्वेग  | लाभ    | अमृत   |
| लाभ        | काल     | शुभ     | उद्वेग  | चर      | अमृत   | काल    |
| अमृत       | शुभ     | रोग     | चर      | लाभ     | काल    | शुभ    |

इति श्रीज्योतिर्विदगयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे बृहद्देवज्ञरञ्जजने मुहूर्तंकथनं नाम त्रिशत्तमं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ३० ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिषवेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रिचत बृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का मुहूर्त कथन नामक तीसवाँ प्रकरण समास हुआ !

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरली-घरचतुर्वेदकृता त्रिशत्प्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात् ॥ ३०॥

# अथ एकत्रिंशत्तमं सङ्क्रान्ति मकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे इकतीसवें प्रकरण में संक्रान्ति किसे कहते हैं तथा उग्रादि नक्षत्रों में इसकी क्या संज्ञा व फल, पुण्य काल, विष्णु पदी आदि संज्ञा इत्यादि को विविध ग्रन्थों के वाक्यों से बताते हैं।

सङ्क्रान्तिलक्षणं वयोतिःसारे--

संक्रान्ति का लक्षण

पूर्वराशि परित्यज्य उत्तरां याति भास्करः। स राशिः सङ्क्रमाख्या स्यान्मासर्त्वायनहायने।। १।।

ज्योति:सार नामक ग्रन्थ में बताया है कि पूर्व राश्चिका त्याग करके सूर्य जब दूसरी राश्चिमें प्रवेश करता है तो इसे संक्रान्ति कहते हैं। यह एक मास, ऋतु, अयन, वर्ष में होती है।

डेचण्डवरः—

उग्रादि नक्षत्रों में संकान्ति की घोरादि संज्ञा का ज्ञान उग्रक्षें च भवेद् घोरा क्षिप्रे ध्वाङ्क्षो प्रकीर्तिता। महोदरी चरे ज्ञेया मृदौ मन्दािकनी स्मृता।। २।। ध्रुवे मन्दाथ मिश्राख्ये मिश्रा तीक्ष्णे तु राक्षसी। घोराद्या भानुवारादौ विज्ञेया स्मृतिवेदिभिः।। ३।।

आचार्यं चण्डेश्वर ने कहा है कि जग्न नक्षत्र में (पूर्वा ३, मरणी, मघा) संक्रान्ति घोरा, क्षिप्र नक्षत्रों में (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्) में घ्वांक्षी, चर में (स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, घनिष्ठा, घतिमषा) महोदरी, मृदु में (मृगशीषं, रेवती, चित्रा अनुराधा) मन्दाकिनी, ध्रुव (तीनों उत्तरा, रोहिणी) में मन्दा, मिश्र (विशाखा, कृत्तिका) में मिश्रा और तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्रों (मूल, ज्येष्टा, आर्द्रा, आश्लेषा) में संक्रान्ति राक्षसी नाम वाली होती है।

तथा घोरादि संक्रान्ति सूर्यादि वार से युक्त होने पर होती है। जैसे सूर्य में घोरा सोम में घ्वांक्षी, भौम में महोदरी, बुध में मन्दाकिनी, गुरु में मन्दा, शुक्र में मिश्रा और श्वनिवार के दिन उक्त नक्षत्रों में राक्षसी संज्ञा वाली संक्रान्ति होती है।। २-३।।

१. पृ० ५ रलो० १।

श्रीपति:--

श्रीपित के आधार पर वार क्रम से उक्त संक्रान्ति संज्ञा घोरा रवी ध्वांक्ष्यमृतद्युती च सङ्क्रान्तिवारे च महोदरी स्यात् । मन्दाकिनी ज्ञे च गुरी च मन्दा मिश्रा भृगी राक्षसी चार्कपुत्रे ॥४॥ आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि रिववार में घोरा, सोम में घ्वांक्षी, भीमवार में महोदरी, बुध में मन्दाकिनी, गुरु में मन्दा, शुक्र में मिश्रा और शनिवार में संक्रान्ति राक्षसी संज्ञा वाली होती है ॥ ४॥

#### नक्षत्रवश संज्ञा

¹उग्रक्षिप्रचरैर्मेत्रैर्घुविमश्राख्यदारुणैः । ऋक्षैः सङ्क्रान्तिरर्कस्य घोराद्याः क्रमशो मताः ॥ ५ ॥

उग्र, क्षिप्र, चर, मैत्र, ध्रुव, मिश्र, दारुण (तीक्षण) नक्षत्रों में सूर्यादि वार क्रम से सूर्यं को संक्रान्ति घोरा व्वांक्षी आदि संज्ञक होती है।। १।।

करथप ने कहा है 'घोरा घ्वांक्षी महोदर्थी मन्दा मन्दािकनी तथा। मिश्रा राक्षिका सूर्यंसंकािन्तिश्वाक्षंवासरात्' ( प्र॰ मु॰ ३ प्र॰ १ श्लो॰ पी॰ टी॰ )।। ५।।

तथा विसष्ठसंहिता में 'घोरोग्रक्षं व्वांक्षी लघुभे महोदरी मृदुभे। मन्दािकनी चरर्को मन्दाि मिश्रे च राक्षसी तीक्ष्णे' (१६ अ० ३२ श्लो०)।। १।।

और मी देवीपुराण में मन्दा ध्रुवेषु विज्ञेया मृदौ मन्दािकनी तथा। क्षिप्रे घ्वांक्षी विज्ञानीयादुग्रे घोरा प्रकीर्तिता। चरैमंहोदरी ज्ञेया क्रूरैच्ग्रेस्तु राक्षसी। मिश्रिता चैव विज्ञेया मिश्रेऋंक्षेस्तु संक्रमे' (मु० चि० म० ३ प्र०१ श्लो० पी टी०)।।५॥

ज्योतिर्निबन्ध में भी 'सूर्ये घोरा विधी ब्वांक्षी भौमवारे महोदरी। बुधे मन्दािकनी , ज्ञेया मन्दाख्या देवमन्त्रिणी। मिश्राभिधा कवेर्वारे राक्षसी स्यादिनात्मजे। केचिदा-हुरिने ब्वाङ्क्षी घोराऽरेऽब्जे महोदरी' (९३ पृ० १-२ श्लो॰)॥ ५॥

अन्य भी ज्योतिःसार में 'घोरा रवी ध्वांक्यमृतद्युती च संक्रान्तिरारे च महोदरी स्यात्। मन्दािकनी ज्ञे च गुरौ च मन्दा मिश्रा भृगौ राक्षसी चार्कपुत्रे' (४० पृ०)॥५॥

फलनिणये—

फल का निर्णय

<sup>२</sup>घोरा सुखाय शूद्राणां विशां ध्वाङ्क्षी सुखप्रदा। महोदरी च चौराणां राज्ञां मन्दाकिनी हिता॥ ६॥

१. मु॰ चि॰ ३ प्र० १ क्लो॰ पी॰ टो॰ । २. ज्यो० नि॰ ९३ पृ७ ४-५ क्लो॰ ।

# विप्राणां शुभदा मन्दा पशूनां मिश्रिका मुदे। चाण्डालशौण्डिकादीनां सुखदा स्यात्तु राक्षसी।। ७॥ सफल स्पष्टार्थं वार नक्षत्र से संक्रान्ति नाम सारणी

| वार    | नक्षत्र                          | सं० नाम   | फल .                      |
|--------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| रवि    | पू. फा. पू. षा., पू.मा., म.,     | घोरा      | शूद्र सुखकारी             |
| चन्द्र | अध्व, पुष्प,<br>अभि., ह          | घ्वांक्षी | वैश्य सुखदात्री           |
| मीम    | स्वा., पुन, श्रव<br>घ., श.,      | महोदरी    | चोरों को सुख देने<br>वाली |
| वुध    | मृ. चि. अनु. रे.                 | मन्दाकिनी | नृप सुखकारी               |
| गुरु   | उ.फा., उ. षा.,<br>उ. मा. रो.     | मन्दा     | त्राह्मण सुखकारी          |
| युक्र  | विशाखा, कृत्तिका                 | मिश्रा    | पशु सुखकारी               |
| হানি   | आर्द्रा, आश्लेषा,<br>ज्ये., मू., | राक्षसी   | अन्त्यज सुखकारी           |

घोरा नाम की शूद्रों को सुख देने वाली, घ्वांक्षी वैश्यों को, महोदरी चोरों को, मन्दाकिनी राजाओं को, मन्दा ब्राह्मणों को, मिश्रिका पशुओं को और चाण्डाल (शूद्र) और शराब वेचने वालों को राक्षसी नाम वाली संक्रान्ति सुख देने वाली होती है।। ६-७।।

विशेष — ज्योतिनिबन्ध में दूसरे श्लोक के चतुर्थं चरण में 'कादिनां स्यादानन्दाय-राक्षसी' यह पाठान्तर है ॥ ६-७ ॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'शूद्रविट् चौरमूपद्विजगणपशुमुख्यसवंजन्तूनाम्। शुमफलाः क्रमशस्ता नूनं संक्रान्तयस्तेषाम्' (१६ अ० ४ श्लो०)।। ६-७।।

तथा नारद कश्यप ने भी 'शूद्रतस्करवैश्यक्ष्मादेवभूपगवां क्रमात्। अनुक्तानां च सर्वेषां घोराद्याः सुखदाः स्मृताः' ( मु० चि० ३ प्र० १ श्लो० पी० टी० ) ॥ ६-७ ॥

मु० चि० में कहा है 'घोराकं संक्रमणमुग्ररवी हि श्रूद्रान् व्वाङ्क्षी विशो लघुविधी च चरकं मीमे। चौरान् महोदरयुता नृपतीन् ज्ञमैत्रे मन्दाकिनी स्थिरगुरौ सुखयेच्च मन्दा। विप्रांश्च मिश्रमभृगौ तु पश्ंश्च मिश्रा तीक्ष्णाकं जेऽन्त्यजसुखा खलु राक्षसी च' (३ प्र०१ श्लो०)।। ६-७॥ ज्योति:सार में भी 'ब्वांक्षी वैश्यान् सुखयित महोदर्यं जं चौरसार्थान् घोरा शूद्रानय नरपतीनेव मन्दाकिनी च। मन्दाख्या च द्विजवरगणान् मित्रकाख्या पशूरच चाण्डा-लान्तां प्रकृतिमिखलां राक्षसी संज्ञिता च' (४० पृ० ३ श्लो०)।। ६-७।।

मुहूर्तगणपित में मी 'सङ्क्रान्तिर्मानुवारे स्यात् घोराख्या मरणी मृगे। पूर्वात्रये च नक्षत्रे श्रद्धाणां सुखदा स्मृता। सोमवारेऽमिजित् पुष्याश्विनी हस्ते तथैव च। सङ्क्रान्तिः कथिता ब्वाङ्क्षी विशां सौख्यप्रदायिनी।। श्रवणादित्रिभे स्वात्यां पुनर्वस्वौ कुजेऽहिन। या मवेत्सा तु चौराणां सौख्यदात्री महोदरी। बुघाहे या च रेवत्यां मृगे चित्रानुराधयोः। सा तु मन्दाकिनी नाम्ना नृपाणां सौख्यदायिनो। वृहस्पतौ यदा जाता रोहिण्यां चौत्तरात्रये। तदा मन्दामिघा ज्ञेया विप्राणां हितकारिणी। भृगोर्वारे विशाखायां कृतिकायां च या मवेत्। सा तु मिश्रेति विख्याता पशूनां प्रीतिदायिनी। द्यनौ मूले तथा चादर्घामाश्लेषा ज्येष्टयोरिप। या मवेद्राक्षसी सा स्याद् दैत्यजानां सुखावहां (१२ प्र०१-७ रलो०)।। ६-७।।

काल समय के आधार पर संक्रान्ति का फल 
पूर्वाल्चे पीडयेद्धूपान् मध्याह्ने तु द्विजोत्तमान् ।
विशोऽपराल्लेऽस्तमये शूद्रानुषिस गोपकान् ।। ८ ।।
व्रतिनो हन्ति सन्ध्यायां पिशाचान् रजनीमुखे ।
अर्द्धरात्री रात्रिचरान् परतो नटनर्तकान् ॥ ९ ।।

जब कि सूर्यं संक्रान्ति पूर्वाह्न में होती है तो राजाओं को, मध्याह्न में होने पर उत्तम ब्राह्मणों को, अपराह्म में वैश्यों को, अस्त समय में शूद्रों को, उषः काल में गोपों को, सन्ध्या में ब्रत करने वालों को, रात के प्रारम्म में पिशाचों को, अर्थरात्रि में निशाचरों को और आधी रात के अनन्तर संक्रान्ति होने से नट व नाचने वालों को पीडा देने वालो होती है। । ५-६।।

विषयं हिता में कहा है 'पूर्वाल्ले नृपितमयं मध्याल्ले हिन्त भूसुरानिखलान् । अपराल्ले वैश्यगणं शूदानिखलान् हि चास्तमये । रात्रिचरान्निश्चिसमये सन्ध्यासमये पिशाचगणान् । नटनतंकानपरिनश्चि पशुपान्निखलानिहन्त्युषितं (१६ अ० ५-९ श्लो०) ।। ५-६ ।।

तथा नारदकण्यप ने मी कहा है 'पूर्वाह्ने नृपतीन् हन्ति विप्रान् मन्यदिने विशः। अपराह्में अस्तगे शूद्रान् प्रदोषे च पिशाचकान्। निशि रात्रिचरान्नाटघकारानपररात्रके। गोचारिणश्च सन्व्यायां लिङ्गिनं रविसंक्रमें (मु० चि० ३ प्र० ३ श्लो० पी० टी०)।। ५-९।।

१. ज्नो० नि० ९३ पृ० ६-७ रलो०।

तथा मुहूर्तगणपित में भी 'आद्येऽिह्न त्र्यंशके राज्ञो द्वितीये हिन्त वै द्विजान् । तृतीये वैश्यकान् प्रान्त्ये सङ्क्रान्तिश्रद्रवर्णंकान् । प्रतियामक्रमाद्रात्रौ पिशाचान् राक्षसान्नटान् । पशुपालगणं हन्ति प्रमाते सर्वेलिङ्गिनः' ( १२ पृ० ८–६ श्लो० ॥ ८–६ ॥

और भी मृहूर्तचिन्तामणि में 'ब्यंशे दिनस्य नृपतीन् प्रथमे निहन्ति मध्ये द्विजानपि विशोऽपरके च शूद्रान् । अस्ते निशा प्रहरकेषु पिशाचकादीन् नक्तं चरानपि नटान् पशुपालकांश्च । सूर्योदये सकललिङ्गिजनं च' (३ प्र०३ श्लो०) ।।६–९।।

तथा ज्योति:सार में भी 'पूर्वाह्नकाले नृपतिद्विजेन्द्रान् मध्ये दिने चाथ विशोऽप-राह्ने । शूद्रान् रवावस्तमिते प्रदोपे पिशाचकान् रात्रिचरान्निशीये । नटादिकांश्चापर-रात्रकाले प्रत्यूषकाले पशुपालकांश्च । संक्रान्तिरकेंस्य समस्तिलङ्गान् प्रमातसन्ध्या-समये निहन्ति' (४० पृ०४-५ श्लो०) ॥ ५-६॥

## स्पष्टार्थं सारणी

|     | प्रथम भा.   | राजा पीडा     |
|-----|-------------|---------------|
| दिन | द्वितीयमा.  | ब्राह्मण पोडा |
|     | तृतीय माग   | वैश्य पीडा    |
| रात | प्रथम याम   | पिश्चाचपोडा   |
|     | द्वितीय याम | राक्षस पीडा   |
|     | वृतीय याम   | नट पीडा       |
|     | चतुर्थ याम  | पशुपालक पी.   |
|     | अस्तकाल     | शूद्र पीडा    |
|     | उदयकाल      | पाखण्डादियो   |

#### दिन रात विभाग से मेष संक्रान्ति का फल

ैदिवा चेन्मेषसङ्क्रान्तिरनर्घकलहप्रदा । रात्रौ सुभिक्षमतुलं सन्ध्ययोर्वृष्टिरुत्तमा ॥ १० ॥

जब कि मेष संक्रान्ति दिन में होती है तो महर्घता व कलह रात में होने पर अधिक सुमिक्ष और सन्ब्याओं में मेष की संक्रान्ति होने से अच्छी वर्षा होती है ।।१०।।

दिन रात के आधार पर १२ संक्रान्तियों का फल

<sup>२</sup>मृगकक्यंजगोमीनसङ्क्रान्तिनिशि सौख्यदा । शेषेषु सप्तसु दिवा व्यत्ययादशुभं भवेत् ॥ ११ ॥

१. ज्यो० नि० ६३ पृ० ८ श्लो० ।

२. ज्यो० नि० ६३ पृ० ६ रलो०।

जब कि रात में मकर, कर्क, मेष, वृष और मीन राशि की संक्रान्ति होती है तो सुख देने वाली होती है और अवशिष्ट ७ राशियों की दिन में होने पर सुखदायक होती है। इसके विपरीत होने पर अश्म फल देने वाली होती है।।११।।

# तुला मेष का विशेष फल

भेषं यदि (याति) दिवा सूर्यो रात्रौ तु सङ्क्रमेत्तुलाम् । तदा नन्दन्ति राजानो जनाश्च विविधोत्सवै: ॥ १२ ॥ जब कि मेष की संक्रान्ति दिन में और रात में तुला की संक्रान्ति होती है तो अनेक उत्सवों से राजा व जन-समुदाय आनन्दित होता है ।।१२।।

#### प्रकारान्तर

वयां तिथि समनुप्राप्य तूलां गच्छति भास्करः। तस्यामेवार्कसङ्घान्तिर्यावन्मेषः शुभंकरः ॥ १३ । जब कि जिस तिथि में उदय होकर सूर्य तूला में जाता है और उसी तिथि में

संक्रान्ति होती है तो मेष की संक्रान्ति तक शुम होता है ।। १३ ।।

<sup>3</sup>न्यूनातिचारे दुर्भिक्षं राष्ट्रभङ्गं जनक्षयम्।

समसप्तगमर्केन्दौँ सङ्क्रमे च महर्घता।। १४॥ न्यून व अधिक गति में संक्रान्ति होने पर अकाल, राष्ट्र मंग और जनक्षति होती है और सूर्य संक्रान्ति से सप्तम सम राशि में चन्द्रमा के होने पर महँगी होती है ॥ १४ ॥

श्रीपति:--

विष्णुपदी आदि संक्रान्तियों की संज्ञा हरिपदं स्थिरभे रविसङ्क्रमाद्वितनुभे षडशोतिमुखं भवेत्। उदगपायनगे मृगकर्किणौ क्रियतुलाधरयोविषुवत्स्मृतम् ॥ १५ ॥

आचार्य श्रीपति ने बताया है कि स्थिर राशियों वृष, सिंह, वृश्चिक व क्रुम्म राशि की संक्रान्ति की विष्णुपदी, द्विस्वमाव मिथुन, कन्या, धनू, मीन की षडशीति. मकर कर्क की उत्तरायन, दक्षिणायन और मेष तुला की संक्रान्ति विषुवत् संज्ञा वाली होती है।। १५॥

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'स्थिरराशिषु विष्णुपदं षडशीतिमुखं यद्यमयभे चैव। मृगककंटसंक्रान्ती ह्यदगयनं दक्षिणायनं चैव । अजघट संक्रान्तिद्वयं विष्वत् प्रकीतितं नित्यम्' (१६ प्र० १४-१५ रलो०) ॥ १५ ॥

१. ज्यो० नि० ९४ पृ० १४ रलो०।

२. ज्यो० नि० ६४ पृ० १७ रलो०।

३. ज्यो विव ९४ प् ०१८ इलो ।

तथा नारद ने भी 'स्थिरभेष्वकं संक्रान्तिज्ञेया विष्णुपदाह्वया। षडशीतिमुखं ज्ञेयं द्विस्वमावेषु राशिषु। तुलाधराजयोज्ञेयं विषुवं सूर्यंसङ्क्रमे' (मु० चि० ३ प्र० ४ इलो० पी० टी०) ॥ १५॥

अन्य मी ज्योतिनिवन्ध में 'स्थिरे विष्णुपदं कर्किदक्षिणायनमादितः । मृगे सौम्यायनं द्वयङ्गे षडशीतिमुखं पुरः । धटेऽजे विषुवं' ( ६६ पृ० ६-७ श्लो० ) ॥ १५ ॥

एवं मुहूर्तचिन्तामणि में भी 'षडशीत्याननं चापनृयुक्कन्याझणे भवेत्। तुलाजी विषुवं विष्णुपदं सिहालिगोघटे' (३ प्र०४ श्लो०)।। १५।।

तथा मृहूर्तंगणपित में 'वृश्चिके वृषभे सिंहे कुम्भे विष्णुपदी स्मृता । षडशीतिमुखा मीने कन्यामिथुनधन्विषु । प्रोक्तं याम्यायनं कर्के मकरे चोत्तरायणम् । विषुवास्या तुछे मेपे सङ्क्रान्ति: समुदाहृता' (१२ प्र०१०-११ इलो०) ।। १५ ॥

विष्णुपदी आदि संक्रान्तियों में पुण्य काल का ज्ञान

ैयाम्यायने विष्णुपदे तदादौ दानाद्यनन्तं विषुवे च मध्ये । वदन्त्यतीते षडशीतिवक्त्रे महर्षयः खल्वयने च सौम्ये ॥ १६ ॥

आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि दक्षिणायन व विष्णुपदी संक्रान्ति में आदि की घटियों, विषुव में मध्य में और षड़शीति व उत्तरायन में संक्रान्ति के बाद की घटी पुण्यजनक होती हैं।। १६।।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'हरिपदयाम्यत्वयने पूर्वदिनं स्नानदानयोः पुण्यम्। पडिशीतिमुखे त्वयने सौम्ये पुण्यं च परदिन निधि चेत्' (१९ अ० १६ श्लो०)।।१६।।

तथा मुहूर्तं विन्तामणि में मो 'याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्यातुलाजयोः। यडशीत्यायने सौम्ये परा नाडचोऽतिपुण्यदा' (३ प्र०८ श्लो०)।। १६॥

गर्गः--

संक्रान्तियों में घट्यात्मक पुण्यकाल का ज्ञान त्रिशत्कर्कटसङ्क्रान्तौ पूर्वतः पुण्यनाडिकाः। मकरे तूत्तराः पुण्याश्चत्वारिशतिनाडिकाः॥ १७॥

गर्गाचार्यं ने बताया है कि कर्कं की संक्रान्ति में संक्रमण से पहिले की ३० घटी और मकर में संक्रान्ति के अनन्तर चालीस घटी तक पुण्य समय होता है।। १७॥

₹हेमाद्रौ-

हेमाद्रि के आधार पर पुण्यकाल त्रिंशत्कर्कटके नाडचः मकरे तु दशाधिकाः। भविष्यत्यागमे पुण्यं अतीते चोत्तरायणे॥ १८॥

१. मु॰ चि॰ ३ प्र॰ द रलो॰ पो॰ टी॰।

२. ज्यो० नि० ६६ पृ० ३ रलो०।

हेमाद्रि में कहा है कि कर्क संक्रान्ति में पहिली ३० घटी और मकर में व्यतीत होने पर दश अधिक अर्थात् ४० घटी पुण्य का समय होता है।। १८॥

#### मकर में विशेष

ैकार्मुकं च परित्यज्य मृगे याति दिवाकरः।
प्रदोषे चार्द्धरात्रौ वा स्नानदाने परेऽहिन ॥ १९॥
जब धनु राशि को छोड़कर सूर्यं मकर में प्रदोष या अर्धरात्रि में प्रवेश करता है
तो स्नान दानादि दूसरे दिन होता है ॥ १९॥

#### प्रकारान्तर

ेसूर्यास्तमनवेलायां यदि सौम्यायनं भवेत्।
तदूध्वं पुण्यकालः स्यात् परतश्चेत्परेऽहिन ॥ २०॥
जब कि सूर्यास्त के समय मकर की संक्रान्ति होती है तो उसके पश्चात् की घटी
में और सूर्यास्त के अनन्तर संक्रमण हो तो दूसरे दिन पुण्य काल होता है ॥ २०॥

# पुनः प्रकारान्तर

षट्त्रिशद् घटिकाः पुण्या मृगेऽतीताः प्रकीर्तिताः । आद्यत्रिशत्कुलीराःस्युः पुराणैः स्मृतिका विदुः ॥ २१ ॥ मकर संक्रान्ति में बाद की ३६ घटी में और कर्क में पूर्व की ३० घटी में पुण्य काल होता है । ऐसा प्राचीन स्मृति वेत्ताओं ने बताया है ॥ २१ ॥

3नाडचः सिन्निहितास्तत्र तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः । आसन्नं सङ्क्रमे पुण्यं दिनार्धं स्नानदानयोः ॥ २२ ॥ संक्रान्ति में दिनार्धं के लगमग पुण्य काल होता है । संक्रान्ति क्रम से प्रत्येक की नाडी पृथक्-पृथक् दानादि में उचित होती है ॥ २२ ॥

श्रीपति:--

#### श्रीपति के आधार पर

रकार्मुकं च परित्यज्य मृगे याति दिवाकरः। प्रदोषे चार्धरात्रे वा तदा भोगः परेऽहिन ॥ २३ ॥

आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि धनु राशि का त्याग करके जब सूर्यं प्रदोष काल में वा अर्घरात्रि में मकर राशि में प्रवेश करता है तो पुण्य काल दूसरे दिन होता है ॥ २३ ॥

## कर्क का विशेष

मिथुनात्कर्कंसङ्क्रान्तिर्यंदि स्यादंशुमालिनः। प्रदोषे चार्धरात्रे वा तदा कुर्याद्गतेऽहिन॥ २४॥

१. ज्यो॰ नि॰ ९७ पृ॰ द रलो॰। २. ज्यो॰ नि॰ ६६ पृ॰ ९ रलो॰। ३. ज्यो॰ नि॰ ६६ पृ॰ ४ रलो॰। ४. ज्यो॰ सा॰ ४० पृ॰।

जब कि मिथुन से कर्क में सूर्य प्रदोष काल में या अर्घरात्रि में प्रवेश करता है तो गत दिन में अर्थात् उसी दिन पुण्य काल होता है।। २४।।

निणंयसिन्धी--

# निर्णयसिन्घु के आधार पर

भूयः प्रदोषे यदि वार्धरात्रे परेऽह्मि पुण्यं त्वथ कर्कटश्चेत् । प्रभातकाले यदि वा निशीथे पूर्वेऽह्मि पुण्यं त्विति माधवार्यः ॥ २५ ॥ निर्णयसिन्धु में कहा है कि मकर संक्रान्ति यदि प्रदोष में या अर्थं रात्रि में हो तो इसका पुण्य काल दूसरे दिन होता है।

जब कि कर्क का संक्रमण प्रमात या निशीय काल में होता है तो इसका पुण्य काल पूर्व दिन में होता है। यह कथन माघव जी का है।। २५।।

वृद्धगार्थं ने कहा है 'यदास्तमयवेलायां मकरे याति मास्कर: । प्रदोषे चार्धरात्रे वा स्नानं दानं परेऽहिन । अर्धरात्रे तदूर्व्वे वा संक्रान्तौ दक्षिणायने । पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रिवः' ( मु० चि० ३ प्र० ६ श्लो० पी० टी० ) ॥ २५ ॥

तथा मिविष्योत्तरपुराण में भी 'कार्मुंकन्तु परित्यज्य मृगं संक्रमते रिवः । प्रदीपे चार्धरात्रे वा कुर्यादहिन पूर्वतः' ( मु० चि० ३ प्र० ६ श्लो० पी० टी० ) ॥ २५ ॥

रामः--

रामाचार्यं के आधार पर संक्रान्ति के पूर्वापर की पुण्य घटी का ज्ञान <sup>२</sup>याम्यायने विष्णुपदे चाद्या मध्या तुलाजयोः। षडशोत्यानने सौम्ये परा नाडचोऽतिपुण्यदाः।। २६।।

श्रीरामाचार ने मुहूर्तं चिन्तामणि में कहा है कि 'कर्क, वृष, सिंह, वृष्चिक और कुम्म की संक्रान्तियों में संक्रमण काल से पहिले की १६ घटियाँ (६ घं० २४ मि०) स्नान दान में अधिक पुण्य देने वाली होती हैं। तथा तुला मेष संक्रान्तियों में मध्य की अर्थात् ८ पहिले की आठ बाद की और मिथुन कन्या, घनु, मीन तथा मकर की संक्रान्तियों में पीछे की १६ घटी पुण्यप्रद होती है।। २६।।

श्रीपति:3-

श्रीपित के आधार पर समस्त संक्रमणों में गौण पुण्य काल का ज्ञान पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रिवः ॥ २७ ॥ जब तक सूर्यं उदित नहीं होता तो पूर्वं दिन ही ग्रहण करना चाहिये ॥ २७ ॥ पूर्वतोपि परतोऽपि सङ्क्रमात्पुण्यकालघटिकास्तु षोडश ॥ अर्ढंरात्रिसमयादनन्तरं सङ्क्रमे परिदनं हि पुण्यदम् ॥ २८ ॥

१. ज्यो० नि० ९३ पृ० :

२. मु० चि० ३ प्र० ६ क्लो॰ पी॰ टी॰।

३. मु० चि० ३ प्र० ८ इलो०।

आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि संक्रान्ति से पहिले और पीछे १६ घटी पुण्य काल होता है अर्थात् १६ घटी पहिले व १६ बाद में ३२ घटी पुण्य काल होता है। तथा आधी रात के बाद संक्रान्ति होने पर दूसरे दिन पुण्य काल होता है।। २८।।

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है 'दिनपतिसंक्रमणात्प्राक् षोडशनाडचश्च पुण्यकालः सः। परतः षोडश नाडशः सर्वत्र स्नानदानकार्येषु' ( मु० चि० ३ प्र० ५ श्लो० पी० टी० ) ।। ३८ ।।

मु० वि० में कहा है 'संक्रान्तिकालादुभयत्र नाडिकाः पुण्या मताः षोडशबोड-शोष्णगोः' (३ प्र० ५ श्लो०) ॥ २८ ॥

विशेष—पी० टी० में ब्रह्मसिद्धान्त के मत से ३३ घटी पुण्य काल होता है। ऐसा मिलता है। यथा 'संक्रान्तेः प्राक् परस्ताच्च सार्द्धाः षोडश नाडिकाः। त्रयस्त्रिशत् संक्रमस्थाः पुण्याः सर्वस्य नाडिकाः' (मू० चि०३ प्र०५ श्लो० पी० टी०)॥ २८॥

आधी रात में संक्रान्ति होने पर पुण्यकाल का ज्ञान

<sup>9</sup>यद्यर्धरात्र एवं स्यात्सम्पूर्णो रविसङ्क्रमः । तदा दिनद्वयं पुण्यं स्नानदानादिकर्मसु ॥ २९ ॥

जब कि समस्त संक्रान्तियाँ आधी रात में होती हैं तो स्नान दान में पहिले व पीछे बाला दिन अर्थात् दोनों दिन पुण्य काल होता है ॥ २६ ॥

वृद्ध वसिष्ठ ने बताया है 'पूर्णे चेदर्थरात्रे तु यदा संक्रमते रिवः । प्राहुर्दिनद्वयं पुण्यं मुक्त्वा मकरकर्कर्टी' (मु० चि० ६३ प्र० ६ श्लो० पी० टी० ) ॥ २६ ॥

तथा ब्रह्मसिद्धान्त में भी 'यद्य घंरात्र एव स्यात् सम्पूर्णे संक्रमो रवेः। तदा दिन-द्वयं पुण्यं स्नानदानादिक मंसु' (मु० चि० ३ प्र० ६ रलो० पी० टी०)।। २९।। तथा मूह्तं चिन्त। मणि में भी 'पूर्णे निशीथे यदि संक्रमः स्याद्तिद्वयं पुण्यम्' (३ प्र० ६ रलो०)।। २९।।

लल्ल:-

लल्लाचार्यं के आधार पर पुण्य का ज्ञान

अहःसङ्क्रमणे पुण्यमहः सर्वं प्रकीतितम्। रात्री सङ्क्रमणे पुण्यं दिनाधं स्नानदानयोः ॥ ३०॥ अर्धरात्रादधस्तत्र दिनाधंस्योपरि क्रिया। अर्ध्वसङ्क्रमणे चोर्ध्वमुदयात्प्रहरद्वयम् ॥ ३१॥ सम्पूर्णे चार्धरात्रे तु भानुः सङ्क्रमते यदा। पुण्यकालं प्रयत्नेन प्रभाते मनुरक्रवीत् ॥ ३२॥

१. ज्यो० नि० ६६ पृ० ११ रलो०।

आचार्यं लल्ल ने बताया है कि दिन में संक्रान्ति होने पर समस्त दिन पुण्यकाल होता है। और रात में होने पर आधे दिन तक स्नान दान करना चाहिए।। ३०॥ आधी रात से पहिले संक्रान्ति हो तो दिनाधें के बाद और आधी रात के पश्चात

होने पर आने वाले दिवस के उदय से दो प्रहर तक पुण्य काल होता है।। ३१।।

सम्पूर्ण आधी रात में होने पर पुण्य काल प्रभात समय में होता है। ऐसा मनु ऋषि ने बताया है।। ३२।।

विशेष—३०-३२ श्लोक ३ प्रकरण ७ श्लोक की टीका में उपलब्ध होते हैं किन्तु कुछ पाठान्तर के साथ । जैसे—अह्नि संक्रमणे पुण्यमहः फ़ुत्स्नं प्रकीतितम् । 'अर्ध-रात्रादधस्तास्मिन्मध्याह्नस्योपरि क्रिया । पूर्णे चेदधेरात्रे तु यदा संक्रमते रिवः । प्राहुदिनद्वयं पुण्यंम्' ।। ३०-३२ ।।

मनुस्मृति:-

मनुस्मृति के आधार पर रात में स्नान करना उचित ग्रेग्रहणेऽर्कस्य सङ्क्रान्ती विवाहे पुत्रजन्मनि । काम्यव्रते च मरणे रात्री स्नानार्थमुत्तमम् ॥ ३३॥

मनुस्मृति में बताया है कि ग्रहण, सूर्यं संक्रमण, विवाह, पुत्र जन्म, काम्य व्रत और मरण काम में रात में स्नान उत्तम होता है ॥ ३३ ॥

भागंवः-

# भागंवजी के आघार पर पुनःकयन

राहुपर्वणि विवाहकर्मणि स्थापने दिविषदां सुतोत्सवे । सङ्कमे व्रतिवधौ न निन्दिता स्नानदानविषये विभावरी ।। ३४ ।।

ऋषि भागंव ने कहा है कि ग्रहण, विवाह कार्य, देव स्थापन, पुत्रोत्सव, संक्रान्ति और व्रत कार्य में स्नान दान में रात निन्दित नहीं होती है ॥ ३४॥

## दान महत्त्व

संक्रान्त्यां यानि दत्तानि हव्यकव्यानि मानवैः ।तानि तस्य ददात्यकैः सप्तजन्मनि निश्चितम् ॥ ३५ ॥

संक्रमण के समय में जो भी कुछ हन्य, कन्य दान किया जाता है उसे सुयं भगवान निश्चय से सप्त जन्मों में देते हैं ॥ ३५ ॥

ज्योतिर्निवन्ध में कहा है 'दत्तानि यानि दानानि ह्व्यकव्यानि संक्रमे । अपामिव समुद्रस्य तेषामन्तो न विद्यते' ।। ३५ ।।

१. ज्यो० नि० ९६ पृ० १९ इलो०।

२. ज्यो० नि० ६६ पृ० १८ इलो०।

# अथ मेषादिसङ्क्रमणे दानवस्तून्याह-

अब आगे निर्णंय सिन्धु में विश्वामित्र जी के द्वारा कथित मेषादि १२ राशियों की संक्रान्ति में क्या २ दान करना चाहिये इसे बताते हैं।

विश्वामित्रो निर्णयसिन्धौ -

निणंय सिन्धु के आधार पर मेषावि संक्रान्तियों में दान वस्तु
मेषसङ्क्रमणे भानोमें पदानं महाफलम् ।
वृषसङ्क्रमणे दानं गवां प्रोक्तं तथैव च ॥ ३६ ॥
वस्त्रान्नयानदानानि मिथुने विहितानि तु ।
घृतधेनुप्रदानं च कर्कटेऽपि विशिष्यते ॥ ३७ ॥
ससुवर्णच्छत्रदानं सिहेऽपि विहितं तथा ।
कन्याप्रवेशे वस्त्राणां वेश्मनां दानमेव च ॥ ३८ ॥
तुलाप्रवेशे धान्यानां गोरसानामपीष्टदम् ।
वृश्चिके चलिते भानौ दीपदानं महाफलम् ॥ ३९ ॥
धनुःप्रवेशे वस्त्राणां यानानां च महाफलम् ॥
मकरप्रवेशे दारूणां दानमग्नेस्तथैव च ॥ ४० ॥
कुम्भप्रवेशे दानं तु गवामम्बुतृणस्य च ॥
मीनप्रवेशेऽम्लानानां मालानामपि चोत्तमम् ॥ ४१ ॥

निर्णंय सिन्धु में ऋषि विश्वामित्र ने बताया है कि सूर्यं के मेष संक्रमण में मेष (भेड़ा) का, वृष में गाय का, मिथुन में वस्त्र, अन्त, सवारी का, कर्क में घी व गाय का, सिंह में सोने के साथ हाथी का, कन्या में वस्त्र, तथा घर का, तुला में घान्य, गाय और रसों का, वृश्विक में दीपक का, घनु में वस्त्र व सवारी का, मकर में वृक्ष व अग्नि या काष्ठादि का, कुम्म में गाय व जल तृण का और मीन की संक्रान्ति में अम्लान मालाओं का दान करने पर अधिक शुम फल होता है।। ३६-४१।।

कालविवेके-

संक्रान्ति में न नहानें का फल

ैरविसङ्क्रमणे पुण्ये यो न स्नातीह मानवः । सप्तजन्मान्तरे रोगी दुःखभाङ् निर्धनो भवेत् ॥ ४२ ॥

काल विवेक में बताया है कि जो संक्रान्ति समय में स्नान नहीं करता है वह सात जन्म तक रोगो, दु:खी और घन हीन होता है।। ४२।।

१. मु॰ चि॰ ३ प्र० १३ म्लो॰ पी॰ टी॰।

श्रीपति:--

करणों के आधार पर सुप्ता आदि संक्रान्ति का ज्ञान

विष्ठ्यां विवालये च गराह्वये च सवालवाख्ये विणजे निविष्टः ॥४३॥

किस्तुष्टननाम्नि शकुनाविष कौलवाख्ये
चोर्ध्वस्थितस्य खलु सङ्क्रमणं रवेः स्यात्।

धान्याधंवृष्टिषु भवेत्क्रमशस्त्विनष्टमध्येष्टतेति मुनयः कथयन्ति पूर्वाः॥ ४४॥

क्षाचार्यं श्रीपित का कहना है कि चतुष्पद, तैतिल और नाग करण में सुप्त होकर रिव संक्रमण करता है। तथा मद्रा, वव, गर, वालव व विणिज में वैठकर एवं किंस्तुब्न, शकुनि व कौलव में उर्ब्यं (ऊँचा) स्थित होकर संक्रमण करता है।

सुस अवस्था में संक्रान्ति होने पर घान्य महुँगे और अधिक वृष्टि या अनावृष्टि से हानि होती है। तथा आसीनस्थ में समता एवं ऊर्घ्वंस्थिति में संक्रान्ति होने पर अमीष्टता अर्थात् इच्छानुसार अन्न पैदा होता है। ऐसा पूर्वाचार्यों का कहना है।। ४३-४४।।

ंविसष्ठसंहिता में कहा है 'नागचतुष्पदतैतिलकरणे सुप्तः करोति संक्रमणम् । कौल-वशकुनिकिस्तुष्टने करणे चोष्वंस्थितो दिनकृत् । गरवविविष्टयां विणिजे सबालवे सततं च निविष्टः । सततं जगतां वृष्टिर्घान्यार्घत्वं विशेषतः क्षेमम् । क्रमशस्त्विनष्टिमिष्टं मध्यम-रूपं मवेदतुलम्' (१९ प्र० ५-७ श्लो॰) ।। ४३-४४ ।ः

नारद जी ने भी कहा है 'निविधो विणिजे विध्यां बालवे च बवे गरे। कौलवे शकुनौ भानुः किंस्तुष्टने चोष्टवंसंस्थितः। चतुष्पादतैतिले नागे सुप्ता क्रान्ति करोति सः। घान्यार्घवृष्टिषु समं श्रेष्ठं हीनं भवेत्क्रमात्' (मु० चि० ३ प्र०१३ रलो० पी० पी०)।। ४३-४४।।

तथा ज्योतिर्निबन्घ में भी 'स्यादुत्यितश्च किस्तुष्ने शकुनौ कौलवे रविः । संक्रान्तिस्तैतिले नागे प्रसुप्तस्य चतुष्पदे । निविष्टश्च गरे विष्टघां ववे वणिजवालवे । वृष्टचर्घादेः क्रमादिष्टमनिष्टं मघ्यमं फलम्' ( ६४ पृ० ११–१२ श्लो० ) ।। ४३–४४ ।।

और मी मृहूर्तंचिन्तामणि में 'स्यात्तैतिले नागचतुष्पदे रिवः सुक्षो निविष्टस्तु गरादिपञ्चके । किस्तुष्त ऊर्ज्वः शकुनौ सकौलवे नेष्टः समः श्रेष्ठ इहार्षंवषंणे (३ प्र॰ १३ इलो॰) ॥ ४३-४४॥

१. मु० चि० ३ प्र० ११ इलो॰ पी॰ टी॰ ।

फलप्रदीपे—

फलप्रदीपोक्त अध्वंस्थित रिव को संक्रान्ति का फल राज्ञां प्रजानां सौख्यं स्यात्समर्घं सस्यगोरसम् । नन्दते च जगत्सर्वं अध्वंसङ्क्रमणे रवेः ॥ ४५ ॥

फलप्रदीप में बताया है कि ऊर्व्वित सूर्य की संक्रान्ति में मास पर्यन्त राजा, जनता सब अन्न व गोरस की वृद्धि से सुखी होकर प्रसन्न होते हैं।। ४५।।

आसीनस्य सूर्यं संक्रान्ति का फल

धनधान्यं तथारोग्यं लोकानां सुखवर्धनम्। समता सर्वकार्येषु प्रविष्टे रविसङ्कमे॥ ४६॥ जब कि आसीनस्य रवि की संक्रान्ति होती है तो धन धान्य, नीरोगता से संसार प्रसन्न तथा समस्त कार्यों में समानता होती है॥ ४६॥

सुस सूर्यं संक्रान्ति का फल शोकव्याधिभयं हानिचौराग्निनृपजं भयम्। जायते भुवि दुर्भिक्षं यदि सुप्तार्कंसङ्क्रमः॥ ४७॥ फलप्रदीप में कहा है कि रविकी सुप्त संक्रान्ति में १ मास तक शोक, रोग,

फलप्रदीप में कहा है कि रिव की सुप्त संक्रान्ति में १ मास तक शोक, रोग, मय, हानि, चोरी, अग्नि व राजा से संसार मयमीत होता है और दुर्मिक्ष होता है।। ४७।।

प्रयोजनाभावात्सङ्क्रान्तेर्वंस्त्राभरणादिकं न लेख्यम् (लिखितम्)। प्रयोजन के अमाव से संक्रान्ति के वस्त्र व आभूपणों को नहीं लिखा गया है।

नक्षत्रों के आधार पर संक्रान्ति मुहूतं संज्ञा का ज्ञान

उत्तरात्रितयं ब्राह्मं विशाखा च पुनर्वंसु । चत्वारिशत्पञ्चयुक्तः सङ्क्रान्तिः स्यान्मृहूर्तकैः ॥ ४८ ॥ आर्द्राश्लेषा तथा ज्येष्ठा भरणी स्वातिवारुणम् । एभिः पञ्चदशी वाच्या शेपास्त्रिशन्मृहूर्तकाः ॥ ४९ ॥ उत्तमाधममध्याख्या सङ्क्रान्तिः कथिता रवेः । धान्यादीनां समर्घत्वं समता च महर्षता ॥ ५० ॥

उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरामाद्रपद, रोहिणी, पुनर्वसु में संक्रान्ति होनेपर ४५ मृहूर्तं संज्ञा वाली, आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मरणी, स्वाती, शतिमषा मैं १५ मृहूर्तं और अविधिष्टों में ३० मृहूर्तं संज्ञा वाली होती है।

४५ मृहूर्त वाली उत्तम, १५ की अधम और ३० मृहूर्त वाली सम होती है। इनमें धान्यादि भी अधिक, सम और महेंगे उपलब्ध होते हैं॥ ४८-५०॥ ज्योतिःसार में कहा है 'संक्रान्तौ मूर्तिभेदा हरपवनयमे वारुणे सापँमैन्द्रे एपां पञ्चेन्दुसंज्ञा गुरुकरपितृभे चाग्निदस्त्रे च सौम्ये । त्वाष्ट्रे मैत्रे च मूले श्रुतिवसुवपुषां त्रीणि पूर्वा खरामैर्जाह्येऽदित्ये द्विदैवे मवित शरकृतादुत्तरा त्रीणि ऋक्षम् । बाणवेदैः समर्घं स्यान् मध्यस्यं व्योमरामयोः । मूर्तौ पश्चदशे याते दुर्मिक्षं च प्रजायते' (४३ पृ० १-२ रुलो०) ।। ४८-५०।।

अब आगे संक्रान्ति फलोपयोग के लिये नक्षत्रों की जघन्य, वहन्ति और सम संज्ञा को चण्डेश्वर के वाक्य से बताते हैं।

चण्डेश्वर:-

नक्षत्रों को जधन्य, वृहती, सम संज्ञा का ज्ञान रौद्राहियाम्यानिलवारुणेन्द्रान्याहुर्जंधन्यानि तथा वृहन्ति । ध्रुवद्विदैवादितिभानि नूनं समानि शेषाणि पुनर्मुनीन्द्रैः ॥ ५१ ॥

आचार्यं चण्डेश्वर ने बताया है कि आर्द्रा, आश्लेषा, मरणी, स्वाती शतिमषा, तथा ज्येष्ठा की जघन्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, विशाखा, पुनर्वेसु की वृहन्ति और शेष नक्षत्रों की सम संज्ञा होती है।। ५१।।

नारदजी ने कहा है 'तारा जघन्या सार्पेन्द्रा वाताद्रन्तिकतोयपाः । ध्रुवादितिद्विदैवत्यं वृहत्ताराः पराः समाः' ( मु० चि० ३ प्र० १० व्लो० पी० टी० ) ।। ५१ ।।

तथा वसिष्ठजी ने भी बताया है 'जघन्यघिष्ण्याणि जलेशसपँरौद्रेन्द्रयाम्यानिलदैव-तानि । अष्टयर्द्धाधिष्ण्यान्यदितिद्विदैवस्थिराणि शेषक्षंसमाह्नयानि' (मु० चि०३ प्र० १० ग्लो० पी० टो० ॥ ५१ ॥

अन्य भी मुहूर्तं चिन्तामणि में 'समं मृदुक्षिप्रवसुश्रवोऽग्निमघात्रिपूर्वास्नपमं बृहत् स्यात् । ध्रुवहिदैवादितिमं जघन्यं सार्पाम्बुपार्द्रानिलशाक्रयाम्यम्' (३ प्र० १० रलो०) ॥ ५१ ॥

## जघन्यादि संज्ञाओं का फल

ैवृहत्सु धान्यं कुरुते समधं जघन्यधिष्ण्यैः कुरुते महर्घम् । समेषु धिष्ण्येषु समं हिमांशुर्वदन्त्यसन्दिग्धमिदं महोतः ॥ ५२ ॥ तित संज्ञक नक्षत्रों में चन्द्रमा के उदने पर जब संक्रमण होता है तो प्रदार्थं सर

वृहन्ति संज्ञक नक्षत्रों में चन्द्रमा के रहने पर जब संक्रमण होता है तो पदाय सस्ते, जघन्य नक्षत्रों में महगी और सम संज्ञक नक्षत्रों में चन्द्रमा की स्थिति से संक्रान्ति होती है तो समानता, न सस्ती न महँगी होती है।। ५२।।

जघन्यादि नक्षत्रों में मुहूतं संज्ञा व फल <sup>२</sup>जघन्यभे सङ्क्रमणे मुहूर्ताः शरेन्दवो वाणकृता वृहत्सु । खरामसङ्ख्या समभे महर्घं समर्घंसाम्यं विधुदर्शनेऽपि ॥ ५३ ॥

१. ज्यो० नि० ९६ पृ०।

२. मु॰ चि० ३ प्र० ११ श्लो०।

रामाचार्यं ने मुहूर्तं चिन्तामणि में बताया है कि जघन्य नक्षत्रों में संक्रान्ति होने पर १५ मुहूर्तं संज्ञावाली, बृहति संज्ञकों में ४५ मुहूर्तं की और सम संज्ञक नक्षत्रों में ३० मुहूर्तं वाली होती है। इन अंकों से ही विदित होता है कि १५ में महंगी, ४५ में सस्ती और ३० में समानता वस्तुओं की होती है।। ५३।।

संवित् प्रकाश में कहा है 'मृहूर्ताः पञ्चभूतुल्या जघन्यानां परामिधाः । वृहतां पञ्चवेदास्ते समाना ते खबन्हयः । पञ्चेन्दु मृहूर्तेषु दुर्मिक्षं रिवसंक्रमे । पञ्चाव्धिषु समर्घं स्यात् त्रिश्चत्तु समता मता' ( मु० चि० ३ प्र० ११ इलो० पी० टी० ) ॥ ५३ ॥ गर्गः ।

कर्क संक्रान्ति में ७ वारों के अनुसार वर्षा विशोपक का ज्ञान अर्कादिवारे सङ्क्रान्ती कर्कस्याव्दिविशोपकः । दिशो(१०) नखा(२०) गजा(८) सूर्या(१२) धृत्योष्टादश(१८) सायकाः(५) ॥५४॥ गर्गाचार्यं जी ने बताया है कि सूर्यंवार में कर्क संक्रान्ति होने पर वर्ष विशोपक संख्या १० सोमवार में २०, मंगल में ६, बुध में १२, वृहस्पति में १८, शुक्र में १६ और शनिवार में कर्क की संक्रान्ति होने पर वर्ष विशोपक ५ होता है ॥ ५४॥

विशेष — विशोपक से तात्पर्य है किस बीस या यों समझिये कि पूर्ण वली इन अंकों के आधार पर ही फल होता है ॥ ५४ ॥

संक्रान्ति से प्रति व्यक्ति का जन्मवर्ग शुभाशुभ फल
सङ्क्रमात्पूर्वनक्षत्रमधराख्यं वदेद्वृधः ।

रित्रकं षट्कं त्रिकं षट्कं त्रिकं षट्कं च विन्यसेत् ॥ ५५ ॥
पन्था भोगो व्यथा वस्त्रं हानिश्च विपुलं धनम् ।

उयस्य जन्मक्षंमासादितिथौ सङ्क्रमणं भवेत् ॥ ५६ ॥
तन्मासाभ्यन्तरे तस्य वैरं कलेशं धनक्षयः ।
तगरसरोष्ट्रपत्रे रजनीसिद्धार्थलोध्यसंयुक्तैः ॥ ५७ ॥
सनानं जन्मक्षंगते रिवसङ्क्रमणे नृणां शुभदम् ।
क्षीरं वस्त्रं गृडं नवनीतं च शर्करा ॥ ५८ ॥
पूगीफलं तिलं चाज्यं रसं च लवणं मध् ।

संक्रान्ति नक्षत्र से पूर्व नक्षत्र की अधार संज्ञा होती है उससे तीन, छै, तीन, छै, तीन, छै संज्ञक नक्षत्रों में अपना जन्म नक्षत्र हो तो क्रम से अर्थात् यदि पहिले तीन नक्षत्रों में हो तो यात्रा, पुनः ६ नक्षत्रों में सुख, तत्परचात् तीन में हो तो थोड़ा दुःख

१. मु० चि० ३ प्र० १२ वलो०।

२. ज्यो० नि० ९८ पृ० ३ रलो० तथा मु० चि० ३ प्र० १८ रलो० पी० टी० में दक्षिणात्य के नाम से।

३. ज्यो० सा० ४५ पृ० १ रलो०।

फिर ६ में हो तो थस्त्र (कपड़ा) का लाम, इसके वाद के ३ तीन में हो तो हानि और आगे के ६ नक्षत्रों में हो तो अधिक धन का लाम उस व्यक्ति को होता है।।१५-१५३।।

नारद जी ने कहा है 'संक्रान्तौ ग्रहणक्षंवा जन्मन्युमयपादवंयोः । नेष्टं त्रयं पट् शुमदं पर्यायाच्च पुनः पुनः । हानिर्वृद्धिः स्थानहानिस्तथा प्राप्तिरिति क्रमात् ( मु० चि० २८ दलो० पी० टी० ) ॥ ५५-५५ ।।

तथा मुहूर्तचिन्तामणि में भी 'संक्रन्तिधिष्ण्याधरिधष्ण्यतस्त्रिभे स्वभे निरुक्तं गमने ततोऽङ्गभे। सुखं त्रिभे पीडनमङ्गमेंऽशुकं त्रिभेऽर्यहानी रसभे धनागमः' (३ प्र० १८ वलो ।: ५५-५५३।।

भौर मी विसष्ठसंहिता में 'हानिश्चेदर्कसंक्रान्तिर्जन्मपूर्वर्क्षतस्त्रिषु । अर्थेलामं तथा पट्सु द्येषेऽष्वेवमुपप्लवः' (१६ अ० २७ दलो०) ॥ ५४-५४ है ॥

जिस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र, मास, तिथि में संक्रमण होता है तो वह मास मर विरोध, क्लेश और धन हानि से युक्त होता है। इसलिए रजनी सिद्धार्थ (सफेद सरसों) और लोध वृक्ष के पत्तों के साथ तगर के पत्तों से स्नान करने पर शुमता होती है।

अशुमता में दूध, कपड़ा, गुड़, तिल, तेल, मन्खन, चीनी, सुपाड़ी, घी, रस, नमक और सहत का दान करने से अशुमता नष्ट होती है।। ४५३-५८३।।

अथ सङ्क्रान्तितुलादानम्।

अव आगे संक्रान्ति में तुला दान व फल

मेषादिमीनपर्यन्तं तुलां दद्याद्विधानतः ॥ ५९॥

मेष से मीन तक संक्रान्तियों में विधान से तुला दान करना चाहिये ।। ५६ ।। आयुर्वृद्धिर्धनारोग्यनिष्पापः पुण्यवान् भवेत् । सङ्क्रान्तौ ग्रहणे काले पुण्याहे च विशेषतः ॥ ६० ॥

वैसे तुला दान के मुहूतें हैं किन्तु विशेष कर संक्रान्ति, ग्रहण समय और पुण्य दिन में तुला के दान का महत्व होता है। संक्रमण में करने से आयु धन की वृद्धि, आरोग्यता और पापों का नाश होकर व्यक्ति पुण्यवान होता है।। ६०।।

तुला में स्थापित करने की वस्तु

हेमरौप्यादिमुक्तानां अन्नवस्त्रादिगोरसः। तिलतैलादिकानां च तुलादानसुखी भवेत्॥ ६१॥

तुला में सोना, चाँदी, मोती आदि, अन्न, वस्त्र, गोरस, तिल तैलादि रखकर दान करने से मुख होता है ॥ ६१ ॥

अथ सङ्क्रान्तिकालः । स्मृतिनिर्णये— अब आगे संक्रान्ति के समय को स्मृति निर्णय के वाक्यों से बता रहे हैं।

#### संक्रमण काल व फल

यस्मिन्कालेऽर्कसंक्रान्तिर्दिवा वा यदि वा निशि । तत्काले स्नानदानानि कृतकर्मा क्षयं भवेत् ॥ ६२ ॥ स्मृति निर्णय में कहा है कि दिन या रात जिस समय में संक्रान्ति हो उसी समय दानादि कार्यं से अक्षयता प्राप्त होती है ॥ ६२ ॥

#### प्रकारान्तर

ैनिरंश: सिवता यत्र तिह्ने स्नानमाचरेत्। दानं चाप्यक्षयं प्रोक्तं रहस्यं मुनिभिः स्मृतम्। १६३॥ जिस दिन सिवता सूर्यं अंश से शून्य होता है तो उसी दिन स्नान दान करने पर मी अक्षीणता होती है। ऐसा महर्षियों का कथन है।। ६३॥

#### अन्य प्रकार

रपुण्यं बहुतरं सूर्ये ृिनरंशे मुनयो विदुः। अंशकं प्राप्य दानादि नैव पुण्यानि भास्करे॥६४॥ निरंश सूर्यं में स्नान करने से अधिक फल्ज की प्राप्ति होती है, और अंश में प्राप्त होने पर दानादि से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है॥६४॥

## पुनः प्रकारान्तर

गुरूराशो तु सूर्यस्य प्रवेशसमयो नृणाम्। निमेषस्यायुतांशः स्यात्सो ह्यस्माभिर्न गण्यते॥६५॥ अधिक उदयांश राशि में संक्रान्ति का प्रवेश समय निमेष का १० सहस्रवाँ माग होता है वह हम जानने में असमर्थ होते हैं॥६५॥ गर्गः

#### गर्गोक्त संक्रमण काल

सुस्थे नरे सुखासीने यावत्स्पन्दति लोचनम्। तस्य त्रिशत्तमो भागस्तत्परः परिकीर्तितः॥६६॥ गर्गाचार्यं जी ने वताया है कि स्वस्थ सुख से बैठे हुए मनुष्य का जितने समय में पलक नीचे आता है, उसके तीसवें माग को तत्पर नाम से कहते हैं॥६६॥

तत्पराच्छतमो भागस्त्रुटिरित्यभिघीयते । त्रुटेः सहस्रभागो यः सः कालो रिवसङ्क्रमः ॥ ६७॥ और तत्पर का १०० वां माग त्रुटि संज्ञक तथा त्रुटि के १००० वें माग को संक्रान्ति का काल समझना चाहिये ॥ ६७॥

१. ज्यो । नि० ६७ पृ० १ रलो ।।

२. ज्यो० नि० ९७ पृ० २ इलो०।

३. मु॰ चि॰ ३ प्र०४ इलो॰ पी॰ टी॰।

तस्मिन्काले द्रवीभूतं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ब्रह्मापि तं न जानाति कि पुनः प्राकृतो जनः ॥ ६८॥ उक्त संक्रमण काल में समस्त चराचर द्रवीमृत होता है इसे बह्या भी जानने में असमर्थं हैं तो साधारण जन कैसे जान सकता है ॥ ६८ ॥

तस्मान्मुनीन्द्रै: संक्रान्तेरर्वाक् षोडश नाडिकाः। पश्चात्योडश सम्प्रोक्ताः स्थूलाः पुण्यतमास्तथा ॥ ६९ ॥ इसलिए श्रेष्ठ ऋषियों ने संक्रान्ति से पहिले सोलह और अनन्तर सोलह घटी स्थूल पुण्य का काल बताया है ।। ६६ ।।

श्रीपत्तः--

#### श्रीपति के आधार पर

यावद्भरंशैरयनच्युतिः स्यात्तद्भोग्यकालेन दिवाकरस्य । च्युतिभवेद्विष्णुपदादिकानां रहस्यमेतनमुनिभिः प्रदिष्टम् ॥ ७० ॥ आचार्य श्रीपति ने कहा है कि सूर्य को जितने अंशों से अयन च्युति होती है उतने ही अंशों के भोग्य काल से विष्णुपदादि संज्ञक सक्रान्तियों की च्युति होती है। अर्थात् सायन संक्रान्ति उतने अंग्रों से पूर्व ही होती है ।। ७० ।।

## चन्द्रवश संक्रान्ति फल

<sup>9</sup>यादृशेन हिमरिश्ममालिना सङ्क्रमो भवति तिग्मरोचिषः। साध्वसाध्वपि वशेन शीतगोस्तादृशं फलमवाप्नुयान्नरः ॥ ७१ ॥

जिस प्रकार के चन्द्रमा के रहने पर अर्थात् संक्रान्ति के समय में जिस पूरुष का जैसा शुम वा अशुम होता है तो उसी प्रकार से शुम वा अशुम मास होता है।। ७१।।

विसष्टसंहिता में कहा है 'विधोर्वलावलेनैतत् संक्रमेण दिवाकरः । ददाति तत्फलं

नृणां तस्मिन् मासे तु गौगतः' ( १९ प्र० २६ रुलो० ) ।। ७१ ।।

तथा कश्यप जी ने बताया है 'यादृशेनेन्द्रना भानोः संक्रान्तिस्तादृशं फलम् । नरः प्राप्नोति तद्राद्ये: द्यीतांद्योः साघ्वसायुतः' ( मु० चि० ३ प्र० १९ दलो० पी० टी० ) और भी ज्योतिनिवन्ध में यह इलोक पृ०६६ में पर काल विवेक के नाम से उद्धृत है ॥ ७१ ॥

और मी दीपिका में 'याहशेन शशाब्द्वेन ग्रहः सन्वरते नृणाम् । ताहशं फल-माप्नोति शुमं वा यदि वाऽशुमम्' ( मु॰ चि॰ ३ प्र॰ १६ इलो॰ पी॰ टी॰ )।। ७१।।

ताराबलादिन्दुरथेन्दुवीर्यादिवाकरः सङ्क्रममाण उक्तः। ग्रहाश्च सर्वेपि बलेन भानोर्भवन्ति शस्ता अपि सुप्रशस्ताः ॥ ७२ ॥ तारा के बली होने पर चन्द्रमा और चन्द्रमा के बल से सूर्य का संक्रमण काल और सूर्य के बली होने पर समस्त ग्रह सुप्रश्चस्त होते हैं।। ७२।।

१. ज्यो सा० ४५ प्०।

ऋषि कश्यप ने बताया है 'ताराबलेन शीतांशुवंलवांस्तद्वशाद्रवि:। बली संक्रम-माणस्य वद्यात् खेटा बलाधिकाः' ( सु० चि० ३ प्र० १६ श्लो० पी टी० ) ॥ ७२ ॥

चण्डेश्वर:-

संक्रमण की विशेष संज्ञा

शुक्लपक्षे तु सप्तम्यां यदा सङ्क्रमते रविः। महाजया तु सा प्रोक्ता सप्तमी भास्करित्रया॥ ७३॥ तस्यां स्नानं हुतं दत्तं सर्वे भवति चाक्षयम्। रविवारे विशेषेण कर्तव्यं पुण्यमादरात्।। ७४॥

बाचार्यं चण्डेश्वर ने कहा है कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी में संक्रान्ति होने पर महाजया नाम की होती है। क्योंकि सहमो सूर्य को प्रिय है।। ३३।।

महाजया में स्नान, यज्ञ और दानादि विशेष कर सूर्य वार के होने पर करने से षक्षय होता है ॥ ७४ ॥

गर्गः--

#### गर्गं के आधार पर

<sup>9</sup>या याः सन्निहिता नाडचस्तास्ताः पुण्यतमाः स्मृताः । निगद्यते ॥ ७४ ॥ पुण्यकालप्रसङ्गेन नियमश्च

आचार्यं गर्गं ने कहा है कि जो-घटी संक्रान्तियों की बताई गई हैं वे घटियाँ पुण्य का समय होता है। यहाँ पुण्य समय के प्रसङ्ग से नियम बताया गया है।। ७५।। अब आगे संक्रान्ति में क्या क्या नहीं करना चाहिये, इसे बताते हैं।

अथ संक्रान्तिदिने वर्ज्यम्-

#### संक्रमण में त्यागने के काम

सङ्क्रान्त्यां तैलसंयोगः स्त्रीसम्भोगः पलाशनम्। दन्तधावनकाष्ठ च यः कूर्यात्पिततो भवेत् ॥ ७६ ॥

संक्रान्ति में तेल, स्त्री सम्मोग, मांस मक्षण, दांतुन ( मुँह घोना ) और काठ का छेदन संग्रहादि काम छोड़ देना चाहिये। जो यह काम करता है वह पितत होता है ॥ ७६ ॥

अन्यत्रापि --

अन्य जगह पर भी दन्तधावनकाष्ठेन न शोध्याः सङ्क्रमे रदाः। न वाच्यं परुषं छेद्यं न किंचिख्च तृणादिकम् ॥ ७७ ॥ संक्रान्ति के दिन लकड़ी से दाँतों को साफ नहीं करना चाहिये। तथा कठोर वचन नहीं बोलना व तिनके आदि को नहीं तोड़ना काटना चाहिये।। ७७।। १. मु० चि० ३ प्र० ७ इलो० पी० टी०।

न दोह्या गोमहिष्यश्च तस्मात्पूर्वे न भोजनम्। स्त्रीसङ्गमो न कर्तव्यो न विप्रेभ्यो विश्राणनम्॥ ७८॥

संक्रमण काल में गाय, मैंस नहीं दुहना चाहिये, संक्रान्ति से पहिले मोजन नहीं करना चाहिये, स्त्री सम्मोग और ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिये।। ७८।।

अथ करणे प्रत्यवायः-

# पूर्वोक्त करने से विपरीतता

सूर्यंसङ्क्रान्तिदिवसे यः कुर्याद्दन्तधावनम् । लोहकण्टकपुञ्जेन सविता तेन धर्षितः ॥ ७९ ॥ सूर्यं की संक्रान्ति के दिन जो पुरुष लकड़ी से दातों को साफ करता है तो सूर्यं लोहे के काटों से उसे कुरेदता है ॥ ७६ ॥

#### त्याज्य काम

सूर्यंसङ्क्रान्तिदिवसे परुषं योऽभिभाषते। तेन पण्मासपर्यन्तं सविता कलहः कृतः॥ ८०॥ जो कि संक्रमण के समय दूषित कटु वचन बोलता है तो उसे सूर्यं मगवान् ६ मास तक कलह में निमग्न बना देते हैं॥ ५०॥

#### प्रकारान्तर

सूर्यसङ्क्रान्तिदिवसे छिन्द्याद्यस्तु तृणादिकम् । तेन खड्गादिभिः शस्त्रैः सिवता स्यात्प्रहारितः ॥ ८१ ॥ जो कि सक्रान्ति के दिन तृणादि को तोड़ता या काटता है तो सूर्यं मगवान् तलवार आदि शस्त्र से उसके ऊपर प्रहार करते हैं ॥ ८१ ॥

## पुनः प्रकारान्तर

सूर्यंसङ्क्रान्तिदिवसे गवादिर्दुहतीह यः। तेन रिंग गले वध्वा सर्विता कर्षितो भवेत्।। ८२ ॥

जो कि सूर्यं की संक्रान्ति के समय गाय आदि का दुहन करता है तो सूर्यं उसके गले में अपनी किरणों को बाँध कर कर्षण करते हैं।। ८२।।

## पुनः वजित काम

सूर्यसङ्क्रान्तिसमयादर्वाक् यः कुरुतेऽशनम्। आपण्मासं ततस्तेन सिवता स्यादुपोषितः॥ ८३॥ जो कि संक्रान्ति से पूर्व मोजन करता है तो सूर्य मगवान् उसे ६ मास तक अनशन कराते हैं॥ ८३॥

#### अन्य वजित काम

सूर्यंसङ्क्रान्तिसमयाद्यः पुमान्काममोहितः। कुरुते कामिनीसङ्गं षण्ढतामुपयाति सः॥८४॥ जो कि संक्रमण के समय काम के वशीभूत होकर स्त्री सम्मोग करता है तो नपुंसक होता है।। ८४।।

संकान्ति में कत्तंव्य

सूर्यंसङ्क्रान्तिसमयाद्बाह्मणं यो न भोजयेत् । स सप्तजन्मपर्यन्तं क्षयरोगी भविष्यति ॥ ८५ ॥

जो कि संक्रान्ति में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता वह सात जन्म तक क्षय रोग से पीड़ित होता है ।। ८५ ।।

पुनः विधान

सूर्यंसङ्क्रान्तिसमयात्र स्नानं कुरुते तिलैः। दृदुपामार्शसा दोषैः पीडितः स्यादिति स्थितम् ॥ ८६ ॥

जो कि संक्रान्ति समय में तिलों से स्नान नहीं करता वह दाद, खाज और बवासीर रोगों से पीड़ित होता है।। ८६।।

अन्य त्याज्य कार्य

सूर्यंसङ्क्रान्तिसमयात्र साष्टाङ्गं नमेद्रविम् । स स्याद्भवान्तरे नूनं पीडितो राजयक्ष्मणा ॥ ८७ ॥

सूर्यं सक्रान्ति के समय साष्टांग सूर्यं को नमस्कार नहीं करना चाहिये। जो करता है वह जन्म लेने पर राज यक्ष्मा रोग से दु:खी होता है।। ८७।।

अकरण में दु:ख

सूर्यंसङ्क्रान्तिसमयाद्दानं शक्तया करोति न।
स दिरिद्रो महापापी प्रतिजन्मिन जायते।। ८८।।
जो कि संक्रान्ति में दान नहीं करता वह प्रति जन्म में बड़ा पापी व दिरिद्री
होता है।। ८८।।

दान का महत्त्व

सुवर्णं रजतं वापि ताम्रं वापि ददाति यः। इह दिव्यशरीरः स्यात्ततः स्वर्गे महीयते।। ८९।। जो कि सोना, चाँदी, ताँबा आदि का दान करता है वह संसार में दिव्य शरीर वाला और मरने पर स्वर्णे में जाता है।। ८६।।

भूल से स्नान न करने पर उपाय
सूर्यसङ्क्रान्तिसमयात्स्नानं नाज्ञानतः कृतम्।
आदित्यहृदयं पाठचं सहस्त्रं तेन शुद्धचित ।। ९० ।।
यदि भूल से संक्रान्ति में स्नान न हुआ हो तो आदित्य हृदय का एक हजार पाठ
करवा ने पर या करने पर शुद्धि होती है ।। ६० ।।

#### पुनः उपाय

अज्ञानान्मैथुनाद्यं यः सङ्क्रान्तौ कुरुते यदि । त्रिरात्र्युपोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धचित ॥ ९१ ॥ यदि अज्ञान वश संक्रान्ति में मैथुन हो जाय तो तीन रात तक उपवास करके पञ्चगव्य लेने से शुद्धि होती है ॥ ६१ ॥

#### उत्तरायन में विशेष दान

उत्तरे त्वयने विप्ने वस्त्रदानं महाफलम्। तिलपूर्णमनड्वाहं दत्त्वा रोगैः प्रमुच्यते॥ ६२॥ उत्तरायन संक्रान्ति में ब्राह्मण को वस्त्र देने का अधिक फल होता है। तथा तिल से पूर्ण वैल का अर्थात् तिल का वैल दान करने से रोग की मुक्ति होती है॥ ९२॥

अथ भास्वदजप्रवेशलग्नं जगल्लग्नं तस्माच्छुभाशुभज्ञानम्—

अब आगे सूर्यं के मेष राशि में प्रवेश होने के समय जो लग्न होती है उसे जगत् लग्न कहते हैं। उस जगल्लग्न से संसार के शुमाशुम फल को बताते हैं।

प्रश्नवैष्णवे --

#### प्रश्न वैष्णव वश

राकाकुहूशशिपभास्वदजप्रवेशः लग्नेश्वरः शुभखगैर्युतवीक्षितश्चेत् । तद्वत्सरे जगित सौख्यमलं प्रकुर्युः पापार्दितो गदनरेन्द्रभयं नराणाम् ॥९३॥

प्रश्न वैष्णव में कहा है कि पूर्णिमा, अमा, चन्द्र स्वामी, सूर्यं का जब मेष में प्रवेश होता है उस समय जो लग्न हो उसका स्वामी अर्थात् लग्नेश व लग्न शुम ग्रह से दृष्ट युत रहने पर उस वर्ष संसार में अधिक सुख मोक्ता मनुष्य होते हैं और जगन् लग्न व लग्नेश यदि पाप ग्रहों से युत दृष्ट होने पर मनुष्य रोग से पीड़ित तथा राजा से मय पाने वाले होते हैं ॥ ९३ ॥

प्रकारान्तर से संसार का शुभाशुभ
भानोर्मेषप्रवेशोदयभवनपतिः सग्रहः स्वोच्चसंस्थे
स्वर्क्षस्थे वापि केन्द्रे शुभगगनचरैर्दृष्टयुक्तो बलाढ्यः।
तिस्मन्वर्षे प्रकुर्याज्जगित शुभसुखं भूरिशस्यं सुवृष्टि
क्रूरः क्रूरादितो वा दिशति नृपभयं कष्टमन्नं महर्षम् ॥ ९४॥

सूर्यं के मेप में प्रवेश होने के समय जो लग्न होता है उसका स्वामी ग्रह के साथ उच्च या अपनी राश अथवा केन्द्र में शुम ग्रह से दृष्ट युत बलवान हो तो संसार में सुन्दर सुख, अधिक अन्न और अच्छो वर्षा होती है।

अथवा लग्नेश पाप ग्रह से पीड़ित हो तो राजा को भय, कृष्ट से अन्त और महँगी होती है।। ६४।।

## पुनः प्रकारान्तर से

मेषप्रवेशोदयतः खरांशोः केन्द्रेषु पापोडुपतीत्थशाले । पापग्रहैर्देष्टियुत्ते च तस्मिन्वर्षे गदातिः प्रियमन्नमुर्व्याम् ॥ ९५ ॥ जब कि सूर्यं मेष राशि में प्रवेश करता है तो उस समय जो लग्न होती है उससे केन्द्र में चन्द्रमा पापग्रह के साथ इत्यशाल योग करता हो और पाप ग्रह से दृष्ट युत्त होने पर उस वर्षं संसार में रोग से पीडा और अन्न प्रिय प्राणी होते हैं ॥ ९५ ॥

जगत लग्न से सस्ती महँगी का ज्ञान

लग्ने बलाढ्ये निजनाथसीम्यैर्युक्तेक्षितः केन्द्रगतैः शुभैश्च । सर्वे समर्घे विबलैविलग्ने केन्द्रेषु पापैः सकलं महर्घम् ॥ ९६ ॥

जगत लग्न के बली होने पर तथा अपने स्वामी या शुमग्रह से दृष्ट युत होकर किन्द्र में या शुमग्रह हो तो सस्ती और निर्वल लग्न और केन्द्र में पाप ग्रहों के रहने पर महाँगी होती है।। ६६।।

अथ मनुष्याणां जन्मलग्नात्प्रतिवर्षं शुभाशुभज्ञानम्— अब आगे मनुष्यों के लग्न से जगत लग्न के आधार प्रति वर्षं होने वाले शुमाशुम को बताते हैं।

मुकुन्द:-

स्वजन्म लग्न से शुभाशुभ प्रतिवर्ष का जन्मोदयाद्भास्वदजप्रवेशलग्नं हि यद्भावगतं शुभान्वितम् । तद्भाववृद्धि प्रकरोति तस्मिन्वर्षे नृणां पापयुतं तदन्यथा ॥ ९७ ॥ आचार्यं मुकुन्द ने बताया है कि अपनी जन्म लग्न से मेष प्रवेश लग्न जिस माव में शुभ ग्रह से युक्त हो तो उस भाव की वृद्धि पुरुषों की होती है । और पाप ग्रह से युक्त होने पर उस माव फल का हास होता है ॥ ६७ ॥

> स्वजन्म लग्न से प्रति भाव में जगत लग्न रहने का फल जन्मोदये देहसुखं धनेऽर्थंलाभस्तृतीये च कुटुम्बवृद्धिः। तुर्ये सुहृत्सौख्यमथात्मजाप्ति पुत्रेऽथ षष्ठेऽरिपराजयः स्यात्।। ६८।। स्त्रीसौख्याप्तिर्भवति मदने मृत्युक्तिभक्च रन्ध्रे धर्मार्थाप्तिस्तपिस दशमे वित्तसौख्यं पदाप्तिः। लाभे लाभः सुखधनचयो दुःखदारिद्रचमन्त्ये पुंसोर्मेषे प्रविशति रवौ जन्मलग्नाद्विलग्ने।। ९९।।

यदि जन्म की लग्न में जगत लग्न हो तो देह सुख, दूसरे में घन की प्राप्ति तीसरे में परिवार की वृद्धि, चौथे में मित्र सुख, पाँचवें में पुत्र प्राप्ति, छटे में शत्रु का पराजय, सातवें में स्त्री मोग सुख, आठवें में रोग से मृत्यु, नवें में धर्म का लाम, दशवें में धन सुख और पद की प्राप्ति, ग्यारहवें में लाम, सुख धन की वृद्धि और जन्म लग्न से बारहवें में जगत लग्न के रहने पर दु:ख व दरिद्रता होती है ॥६८-९६॥

प्रकारान्तर से जगत लग्न का फल

जन्मलग्नाद्वर्षलग्नाज्जगल्लग्नं यदा भवेत्। अष्टमे द्वादशे वापि स वर्षो न शुभावहः॥१००॥ जन्म लग्न व वर्षे लग्न से जगत लग्न आठवें या बारहवें माव में जिस पुरुष के होती है वह वर्ष उसके लिये शुमकारो नहीं होता है॥१००॥

नगर का शुभाशुभ

अष्टमे द्वादशे वापि भवेद्यत्पुरराशितः। जगल्लग्नं तदा हानिस्तत्पुरस्य न संशयः॥ १०१॥

जिस नगर की राधि से आठवें वा वारहवें माव में जगत लग्न होती है तो उस नगर की हानि होती है। इसमें संग्रय नहीं करना चाहिये।। १०६।।

अथ वृषार्कप्रवेशलग्नाच्छारदान्नविचारः—

अब आगे वृष राधि में सूर्य के प्रवेश कालीन लग्न से शरद-ऋतु में होने वाले अन्नों के शुमाशुम के विचार को बताते हैं।

तत्रैव---

वहीं पर ही कहा है

वृषप्रवेशे सिवतुर्मृंगेन्द्र (५) वृषा (२) लि (८) कुम्भो (११) पगतैः शुभग्रहैः । पापैस्तुला (७) कर्कमृगाङ्गनास्थैः स्याच्छारदान्नस्य समृद्धिरुत्तमा ॥१०२॥

सूर्यं के वृष राधि में प्रवेश कालीन लग्न से ५।२।८।११ में शुम ग्रह और ७।४।१०।६ में पाप ग्रह हों तो शरदकालीन अन्न की अच्छी वृद्धि होती है।। १०२।।

#### प्रकारान्तर से फल

वृषप्रवेशे सिवतुः शशीज्ययोः कुम्भालिसिहोपगयोः सुवीर्ययोः। शुक्रज्ञयोर्भेषनृयुग्मसंस्थयोः स्याच्छारदान्नस्य समृद्धिरीप्सिता।१०३॥ सूर्यं के वृष प्रवेश लग्न से कुम्म, वृश्चिक या सिह में बली चन्द्रमा गुरु हों और शुक्र बुष, मेष या मिथुन में हों तो शरदकालीन अन्न की इच्छित वृद्धि होती है ॥१०३॥

## अन्न हानि योग

वृषप्रवेशे सिवतुरच सिंहवृषालिकुम्भोपगतैरच पापैः। वीर्यान्वितैः सौम्यखगैरवीर्यैर्जातं विनश्येत् खलु शारदान्नग् ।। १०४ ।। सूर्यं के वृष प्रवेश समय में लग्न से सिंह, वृष, वृश्विक, कुम्म राशि में बलवान् पाप ग्रह और निर्वंल शुम ग्रह हों तो शरदकालीन अन्नों का विनाश होता है ।। १०४ ।।

#### प्रकारान्तर से

वृषप्रवेशे सवितुर्हयाङ्गवृषालिसंस्थैरशुभग्रहेन्द्रैः।

संशुष्यतेऽल्पं खलु जातमात्रमुत्पद्यतेऽल्पं भृवि शारदान्नम् ॥ १०५ ॥ सूर्यं के वृष प्रवेश लग्न से तुला, कन्या, वृष, वृश्चिक में पाप ग्रहों के रहने पर पैदा हुए अन्न कुछ सुखते हैं और अल्प उत्पन्न होते हैं ॥ १०५ ॥

पुनः प्रकारान्तर से हानि योग

वृषप्रवेशे सिवतुर्नृयुग्ममेषालिसंस्थैरशुभग्रहेन्द्रैः । सौम्यग्रहेन्द्रैनं युत्तेक्षितश्च जातं विशुष्येत्खलु शारदान्नम् ॥ १०६ ॥ सूर्यं के वृष राशि प्रवेश में लग्न से मिथुन, मेष, वृश्चिक में पाप ग्रह हों तथा शुम

ग्रहों से दृष्ट या युक्त न हों तो शरदकालीन अन्न सूखते हैं।। १०६।।

पुनः समृद्धि योग

वृषप्रवेशे तरणेश्च मीने ज्ञशुक्रयोः केन्द्रगयोः शशीज्ययोः। बलाढचयोः सद्ग्रहृष्टयोश्च स्याच्छारदान्नस्य समृद्धिरुत्तमा ॥१०७॥ सूर्यं के वृष प्रवेश लग्न से मीन में बुध-शुक्र हों और केन्द्र में वली चन्द्रमा, गुरु शुम ग्रह से दृष्ट हों तो शरदकालीन अन्न की वृद्धि होती है ॥ १०७ ॥

अथ मिथुनार्कंप्रवेशलग्नवशाद्वृष्टिविचारः—

अब आगे सूर्यं के मिथुन में जाने के समय जो लग्न होती है उससे वर्षा का विचार बताते हैं।

तत्रैव--

सूर्यं के मिथुन प्रवेशकालीन लग्न से वर्षा का ज्ञान

सहस्रग्रमेमिथुनप्रवेशे शशाङ्कवाचस्पतिशुक्रसीम्यैः।

मीनाश्च कन्यामिथुनस्थितै: स्यात्तदा सुवृष्टि: सकलान्नकर्ती ।। १०८ ॥ सूर्यं के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर जो लग्न हो उससे चन्द्रमा, गुरु, शुक्र, बुघ, मीन, कन्या, मिथुन राशियों में हों तो अच्छी वर्षां से समस्त अन्तों की वृद्धि होती है ॥ १०८ ॥

#### प्रकारान्तर

सहस्ररभेमिथुनप्रवेशे शुक्रज्ञयोः कर्कवृषस्थयोश्च।
चन्द्रे झपे देवगुरी कुमार्या विपर्ययाद्वापि तदा सुवृष्टिः ॥ १०९ ॥
सूर्यं के मिथुन राशि प्रवेशकालीन लग्न से शुक्र, बुध, कर्क, वृष में हों, जन्द्रमा
मीन में और गुरु कन्या में हो तो अच्छी वृष्टि अथवा इसके विपरीत से भी अच्छी वर्षा होती है ॥ १०९ ॥

#### लग्न से अभाव का ज्ञान

सहस्ररहमेमिथुनप्रवेशे माहेयसूर्यात्मजसैंहिकेयैः। मीनाइच कन्यामिथुनस्थितैश्च तदाल्पवृष्टिः प्रियमन्नमुर्व्याम् ॥ ११०॥ सूर्यं के मिथुन राधि प्रवेश लग्न से भौम, शनि, राहु ग्रह मीन, कन्या, मिथुन में स्थित हों तो अल्प वर्षा होती है तथा अस प्रिय होता है ॥ ११० ॥

पुन: सुन्दर वर्षा का ज्ञान

सहस्र रश्मेमिथुनप्रवेशे ज्ञाकुत्रयोर्मेषनृयुग्मसंस्थयोः।
चन्द्रेज्ययोश्चापगयोश्च पापैस्तुलालिसिहोपगतैः सुवृष्टिः।। १११॥
सूर्यं के मिथुन प्रवेशकालीन लग्न से बुध, शुक्र, मेष, मिथुन में हों तथा चन्द्रमा गुरु,
धनु राशि में व पापग्रह तुला, वृश्चिक, सिंह में हों तो अच्छी वर्षा होती है।। ११११॥
पुनः अल्पवृष्टि योग ज्ञान

सहस्ररश्मेमिथुनप्रवेशे मन्दारयोः कर्कवृषस्थयोश्चेत्। द्विदेहभस्थे दनुजो विशेषात्तदाल्पवृष्टिः प्रियमन्नमुर्व्याम् ॥ ११२ ॥ सूर्यं के मिथुन राग्नि प्रवेशकालीन लग्न से शनि मौम कर्कं वृष में, शुक्र स्विस्वमाव राश्चि में हो तो अन्न प्रिय जनता और थोड़ी वर्षा होती है ॥ ११२ ॥

शुभाशुभग्रहैर्मिश्रैः फलं मिश्रं प्रजायते । सूर्ये क्रूरान् गुरुः पश्येत् तदा वृष्टिश्च मध्यमा ॥ ११३ ॥ शुम अशुम ग्रहों के योग से सूर्य मिश्रित और क्रूर ग्रह, गुरु से दृष्ट होने पर मध्यम वर्षा होती है ॥ ११३ ॥

अथ वृश्चिकार्कंप्रवेशलग्नवशाद् ग्रैष्मिकान्नविचारः— अव आगे वृश्चिक राशि में सूर्यं के प्रवेश कालोन लग्न से गर्मी के अन्नों के शुमाशुमत्व का विवेचन करते हैं।

तत्रैव —

वृश्चिक राशि प्रवेश लग्न से गर्मी के अन्नों का शुभाशुभ अलिप्रवेशे सवितुश्च कुम्भे वृषालिसिहोपगतैश्च सौम्यैः। पापग्रहैः कर्कमृगाजसंस्थैः स्याद् ग्रैष्मिकान्नस्य परा समृद्धिः॥ ११४॥

सूर्यं के वृधिक राशि में प्रवेश करने के समय जो लग्न हो उससे कुम्म, वृष, वृधिक, सिंह राशि में शुमग्रह और पापग्रह कर्क, मकर, मेष में हों तो गर्मी के अन्नों की परमाधिक वृद्धि होती है।। ११४।।

पुनः वृद्धि योग का ज्ञान

अलिप्रवेशे सिवतुः शशीज्ययोः कुम्भस्थयोः सिहवृषस्थयोः पृथक् । शुक्रोणयोश्चापतुलालिसंस्थैः स्याद् ग्रैष्मिकान्नस्य समृद्धिरुत्तमा ॥ ११५ ॥ स्यं के वृश्चिक राशि प्रवेश कालीन लग्न से कुम्म में चन्द्रमा गुरु या सिह वृष में अलग अलग और शुक्र शिन, धनु, तुला, वृश्चिक में स्थित हों तो गर्मी के अन्नों की अधिक वृद्धि होती है ॥ ११५ ॥

#### पुनः प्रकारान्तर

अलिप्रवेशे सिवतुः कुमार्यो ज्ञशुक्रयोः केन्द्रगयोः शशीज्ययोः। वलाढ्ययोः सद्ग्रह्ह्ट्योश्च स्याद् ग्रैष्मिकान्नस्य समृद्धिरुत्तमा ॥ ११६॥ सूर्यं के वृश्विक राशि प्रवेश कालीन लग्न से कन्या में बुध शुक्र और केन्द्र में वली शुमग्रह से दृष्ट चन्द्रमा गुरु हों तो गर्मी के अन्नों की वृद्धि होती है ॥ ११६॥

## ग्रीव्मकालीन अन्न विनाश योग

अलिप्रवेशे तरणेर्नृयुग्मवृषस्थयोः सौरिमहीजयोश्चेत्। तुलाघटाश्चालिगयोर्द्वयोवी स्याद् ग्रैष्टिमकान्तस्य नवस्य नाशः॥ ११७॥ सूर्यं के वृश्विक राशि प्रवेशकालीन लग्न से मिथुन वृष में शनि मौम और तुला कुम्म वृश्विक में या दो में शनि मौम हों तो ग्रीष्मकालीन नवीन अन्नों का नाश होता है॥ ११७॥

#### प्रकारान्तर

अलिप्रवेशे तपनस्य सिंहकुम्भस्थयोः सौरिमहीजयोश्च।
राहौ वृषस्थे घटवृश्चिकस्थे वै ग्रैष्टिमकान्नं भृवि शेषमेति ॥ ११८॥
सूर्यं के वृश्चिक राशि प्रवेश कालीन लग्न से सिंह. कुम्म में शनि, मौम और वृष,
तुला या वृश्चिक में राहु हो तो अन्न का अमाव होता है ॥ ११८॥

#### पुन: प्रकारान्तर

शुभस्य दृष्टिचा निह सर्वसस्यनाशो भवेत्पापखगे स्मरस्थे। ग्रीष्मोद्भवस्याथ शरद्भवस्य सस्यस्य जन्म प्रवदेतसुयोगात्॥ ११९॥ यदि सप्तमस्य पापग्रह शुभग्रह से दृष्ट हो तो समस्त ग्रीष्मकालीन अन्नों का विनाश नहीं होता है। तथा शरदकालीन अन्नों की सुयोग से उत्पत्ति होती है।। ११९॥

#### अथवा

मेषे वृषे च मिथुने शुभद्दष्टयुक्तेऽन्नं ग्रैष्मिकं सुसुलभं त्वभयं पृथिव्याम् । सूर्यो धनुर्मृगघटेषु च शारदान्नं कुर्यात्समर्घमशुभैः सहितो महर्घम् ॥१२०॥

मेष, वृष, मिथुन संक्रमणकालीन लग्न यदि शुमग्रह से दृष्टयुत हो तो ग्रीष्मकालीन अन्न सुलम व मूमि में निभंगता होती है ।

धनु, मकर, कुम्म संक्रमणकालीन लग्न शुमग्रह से दृष्टयुत हो तो अन्न सस्ते और पापग्रह से दृष्टयुत हो तो महंगी होती है ।। १२०।।

## पुनः प्रकारान्तर से

ेपूर्वंसङ्क्रान्तिनक्षत्रात्परसङ्क्रान्तिऋक्षकम् । द्वित्रिसङ्ख्या समर्घं स्याच्चतुः पञ्च महर्घता ॥ १२१ ॥

१. ज्यो ॰ सा॰ ४४ पृ० ३२ इलो०।

गत मास की संक्रान्ति में जो नक्षत्र हो उससे दूसरी संक्रान्ति के नक्षत्र को गिनने पर यदि दूसरा या तीसरा नक्षत्र हो तो सस्ती और चीय। या पाँचवां नक्षत्र हो तो महंगी होती है।। १२१।।

ज्यो ० नि० में कहा है—'पूर्वसंक्रान्तिनक्षत्रात्परसंक्रान्तिमं यदि । द्वित्रसंख्या समर्घस्यात्तुर्यंपञ्चमहर्षेता (६८ पृ०, ७ इलो०) ॥ १२१ ॥

### पुनः प्रकारान्तर

सङ्क्रान्तिनाडचा तिथिवारऋक्षधान्याक्षरं विह्नहरेत्तु भागम् । एके समध द्वितीये च साम्यं शून्ये महर्षं मुनयो वदन्ति ॥ १२२ ॥ संक्रान्ति घटी में तिथि, वार, नक्षत्र और धान्य के अक्षरों के अङ्कों को जोड़कर तीन का माग देने से एक शेष में सस्ती, दो में समानता और शून्य शेष में उस अन्न की महंगी होती है ॥ १२२ ॥

विशेष—ज्योतिषसार में भी प्रकारान्तर के साथ विणित है 'संक्रान्तिनाडीतिथिवार ऋक्षधान्याक्षराण्यिगिविमाजितानि। अथवा 'संक्रान्तिनाडचो नविमिश्रिताश्च सप्ताहताः पावकमाजिताश्च। एके समर्घ द्वितये च साम्यं शून्ये महर्घ मुनयो वदन्ति' (४४ पृ०, ४ क्लो०) अर्थात् संक्रान्ति नाडी में ६ जोड़कर सात ७ से गुना करके तीन का भाग देने पर १ शेष में सस्ती, २ में समान और शून्य ० में महंगी होती है।। १२२।।

अथ वारपरत्वेन सङ्क्रान्तिफलम्--

अब आगे वारों के वश संक्रान्ति के फल को बताते हैं। सूर्य, शनि, भौमवार में संक्रान्ति का फल

ैरविरविजभौमवारे सङ्क्रान्तौ दिनकरस्य सित मासे । पित्तकफानिलजामयनरपितकलहस्त्ववृष्टिश्च ॥ १२३ ॥

जब कि सूर्यं की संक्रान्ति सूर्यं या श्चिन या मंगलवार के दिन होती है तो पित्त, कफ, वायु जिनत रोग, राजाओं में कलह और वर्षा का अभाव होता है ॥ १२३॥ विशेष — प्रकाशित विसिष्ठ संहिता में 'दिनकस्य यन्मासे' यह पाठान्तर है ॥१२३॥

बुध, गुरु, चन्द्र, शुक्रवार में संक्रान्ति का फल <sup>२</sup>बुधगुरुचन्द्रसिताहे सङ्क्रान्तावनामयं नॄणाम् । क्षितिपतिनिकरक्षेमं सस्यविवृद्धि विधर्मिणां पीडा ॥ १२४॥

जब कि सूर्यं की संक्रान्ति बुध, गुरु या चन्द्र या शुक्रवार के दिन होती है तो मनुष्यों में रोगों का अभाव, राजा समुदाय में कल्याण, अन्न की वृद्धि और पापियों का विनाश होता है।। १२४।।

१. व० सं०६ अ० १२ इलो०।

२. व० सं० १६ अ० २२ रलो०।

#### पौष की संक्रान्ति का फल

पौषमासस्य संक्रांती रिववारे यदा भवेत्। धान्यं च त्रिगुणं मौल्यं भौमवारे चतुर्गुणम् ॥ १२५ ॥ त्रिगुणं शनिवारेण बुधे शुक्ते समं भवेत्। सुराचार्यं च सोमे च मौल्यमर्थे सुनिश्चितम् ॥ १२६ ॥

जब कि पूस मास की संक्रान्ति सूर्यंवार को होती है तो अन्नों के माव तिगुने और भौमवार में चोगुने, श्वनिवार में तिगुने, बुध-शुक्र में सम और गुरु या सोमवार में संक्रमण होने पर आधी कीमत पर अन्नों की उपलब्धि होती है ॥ १२५-१२६ ॥

# वारानुसार मीन संक्रान्ति का फल

मीनसंक्रमणे सूर्यवारे वाति समीरणः।
भीमे पीडा पश्नां च दुर्भिक्षं च शनैश्चरे।। १२७।।
वृक्षपाताः प्रजापीडा मिथ्या सञ्चरते मही।
हिंसाकामातुरा लोका यदि वृष्टिसमन्वितम्।। १२८॥
सक्रान्तिर्यंदि मीनस्य बुधवारे प्रजायते।
छत्रभङ्गो महामारी रोदनं भयचिन्तया।। १२९॥
संक्रान्तिः सोमवारे च प्रजानां परमं सुखम्।
भानुभौमार्किवारेषु पापयुद्धं महर्षता।। १३०॥

जब कि मीन की संक्रान्ति सोमवार के दिन होती है तो वायु चलती है, मीम में पशुकों को पीडा, श्रनि में दुर्मिक्ष, वृक्षपात, जनता को दुःख, असत्य का बोलवाला, हिंसा, विषय मोग की प्रवलता वर्षा होने पर होती है।।

जब कि मीन की संक्रान्ति बुधवार में होती है तो छत्रमङ्ग, महामारी, रोदन मय, चिन्ता से, सोमवार में प्रजा को सुख और सूर्य या मंगल या शनि में हो तो पाप से लड़ाई और महंगी होती है।। १२७-१३०।।

अथ सायनमेषार्कप्रवेशविचारः —

अब आगे वार क्रम से यवनाचार्योक्त मेष संक्रान्ति के फल को बताते हैं। यवनमतेन—

सूर्यंवार में मेष संक्रमण का फल
रिववारे यदा स्याच्च मेषस्याप्ययनं भवेत्।
राजा प्रसन्नतामेति राज्यपुष्टिस्तथैव च।। १३१॥
स्वकुले चास्ति स्वं राज्यं राज्यतो लाभमेव च।
समर्घं परस्परं राज्ञामन्नाप्तिर्वंहुला भवेत्।। १३२॥
महर्घं चैव कार्पासमाम्राधिक्यं फलं भवेत्।
दुरधादि बहुलं ज्ञेयं व्यापारीणां क्वचिद्भयम्॥ १३३॥

गोधूमं बहुलं ज्ञेयं खर्वुजानि बहूनि च। तिलान्नमधिकं जातं बालकं तु स्गरितम् ॥ १३४॥ अग्नेभैयं तृणाधिक्यं सूर्यग्रहणसंभवम्। कटेः पीडां विजानीयाद्वर्षेऽपि यवनेरितम्॥ १३५॥

यवनाचार्यं ने बताया है कि जब मेप की संक्रान्ति रिववार को होती है तो राजा प्रसन्न, राज्य की पृष्टि, अपने कुल में अपना राज्य, अन्य राज्य से लाम, राज्यों में सस्ती और अधिक अन्न की प्राप्ति होती है। तथा कपास या रूई में महुँगी, अधिक आम की फसल, दूध आदि की अधिकता, व्यापारियों को अल्प मय, गेहूँ व खर्वुजादि का बाहुल्य, तिलों की अधिकता, रोग ग्रस्त बालक, अग्नि मय, तृण की अधिकता, सूर्यं के ग्रहण का सम्मव और कमर से पीड़ित संसार वर्षं में मी होता है।। १३१-१३५।।

### सोमवार में मेष संक्रान्ति का फल

सोमे दिने मेष यदायनं भवेद्राजानको दुःखमुपैति शीघ्रम् । वृष्टेरभूदन्नसमर्घताप्तिर्युद्धं भवेत्पश्चिमदिग्विनाशम् ॥ १३६॥ महाशयानां तु विनाशनं स्याद्व्यापारिणां लाभमुपैति बह्वम् । फलन्ति वृक्षाः पशुवृद्धिमेति वृक्षा विनाशोऽग्निभयादिकं च ॥ १३७॥ व्ययाधिकं लाभमभूतस्वल्पमजाधिकाप्तिः सकलेऽपि वर्षे।

जब कि सोमवार के दिन मेष की संक्रान्ति होती है तो शोघ्र ही राजा लोग दु:खी, वर्षा होने से सस्ते अन्नों की प्राप्ति, पश्चिमी माग में लड़ाई होने से विनाश, बड़े अभिप्राय वालों का नाश, व्यवसायियों को अधिक लाम, वृक्षों में भी फलाधिक्य, पशुओं में बढ़ाव, अग्नि से वृक्षों का नाश या मय, खर्चों की वृद्धि, कम आमदनी और पुत्रों की प्राप्ति भी समस्त वर्ष में होती है।। १३६-१३७ है।।

#### भीमवार में मेष से संकान्ति का फल

कुजे दिने चायनमेषराशेरभूत राजा खलु भूमिसूनुः ॥१३८॥ समर्थतामेति अकालवृष्टेः कृषेः क्विचन्नष्टप्रजा पृथिव्याम् । व्यापारिणां लाभमभूत राजन् परस्परं युद्धमभीष्मितं च ॥१३६॥ चतुष्पदानां रुगतो प्रपीडचात्क्विचत्क्विचद् वृक्षफलानि उर्व्याम् । कार्पासगोधूमितला महर्घाः प्रयान्ति स्वल्पं खलु शीतवृष्टिः ॥१४०॥ कृषिविनष्टा कुसुमैव वर्षणं विरुद्धदासात्मजस्वामितातयोः । नरा रुगार्ताः खलु चान्निभीतिः स्वल्पं विनाशं हि भवेत्तु वृक्षान् ॥१४१॥ सूर्योपरागः सुलभाच्च भीतिः भूकम्पनं स्याद्गदितं हि वर्षे ।

जब कि मंगलवार के दिन मेप की संक्रान्ति होती है तो मंगल राजा, अकाल वर्षा से खेती में समर्थता, कहीं-कहीं जनता का क्षय, ज्यापारियों को लाम, राजाओं में परस्पर में लड़ाई की इच्छा, कहीं-कहीं पशुओं को रोग से पीड़ा, कहीं-कहीं वृक्षों में फल, रूई, गेहूँ तिल के मावों में महुँगी। अलप वर्षा, खेती का विनाश, फूलों की ही वर्षा, स्वामी सेवक, पिता पुत्र में विरोध, जनता रोगी, अग्नि से मय, अलप वृक्षों का नाश, सूर्य का ग्रहण, सुलमता से भय और भूमि हिलने का वर्ष में मय रहता है।। १३७ है-१४१ है।।

बुधवार में मेंष संक्रान्ति का फल

वुधे दिनेष्वर्कंजराशिरायनं करोति वर्षे बहुलं ह्युपद्रवम् ॥ १४२ ॥ 
यार्यावर्ते सौमनस्यं पृथिव्यां प्रावृट्काले वृष्टिकिञ्चिदभूत् ।

महर्षतामेति तिलोऽपि शर्करा कार्पासवस्त्राणि चतुष्पदादिकम् ॥ १४३ ॥

कणाधिकोत्पातनरस्यनैकधा उपद्रवो साधुजनस्य दुष्टतः ।

व्यापारहानिर्ग्रहणं दिवामणेराम्नादि किञ्चित्सुजनस्य रोगः ॥ १४४ ॥

थायाधिकोऽङ्गूरचखर्बुजानि सुस्वादयुक्तानि धनाधिकानि ।

रोगोप्यसाध्याग्निभयं बहूनि प्रजासुखैश्वर्ययुतानि चाव्दे ॥ १४५ ॥

जब कि बुधवार के दिन मेष संक्रान्ति होती है तो उस साल में अधिक उपद्रव आर्यावर्तं में सौमनस्यता, वर्षा के समय अल्प वर्षा, तिल, चीनी, कपास (रूई) वस्त्र व पशु के मावों में महँगी, आँधी रूपी उत्पात, दुष्टों से सज्जनों को पीड़ा, व्यवसाय में हानि, सूर्यं ग्रहण, आम फल अल्प, सज्जनों को रोग, आमद से ज्यादा अंगूर व खरवूजा सुन्दर स्वाद से युक्त, अधिक धन, असाध्य रोग, अग्नि से मय, जनता ज्यादा, सुख व ऐश्वयं से युक्त होती है।। १४१३-१४५।।

गुरुवार में भेष संक्रान्ति का फल

ग्रोदिनेष्वायनमेव मेषराशेरभूद्राजपितर्वृहस्पितः ।
महर्षतामेति समस्तमन्नं सद्वृष्टिमुर्वी धरणीपितर्युंतः ॥ १४६ ॥
राज्यस्य कार्योद्यतमिन्त्रणोऽस्ति साधूजनोदारपशोः प्रपीडनम् ।
वर्षेष्वस्मिन्मङ्गलं चाधिकं च व्याध्याधिक्यं जातमेवास्ति सस्यम् ॥ १४७ ॥
भूयः साधुक्लेशयुक्तोऽग्निभीतिः पश्चाच्छीतोत्पातक्लेशो जनस्य ।
मागं चित्रं सुन्दरं लाभमत्र जातं चैवमुद्यमाद्वे मुनीन्द्राः ॥ १४८ ॥
जब कि वृहस्पित वार में मेष की संक्रान्ति होती है और राजा गुष्ठ होता है तो
समस्त अन्न महँगे, अच्छी वर्षा, राजा से युक्त भूमि, राजकीय कार्यों में दत्तिचत्त
सचिव, सज्जन उदार चित्त, पशुओं को पीड़ा, अधिक मांगलिक काम, पैदा हुए अन्न
में रोग का प्राचुर्यं, बार-बार साधुजनों को कष्ट, अग्नि से डर, पीछे ठण्ड से क्लेश,

विचित्र कार्यं, और उद्यम करने पर लाम उस वर्ष में होता है। ऐसा श्रेष्ट मुनियों का कहना है।। १४६-१४८।।

> शुक्रवार में मेष संक्रान्ति का फल भृगोर्वारे यदा चाव्दे मेषस्याप्ययनं भवेत्। राजा शुक्रो लाभमत्र गोधूमवहुलं भवेत्।। १४९।। युद्धाधिक्यं शीतमत्र शत्रोनांशः पशोः सुखम्। अग्निभोतिः प्रतिष्ठा स्यात्किञ्चद्रोगो नरस्य तु।। १५०।। व्यापारिणां प्रतिष्ठा स्याद्राज्यकार्ये हि सुस्थिरम्।

जब कि शुक्रवार में मेप की संक्रान्ति होती है व राजा शुक्र होता है तो उस साल में लाम, गेहूँ की प्रचुरता, अधिक लड़ाई, ठण्ड, शत्रु का नाश, पशुओं का सुख अग्नि से डर, प्रतिष्ठा, अल्प रोगी जनता, व्यापारियों का सम्मान और सुन्दर स्थिर राजकीय कार्य होते हैं ।। १४६-१५०१।।

यिनवार में भेष संक्रान्ति का फल
अयनं स्याद्रविजे वारे मेषस्य तु यदा भवेत् ॥ १५१ ॥
राजा शर्नेश्चरस्तत्र पशुपीडा रुगाधिका ।
पीडा त्वनेकधा चास्ति वर्षेष्वप्यिखलेषु चेति ॥ १५२ ॥
जब कि शनिवार के दिन मेष की संक्रान्ति व शनि राजा होता है तो पशुपीडा,
रोग का बाहत्य और उस वर्ष में अनेक कष्ट होते हैं ॥ १५० १ – १५२ ॥

राम:--

रामदेवज्ञ के वज्ञ अविज्ञिष्ट १० संक्रान्तियों की संज्ञा
पिडकीत्याननं चापनृयुक् कन्याझपे भवेत्।
तुलाजो विषुवं विष्णुपदं सिहालिगोघटे।। १५३।।
मुहूर्तविन्तामणि में कहा है कि धनु, मिथुन, कन्या व मीन संक्रान्तियों की
पडिशोति मुख, तुला, मेष की विषु व और सिंह, वृश्चिक, वृष, कुम्म की विष्णुपद
संज्ञा होती है।। १५३।।

अथ महाविषुवित मेषसंक्रान्तिचक्रम्—
अव आगे विषुव में मेष संक्रान्ति चक्र को बताते हैं।

मूध्ति सप्त मुखे त्रीणि हृदये पञ्च विन्यसेत्।
त्रितयं हस्तपादेषु महाविषुभतः क्रमात्।। १४४॥
मस्तके भूपतेः सौख्यं वदने पटुता भवेत्।
हृदये च घनाध्यक्षोऽर्थप्राप्तिर्दक्षिणे करे॥ १५४॥

१. मु० चि॰ ३ प्र० ४ वलो०।

वामे करे महादुःखं सुखं पादे च दक्षिणे। भ्रमणं वामपादे च कथितं विषुवत्फलम्॥१५६॥

जिस नक्षत्र में मेष की संक्रान्ति हो उससे सात नक्षत्र तक मस्तक पर, पुन: तीन मुख में, फिर ५ पाँच हृदय में और तीन-तीन नक्षत्र हाथों में व पैरों में न्यास करना चाहिये। तथा अपना नक्षत्र देखना चाहिये कि किस अवयव में है।

उसका फल इस प्रकार से होता है। जैसे मस्तक में हो तो राजा से सुख, मुख में चतुरता, हृदय में धनाष्यक्षता, दक्षिण हाथ में धन का लाम, बायें हाथ में अधिक दु:ख, दायें पैर में सुख और बायें पैर में होने पर पर्यटन उस वर्ष होता है।। १५४-१५६।।

#### स्पष्टार्थ सफल चक

स्थान मस्तक मुख हृदय द० हाथ उ० हाथ द० पैर वा० पैर न० सं० ७ ३ ५ ३ ३ २ फल राजा से सुख, चतुरता, धनाब्यक्षता धनागम दु:खाधिक्य सुख पर्यटन

# अथ विष्णुपदी चक्रम् — सफल विष्णुपदी चक्र ज्ञान

ऋक्षे संक्रमणे यत्र विष्णुपद्यां मुखे तु तत्। चत्वारि दक्षिणे वाहौ त्रीणि त्रीणि पदद्वये।। १५७।। चत्वारि वामबाहौ तु हृदये पश्च निर्दिशेत्। अक्ष्णोर्द्वयं द्वयं योज्यं मूर्ष्टिन द्वौ चैकतो गुदे।। १५८।। रोगो भोगस्तथा मानं बन्धनं लाभमेव च। ऐश्वयं राजपूजा च अपमृत्युरिति क्रमात्।। १५९।।

जिस नक्षत्र में विष्णुपदी संज्ञक संक्रान्ति होती है उससे ४ चार नक्षत्र तक मुख में, बाद ३ तीन दक्षिण हाथ में, पुनः ३ तीन-तीन दोनों पैरों में फिर ४ चार वायें हाथ में, उसके बाद ५ हृदय में, फिर २ दो आखों में, २ माथे पर और १ गुह्य में नक्षत्र का न्यास करना चाहिये।।

इनका फल इस प्रकार होता है। जब कि जन्म नक्षत्र मुख में हो तो रोग, दायँ हाथ में मोग, पैरों में सम्मान, वायें हाथ में बन्धन, हृदय में लाम, नेत्रों में ऐश्वर्य, मस्तक में राजा से सम्मान और गुह्य स्थान में होने पर अपमृत्यु होती है।। १४७-१४९।।

### स्पष्टार्थं सफल विष्णुपदी चक

दा॰ हाथ दा॰ पैर वा॰ पैर वा॰ हाथ हृदय नेत्र • मुख मस्तक गुह्य ₹ 8 4 3 8 ऐश्वर्य राजसन्मान अपमृत्यु लाम रोग मोग सन्मान सन्मान बन्धन

# अथ पडशोतिचक्रम् — सफल षडशोति चक्र ज्ञान

मुखे चैकं करे वेदाः पादयुग्मे द्वयं द्वयम् ।
क्रोडे वाणस्तथा वेदाः करे सन्येतरेऽपि च ॥ १६० ॥
द्वयं द्वयं तथा नेत्रे मस्तके त्रितयं तथा ।
द्वयं चैव तथा गृह्ये पडशीत्यां रवी स्थिते ॥ १६१ ॥
मुखे दुःखं करे लाभं पादयोभ्रं मणं हृदि ।
कान्ता स्याद्वन्धनं वामे हस्ते स्यात्स्वोयभे नृणाम् ॥ १६२ ॥
सन्मानं नेत्रयोश्चैव अपमानश्च मस्तके ।
गृह्ये चैव भवेनमृत्युः षडशीतिफलं श्रुतिः ॥ १६३ ॥

जिस नक्षत्र में विष्णुपदी संक्रान्ति होती है उससे १ नक्षत्र मुख में, फिर ४ हाथों में, इसके पश्चात् २ + २ = ४ पैरों में, पुनः ५ हृदय में, फिर ४ बायों हाथ में दो-दो २+२=४ नेत्रों में, ३ तीन मस्तक पर और २ नक्षत्र गुह्य स्थल में स्थापित करके देखने से यदि अपना नक्षत्र मुख में हो तो दुःख, हाथ में लाम, पैरों में घूमना, हृदय में स्त्री सुख, वाम हस्त में बन्धन, नेत्रों में सम्मान, मस्तक में अपमान और अपना नक्षत्र गुह्य स्थान में हो तो मृत्यु होती है।। १६०-१६३।।

# स्पष्टार्थं तफल षडशीति चक

| स्थान  | मुख  | दा० हाथ | पैर     | हृदय      | वा॰ हाथ | नेत्र  | मस्तक | गुह्य  |
|--------|------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------|--------|
| न० सं० | १    | 8       | ४       | ×         | 8       | 8      | 7     | 3      |
| फल     | दु:ख | लाम     | पर्यंटन | स्त्रीसुख | बन्धन   | सन्मान | अपमान | मृत्यु |

# अथ दक्षिणायनसंक्रान्तिचक्रम्—

सफल दक्षिणायन संक्रान्ति चक्र शीर्षे त्रीणि मुखे त्रीणि हृदये पञ्च हस्तयोः। अष्टौ पादद्वयेऽप्यष्टौ दक्षिणायनभः क्रमात्॥ १६४॥ शीर्षे मानं मुखे विद्या हृदये वित्तसंक्षयः। प्रवासः स्यात्करे वामे भिक्षालाभश्च दक्षिणे। निष्फलं वामपादे च किञ्चिल्लाभश्च दक्षिणे॥ १६४॥

जिस नक्षत्र में दक्षिणायन संक्रान्ति होती है तो उससे ३ तीन नक्षत्र माथे में ३ तीन मुख में, ५ पाँच हृदय में ८ हाथों में, द दोनों पैरों में स्थापित करके देखने से यदि अपना नक्षत्र मस्तक में, हो तो सम्मान, मुख में विद्या, हृदय में धन क्षति, बायें हाथ में प्रवास, दक्षिण हाथ में भिक्षा से लाभ, वामपाद में निष्फल और दक्षिण पैर में अपना नक्षत्र हो तो थोड़ा लाभ होता है ॥ १६४-१६४॥

#### स्पष्टार्थ सफल दक्षिणायन सं वक

| स्थान  | मस्तक  | मुख    | हृदय   | वा॰ हाथ | दा० हाथ   | वा० पैर | दा० पैर |  |
|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|--|
| न० सं० | ₹      | 3      | ų      | . 8     | 8         | 8       | 8       |  |
| फल     | सन्मान | विद्या | घनक्षय | प्रवास  | मिक्षालाम | निष्फल  | अल्पलाम |  |

# अथ तुलाफलविषुवति संक्रान्तिचक्रम् —

सफल तुला संक्रान्ति चक्र षण् मूर्घिन वदने पञ्च चत्वारि हृदये यथा । त्रितयं करपादेषु फलं विषुभतः क्रमात् ॥ १६६ ॥

मानं मूर्षिन मुखे वैरं हृदये दुःखसत्त्वतः। दोः पदोर्दक्षयोर्भोगः त्रासश्च वामयोः स्वमे।। १६७॥

जिस नक्षत्र में तुला संक्रान्ति होती है उससे ६ नक्षत्र मस्तक में, ५ मुख में, ४ हृदय में, तीन २ हाथ पैरों में स्थापित करके देखने से यदि मस्तक में अपना नक्षत्र हो तो सम्मान, मुख में शत्रुता, हृदय में जीव से दु:ख, दक्षिण हाथ पैर में मोग और वायें हाथ पैरों में हो तो कष्ट होता है ॥ १६६-१६७ ॥

#### स्पष्टार्थ सफल तुला सं॰ चक्र

| स्थान  | मस्तक  | ्र मुख     | हृदय | दा०हा०पै० | वा०हा०पै० |  |
|--------|--------|------------|------|-----------|-----------|--|
| न० सं० | Ę      | ¥ ,        | ٧    | Ę         | ξ         |  |
| फल     | सन्मान | ন হাস্তু – | दु:ख | भोग       | ्र कष्ट   |  |

### अथोत्तरायणमकरसंक्रान्तिचक्रम् —

सफल मकर संक्रान्ति चक

शीर्षे पञ्च मुखे त्रीणि हस्तयोश्च त्रयं त्रयम् । हृदि पञ्च शशी नाभी गुदे च पादयोः समाः । उत्तरायणभाज्ज्ञेयं स्वनक्षत्रस्थितेः फलम् ॥ १६८ ॥

शीर्षेऽर्थंलाभं वदने सुखानि दक्षे करेऽर्थो हृदये च सौख्यम् । नाभौ सूखं वामकरेऽर्थनाशो गृह्ये भयं वामपदे प्रवासः ॥ १६९ ॥

जिस नक्षत्र में मकर की संक्रान्ति होती है उससे ५ नक्षत्र मस्तक में ३ तीन मुख में, ३ तीन-तीन हाथों में, ५ हृदय में, १ नामि में, १ गुदा में और ६ दोनों पैरों में स्थापित करके देखने से यदि अपना नक्षत्र मस्तक में हो तो धनागम, मुख में सुख, दक्षिण हाथ में धन, हृदय में सुख, नामि में सुख, बायें हाथ में धन का नाश, गुह्य स्थल में मय और बायें पैर में अपना नक्षत्र हो तो प्रवास होता है।। १६६-१६६।।

### स्पष्टार्थं सफल मकर सं० चक

| स्थान  | मस्तक | मुख | दा० हा० | वा॰ हा॰ | हृ दय | नामि | गुदा | पैर    |
|--------|-------|-----|---------|---------|-------|------|------|--------|
| न० सं० | X     | 3   | ş       | Ą       | ¥     | 8    | १    | Ę      |
| फल ध   | वनागम | सुख | घन      | घननाश   | सुख   | सुख  | भय   | प्रवास |

गतवर्षं से आगे के वर्षं में संक्रान्ति ज्ञानार्थं क्षेपक

वारे रूपं तिथी रुद्रनाडचां पञ्चदरौव तु । जीर्णपत्रप्रमाणेन ज्ञायते सूर्यंसङ्क्रमे । एकर्त्रिशत्पले दद्यादब्दे अब्दे सदैव हि ।। १७० ।।

प्राचीन पत्राओं के प्रमाण से जाना जाता है कि गत संक्रान्ति वार में १, तिथी में ११, घटी में १५ और पलों में ३१ जोड़ने से आगे २ वर्ष की संक्रान्ति के वार तिथि घटी होते हैं।। १७०।।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं॰ गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रिवत वृहह् वज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का संक्रान्ति प्रकरण वाला इकतीसवाँ प्रकरण समाप्त हुआ।

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिवित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने एकत्रिंशत्तमं सङ्क्रान्तिप्रकरणं समाप्तम् ॥ ३१॥

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधरचतुर्वेदविहिता एकत्रिशत्प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ ३१ ॥

# अथ द्वात्रिंशत्तमं गोचरपकरणं प्रारभ्यते।

अब आगे बत्तीसर्वे प्रकरण में गोचरीय ग्रहों के विचार को बताते हैं। खपनी जन्मराधि से तत्कालीन ग्रह कौन सा शुम व अशुम होता है। इस प्रकार का शुमाशुम विवेचन जिसमें होता है, उसे गोचरीय विचार कहते हैं।

तत्रादी ईश्वरग्रहयोरभेद उक्तः । लोमशसंहितायाम् —
प्रथम प्रकरण में ईश्वर और ग्रह में अभेद या यों समझिये कि ग्रह ही परमेश्वर
होता है । इसे लोमश संहिता के वाक्यों से बताते हैं ।

मुनिरुवाच—
लोमश संहिता के आधार ग्रह व ईश्वर में अभेद का ज्ञान
रामः कृष्णश्च भो विप्र नृसिंहो सूकरस्तथा।
एते पूर्णावताराश्च ह्यन्ये जीवांशका मता।। १।।

आचार्यं लोमश ने अपने संहिता ग्रन्थ में बताया है कि हे विश्व राम, कृष्ण, नृसिंह और वराह ये ४ अवतार पूर्ण हैं। या यों समझिये कि इन चारों में पूर्ण परमात्मा का अंश्व है। और इनसे मिन्न जो अवतार बताये हैं, उनमें जीवांश मी मिला हुआ है।। १।।

> <mark>अवताराण्यनेकानि अजस्य परमात्मनः।</mark> जीवानां कर्मफलदो ग्रहरूपो जनार्दंनः॥२॥

अजन्मा परमेश्वर के अनेक अवतार हैं। उन अवतारों में प्राणियों का स्वकृत कर्में फल दाता सूर्यादि ग्रहस्वरूप जनादेंन नामक अततार है।। २।।

> दैत्यानां बलनाशाय देवानां बलवृद्धये। धर्मसंस्थापनार्थाय ग्रहा जाता इमे क्रमात्॥३॥

दैत्यों के या यों समिक्षिये कि दूसरे का बुरा चाहने वालों के बल नाश करने तथा देवों या परोपकारी सज्जनों के बल बढ़ाने और धर्म स्थापना के लिये उन्हीं सूर्यादि ग्रहों से शुभप्रद अवतार हुए हैं ।। ३ ।।

गीता में भी कहा है 'परित्राणाय साधूनाँ विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मंसंस्था-पनार्थाय ।। ३ ।।

> ग्रहानुसार अवतार का ज्ञान रामावतारः सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायकः। नृसिहो भृमिपुत्रस्य बौद्धः सोमसुतस्य च॥४॥

वामनो विवुधेज्यस्य भागंवो भागंवस्य च । कूर्मो भास्करपुत्रस्य सेंहिकेयस्य सूकरः ॥ ४ ॥ केतोर्मीनावतारक्च ये चान्ये तेऽपि खेटजाः । परमात्मांशमधिकं येषु ते खेचराभिधाः ॥ ६ ॥

सूर्यं से राम का, चन्द्रमा से कृष्ण का, मौम से नृसिंह का, बुध से बुद्ध का, गुरु से वामन का, शुक्र से परशुराम का, श्विन से कूर्यं (कच्छप) का, राहु से वराह और केतु से मीन का अवतार हुआ है। इनसे अतिरिक्त भी अवतार ग्रहों से हुए हैं। जिनमें अधिक परमात्मा के अंश हैं वे खेचर अर्थात् देव कहलाते हैं।। ४-६।।

जीवांशमधिकं येषु जीवास्ते वै प्रकीर्तिताः । सूर्यादिभ्यो ग्रहेभ्यश्च परमात्मांशनिःसृतः ॥ ७॥

जिनमें अधिक जीवांश हैं वे जीव कहलाते हैं। सूर्यादि ग्रहों से ही अधिक परमात्मांश निकल कर पूर्णावतार होते हैं।। ७।।

विशेष — ग्रन्थ में १-७ श्लोक लोमश संहिता के नाम से उद्धृत हैं। तथापि ये अल्प पाठान्तर पर बृहत्पाराश्चर ग्रन्थ की दूसरी अष्याय में १-७ तक उपलब्ध होते हैं।

'जीवांशकान्वि 'ग्रहाज्जाता शुमाः क्रमात्' परात्मांशोऽिष' ।। १-७ ।। सूर्यारुणसंवादे—

ग्रहों का फलद होना न होने का ज्ञान ग्रहाणां फलकर्तृत्वमस्ति नो वेति संशयः। केचिद्वदन्ति तेषां तु कर्मसूचकतामिति॥ ८॥

सूर्यारुण संवाद में बताया है कि ग्रहों में फल देने की शक्ति है या नहीं इसमें सन्देह है। क्योंकि किन्हों आचार्यों ने कहा है कि ग्रह पूर्वाजित की सूचना मात्र देते हैं।। द।।

तथा च-

#### अन्य भी

प्रावकमंसूचकखगाः कथमेषु भुक्तिः प्रावकमंभोगशमनाय हि भोगमूचुः ।
केचित्तथा दुरितहुज्जगदीशभक्तिः किन्नो ग्रहाभिगत एव स एव विष्णुः ॥९॥
और मी पूर्व में उपाजित धुमाशुम की सूचना देने वाले ग्रह होते हैं तो इनमें
भोग करने की शक्ति नहीं है। पहिले में उपाजित भोग के विनाश के लिये ही इनसे
भूक्ति मात्र ही कहा है।।

किसो का कथन है कि ये ग्रह दुरित (पाप) का हरण करके जगदीश की मिक्त देते हैं तो मिक्तिस्वरूप ग्रह होने पर निश्चय करने से ज्ञात होता है कि ग्रह हो विष्णु मगवान् हैं। क्योंकि मिक्त स्वरूप ही विष्णु हैं।। &।। तथा च शाङ्गंधर:-

शार्क्षघर के आधार पर

देवताग्रहरूपेण मनुष्याणां शुभाशुभम्।
फलं प्रागर्जितं यच्च तद्दाति स्वकीयकम्॥ १०॥
शाङ्कंषर ने बताया है कि देवता ग्रहों का स्वरूप बनाकर मनुष्यों के पूर्वीजित
स्वकीय शुमाशुम फल को देते हैं॥ १०॥

लल्लोऽपि-

लल्लाचार्यं के आधार पर
सकलमिप धिष्ण्यमण्डलमविनिबद्धं विनिर्मितं धात्रा।
तत्र ग्रहा ग्रहेष्विप शुभाशुभं सर्वंजन्तूनाम्।। ११॥
आचार्यं लल्ल ने कहा है कि समस्त नक्षत्र मण्डल भूमि से वाँघ कर ब्रह्मा जी
ने बनाया है। उसमें ग्रह-ग्रह की दशा में जीवों को शुभाशुभ फल को देते हैं।। ११॥

वसिष्ठ:--

# वसिष्ठ के आधार पर

ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च। ग्रहैस्तु व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्॥१२॥ ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि ग्रह राज्य दायक व विनाशक होते हैं। और समस्त चराचर ग्रहों से ही व्यास है॥१२॥

बृहस्पतिरपि—

बृहस्पति जी के आधार पर ग्रहाधीनं जगत्सवं ग्रहाधीना नरा वराः। कालज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहा कर्मफलप्रदाः॥ १३॥

वृहस्पित जी का कहना है कि यह समस्त संसार ग्रहों के आधीन है तथा मनुष्य मी ग्रहों के आधीन है और समय का जान भी ग्रहाधीन होता है। इसिलिये कमें फल को देने वाले ग्रह होते हैं।। १३।।

> सृष्टिरक्षणसंहाराः सर्वे चापि ग्रहानुगाः। कर्मणः फलदातारः सूचकाश्च ग्रहाः सदा ॥ १४ ॥

उत्पत्ति, पालन, विनाश मी ग्रहों के पीछे चलते हैं। अतः फलदाता और सूचना देने वाले ग्रह होते हैं।। १४।।

दुष्करं भवसंयोगकाले दुःस्थानमाययुः। तत्फलानन्वयायेवं तदा पूज्यतमा ग्रहाः॥१५॥

संसार में संयोग समय में दूषित स्थानों पर आने पर दुष्कर होते हैं और फलों को वंश में भी देने वाले होते हैं। इसलिये ग्रहों की पूजा होती है।। १६।। वसिष्ठः-

#### वसिष्ठ जो के आधार पर

<sup>१</sup>उच्छ्रयपतनानि नृणां खचराधीनानि विशेषतो यस्मात् । अखिलानामपि लोकानां वृद्धिस्तस्माद्ग्रहाश्च पूज्यतमाः ॥ १६ ॥

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि उन्नति, अवनति विशेष कर मनुष्यों की ग्रहों के आधीन होती है तथा समस्त संसार की वृद्धि होती है। इसलिए इनकी पूजा की जाती है।

<sup>२</sup>गोचरवलचिन्तायां ये न विदन्ति यथाक्रमं चेति । गोचरवलानभिज्ञास्त्वति लोके यान्ति हास्यतां सुजनैः ॥ १७ ॥

गोचर बल विचार में जो लोग अच्छी रीति से इसे नहीं जानते वे सज्जन गोचर बल के अज्ञान से संसार में हैंसो के पात्र होते हैं।। १७ ॥

शुभकर्मणि सर्वंत्र ग्रहाणां गोचरं फलम्। पूर्वेरुवतं यतोऽस्माभिरुच्यते ग्रहगोचरम्॥ १८॥ समस्त शुभ कार्यों में गोचर का विचार करना पूर्वाचार्यों ने वताया है। अतः मैं भी अव ग्रह गोचर को बताता हूँ॥ १८॥

अथ ग्रहाणां नामकथनम् । यादवः — अब आगे यादव आचार्यं के वचन से ग्रहों के नाम बताते हैं।

# ग्रहों के नाम

रिविवधुक्षितिजा वुधवाक्पती भृगुशनी च तमः शिखिनो ग्रहाः । न च सदा भ्रमणाद्भगणो नृणां ददित धातुसमं फलमुक्तवत् ॥ १९ ॥ आचार्यं यादव ने बताया है कि सूर्यं, चन्द्र, मौम, बुध, गुरु, शुक्र, शिन, राहु और केतु ये ग्रहों के नाम होते हैं । राशिचक्र के घूमने से सदा धातु के तुल्य फल ग्रह मनुष्यों को नहीं देते हैं ॥ १६ ॥

कश्यप:--

ऋषि कश्यप के बचन से राहु की ग्रहों में गणना छिन्नोऽपि विष्णुचक्रेण सुधामयशिरा(र?)स्तमः। केशवस्य वरेणासी तथापि ग्रहतां गतः॥२०॥

ऋषि कश्यप ने कहा है कि विष्णु मगवान के चक्र से मस्तक कटने पर मी जब राहु नहीं मरा तो मगवान के वरदान से यह ग्रहों में गिना जाने लगा है।। २०।।

१. व० सं० १८ अ० २० लो० ।

२. व० सं० १८ अ० ६ रलो०।

नारदोऽपि-

नारद के आधार पर

अमृतास्वादनाद्राहुः शिरश्छिन्नोऽपि सोऽमृतः। विष्णुना तेन चक्रेण तथापि ग्रहता गतः॥२१॥ ऋषि नारद जी ने भी बताया है कि अमृत को पीने पर ही विष्णु मगवान के चक्र से माथा अलग होने पर उन्हीं के आशीर्वाद से अमृत राहु ग्रहत्व को प्राप्त हुआ है॥२१॥

विष्ठसंहिता में कहा है 'प्रच्छन्नामररूपं घृत्वा राहु: सुधाप्रधानेऽभूत् । हरिरिप निश्चिलं ज्ञात्वाच्छिनित चक्रेण तच्छीषंम् । अमृतमयत्वान्नत्वा हरि शिर उवाच विस्मिति सदिस । दातच्या ग्रह्समता गतोऽस्मि मां रक्ष तव शरणम् । दत्त्वाष्टमग्रहत्वम्' ( अ० १-२ रुलो० ) ।। २१ ।।

तथा वाराह संहिता में भी 'अमृतास्वादविशेषाच्छिन्नमपि शिरः किलासुरस्येदम्।

प्राणैरपरित्यवतं ग्रहतां यातं वदन्त्येके' ( ५ अ०१ वलो० ) ॥ २१ ॥

अथ ग्रहाणां संज्ञाः । वृहज्जातके —

अब आगे वृहजातक में बताई हुई ग्रहों की संज्ञा को बताते हैं। बृहज्जाकोक्त ग्रहों के संज्ञान्तर के साथ नाम

हेलिः सूर्यश्चन्दमा शीत्रश्मिर्हेम्नाविज्ज्ञो बोधनश्चन्द्रपुत्रः।

आरो वक्रः क्रूरहक्चावनेयः कोणो मन्दः सूर्यपुत्रोऽसितक्च ॥ २२॥
विजीवोऽङ्गिराः सुरगुरुवंचसां पतीज्यौ शुक्रो भृगुर्भृगुसुतः सित आस्फुजिच्च ।
राहस्तमो सुरगुरुक्च शिखी च केतुः पर्यायमन्यमुपलभ्य वदेच्च लोकात् ॥२३॥

बाचायं वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थ में बताया है कि सुर्यं का नाम हेलि, चन्द्र का शीतरिक्म, बुध का इन्दु पुत्र, हेम्ना, वित् बोधन, मंगल का आर, क्रूरहक्, आवनेय, श्विन का कोण, मन्द, सूर्यंपुत्र, असित, गुरु का जीव, अंगिरा, सुरगुरु, वाचस्पति, ईज्य, शुक्र का भृगु सुत, सित व आस्फुजित्, राहु का तम, गुरु, असुर और केतु का नाम शिखी होता है। इस प्रकार और संज्ञा शास्त्रान्तर से समझ कर कहना चाहिये।। २२-२३।।

शुक्रजातक में कहा है 'सूर्योमानुस्तथादित्यो रिवः प्रमाकरस्तथा। दिनेशस्तमोहन्ता च दिनकर्ता दिवामणिः ।। शीतगुश्चन्द्रमा सोमो रजनीपित देव च । शीतरिश्मिनशानाथः शशी च कुमुदिनीपितः ।। आरो वक्को महीसूनु रुधिरो रक्त एव च । अङ्गारक इति स्थातः क्रूरहक् क्रूरकृत्यथा ।। सौम्यो जोऽत्र बुधश्चेति सोमजो बोधनस्तथा । एते सौम्यस्य पर्यायाः कुमारश्च प्रमासुतः ।। गुरुर्जीवोदेवमन्त्री देवतानां पुरोहितः । दैवेज्यअङ्गिरा-

१. व० सं० २ अ० २ रलो०।

२. बृ॰ जा॰ २ अ॰ ३ लो॰।

सुनुः वृहस्पति इति स्मृतः।। शुक्रोभृगुर्भृगुसुत झास्फुजिन्च सितस्तथा। उश्चना दैत्यपूज्यश्च कामः कविरिति स्मृतः॥ कोणो मन्दः श्चनिः कृष्णः सूर्यंपुत्रो यमस्तथा। पङ्गः शनैश्चरः सौरिः कालछायासुतोऽसितः। राहुस्तमोऽसुरोऽगुक्च स्वर्मानुश्च विद्युन्तुदः। शाता सैहिकेयश्च भुजङ्गो भुजगस्तथा॥ शिखीकेतुष्वं जो धूस्रो मृत्युपुत्रोऽ निलस्तथां (हो० र० १ अ० ५८ पृ०)॥ २२–२३॥

तथा सर्वार्थं चिन्तामणि में भी 'सूर्योहे लिर्मानुमान् दीसरिहमहचण्डांशुः स्याद्मास्करोऽहस्करहच । अव्जः सोमहचन्द्रमाः शितरिहमः श्रोतांशुः स्यात् ग्लोमृगाङ्कः
कृलेशः । आरोवक्रहचावनेयः कुजः स्याद् भौमः क्रूरोलोहिताऽङ्कोऽथ पापी । विज्ञः
सौम्यो बोधनश्चन्द्रपुत्रहचान्द्रिः शान्तः ह्यामगात्रोऽतिदीर्घः । जीवोऽङ्किरा देवगुरुः
प्रशान्तो वाचांपतीज्यित्रिदिवेशवन्द्याः । भूगूशने मागंवसूत् वोऽच्छकाणः कविर्देत्यगुरुः
सितहच । छायात्मजः पङ्ग्यमाकंपुत्राः कोणोऽसितः सौरिश्चनी च नीलः । क्रूरः कृशाङ्काः
किपलाक्षिदीर्घो तमोऽसुरहचेत्यगुसैहिकेयौ । स्वर्मानु राहू च विद्यन्तुदो स्यात् केतुः
शिखीस्याद् व्वजनामथेयः' (१ अ० २४-२५ है हलो०) ॥ २२-२३ ॥

अथ सौम्यपापिववेकः । अव आगे कौन-सा ग्रह पाप व शुम होता है । इसे बताते हैं ।

शुभ पापग्रहों का ज्ञान

अर्द्धोनेन्द्वर्कंसीराराः पापज्ञस्तद्युतो परे । शुभाः पापौ तमःकेतू विष्णुघर्मोत्तरोदितौ ॥ २४ ॥

ग्रह कोंसिल में आघे से अल्प चन्द्र (क्षीण), सूर्य, श्रानि, मंगल और इनके साथ बुध रहने पर पापग्रह और अविश्वष्ट शुम ग्रह होते हैं। तथा विष्णु धर्मोत्तर में राहु व केतु को पाप ग्रह कहा गया है।। २४।।

वृ० जा० में कहा है 'क्षीणेन्द्रकंमहीसुताकंतनयाः पापाबुधस्तैयुंतः' (२ अ०

५ स्त्रो० ) ॥ २४ ॥

तथा वृहत्पाराद्यर में मी 'तत्राकंद्यनिभूपुत्राः क्षीणेन्दुराहुकेतवः । क्रूराः खेषग्रहाः सौम्याः क्रूरः क्रूरयुतो वृधः' (३ अ० ११ क्लो० ) ।। २४ ॥

एवं सारावली में 'गुरुवुधशुक्राः सौम्याः सौरिकुजार्कास्तु निगदिताः पापाः। शिंशजोऽशुमसंयुक्तः क्षीणश्च निशाकरः पापः' (४ छ० ९ इलो०) ॥ २४॥

और भी होरारत्न में 'क्रूरप्रहाः कुजिदवाकर सूर्यसूनुक्षीणेन्दवः शशिसुतः सहितस्तु तै:स्यात् । पूर्णेन्दुजीवभृगुजाः शुमसंज्ञिताः स्युस्तैः संयुतस्तुहिनरिष्मसुतोऽपि सौम्यः' (१ ८० १६ ६८) ।। २४ ।।

क्रूरा वक्रा महाक्रूराः सौम्या वक्रा महाशुभाः। सहजाः स्युः स्वभावस्थाः सौम्याः क्रूराश्च शीघ्रगाः॥ २५॥ क्रूर ग्रह वक्री होने पर अधिक पापी और शुम ग्रह वक्री होने पर शुमी होते हैं। इस प्रकार न होने पर शुम पाप ग्रह अपना शुम पाप फल प्रदान करते हैं।।२५।। अथ पुरुषाधिपकथनम्।

> स्त्री पुरुषादि संज्ञक ग्रह ज्ञान पुंसां सूर्यारवागीशौ (शा ?) योषितां चन्द्रभागंत्री । क्लीबानां वुधमन्दौ च पतयः परिकोर्तिताः ॥ २६॥

सूर्यं, मौम, गुरु पुरुषों के, स्त्रियों के चन्द्र शुक्र और बुध शनि नपुंसकों के स्वामी होते हैं। या यों समझिये कि इनकी ये संज्ञा होती हैं।। २५।।

वृ पा॰ में कहा है 'क्लीबी हो सीम्यसीरी च युवतीन्दुभृगू द्विज। नराः शेषाश्च विजेया मानुमीमी गुरुस्तथा' (३ अ० १६ श्लो०)।। २६।।

तथा वृहज्जातक में मी 'बुध सूर्यंसुती नपुंसकारख्यी शशिश्कृती युवती नराश्च शेषाः' (२ अ० ६ रलो०)।। २३।।

एवं सारावली में 'स्त्रीणां चन्द्रसुतौ नपुँसकपती सोमात्मजाकित्मजौ, पूंसां जीवदिवाकरिक्षतिसुता विप्रस्य शुक्रोऽङ्किरा' (४ अ०१४ इलो०)।। २६।।

अथ ग्रहाणां स्वामिनः । श्रीपतिः —

अब आगे ग्रहों के स्वामी वा देवता या प्रत्यिधदेवता कीन-कीन होते हैं। इसे श्रीपति के वाक्य से बताते हैं।

सूर्यादितः शिवशिवागुहिविष्णुकेन्द्रकालाः क्रमेण पतयः कथिता ग्रहाणाम् । वह्नथम्बुभूमिहरिशक्रशचीविरिच्यस्तेषां पुनमुँनिवरैः प्रतिदेवताश्च।।२७॥ आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि शिव (महादेव) शिवा (पार्वती) गुह (कार्तिकेय) विष्णु, क (ब्रह्मा) इन्द्र और काल सूर्यादि क्रम से देवता होते हैं। या यों समझिये कि सूर्यं का महादेव, चन्द्र का पार्वती, भीम का कार्तिकेय, बुध का विष्णु, गुरु का ब्रह्मा, शुक्र का इन्द्र और शिन का देवता (स्वामी) काल होता है। और सूर्यादि क्रम से ही या यों समझिये कि सूर्यं का अग्नि, चन्द्रमा का जल, भीम का भूमि, बुध का विष्णु, गुरु का इन्द्र, शुक्र का इन्द्राणी और शिन का ब्रह्मा अधिदेवता होता है।। २७।।

वृ० पा० में कहा है 'वन्ह्यम्ब्रुशिखिजाविष्णु विडोजः शचिकाः क्रमात्' (३ अ०१८ হलो०)।। २७॥

तथा वृ० जा॰ में 'वन्ह्यम्व्विग्निजकेशवेन्द्रशिचकाः सूर्यादिनाथाः क्रमात्' ( २ अ० ५ दलो० )।। २७॥

और मी सारावली में 'पावकजलगुहकेशवशक्रशचीवेधसः पतयः' (४ अ० १२ रुलो०)।। २७।।

एवं यवनाचार्यं जी ने भी 'देवाग्रहाणांजलविह्निविष्णुप्रजापितस्कन्दमहेन्द्रदेव्यः। वृ॰ जा २ अ० ५ रलो० मट्टो० टो० तथा होरारत्न ६४ पृ० )।। २७ ॥

# राहु-केतु के स्वामी

राहोरिघपितः कालः प्रत्यधीशो भुजङ्गमः। तथा केतोश्चित्रगुप्तः स्वयम्भू ऋषिभिः स्मृतः॥ २८॥

राहु का काल देवता व अधिदेवता सर्पं और केतु का चित्रगुप्त देवता और स्वयंभू ब्रह्मा अधिदेवता होता है ।। २८ ।।

अथ ग्रहाणां वाहनानि । ब्रह्मगुप्तः— अब आगे ग्रहों के वाहन कौन-कौन होते हैं इसे ब्रह्मगुप्त के वाक्य से बताते हैं।

ग्रहवाहन का ज्ञान

सिंहाश्वकी कर्कंमृगी च मेषो नरो मयूरो वृषभस्तु सैरभः। छागो महाजश्च वदन्ति तज्ज्ञाः सूर्यादिकानामिति वाहनानि ॥२९॥

आचार्य ब्रह्मगुप्त ने बताया है कि सूर्य का सिंह व घोड़ा, चन्द्र का केकड़ा व हिरन, मंगल का भेड़ा, बुध का मनुष्य, गुरु का मोर, शुक्र का वैल, शनि का मैंसा, राहु का बकरा और केतु का वाहन (सवारी) बड़ा बकरा होता है।। २६।।

अथ ग्रहाणां गृहम् । वृद्धयवनजातके—

अब आगे ग्रहों के घर को वृद्धयवन जातक के वाक्य से बताते हैं।

इदं जगत्स्थावरजङ्गमाख्यं सर्वं रवीन्द्वात्मकमाहुराद्याः । तस्योद्भवोऽत्रापचयश्च दृष्टो भूमण्डलेप्येव तदात्मकं तत् ॥ ३० ॥

वृद्ध यवन जातक में बताया है कि यह समस्त स्थावर जंगमात्मक संसार सूर्यं-चन्द्रात्मक ही है। ऐसा पूर्वाचार्यों का कहना है। सूर्यं चन्द्रमा के दश्नंन से ही उद्भव और हास इस भूमि का होता है।। ३०।।

राशि मण्डल का विभाग व राशि स्वामी

तस्यार्धमाद्यं विहितं मघादि सार्पान्तिचान्द्रं विहितं परार्थम् । क्रमेण सूर्यः प्रददौ ग्रहाणां व्यस्तेन ताराधिपतिस्तथैव ॥ ३१ ॥ बुधस्य शुक्रस्य धरासुतस्य वृहस्पतेर्भास्करनन्दनस्य । द्वे द्वे गृहे तेषु यथानुरूपं फलं विधेयं निपुणं विदग्धैः ॥ ३२ ॥

उस मचक्र का आधा पहिला माग मघादिया सिहादि से आधा अर्थात् सिह से मकर तक और आश्लेषा या कर्क से उलटा ६ राधि तक गिनने पर दूसरा माग होता है। प्रथम का सूर्य और द्वितीय का चन्द्रमा स्वामी कहा गया है। इन्हीं दोनों ने क्रम व उत्क्रम से तारा ग्रहों को एक २ राधि देकर सिद्ध कर दिया है कि बुध, शुक्र, गुरु व शनि दो २ राधि के स्वामी होते हैं। ११-३२।। कालीदासोऽपि-

कालीदास के आधार पर

पश्चाननाख्यो हि यथेभचक्रे पञ्चाननाख्यो हि तथा भचक्रे।
एनं हरिः पालयितुं क्षमोऽस्य कृतं तदित्येतदगारमाद्येः॥ ३३॥
ज्योतिर्विदामरण में कहा है कि जैसे हाथियों में सिंह वैसे ही राशि चक्र में भी
नाम से ही सिंह राशि वली होती है। इसको सूर्यं ही पालने में समर्थं हो सकता है
अतः सूर्यं ने अपना कब्जा यों किया कि ग्रह परिषद् में सूर्यं को राजा माना है॥३३॥

राशि चकार्ध के स्वामियों का ज्ञान

सिंहादिचक्रार्धंपती रिवः स्याद्विलोमकीटादिभखण्डपोऽब्जः। पतः प्रधामना सिवधं तमीद्याः स्थातुं कुलीरं त्वकरोह(द?)गारम्।।३४।। सिंह से ६ राधियों का सूर्यं और कर्कं से विपरीत ६ राधियों का स्वामी चन्द्र होता है। क्योंकि सूर्यं के पास रहने की इच्छा से कर्कं को अपना घर बनाया है॥३४॥

उच्चोच्चमार्गे चरतां ग्रहाणां बुधाननानां भवनोरिनेन्दौ ।

प्रतिष्ठितान्पालयतः पुराणैद्विजैरथोकांसि यथा क्रमेण ॥ ३५॥ सूर्यं चन्द्र से उच्च-उच्च कक्षा में रहने के कारण बुधादि को दो राशियाँ क्रम से प्रदान की हैं। क्योंकि सूर्यं से ऊपरी कक्षा में मौम है तथा चन्द्र से बुध शुक्र हैं और इनसे सूर्यं ऊपर की कक्षा में है। 'कहा है' मन्दामरेज्यभूपुत्रसूर्यंशुक्रेन्दुजेन्दवः' ॥ ३५॥

अथैवं गतिकारणं संचारैग्रंहाणां भौमादीनां फलितैक्यगति रष्टभेदा-रिमकेत्याह । सूर्यंसिद्धान्ते —

अब आगे मीमादि ग्रहों के सञ्चरण से ग्रहों की प्र आठ प्रकार की गति होती है इसे सुर्य सिद्धान्त के वाक्य से बताते हैं।

**प्रकार की गतियों का ज्ञान** 

ैवक्रानुवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा। तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टधा गतिः ॥ ३६॥ सूर्यंसिद्धान्त में बताया है कि १ वक्रा, २ अनुवक्रा ३ कुटिला, ४ मंदा, ५ मंदतरा, ६ समा, ७ शीघ्रतरा और ८ शीघ्रा ये तारा ग्रहों की गति होती हैं॥ ३६॥

विशेष — प्रकाशित सूर्यंसिद्धान्त में 'वक्राऽतिवक्रा विकला' यह पाठान्तर उचित प्रतीत होता है क्योंकि वक्र व कुटिल एकार्थंक है।। ३६॥

वस्तुतः ५ <mark>पाँच प्रकार को गति</mark> <sup>२</sup>तथाशीघ्रा शीघ्राख्या मन्दा मन्दतरा समा । ऋज्वीति पञ्चधा ज्ञेया या वक्रा सानुवक्रगा ।। ३७ ।।

१. २ अ० १३ वलो०।

२. २ अ० १३ इलो०।

सूर्यंसिद्धान्त में बताया है कि शील्ला, मन्दा, समा, ऋज्बी, और वक्रा नाम की पाँच ही गति होती हैं। क्योंकि शील्ला शील्लतरा की व मन्दतरा मन्दा की और अति-वक्रा वक्रा गति की समान ही गति होती है।। ३७।।

अथाष्ट्रधा गतिकारणम् । होरानुभवदर्पणे — अब आगे आठ प्रकार की गतियों को होरानुमवदर्पण के वाक्य से बताते हैं। आठ प्रकार की गति कारण

> अर्क्युक्तश्चोदयः स्याद्वितीये शीद्रगो भवेत् । रवेस्तृतीये समता गतिमन्दा चतुर्थके ॥ ३८ ॥ पञ्चमेऽप्यथवा षष्टे किञ्चिद्वका च वक्रता । सप्तमाष्ट्रमयोरकीदितवका गतिर्भवेत् ॥ ३९ ॥ नवमे दशमे भानोः खेटानां कुटिला गितः । एकादशे द्वादशे च शोद्रा शोद्रतरा क्रमात् । रविसंयुतखेटस्य गितरस्ताह्वया भवेत् ॥ ४० ॥

होरानुमवदर्गण में कहा है कि सूर्य से युक्त ग्रह रहने पर उदय गित, दूसरी राशि में सूर्य से ग्रह होने पर शीझा, तीसरी में समा, चीथी में मन्दा, पाचवीं छठी में कुछ वक्र या दक्षा, सातवीं आठवीं में अतिवक्षा, नवीं दशवीं में कुटिला और सूर्य से ग्यारहवीं बारहवीं राशि में ग्रह के रहने पर शीझा अतिशीझा गित होती है। तथा सूर्य के साथ रहने पर अस्ता गित होती है। ३८-४०।।

अथ ग्रहणामन्तरचर्यालक्षणम् । महानिबन्धे — अब आगे ग्रहों की अन्तरचर्या के लक्षण को या यों समक्षिये कि काल पुरुष के आत्मादि ग्रह कौन २ होते हैं। इसे महानिबन्ध के वाक्य से बताते हैं।

### आत्मादि ग्रह ज्ञान

आत्मा रिवः शीतकरश्च चेतः सत्त्वं धराजः शशिजश्च वाणी । ज्ञानं सुखं चन्द्रगुरुर्मदश्च शुक्रः शिनः कालनरस्य दुःखम् ॥४१॥ महानिबन्ध में कहा गया है कि कालपुष्य की आत्मा सूर्यं, चित्त चन्द्रमा, बल मौम, बुध वाणी, ज्ञान सुख गुरु, मद शुक्र और शिन दुःख होता है ॥ ४१ ॥

वृ. पा. में कहा है 'सर्वात्मा च दिवानाथो मनः कुमुदवान्धवः । सत्त्वं कुजो बुधैः प्रोक्तो बुधो वाणी प्रदायकः' (३ ८० १२-१३ ६लो०) ॥ ४१ ॥

वृहज्जातक में भी बताया है 'कालात्मा दिनक्वन्मनस्तुहिनगुः सत्त्वं कुजो जो वचो, जीवो ज्ञानसुक्षे सितश्च मदनो दुखं दिनेशात्मजः' (२ अ०१ श्लो०)॥ ४१॥

और मी सारावली में 'आत्मा रिवः शीतकरस्तु चेतः सत्त्वं घराजः शशिजोऽप वाणी। ज्ञानं सुखं शुक्रगुरू मदश्च राहुः शिनः कालनरस्य दुःखम्' (४ अ० १ व्लो०)॥ ४१॥ अथाङ्गविभागः। महानिबन्धे—

अब आगे काल पुरुष के किस शरीर अवयव में कौन सा ग्रह होता है इसे महा-निवन्य के वाक्य से बताते हैं।

> काल पुरुष के शरीरावयवों में ग्रह न्यास शिरः प्रदेशे वदने दिनेशो वक्षः स्थले चापि गले कलावान् । पृष्ठोदरे भूतनयश्च पीडां करोति सौम्यश्चरणे च पाणौ ॥ ४२ ॥ कटिप्रदेशे जघने च जीवः कविश्च गृह्यस्थलमुष्कयुग्मे । जानूरुदेशे निलनीशसूनुश्चारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम् ॥ ४३ ॥

महानिबन्ध में कहा है कि काल पुरुष के मस्तक व मुख में सूर्यं, वक्षस्थल व गले में चन्द्रमा, पीठ व पेट में मौम, हाथ व पाँव में बुध, कमर और जंघा में गुरु, गुह्य-स्थान व अण्डकोश में शुक्र और पीडरी व घुटना में शिन को स्थापित करके संचार वश वा जन्म में शुमाशुम उन अंगों का जानना चाहिये।। ४२-४३।।

कस्मिन् कार्ये केषां ग्रहाणां बलं ग्राह्य म्--अब आगे किस कार्यं में किस ग्रह का वल विचार करना चाहिये इसे बताते हैं।

कार्यवश ग्रहबल का ज्ञान

उद्घाहे चोत्सवे जीवः सूर्यो भूपालदर्शने । संग्रामे धरणीपुत्रो विद्याभ्यासे बुधो बली ॥ ४४ ॥ यात्रायां भार्गवः प्रोक्तो दोक्षायां च शनैरचरः । चन्द्रमा सर्वकार्येषु प्रशस्तो गृह्यते बुधैः ॥ ४५ ॥

विवाह व उत्सव में गुरु का, राजदर्शन में सूर्य का, युद्ध में भीम का, विद्या के अभ्यास में बुध का, यात्रा में शुक्र का, दीक्षा (मन्त्र ग्रहण) में शनि और समस्त कार्यों में चन्द्रमा का वल देखना चाहिये।। ४४-४५।।

विसष्ठ ने कहा है 'राजालोकनसमये रिवरार्यः करतलप्रहे सुवली। रणसमये घरणिसुतः प्रयाणसमये सितोऽतिबली।। दीक्षणसमयेऽकंसुतः शशितनयो ज्ञानिशल्प-विधौ निखिलेष्विप कार्येषु च चन्द्रबलं मुख्यमिखलं नॄणाम्' (मु. चि. ३ प्र०१६ रलो०पी०टी०)।। ४४-४५।।

गर्गोऽपि-

गगं के आधार पर भी

रिवर्नृपिवलोकने सुरगुरु विवाहोत्सवे रणे घरणिनन्दनो भृगुसुतः प्रयाणे बली। शनिश्च खलु दीक्षणे निखिलशास्त्रवोधे वुधः शशी सकलकर्मसु ध्रुवमुदाहृतं सूरिभिः॥ ४६॥

१. मु० चि० ३ प्र० १६ क्लो॰ पी० टी॰।

गर्गाचार्यं का कहना है कि राजदर्शन में सूर्यं का, विवाह, उत्सव में गुरु का, लड़ाई में मंगल का, यात्रा में शुक्र का, दीक्षा में शिन का और चन्द्रमा का समस्त कार्यों में वल विचार करना चाहिये।। ४६।।

ग्रहों की पृष्ठोदय, मस्तकोदय संज्ञा अर्कोऽङ्कारकमन्दास्तु सम्यवपृष्ठोदयाः स्मृताः । राहुजीवभृगुज्ञास्तु ग्रहाः स्युमस्तकोदयाः ॥ ४७॥

सूर्यं, मंगल, श्रानि की पृष्ठोदय और राहु, गुरु, शुक्र, बुध की मस्तकोदय संज्ञा होती है ॥ ४७ ॥

अथ ग्रहाणामवस्था--

अब आगे ग्रहों की स्तनपान बाल्यादि अवस्था को बताते है।

प्रहों की अवस्था

वयांसि तेषां स्तनपानवाल्यिकशोरका यौवनमध्यवृद्धाः । अतीव वृद्धा इति चन्द्रभौमज्ञशुक्रजोवार्कशनैश्चराणाम् ॥ ४८॥ चन्द्रमा की स्तनपान, मौम की बाल्य, बुध की किशोर, शुक्र की यौवन, गुरु की मध्य, सूर्य की वृद्ध और शनि की अतिवृद्ध अवस्था होती है ॥ ४८॥

त्रैलोक्यप्रकाशे -

त्रैलोक्य प्रकाश के आधार पर अवस्था बुधः शिशुर्युंवा भीमः शुक्रेन्दू मध्यमी परे। वृद्धो बुधो विधुर्बालो बालिका स्त्री प्रकीर्तिता ॥ ४९॥

त्रैलोक्य प्रकाश में बताया है कि बुध की शिशु, मौम की युवा, शुक्र चन्द्र की मध्य अविशिधों की वृद्ध अवस्था होती है। बुध की बाल और चन्द्रमा की बालिका, स्त्री संज्ञा होती है।। ४९।

अथ कालवलिन:---

अब आगे कौन सा ग्रह किस समय में वलवान् होता है। इसे बताते हैं।

ग्रहों का समय बल

प्रातःकाले जीववृधौ मध्याह्ने कृजभास्करौ । अपराह्में चन्द्रसितौ सन्ध्याकाले तमःशनी ॥ ५०॥

प्रातः काल में गुरु, बुध, मध्याह्न में, मंगल, सूर्यं, अपराह्न में, चन्द्रमा, शुक्र, सन्ध्या समय में राहु शनि बली होते हैं ।। ५०।।

अथ ग्रह्धातुमाह—-ग्रहों की घातु संज्ञा भोमार्को पित्तमाख्याती २लेष्मको चन्द्रभागंवी। समधातु गुरुबुधौ ग्रहाः शेषास्तु वातिकाः॥ ५१॥ मंगल, सूर्यं की पित्त, चन्द्र, शुक्र की कफ, गुरु बुध की सम और अवशिष्ट ग्रहों की वायु धातु होती है।। ५१।।

> प्रहों की कट्वादि संज्ञा का ज्ञान कटुकी कुजमादित्यी क्षाराम्ली चन्द्रभागंवी। बुधः कषायिको जीवो मधुस्तिकौ तमःशनी॥ ५२॥

मंगल, सूर्यं की कटु (कड़वी) चन्द्र, शुक्र की नमकीन खट्टा, बुध की कसैला, गुरु की मधुर (मीठी) और राहुन धनि की तीत (तीखा) संज्ञा होती है।। ५२।।

ग्रहों की द्विपदादिसंज्ञा

द्विपदी भार्गवगुरू भूपुत्राकौँ चतुष्पदी।
पक्षिणी वुधसौरी च चन्द्रराहू सरीसृपी।। ५३।।
बुक्र, गुरु की द्विपद, मंगल, सूर्यं की चतुष्पद, बुध शनि की पक्षी और चन्द्र राहु

की सरीस्टप (सपं ) संज्ञा होती है ॥ ५३ ॥

पहों की बाह्मणादि संज्ञा विप्रौ शुक्रगुरू क्षत्रं कुजार्को शूद्र इन्दुजः। इन्दुर्वेश्यः स्मृतो म्लेच्छौ सैंहिकेयशनैश्चरौ।। ५४।।

शुक्र, गुरु की ब्राह्मण, मंगल सूर्य की क्षत्रिय, बुघ की शूद्र, चन्द्रमा की विनया और राहु शिन की म्लेच्छ संज्ञा होती है।। ५४।।

> अथ ग्रहाणां वर्णानाह— ग्रहों के वर्णों का ज्ञान

भौमो रक्तो गुरुः पीतो वुधो नीलः शशी सितः। कविः शुभ्रो रविगौरः कृष्णो राहुः शनिः पुनः।। ५५।।

मौम का लाल, गुरु का पीला, बुध का नीला, चन्द्र का सफेद, शुक्र का शुभ्र, रिव का गौर और राहु शनि का काला रङ्ग होता है ॥ ५५ ॥

वृ. जा. में कहा हैं 'रक्तः स्थामो मास्करो गौर इन्दुनित्युच्चाङ्गो रक्त गौरश्च वक्रः दूर्वास्थामो ज्ञो गुरुगौरगात्रः स्थामः शुक्रो मास्करिः कृष्णदेहः' (२ अ० ४ रलो०) ।। ५५ ॥

ग्रहों की नृपादि संज्ञा

रवी राजा शशी राज्ञी मङ्गलो मण्डलाधिपः। ज्ञः कुमारो गुरुर्मन्त्री सितो नेता परो भृती।। ५६॥

सूर्यं की राजा, चन्द्रमा की राजपत्नी, मंगल की मण्डलेश्वर, बुध की कुमार, गुरु की सचिव, शुक्र की नेता और श्विन सेवक (नौकर) संज्ञा होती है।। ५६।।

सुर्यं जातक में कहा है 'अहं राजा शश्ची राज्ञी नेता भूमिसुतः खगः। सौम्यः कुमारो मन्त्री च गुरुस्तद्वल्लमा भृगुः। प्रेष्यस्तथैव सम्प्रोक्तः सर्वदा तनुजो मम। (हो॰ र० ६१ पृ॰ १२ इलो॰)।। ५६॥

विशेष--अन्य जातक ग्रन्थों में प्राय: सूर्यं चन्द्र को राजा और गुरु शुक्र को मन्त्री बताया गया है।

यथा वृ० पा० में 'रिवचन्द्री तु राजानी' (२ अ० ३ ६लो०)। हो० र० में 'राजा रिवः शिश्वरुष्ट्य, 'सिववी सितेज्यी' (हो० र० ६० पृ० ११ ६लो०)। शम्भु होरा प्रकाश में 'नृपौ रवीन्दू, सन्मिन्त्रणौ देवगुरूशनाख्यी' (२ अ० ३ १लो०)। तथा सर्वार्थैचिन्तामणि में भी 'दिनेशचन्द्रौ नरपालमुख्यी' शुक्रोज्यपूज्यौ सिववीं' इत्यादि ।। ५६ ।।

अथ स्नाय्वादिस्वामित्वमाह—

ग्रहों के स्नाय्वादि प्रभुत्व का ज्ञान
स्नायुसत्त्वगुल्ममञ्जासुखानां स्वामिनौ शशिभास्करौ ।
शोणिताधिपतिभौमः शुक्रस्याधिपतिभृंगुः ॥ ५७ ॥

बुधरचैतन्यवुद्धीनां जीवो जीवाधिपो भवेत्। मनसरचन्द्रमाः स्वामी भवेदेषां वपुःस्थितिः॥ ५८॥

नस, वल, बायों कोख में होने वाले मांस पिण्ड, मांस व सुख के स्वामी चन्द्र, सूर्य, खून का मौम, वीर्य का शुक्र, चैतन्यता व बुद्धि का बुध, जीव आत्मा का गुरु, मन का चन्द्रमा स्वामी होता है। या यों समझिये कि कालपुरुष के देह में इनकी स्थिति है।। ५७-५८।।

ग्रहों की अध्विदि दृष्टि का ज्ञान
ठिध्वें हष्टी कुजादित्यावधोह छी तमः शनी।
तिर्यंग् हष्टी भृगुवुधी चन्द्रजीवी समेक्षणी॥ ५९॥
मंगल; सूर्यं की ऊष्वं, राहु, शनि की नीचे, शुक्र, बुध की तिरछी और चन्द्रमा व
गुरु की समहिष्ट होती है।। ५६।।

अथ ग्रहाणां राशिभोगः—

अब आगे ग्रहों के राशि मोग का या यों समिक्षिये कि प्रत्येक ग्रह एक राशि का कितने समय में मोग करता है वा संचरण करता है। इसे कर्ण प्रकाश के वाक्य से बताते हैं।

कर्णप्रकाशे-

ग्रहों का राशि भोग

सौरी सुन्दरि सार्द्धमन्दयुगलं वर्षं समासं गुरू
राहुर्मासदशाष्टकं तु कथितं मासं सपक्षं कुजः।
सूर्यः शुक्रवृधास्त्रयोऽपि कथिता मासैकतुल्या ग्रहा—

श्चन्द्रः पादयुतं दिनद्वयमिति प्रोक्तेति राशिस्थितिः ॥ ६० ॥

कर्ण प्रकाश में कहा है कि हे सुन्दरी श्रांत एक राशि का ढाई वर्ष में, गुरु एक वर्ष में, राहु दस मास में, मंगल डेढ़ मास में, सूर्य, बुध, शुक्र एक मास में और चन्द्रमा सवा दो दिन में एक राशि का भोग करता है।। ६०।।

अथ ग्रहाणां वेधस्थानमाह—

श्रीपतिः--

वेध व ग्रहों के शुभ स्थान

भैसर्वे लाभगृहस्थितास्त्रिखरिपुष्वर्को मृगार्की त्रिषट् प्राप्तोत्र्याद्यखमन्मथारिषु शशी खास्तारिवज्यै भृगुः। धीधर्मास्तधनेषु वाक्पतिररिस्वाष्टाम्बुखस्थो बुधः श्रेष्ठो जन्मगृहादिगोचरविधौ विद्धो न चेतस्याद्ग्रहैः॥ ६१॥

समस्त ग्रह ग्यारहवें में, सूर्य तीन ३, दस १०, ६ में, मौम शनि ३, ६ में चन्द्रमा
३।११०।७।६ में, शुक्र १०।७।६ को छोड़कर शेष में, गुरु ४।६।७।२ में, बुध
६।२।८।४।१० में, अपनी राशि से शुम होता है। यदि अन्य ग्रहों से वेधित न हो तो
शुम होता है।। ६१।।

# सूर्यं के शुभ व वेघ स्थान

लाभविक्रमखशत्रुषु स्थितः शोभतो निगदितो दिवाकरः। खेचरैः सुततपोजलान्त्यगैर्व्यार्किभियंदि न विध्यते तदा।। ६२।।

जन्म राधि से सूर्य ११।३।१०।६ में शुम होता है यदि शनि को छोड़ कर १।६।४।१२ में स्थित ग्रहों से विद्ध न होने पर होता है।। ६२।।

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'त्रिषडेकादशमे सूर्यः शुभदोग्रहैर्नविद्धश्चेत्। नवरिः फात्मजलग्नैः स्वबलोपेतैविसूर्यसुतैः' (१८ अ०२ श्लो०) ॥ ६२॥

तथा नारद जी ने मी कहा है 'शुभोऽर्कोजन्मतस्त्र्यायदश्यट्सु न विष्यते । जन्मतो नवपश्चाम्बुब्ययगैर्व्याकिमिग्रंहै:' (ज्यो॰ नि॰ ५१ पृ० ५ रलो॰)।

# चन्द्र के शुभ व वेध स्थान

द्यूनजन्मरिपुलाभखित्रगश्चन्द्रमाः शुभफलप्रदस्तदा। स्वात्मजान्त्यमृतिबन्धुधर्मगैविध्यते न विवुधैर्यदि ग्रहैः ॥ ६३ ॥ जन्म राशि से ७।१।६।११।१०।३ में चन्द्रमा, यदि २।५।१२।८।४।६ में स्थित वुष के बिना ग्रहों से वेधित न हो तो शुभफलदायी होता है ॥ ६३ ॥

वसिष्ठसंहिता में कहा है, 'मवदशमाद्यकलत्रत्रिषट्षु निशाकरोऽत्रवली। नैधन-जलधीब्वर्थनवान्त्यगतैर्विबुधसेचरैन हतः' (१८ अ०३ श्लो०)।। ६३।।

तथा नारद जी ने मी कहा है 'विष्यते जन्मतो नेन्दुदर्यूनाद्यायतुँदिक्त्रिषु। स्वेष्वधान्त्याम्बुधर्मस्थैविबुधैर्जन्मतः शुभः' (ज्यो० नि० ५१ पृ० ६ श्लो०)।। ६३।।

१. मु० चि॰ ४ प्र॰ १-३ इलो॰ पी॰ टी॰।

# भौम शनि के शुभ व विद्य स्यान

विक्रमायरिपुगः शुभः कुजः स्यात्तदान्त्यसुतधर्मगैः खगैः।
चेन्न विद्ध इनसूनुरप्यसौ किन्तु धर्मैषृणिना न विध्यते।। ६४।।
अपनी राधि से ३।११।६ में यदि १२।५।९ में स्थित ग्रहों से वेधित मौम न हो
तो शुम एवं इन्हीं स्थानों में धनि. सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो शुम
होता है।। ६४।।

विसष्टसंहिता में कहा है 'त्रिषडेकादशसहितो धरासुतः कामधर्मसुतसंस्यैः। दिनकरतनयोऽपि शुभो न विखधते खचरैर्विनोष्णकरैः' (१६ अ०४ रलो०)।। ६४।।

तथा नारद जी ने भी 'त्र्यायारिषु कुजः श्रेष्ठो जन्मराशेनं विष्यते । अन्त्येष्वङ्क-ग्रहै: सौरिरिष सूर्येण सम्मतः' (ज्यो० नि० ५१ पृ० ७ इलो० ) ।। ६४ ।।

# वुध के शुभ व विद्वस्थान

स्वाम्बुशत्रुमृतिखायगः शुभो ज्ञस्तदा न खलु विध्यते तदा । आत्मजितयआद्यनैधनप्रान्त्यगैविविधुभिनंभश्चरैः ॥ ६५॥ अपनी राशि से २।४।६।६।१०।११ में बुध यदि ५।३।१।८।६।१२ में स्थित चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ग्रहों से विद्ध न हो शुभ होता है ॥ ६५॥

विसष्ठसंह्विता में कदा है 'दश्मैकादशिनधनस्वबन्धुश्रत्रुस्थितः शुमः शश्चिजः। निधनान्त्यप्रथमात्मजतृतीयस्थैविनेन्दुक्षेचरैनंहृतः' (१८ ४० ५ ६लो०)।।

तथा नारद जी ने भी 'ज्ञः खाव्व्ययंष्टखायेषु जन्मतश्चेन्न विष्यते । घीत्र्यङ्काष्टान्त्य-खेटैहिं जन्मतो वीक्षितः शुग्रः' (ज्यो० नि० ५१ पृ० ८ १ळो० )।।

### गुरु के शुभ व विद्ध स्थान

स्वायधर्मतनयद्युनस्थितो नायकपुरोहितः शुभः।
रि:फरन्ध्रखजलित्रगैर्यदा विध्यते गगनचारिभिर्न हि ॥ ६६ ॥
अपनी राधि से २।११।६।५।७ में गुरु यदि १२।८।१०।४।३ में स्थित ग्रहों से
विद्ध न हो तो शुभ फल होता है ॥ ६६ ॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'पन्चमनवमायधनस्मरगः शुभदो गुरुनं विद्धरुचेत्। गृहकर्माष्टान्त्यत्रिस्थितखेचरैनस्तिमतैः' (१८ ७० ६ १लो०)।। ६६।।

तथा नारद जी ने भी 'जन्मतः स्वायगोऽब्ध्यस्तेष्वन्त्यादृखजलत्रिगैः। जन्म राशेगुँदश्रेष्ठो ग्रह्वैयँदि न विष्यते' (ज्यो० नि०५१ पृ०६ इलो०)।। ६६ ॥

### शुक्र के शुभ व विद्व स्थान

आसुताष्टमतपोव्ययायगो विद्ध आस्फुजिदशोभनः स्मृतः । नैधनास्ततनुकर्मधर्मधीलाभवैरिसहजस्थक्षेचरैः ॥ ६७ ॥ अपनी राशि से १।२।३।४।४।८।६।११।१२ में शुक्र यदि ८।७!१।१०।६।४।११।६।३ में स्थित ग्रहों से विद्ध न हो तो शुम होता है ॥ ६७ ॥

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'आसुतिनिधनाङ्कान्त्यमवगृहगतः शुक्रः शुभदो न हतः। वसुमदनाद्यस्थमं सुतारिसहजायगैनं विद्धस्तै: (१८ अ० ७ २लो०)।। ६७।।

तथा नारद जी ने भी 'जन्मभादासुताष्टाङ्कान्त्यायेष्विष्टो न विष्यते । जन्मभानमृत्यु सप्ताद्यलाङ्केष्वायरिपुत्रिगैः' (ज्यो. नि. ५१ पृ० १० इलो० ) ॥ ६७ ॥

#### वेघ में विशेष

एवमत्र खचरव्यधान्विताः स्वं फलं निह दिशन्ति गोचरे । वामवेधिविधिना त्वशोभना अप्यमी शुभफलं दिशत्यलम् ॥ ६८ ॥ इस प्रकार यहाँ अर्थात् गोचर विचार में ग्रहों से वेधित होने पर शुभ फल नहीं होता है । तथा वामवेध होने पर अशुभ भी शुभ फलदायक होता है ॥ ६८ ॥ विस्ठिसंहिता में कहा है 'वेधसमन्वितखचरा नृणां न दिशन्ति सत्फलं किञ्चित् । व्यत्ययवेधविधानाद्दिशन्त्यशुभा शुभफलं सततम्' (१६ अ० ८ रलो०) ॥ ६८ ॥ वैद्यनाथ:—

#### वाम वेघ ज्ञान

जन्मभाद्रणयेच्चन्द्रो जन्मभाद्वेधको (कं) ग्रहः (हं)।
वामवेधः स विज्ञेयः कथितः शौनकादिभिः ॥ ६९॥
अपनी जन्म राधि से चन्द्र राशि तक तथा जन्म राशि से देधित ग्रह यह वाम
वेध संज्ञा वाला होता है, ऐसा शौनकादि मुनियों का कहना है।। ६६॥
विश्लेष—ज्यो. नि. में 'सतु वेध कमो युक्तो कथि' यह पाठान्तर है।। ६६॥
ज्योतिष्प्रकाश में कहा है 'गणयेञ्जन्मभाच्चन्द्रं जन्मधिष्ण्याच्च तारकम्। जन्म
राशेः शशाङ्काद्वा गणयेद् वेधकं ग्रहम्' (५१ पृ० २ क्लो०)॥ ६९॥

लल्ल:---

लल्लाचार्यं के आधार पर वाम वेध
यिस्मिन् राशों गताः खेटाः खेटराशेर्गता ग्रहाः ।
वामवेधः स विज्ञेयो ग्रहः शुभफलो मतः ॥ ७०॥
आचार्यं लल्ल ने बताया है कि जिस राशि में ग्रह हों और ग्रह राशि से पीछे
वाली राशि में स्थित ग्रह से वेध हो तो यह वाम वेध शुम फलद होता है ॥ ७०॥
श्रीपतिस्तू—

# ष्पीपति के आधार पर

ये वदन्ति खचरव्यधक्रमं नो ग्रहक्रमिवदो हि गोचरे। ते मृषा वचनभाषिणो जना यान्ति हास्यमपकीर्तिलाञ्छिताः॥ ७१॥

१. ज्यो॰ नि॰ ५१ पृ० ४ इलो०।

आचार श्रीपित का कहना है कि जो ग्रह क्रम वेत्ता मी गोचर विमर्श में ग्रह वेध को नहीं कहते हैं अर्थात् नहीं जानते हैं वे असत्य बोलने वाले दिल्लगी के पात्र और अपयश से दूषित होते हैं।। ७१।।

विसिष्ठसंहिता में कहा है 'गोचरवलिचन्तायां ये न विदन्ति यथाक्रमं चेति। गोचरवलानिमज्ञा लोके यान्ति हास्यतां सुजनाः' (१८ अ०९ व्लो०)।। ७१।।

नारद:--

नारद जो के आ<mark>वार प्रशंसा</mark> <sup>9</sup>न ददाति शुभं किञ्चिद्गोचरे वेघसंस्थितः । तस्माद्वेधं विचार्याथ कथ्यते तच्छुभाशुभम् ॥ ७२ ॥

ऋषि नारद ने वतलाया है कि वेघ से युक्त ग्रह गोचर में थोड़ा मी फल नहीं देता है। इसलिये वेव का विचार करके ही शुमाशुम फल कहना चाहिये।। ७२।।

> वामवेधविधानेन शोभनस्त्वशुभोऽपि वा । अतस्तान् द्विविधान् वेधान् विचार्याय वदेत्फलम् र ।। ७३ ॥

वाम वेघ विधान से अशुम भी शुम हाता है। इसलिये दोनों प्रकार के वेघों का विचार करके अच्छा युरा फल कहना चाहिये।। ७३।।

गोचर अज्ञान से फल

<sup>3</sup>अज्ञात्वा विविधान् वेधान् यो ग्रहज्ञः फलं वदेत् । स मृषावचनाभाषी ह।स्यं याति नरैः सदा ॥ ७४ ॥

जो ग्रह वेत्ता दो प्रकार के वेधों को न विचार कर फलादेश करता है उसकी वाणी झूठी होती है और मनुष्यों में दिल्लगी का पात्र होता है।। ७४।।

#### विशेष

४सौम्येक्षितेऽनिष्ठफलः शुभः स्यात्पापवीक्षितः। निष्फलौ तौ ग्रहौ स्वेन शत्रुणा यौ निरीक्षितौ ॥ ७५ ॥

शुम ग्रह से दृष्ट अनिष्ट फल मी शुम और पाप ग्रह से दृष्ट शुम मी अशूम फल दायक होता है। और शुमाशुम यदि अपने शत्रु ग्रह से दृष्ट हों तो निष्फल होते हैं। अर्थात् फल की प्राप्ति नहीं होती है।। ७५।।

१. ज्यो विव ५२ पृव १३ म्लो ।

२. ज्यो० नि० ५२ पृ० १४ इलो०।

३. ज्यो ० नि० ५२ पृ० १५ इलो०।

४. ज्यो । नि॰ ५२ पृ० १६ रलो ।।

# पुनः विशेष

ैनीचराशौ गतो यश्च शत्रोः क्षेत्रगतोऽपि वा। शुभाशुभफलं नैव दद्यादस्तङ्गतोपि वा।। ७६।।

नीच राशिस्य व शत्रु राशि में स्थित और अस्त हुआ ग्रह अपना फल नहीं देने वाला होता है।। ७६।।

विशेष—ज्यो विविधा भी विश्वास्ति स्वस्य सन्नी यह पाठान्तर है।। ७६॥ श्रीपतिरिप—

#### धोपति जो के आधार पर भी

असद्ग्रहः सौम्यनिरीक्षित्रच शुभप्रदः स्यादशुमेक्षितो यः। तौ निष्फलौ द्वाविप खेचरेन्द्रौ यः शत्रुणा स्वेन निरीक्षित्रच्य ।।७७।। आचार्यं श्रीपित जी ने बताया है कि अशुम ग्रह शुम से दृष्ट होने पर शुम और शुम ग्रह पाप से दृष्ट होने पर अशुम तथा उक्त शुमाशुम धपने शत्रु से दृष्ट होने पर फल से हीन होते हैं।। ७७।।

#### प्रकारान्तर

स्वनीचगेऽस्तगेऽपि वा रिपोर्गृहे स्थिते ग्रहे। वृथा फलं प्रकीर्तितं समस्तमेव सूरिभिः।। ७८॥ अपनी नीच व चत्रु राधि और अस्त में रहने पर ग्रह कुछ भी फल नहीं देता है। यह समस्त महर्षियों ने बताया है।। ७८॥

विष्ठ संहिता में कहा है 'अशुभेक्षितः कष्टफलः शुभेक्षितः संस्फलः खचरा। श्रृ बिलोकनसहिताः सर्वे ते निष्फलाः खचराः'। नीचगता रिपुविजिता रव्यभिभूताः स्वश्रृ गेहस्थाः। भुजगा इव मन्त्रहता न भवन्ति कार्यक्षमा लग्ने। (१८ अ०१०-११२ स्लो०)। ७८।।

# राशि विभाग से प्रहों का फल

राशिप्रवेशे सूर्यारौ मध्ये शुक्रबृहस्पती। प्रान्त्यस्थौ शनिशीतांशू फलदः सर्वदा वुधः॥ ७९॥

सूर्यं, मंगल राशि में प्रवेश के समय, शुक्र गुरु राशि के बीच में, शनि चन्द्र अन्त्य में और बुध सब समय फल देने वाला होता है।। ७९॥

ज्योतिःप्रकाशे—

ज्योतिः प्रकाश के आधार पर प्रकारान्तर <sup>२</sup>प्रवेशकाले भौमार्को शुक्रेज्यौ राशिमध्यगौ। निर्गच्छन्तौ शनीन्दू च सर्वदा फलदो बुघः॥८०॥

१. ज्यो नि० ५२ पृ० १७ इलो ।

२. ज्यो । नि॰ ५२ पृ० २४ वलो ।।

ज्योति: प्रकाश में कहा है कि राशि में प्रवेश होने पर मंगल, सूर्य, शुक्र गुरु वीच में, राशि से निकलते समय शनि, चन्द्रमा तथा बुध सब समय में फलदायी होता है।। ८०।।

विश्व संहिता में कहा है 'मवनादिगती फलदी रिवमोमी मन्यगी ईच गुरुश्कृती। अन्त्यगती श्रानिश्चिती सदैव फलद: शशाङ्कमुत: । (१८ अ०१५ म्झो०)।। ८०॥ प्रहों की पूर्व राशिस्थ फल की दिन संख्या

रविदिनं पञ्च कुजस्तथाष्ट्री बुधे द्वयं त्रीणि दिनानि शुक्रः । मासं गुरुमीसचतुष्क्रमैनिर्गन्तव्यराशी फलदा भवन्ति ॥ ८१ ॥

राधि में प्रदेश करने पर सूर्य पहले पाँच दिन पूर्व राधि का, इसी प्रकार मीम आठ दिन, बुध दो दिन, शुक्र तीन दिन, गुरु एक मास तक, श्रनि चार मास तक पूर्व राशि का फल देता है।। द१।।

लल्लोऽपि-

# लल्लाचार्य जो के आबार पर भी

सूर्यारसोम्यास्फुजितोऽक्षनागसप्तद्विघस्नान्विद्युरिग्ननाडी । तमोयमेज्यास्त्रिरसाविवमासान् गन्तव्यराशेः फलदाः पुरस्तात् ॥८२॥ आचार्यं लल्ल ने कहा है कि सूर्य, मंगल, बुध, बुक ५, ८, ७, २ दिन तक पूर्वं राश्चिका चन्द्रमा ३ वटो, राहु, श्चिन, गुरु ३। ६। २ मास तक पूर्वं राश्चिजन्य फल देते हैं ॥ ८२॥

ज्योतिःसागरे-

ज्योतिः सागर के आधार पर

भानुर्ददाति गन्तव्यराशी पञ्चदिनं फलम् । चन्द्रो नाडीत्रयं भौमो दिनान्यष्टी बुधो द्वयम् ॥ ८३ ॥ <sup>२</sup>सार्धमासं गुरुः शुक्रश्चतुर्दिनमथार्कंजः । मासषट्कं फलं राहुः केतुर्मासत्रयं तथा ॥ ८४ ॥

ज्योति: सागर में कहा है कि सूर्य पांच दिन, चन्द्रमा तीन घटी, मंगल आठ दिन' बुध दो दिन, डेढ़ मास गुरु, शुक्र चार दिन और श्रनि ६ मास, राहु केतु तीन मास तक पहली राशि का फल देते है ॥ ८३-५४॥

तथा रत्नकोश में भी 'पक्षं दशाहं च तथा त्रिपक्षं मासित्रमागं खलु मासपट्कम् ।
मौमादिखेटास्त्वितिचारवक्षा दश्वः फलं पूर्वंगृहे यदुक्तम् । त्रयोदशाक्षः क्षितिजश्च सस
द्वयहं बुधः पञ्चिदनानि शुक्षः । बक्री गुरुः पूर्वंफलप्रदः स्यादेकादशाहानि गुरुवंगहः ।
मासं शनीज्यौ कुलमार्गवौ तु पक्षं दशाहानि च सोमसूनुः । ददाति वक्षो फलमाद्यराशिः
केषाच्चिदेवं न मतं बहूनाम्' (जयो० नि॰ ५२ पृ० २८-३० श्लो० ॥ ६३-६४ ॥

१. ज्यो० नि० ५२ पृ० २६ इलो०। २. ज्यो० नि० ५२ पृ० २७ इलो०।

मुहूर्तंकल्पद्रुमे-

मुहूर्तं कल्पद्रुम के आधार पर मेषादिद्वादशं राशि यत्र जीवो हि तिष्ठति । पूर्वराशिफलं प्रोक्तं अष्टाविंशतिवासराः ।। ८५ ।।

मुहूतं कल्पद्रुम नामक ग्रन्थ में बताया है कि मेषादि बारह राशियों में जिस राशि में गुरु स्थित होता है उस प्रवेश से २८ दिन तक पूर्व राशि का फल होता है ॥ ८५ ॥

रत्नकोशे-

#### रत्नकोश के आघार पर

विलोमगत्या यदि वातिगत्या प्रयाति यो राशिमतीत्य शेषम् । हित्वा तदीयं गगनेचरोऽसौ दद्यात् फलं पूर्वगृहे यदुक्तम् ॥८६॥ विकातिचारेण गहान्तरेऽपि स्थितो ग्रहः पूर्वफलो यदि स्यात् ।

विकातिचारेण गृहान्तरेअप स्थिती ग्रहः पूर्वफली यदि स्यात् । देशान्तरं कार्यवशाद्गतोर्अप स्वदेशधर्मं न जहाति मर्त्यः ॥८७॥

<sup>3</sup>यावन्ति या वक्रगतो दिनानि भवेत्स वक्रो यदि वातिचारे । दशांशतुल्यानि फलानि तेषां दद्यात्फलं पूर्वगृहे यदुक्तम् ॥८८॥

रत्नकोश में बताया है कि वक्री व अतिचारी ग्रह जिस राशि के अविश्वष्ट अंश को छोड़कर वक्र वा अतिचारी होता है तो पूर्व राशि का ही फल देता है।। ८६।।

वक्र वा अतिचार वश ग्रह दूसरी राधि में जाने पर मी पहिली राधि का फल देता है। क्योंकि कार्यवश परदेश जाने पर मी मनुष्य अपने देश धर्म का त्याग नहीं करता है।। ८७।।

जितने दिन तक ग्रह वक्र वा अतिचारी होता है उसके दर्शाश तुल्य दिन तक पूर्व राशि का फल देता है ।। ८८ ।।

गर्गोऽपि-

गर्गाचायं के आधार पर भी

भौमादीना ग्रहाणां हि पञ्चानामपि नित्यशः। अतिचारे च वक्रे च पूर्वराशिफलं वदेत्॥ ८९॥

आचार्यं गर्गं का कहना है कि मौमादि पाँच ग्रहों का भी अविचारी व वक्री होने पर भी नित्य पूर्वं राधि का फल होता है।। ८९।।

१. ज्यो । नि० ५२ पृ० ३१ इलो ।।

२. ज्यो० नि० ५२ प० ३३ म्लो०।

३. ज्यो० नि॰ ५२ पृ० ३२ इलो॰।

संहितासारे—

संहिता सार के आधार पर भी

यिस्मन्गृहे स्थितो दोपस्तत्रोद्योतं करोति वै।

एवं ग्रहोऽिप यत्र स्यात्तत्रैव फलदः स्मृतः ॥ ९०॥

चारातिचारवक्रेण यो यत्रावस्थितो ग्रहः।

स तद्राशिफलं दद्याद्गोचरे फलसाधने॥ ९१॥

विसिष्ठमाण्डव्यपराशरात्रिगर्गाङ्गिराव्यासकुलस्य वाक्यम्।

वक्रातिचारे सुरराजमन्त्री यत्रागतस्तत्र फलं ददाति॥ ९२॥

अतिचारे च वक्रे च ग्रहाणान्तर्गतं फलम्।

वृहस्पतेस्तु तन्नास्ति पूर्वराशिफलप्रदम्॥ ९३॥

संहिता सार में कहा है कि जिस घर में दीपक रहता है तो प्रकाश मी उसी घर में होता है इसिल्ये जिस राशि में ग्रह की स्थिति होती है उसी राशि का फल ग्रह देता है।। ९०।।

संचरण वश अर्थात् वक्षी वा खितचारी होने पर ग्रह जिस राशि में रहता है तो गोचर फल साधन में उसी राशि का फल होता है।। ९१।।

वसिष्ठ, माण्डव्य, पराचर, अत्रि, गर्ग, अंगिरा और व्यास मुनियों का कहना है कि वक़ी वा अतिचारी होने पर गुरु जिस राधि में रहता है तो उसी का फल देता है।। ६२।।

अतिचारी वा वकी होने पर ग्रहों का अन्तर्गंत फल बृहस्पति को छोड़ कर पूर्व राश्चिका ही होता है ॥ ६३ ॥

फलसङ्ग्रहे---

फल संप्रह के आचार पर

हिजन्मनि पञ्चमसप्तगाश्चतुरष्टमहादशधर्मयुताः । धनधान्यप्राणिहरण्यहरा रिवराहुशनैश्चरभूमिसुताः ॥ ९४ ॥ द्वादशदशमचतुर्थे जन्मनि षष्टाष्ट्रगे तृतीये च । व्याधिविदेशगमनं मित्रविरोधं सुरुगुरुः कुरुते ॥ ९५ ॥ तृतीयैकादशे षष्ठे शन्यकंकुजराहवः । चत्वारस्तस्य राज्यं वा शरीरे सौख्यमादिशेत् ॥ ९६ ॥

फल संग्रह में कहा है कि २।१।५।७ में स्थित ग्रह यदि ४।८।१२।९ में स्थित गुरु, सूर्य, राहु, श्रिन, भीम ग्रहों से युक्त हों तो धन, धान्य, प्राण व सुवर्ण के हर्ता होते हैं।। ६४।। १२।१०।४।१।६।६।३ में यदि गुरु स्थित होता है तो रोग, विदेश गमन और विरोध होता है।। ६५।।

३।११।६ राधि में धिनि, सूर्यं, मंगल व राहु होने पर चारों राज्य दाता वा घरोर सुखदाता होते हैं ॥ ९६ ॥

साड़े साती शनि का ज्ञान
द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः ।
सार्द्वानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैर्युतो भवेत् ॥ ९७ ॥
अपनी राशि से १२।१।२ में शनि होने पर मनुष्य को साड़े सात वर्ष तक दुःखों
से युक्त करने वाला होता है ॥ ९७ ॥

अध गोचरे पृथक्फलानि-

अब आगे अपनी राधि से गोचर में सूर्यादि ग्रह के फल को अलग-अलग बताते हैं।

लल्ल:--

स्वराधि से सूर्य का १२ राधियों में फल

रिश्वानं जन्मिन नाशयेदिनकरः कुर्यादिद्वतीये भयं
दुश्चित्रये श्रियमातनोति हिबुके मानक्षयं यच्छित ।
देन्यं पञ्चमगः करोति रिपुहा षष्ठेऽथंहा सप्तमे
पीडामष्टमगः करोति पुरुषं कान्तिक्षयं धर्मगः॥ ९८॥
रिकर्मसिद्धिजनकस्तु कर्मगो वित्तलाभकृदथायसंस्थितः।
द्रव्यहानिजनिता महापदां यच्छिति व्ययगतो दिवाकरः॥ ९९॥

लल्लाचारं जी ने बताया है कि अपनी राधि में गोचरीय सूर्यं के रहने पर स्थान का नाश, स्वराधि से दूसरी राशि में सूर्यं के होने पर मय, तीसरी में घन की प्राप्ति, चौथी में सम्मान का ह्रास, पाँचवीं में दीनता, छटी में शत्रु का नाश, सातवीं में पत्नी का नाश, आठवीं में पीड़ा, नवीं में चेष्टा का विनाश, दसवीं में कार्य की सिद्धि, ग्यारहवीं में घनागम और वारहवीं में सूर्यं के संचार वश्र धन का नाश और अधिक विपत्ति होती है। १९८-९९।।

ज्योतिषसार में कहा है 'सूर्यस्थानिवनाशं भयं श्रियं मानहानिमय दैन्यम्। विजयं मार्गेक्रमणं सुकृतं हन्ति सिद्धिमायमय हानिम्' ( ९८ पृ० )।। ६८–६६।।

तथा मुहूर्तगणपित में भी 'गमो हानिर्धनं रोगो दैन्यं सौख्यं गती रुज: । पापं सौख्यं धर्मपीडे फलं मानो: स्वजनममात्' (१३ प्र०१ श्लो०)।। ९८-६६ ॥

१. मु० चि॰ ४ प्र० १-४ रलो॰ पी० टी० तथा ज्यो॰ नि॰ ५३ पृ० १ रलो॰।

२. मु॰ चि॰ ४ प्र॰ १-४ रलो॰ पी॰ टी॰ तथा ज्यो॰ नि॰ ५३ पृ० २ रलो॰।

# अथ रविफलम्--

वाराहीये--

वृहसंहिता हे आघार पर १२ राशियों में सूर्य का फल

श्विन्मन्यायासदोकः (कं: ?) क्षपयित विभवान्कोष्ठरोगाध्वदाता
वित्तश्रंशं द्वितीये दिशति नच सुखं वश्वनांद्वगुजं च।
स्थानप्राप्ति तृतीये धनिनचयमुदा कल्पकृच्चारिहन्ता
रोगान् धत्ते चतुर्थे जनयित च मुहुः स्रग्धरा भोगविष्टनम् ॥१००॥

वराहिमिहिर ने बताया है कि यदि सूर्यं अपनी राश्चि में हो तो उपद्रव, घन का नाश, पेट में रोग और भ्रमण, द्वितीय में घन का नाश, दुःख, ठगी, समस्त कार्यों का विनाश और नेन्न रोग, तीसरी में स्थान का लाम, धन समूह से युक्त, आनन्द युत व शत्रु का नाश और अपनी राश्चि से चौथी राश्चि में गोचरीय सूर्यं के होने पर रोग, माला को धारण करने वाली स्त्री का उपमोग और वार-बार विघ्न उत्पन्न होता है।। १००।।

स्वराशि से प्रा६। ७ द राशिगत सूर्यं का फल

ेपीडाः स्युः पञ्चमस्थे सिवतिर वहुशो रोगारिजनिताः

षष्ठऽकों हन्ति रोगान् क्षपयित च रिपूश्छोकांश्च नुदित ।

अध्वानं सप्तमस्थो जठरगदभयं दैन्यं च कुरुते

रुक्त्रासौ चाष्टमस्थे भवति सुवदना न स्वापि वनिता ॥ १०१ ॥

अपनी राशि से यदि सूर्यं पश्चन राशि में हो तो रोग, शत्रु जन्य अधिक प्रकार की पीड़ा, छटी में रोग, शत्रु व शोफ का नाश, सहम में मार्ग भ्रमण, पेट के रोग का मय और आठवीं राशि में गोचरीय सूर्य के होने पर रोग, भय तथा धपनी स्त्रो सुन्दर रीति से बातचीत नहीं करती है।। १०१:।

> स्वराधि से ९।१०।११।१२ राधिकत सूर्यं का फल रवावापद्देन्यं रुगिति नवमे विभवमपि विरोधा जयप्राप्तोत्युग्नं दशमगृहगे कर्मीसिद्धं क्रमेण। जय स्थानं मानं विभवमपि चैकादशे रोगनाशं सुवृत्तानां चेष्टा भवति सफला द्वादशे नेतरेषाम् 3 ।। १०२ ॥

वृहत्संहिता में बताया है कि अपनी राशि से नवीं राशि में सूर्य के होने पर आपत्ति, दीनता व घन के प्रयोग आदि से विघ्न, दर्ज्ञवीं में कठिनाई से विजय व कार्य की सिद्धि, ग्यारहवीं में विजय, स्थान छाम, पूजा और रोग का नाद्य तथा

१. वृ० सं० १०३ स० ५ रलो०।

२, वृ० सं० १०३ थ० ६ रलो०।

३. वृ० सं० १०३ स० ७ श्लो०।

बारहवीं राश्चिमें सूर्य के होने पर सुन्दर स्वमाव वालों की क्रिया फलवती होती है और दुर्जनों के कार्य नष्ट होते हैं।। १०२।।

विशेष--प्रकाशित वृ० सं० में 'नवमे वित्तवेष्टाविरोघो' यह पाठान्तर है ॥१०२॥
यवनेश्वर ने कहा है 'हुद्रोगशोकाष्ट्रविवाहदैन्यक्रोधक्षयव्याधिमयातिदोषान् । स्थाने शशाङ्कस्य रिवः करोति व्ययंश्रमोद्वेगमि द्वितीये । तृतीयसंस्थो
धनमानधर्मस्थानासनप्रीतिसुखप्रदोऽकं: । चतुर्थंगस्तु क्षतजप्रवृत्तिज्वंरामयोद्भेद विवादकारी । नृपावमर्दात्मजवन्धुशोकव्याधिप्रदः पश्चमसंस्थितोऽकं: । आरोग्यसौख्यारि
विनाशहर्षंख्यातिक्रियासिद्धिकरश्च षष्ठः । जामित्रसंस्थो रुधिरप्रवृत्तिज्वरक्रमाजीणंविषाध्वकारी । सूर्योऽष्टमे स्त्रीसुतवन्धुदुःखव्याधिप्रदोपद्रत्यमृत्युकृत् स्यान् । दैन्यस्थिति
श्रंशगुरुस्ववन्धुप्रदेषकृत् स्यान्नवमाश्रितोऽकं: । मेषूरणस्थो द्विचतुष्पदिस्त्रहिरण्यरौप्याम्बरलामकर्ता । एकादशे स्थानयशः प्रहर्षमिष्टाशनारोग्यसुखप्रदोऽकं: । स्थाने
निरुक्ते शिशा विधिन्नैः क्रियाफलाघातकृदन्त्यराशो' (वृ० सं० १८४ अ० ४ रुलो०
मट्टो०) ॥ १०२ ॥

# अथ रिवचक्रम्--

अब आगे फल के साथ सूर्य चक्र न्यास को श्रोपित के वाक्य से बताते हैं। श्रीपित:--

सूर्यचक न्यास

मूर्षित त्रीणि मुखे त्रीणि स्कन्धे बाहुकरद्वये।
वक्षः पञ्चैकनाभौ च गुह्यैकं जानुनोर्द्वयम्।। १०३॥
चरणे द्वे षट्कऋक्षाणि सूर्यभाद्गणयेत्क्रमात्। १०४॥
मूर्षित श्रीवदने तु मिष्टमशनं स्कन्धे धनं स्वामिता
बाह्वोर्बाहुबलं तथा करयुगे चौर्यं हृदि स्वं बहु।
नाभ्यामल्पतरेण रुष्यति परं स्त्रीसङ्गमो गुह्यके
जानुस्थे रिवभे विदेशगमनं पादे मितं जीवनम्॥ १०५॥

आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि सूर्यं के नक्षत्र से ३ तीन नक्षत्र मस्तक में,
पुनः ३ मुख में, २ कन्धा में, २ बाहों में, २ कपील में, ५ हृदय में,
१ नामि में, १ गुह्य स्थल में, २ घुटनों में और दोनों पौर्वों पर ६ नक्षत्रों का न्यास
करके देखना चाहिये कि यदि मस्तक व मुख में जन्म नक्षत्र हो तो मीठा मोजन,
कन्धे में हो तो धनागय व प्रभुत्य, बाहों में भुजवल, कपील में चौर्यंता, हृदय में
अधिक धन, नामि में धोड़े कार्यं से क्रोध, गुह्य में स्त्री संगम, घुटनों में विदेश गमन
और पौर्वों में जन्म नक्षत्र हो तो अल्प जीवनचर्या होती है।। १०३-१०५।।

तथा ज्योति:सागर में कहा है 'त्रोन्वक्रस्याननाशं त्रिमि: शिरिस मयं दक्षिणाङ्घ्रे त्रिरोगं पञ्च श्री दक्षहस्ते त्रितयमि सदा वामगदे बिनाश्चम् । हस्ते श्री पञ्चवामे त्रिकटिधनमयं क्षित्रसुग्मेऽर्थलामं जन्माद्येकस्य मानां फलिमितिषु शुमदं चाङ्ग-सूर्यस्य चक्रम् ॥ १०३–१०५ ॥

#### स्पद्यार्थ सारणी

| न० सं० | 3         | ą                   | 3         | 2         | 2         |
|--------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| स्थान  | मस्तक     | मुख                 | कन्घा     | हाथ       | कपोल      |
| फल     | मघुर मोजन | मीठा मोजन           | घनागम     | भुजवल     | चीर्यंता  |
| न० सं० | v         | 9                   | 9         | 7         |           |
| ग० त०  | •         | ,                   | •         |           | _         |
| स्थान  | हृदय      | नामि                | गुह्य     | घुटना     | पैर       |
| फल     | अधिक धन   | अल्पकार्यं से क्रोघ | स्त्रीमोग | परदेश गमन | अल्प जीवन |

लल्लः--

लल्लाचायं के आधार पर सूर्यं चक्र न्यास
यस्मिन्नृक्षे भवेत्सूर्यस्तत्रादी त्रीणि मस्तके ।
त्रीणि वक्त्रे प्रदातव्या एकेकं स्कन्धयोर्द्धयोः ॥ १०६ ॥
एकेकं बाहुयुग्मे तु एकेकं तु करदृयोः ।
हृदये पञ्च ऋक्षाणि नाभावेकं विनिर्दिशेत् ॥ १०७ ॥
गुह्ये चैकं प्रदातव्यं एकेकं जानुयुग्मके ।
शेषाणि षट्ऋक्षाणि पादयोर्विनियोजयेत् ॥ १०८ ॥

आचार्यं लल्ल ने बताय! है कि जिस नक्षत्र में सूर्य हो उससे ३ तीन नक्षत्र तक मस्तक पर, इसके बाद ३ मुख पर, एक-एक २ दोनों कन्धा पर, एक २ बाहों २ में, एक २ दोनों घुटना पर और अविधिष्ट ६ नक्षत्रों का पैरों में न्यास करना चाहिये।। १०६-१०८।।

# सूर्यं चक्र का फल

मस्तके राजसन्मानं मुखे मिष्टान्नभोजनम् ।
स्कन्धे स्कन्धघरो ज्ञेयो स्थानभ्रंशो भुजे भवेत् ॥ १०९ ॥
हस्तयोस्तस्करो धूर्तो लक्ष्मीवान्हृदये स्मृतः ।
नाभौ सन्तोषवान्धीरो गुह्ये स्यात्पारदारिकः ।
जान्वोविदेशगमनं अल्पायुः पादयोभँवेत् ॥ ११० ॥

यदि अपना नक्षत्र माथे पर हो तो राजकीय सन्मान, मुख में मीठा मोजन, स्कन्ध में मार बहन, भुज में पदच्युति, हाथ में चोरी व घूतता, हृदय में घनागम,

नामि में सन्तोष व घीरता, गुह्य में पर स्त्री गमन, घुटनों में विदेश गमन और पैरों में होने पर अल्पायु होता है ॥ १०९-११०॥

# सफल स्पष्टार्थं सूर्यं चक्र सारिणो

सू०न०सं० ३ 3 8 7 Ę २ 2 2 ሂ मस्तक मुख स्कन्घ बाहु कपोल छाती गाभि गुह्य घुटना पैर स्थान राजकीय मोठा भार संतोष परस्त्री विदेश धना-पद-अल्याय फल घीरता गमन सन्मान मोजन वाहन च्यति गम गमन

### अथ चन्द्रफलम्--

लल्ल:--

स्वराधि से बारह राधियों में गोषरीय चन्द्र का फछ
ेजनमन्यत्रं दिशतु हिमगुर्वित्तनाशं दितीये
दद्याद्द्रव्यं सहजभवने कुक्षिरोगं चतुर्थे।
कार्यभ्रशं तनयगृहगे वित्तलाभं च षष्ठे
द्यूने द्रव्यं युवितसिहते मृत्युसंस्थेऽल्पमृत्युः॥ १११॥
ेनृपभयं कुरुते नवमः शशी दशमधामगतस्तु महत्सुखम्।
विविधमायगतः कुरुते धनं व्ययगतत्व रुजरुच धनक्षयम्॥ ११२॥

आचार्यं लल्ल ने कहा है कि स्वराधि में चन्द्रमा होने पर अन्नादि दाता, दूसरी में घन का नाच, तीसरी में घनागम, चौषी में पेट रोग, पाँचवीं में कार्यं का नाधक, छठी में घन दाता, सातवीं में स्त्री व घन, आठवीं में अल्प मृत्यु, नवीं में राजा का मय, द्यावीं में अधिक सुखकारी, ग्यारहवीं में अनेक रीति से घन दाता और अपनी राधि से वारहवीं राधि में चन्द्रमा के होने पर रोग और घन का क्षय करने वाला होता है। १११-११२।।

ज्यो० सा॰ में कहा है 'चन्द्रोऽन्नं च वनं सीख्यं रोगं कार्यंक्षिति श्रियम्। श्रियं मृत्युं नुरमयं सुखमायव्ययी क्रमात्' (६८ पृ॰)॥ १११-११२॥

मृहूर्तगणपति में भी 'पुष्टिवत्तं श्रियो रोगः सुखं लामो धनं रुजः । मानं सौरूयं श्रियः पीडा चन्द्रस्यैतत् फलं क्रमात्' (१३ प्र० २२ रुलो०) ॥ १११ – ११२ ॥

और मी ज्योतिः सागर में 'अन्नं नाशं सुखं रोगं हार्नि लामं घनं भृतिः । मयं सौख्यं घनं रोगं क्रमाच्छिशिफलप्रदः' ॥ १११–११२ ॥

१. मु॰ चि॰ ४ प्र॰ १-४ हलो॰ पी॰ टी॰ तथा ज्यो॰ नि॰ ५३ पृ॰ ।

२. मु० चि० ४ प्र० १-४ श्लो॰ पी० टी० तथा ज्यो॰ नि० ५३ पृ० ।

वाराहसंहितायाम्—
वाराहसंहिता के बाधार १।२।३४ राशि में चन्द्र का फल
शशी जन्मन्यन्नप्रवरशयनाच्छादनकरो
द्वितीये मानार्थौ ग्लप्यति सिव्धन्तरच भवति ।
तृतीये वस्त्रस्त्रीधनिचयसौक्यानि लभते
चतुर्थेऽविश्वासः शिखरिणभुजङ्गेन सहशः ।। ११३॥

वराह मिहिराचार ने बताया है कि यदि गोचरीय चन्त्रमा जन्म की राशि में हो तो बन्न, उत्तम श्रय्या और वस्त्र को देने वाला, दूसरी में पूजा व धन का नाश व विष्न करता, तीसरी में वस्त्र, धन, विजय और सुखकारी, चौषी में पर्वत पर सर्प की तरह सब पर अविश्वास करने वाला होता है।। ११३।।

स्वराधि से १।६।७। प्रधि में चन्द्र का फल
र्दैन्यं व्याधि शुचमपि शशी पञ्चमे मार्गेविघ्नं
षष्ठे वित्तं जनयति सुखं शत्रुरोगक्षयं च।
यानं मानं शयनमशनं सप्तमे वित्तलाभं
मन्दाक्रान्ति फणिनि हिमगौ चाष्टमे भीनंरस्य ॥ ११४॥

अपनी राधि से यदि चन्द्रमा पाँचवीं राधि में हो तो दीनता, रोग, शोक व मार्ग में विष्नकर्ता, छठी में घन सुख को पैदा करने वाला व शत्रु रोग का नाशक, सातवीं में वाहन पूजा, शय्या, मोजन और घन का दायक, आठवीं राधि में होने पर विना प्रयत्न ग्रहण किया हुआ सर्ग किस को मय नहीं करता है अर्थात् सबको मय करता है उसी तरह अष्टमस्थितचन्द्र मी सबको मय करने वाला होता है।। ११४।।

स्वराज्ञि से ९।१०।११।१२ राज्ञि में गोचरीय चन्त्र का फल <sup>3</sup>नवमगृहगो बन्धोद्वेगं श्रमोदररोग-कृद्शमभवने चाज्ञाकर्मप्रसिद्धकरः शशी। उपचयसुहृत्संयोगार्थप्रमोदमुपान्त्यगो वृषभचरितान् दोषानन्ते करोति हि स व्ययान् ॥ ११५॥

अपनी राशि से यदि चन्द्रमा नवीं राशि में हो तो बन्धन, उद्देग, खेद और उदर रोग करने वाला, दश्वीं में प्रमुता व कार्य सिद्धि कर्ता, ग्यारहवीं में धन वृद्धि करने वाला, मित्र के साथ समागम और धन का प्रमोद करने वाला और बारहवीं राशि में चन्द्रमा होने पर धन क्षि, वैल के सींग, खुर आदि से पीड़ा करने वाला होता है।। ११५।।

१. वृ० सं० १०३ अ० ८ श्लो०।

२. वृ० सं० १०३ अ० ९ श्लो०।

३. वृ० सं० १०३ अ० १० इलो०

यवनेश्वर ने कहा है 'स्वस्थानगो भोजनगन्धमाल्यनारी सुहृद्वस्त्रप्रदः खलु स्यात् । चन्द्रो द्वितीयक्षंगतस्तु तस्माद् बहुच्ययायासिववावकारी । तृतीयगो वस्त्रहिरण्ययोषित् सुहृद्यशो मोजनदो हिमांशुः । स्ववन्धुपीडाधननाशजानि कुर्वात दुःखानि चतुर्थसंस्थः । धनक्षयाजीर्णरुगव्वदैन्यविक्षोमकृत् पश्चमगः शशाङ्कः । क्षत्रुक्षयारोग्यसुखार्थसिद्धिः स्निग्धागमप्रीतिकरश्च षष्ठः । जामित्रगः स्त्रीजनवन्धुग्रय्याहिरण्यमोज्याम्वरदः शशाङ्कः । क्षृद्वयाधिचिन्ताकलहार्थनाशो मृत्युक्षयोपद्रवदोऽष्टमस्यः । धनक्षयारिव्ययमानमञ्जरोगादिकारी नवमः शशाङ्कः । मेपूरणस्थो बहुमानहषंचेष्टाफलौदार्यं विरोधकारी । एकादशः स्निग्धविवाहश्चयास्त्रीमोजनप्राप्तिमुखार्थंकारी । निश्चकरो द्वादशगस्तु दैन्य-मालस्यमीव्यापचयं च कुर्यात्' (वृ० सं० १८४ अ० १० श्लो० पी० टी०) ।। ११५ ॥

#### अथ चन्द्रचक्रम्--

अब आगे चन्द्रचक्र न्यास को गर्गाचार्यं जी के वाक्य से बताते हैं। गर्गः--

#### चन्द्रचक्र का न्यास

एकं मुखे भषट् शीर्षे त्रीणि दक्षिणहस्तके। हृदि षट् वामहस्ते त्रिः कुक्षौ षट् पादयोर्द्वयम्॥ १६॥

ऋषि गर्गं ने बताया है कि जिस राशि में चन्द्रमां हो अर्थात् जिस नक्षत्र में गोचरीय चन्द्रमा हो उससे १ नक्षत्र मुख में, पुनः ६ माथे पर, ३ दाहिने हाथ पर, फिर ६ छौती पर, ३ बायँ हाथ में, पेट में ६ और २ नक्षत्र दोनों पैरों में स्थापित करने से चन्द्र चक्र होता है ।। ११६ ।।

#### चन्द्रचक्र का फल

वदने हरते द्रव्यं शीर्षे राज्यादिलाभदम् । हानिस्तु दक्षिणे हस्ते हृदये स्रोसमागमः ॥ ११७ ॥ वामहस्ते रोगभयं कुक्षौ सौख्यं जयं तथा । पादौ हानिर्भ्रमश्चैव चन्द्रचक्रफलं स्मृतम् ॥ ११८ ॥

यदि अपना नक्षत्र मुख हो तो धन का नाध माथे पर हो तो राज्यादि लामदाहिने हाथ में हानि, छाती पर स्त्री सम्मोग वाम हाथ पर रोग का डर, पेट में हो तो सुख व विजय और अपना नक्षत्र पैरों में हो तो हानि व भ्रम होता है ॥ ११७-११८॥

#### स्पष्टार्थं सफल चन्द्रचक सारिणी गर्ग के आधार पर

| चं०नं०सं | ۰ १   | Ę        | 3      | Ę           | 3      | ₹ . €            |
|----------|-------|----------|--------|-------------|--------|------------------|
| स्थान    | मुख   | मस्तक    | द० हाथ | छाती        | वा०हाथ | उदर पैर          |
| फल       | घननाश | राज्यलाभ | हानि   | स्त्रीसंमोग | रोग मय | सुखविजय हानिभ्रम |

लल्ल:--

लल्लाचार्यं जी के आघार पर चन्द्र चक्क पण्मुखे पट् पृष्ठे च पड् वाह्वोर्गृह्यके त्रयः । त्रीणि पादौ त्रीणि कण्ठे कर्तव्यं गणकोत्तमैः ॥ ११६ ॥ राकादिनस्थनक्षत्राद्गणकैर्गणयेत्सदा । यावच्च जनमनक्षत्रं फलं ज्ञेयं क्रमेण च ॥ १२०॥

यावच्च जन्मनक्षत्र फल ज्ञय क्रमण च ॥ १९०॥ आचार्यं लल्ल ने कहा है कि पूर्णिमा के नक्षत्र से ६ नक्षत्र तक मुख में, पुनः ६ पीठ पर, फिर ६ हाथों में, ३ गृह्यस्थान में, ३ पैरों, ३ गले में स्थापित करके

**छपने जन्म नक्षत्र को देखना चाहिये कि किस अंग में है।। ११९-१२०।।** 

#### चन्द्र चक्र का फल

मुखे स्वस्थानहानिः स्याद्धनलाभो हि पृष्ठके । हस्तद्वयेऽर्थेलाभः स्याद्गुह्ये च स्त्रीसुखं भवेत् ॥ १२१ ॥ पादाभ्यां भ्रमणं देशे कण्ठे सर्वमुखी भवेत् ॥ १२२ ॥

यदि मुख में हो तो अपने स्थान का नाश, पीठ में हो तो धन लाम, दोनों हाथों में धनागम, गुह्य स्थल में स्त्री सुख, पैरों अमण और गले में होने पर सब प्रकार का सुख होता है।। १२१-१२२।।

#### स्पष्टार्थ सफल चन्द्र चक्र सारिणी लल्लाचार्य के आधार पर

| पू॰ न॰ | Ę         | Ę     | Ę      | ¥           | ¥     | ₹      |  |
|--------|-----------|-------|--------|-------------|-------|--------|--|
| स्थान  | मुख       | पीठ   | हाय    | गुह्य स्थान | पैर   | गला    |  |
| फल     | स्थान नाश | धनागम | घन लाम | स्त्री सुख  | भ्रमण | सव सुख |  |

ज्योतिःसागर में कहा है 'श्रीतांशू जन्मधिष्ण्ये शिरिस बहुघनं पञ्चकं नेत्रयोध्च लामं वक्त्रे मयं हे घनमिप च करौ त्रीणि संस्थे च पीडा । षट् पादयुग्मे घनकिट युगलं लामपञ्चोदरस्थे मृत्युर्गुह्ये द्वयं च क्रमपरिगणितं यत्र श्रीतांशुद्यिष्ण्ये' ।। १२२ ॥

#### अथ भीमफलम् —

अब आगे स्वराशि से गोचरीय भीम के फल को बताते हैं।

स्वरांति से १।२।३।४।५।६।७ रांति में गोवरीय भीम का फल

<sup>१</sup>प्रथमगृहगः क्षोणीसूनुः करोत्यरिजं भयं क्षपयति धनं वित्तस्थाने तृतीयगतोऽर्थंदः । अरिभयकरः पाताले द्रव्यं क्षिणोति च पच्चमे रिपुगृहगतः कुर्याद्विजं (त्तं ?) रुजं मदनस्थितः ।। १२३ ।।

१. मु० चि० ४ प्र० १-४ रलो० पी० टी०।

यदि अपनी राशि में गोचरीय मीम हो तो शत्रु से मय, दूसरी में धन का क्षय, तीसरी में धनागम, चौधी में शत्रु से मय कर्ता, पाचवीं में धन का ह्रास, छठी में धनागम और सातवीं राशि में अपनी राशि से गोचरीय मौम होने पर रोग होता है।। १२३।।

स्वराधि से ६।९।१०।११।१२ राधि में गोचरीय भीम का फल

ेजनयति निधनस्थः शत्रुबाधा धराजो दिशति नवमसंस्थः कायपीडामतीव। शुभमपि दशमस्थो लाभगो भूरिलाभं व्ययभवनगतोऽसौ व्याधिमर्थस्य नाशम्॥ १२४॥

जब कि अपनी राशि से खाठवीं राशि में मंगल होता है तो शत्रु से बाधा, नवीं में अधिक देह कष्ट, दशवीं में शुमता, ग्यारहवीं में अधिक लाम शीर बारहवीं राशि में गोचरीय मौम होने पर व्याधि और धन का विनाश होता है।। १२४।।

ज्यो० सा० में कहा है 'मौमोऽरिमीति चननायमण मयं तथाक्ष क्षतिमण्लामम्। घनात्ययं चत्रुमयं च पीडां शोकं घनं हानिमनुक्रमेण' (९८ पृ०)।। १२४।।

मुहूर्त गणपित में कहा है 'मीतिर्हानिः श्रियो वैरं रुग्लामी कार्यमेव च । मयं रोगं सुखं शोको लामो हानिश्च मूसुते' (१३ प्र०३२ श्लो०) ॥ १२४ ॥

और भी ज्योतिः सागर में 'मयं हानि घनं वैरं सुखं लाम घनं क्षयम् । पापं सौरुयं घनं हानि मौमोऽस्तु जन्मतःफलम्' ॥ १२४ ॥

अब आगे वाराही संहिता के वाक्य से गोचरीय भीम के फल को बताते हैं। वाराहीये—

स्वराशि में व राशि से २ राशि में गोचरीय मंगल का फल
<sup>२</sup>कुजेऽभिघातः प्रथमे द्वितीये नरेन्द्रपीडा कलहादिदोषैः।

भृशं च पित्तानलरोगचोरैः कृपेन्द्रवज्तप्रतिमोऽपि यः स्यात् ॥ १२५ ॥ आचार्यं वाराह ने बताया है कि जब जन्म राशि में मौम होता है तो उपद्रव और द्वितीय राशि में हो तो राज पीड़ा, कलह, श्रृ दोष, श्रातु दोष, अग्नि चोर, रोग इन सबों से इन्द्र के वज्र के तुल्य कठोर मनुष्य को मी अतिशय अभिघात होता है ॥ १२५ ॥

विशेष—प्रकाशित वृ० सं० में 'योगैरुपेन्द्रवच्चप्रति'''' यह पाठान्तर है ॥१२५॥ यवनेश्वर ने कहा है 'नृपानलव्यालविषाग्निशस्त्रव्याव्यर्थनाशी क्षयभृङ्गकारी। मौमः शशस्यानगतो द्वितीये स्वनर्थंसूर्यामिषवन्त्रनाकृत्' (वृ० सं० १८४ छ० १८ श्लो० मट्टो० टी०)॥ १२४॥

१. मु॰ चि॰ ४ प्र० १-४ रलो॰ पी॰ टी०।

२. बृ० सं० १०३ छ० ११ रलो०।

### स्वराशि से ३ री राशि में गोचरीय भीम का फल

ैतृतीयगश्चीरकुमारकेभ्यो भीमः सकाशात्फलमादधाति । प्रदीप्तिमाज्ञां धनमौणिकानि धात्वाकराख्याति किलापराणि ॥ १२६॥ जव स्वराधि से तीसरी राधि में मौम होता है तो चोर, कुमारों (आठ वर्षं अवस्था वाले) के द्वारा फल, दीप्ति आदेश, धन, ऊनी वस्त्र, स्नान से उत्पन्न द्वव्य और अन्य द्वव्यों का भी लाम होता है ॥ १२६॥

वृद्धयवन ने कहा है 'ऐश्वयं यान बुत्तिहर्षं कारी तृतीयसं स्थोऽन्न सुवर्णं दश्च' ( वृ० सं० १८४ अ० १८ श्लो० मट्टो० टो० ) ॥ १२६ ॥

# स्वराशि से चौथी राशि में भीम का फल

<sup>२</sup>भवति धरणिजे चतुर्थंगे ज्वरजरठगदासृगुद्भवः।

कुपुरुषजिताच्च सङ्गमात्प्रसभमिप करोति चाशुभम् ॥ १२७॥ जब स्वराधि से चौथी राधि में मंगल होता है तो ज्वर, उदर रोग, रक्त विकार और निन्दित मनुष्य के साथ समागम से दृढ़तापूर्वंक अशुम होता है ॥ १२७॥ वृ० य० ने कहा है 'चतुर्थंगस्तूदररुग्जरामृक्प्रवृत्तिनिर्वेदकरो घराजः (वृ० सं०

१८४ अ० १८ श्लो० मट्टो० टी० ) ॥ १२७ ॥

## स्वराशि से पाँचवी राशि में भौम का फल

3रिपुगदकोपभयानि पञ्चमे तनयकृताश्च शुचो महीसुते। द्युतिरिप नास्य चिरं भवेत्स्थरा शिरिस कपेरिव मालनीकृता।। १२८।। जब स्वराशि से पाँचवीं राशि में सूर्य होता है तो शत्रु, रोग, क्रोध, मय और पुत्र के द्वारा शोक होता है। तथा जिस तरह वानर के मस्तक पर मालती पुष्प अधिक देर तक स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह मनुष्य की कान्ति बहुत देर तक स्थिर नहीं रहती है।। १२८।।

विशेष—प्रकाशित वृ० सं० 'मालती यथा' यह पाठान्तर है ॥ १२८ ॥ वृ० य० ने कहा है 'सुतार्थनाशक्षतवैरमोषव्याधिप्रदः पञ्चमराशिसंस्थः' (वृ० सं० १८४ अ० १८ श्लो० मट्टो० टी०) ॥ १२८ ॥

स्वराशि से छठी राशि में भीम का फल

<sup>४</sup>रिपुभयकलहैर्विवर्जितः सकनकविद्रुमतास्रकागमः। रिपुभवनगते महीसुते किमपरवक्रविकारमीक्षते॥ **१२**९॥

१. वृ० सं० १०३ अ० १२ रलो०।

२. वृ० सं० १०३ अ० १३ रलो०।

३. वृ० सं० १०३ अ० १४ रलो०।

४. वृ० सं० १०३ स० १५ रलो०।

जब स्वराधि से छठी राधि में मंगल होता है तो धत्रु मय व कलह से धून्य, सुवर्ण, मूँगा व ताँवे का लाम मनुष्य को होता है। तथा उसको क्या दूसरे मनुष्य का मुख विकार देखना पड़ता है अपितु नहीं।। १२९।

वृ० य० ने कहा है 'षष्ठे कुजेऽरिक्षयमानहर्षं प्रख्यापनारोग्यसमृद्धिकारी' (वृ० सं० १८४ अ० १८ श्लो० मट्टो० टी० ) ।। १२९ ॥

स्वराधि से ७।८।६ राधि में भौम का फल
किलत्रकलहाक्षिरुग्जठररोगकृत्सप्तमे
क्षरत्क्षतजरूक्षितः क्षपितिवत्तमानोऽष्टमे ।
कुजे नवमसंस्थिते परिभवार्थनाशादिभिविलम्बितगतिर्भवत्यबलदेह्यातुक्रमैः ॥ १३०॥

जब स्वराधि से सातवीं राधि में मंगल होता है तो स्त्री से लड़ाई, नेन्न रोग, उदर रोग, आठवीं में निकलते हुए खून से विवर्ण देह धन व मान का विनाध और नवीं राधि में गोचरीय मंगल होने पर परामव, धन नाध आदि से धरीर में दुवँलता और धातु क्षय से मन्द गति वाला होता है ॥ १३०॥

वृ० य० ने कहा है 'जामित्रसंस्थो धनिमत्रनाशकलेशोदराक्ष्मामयरोगकृत् स्यात्। शस्त्रक्षताक्षेमसुवर्णनाशखेदाष्वकारो नवमो महीजः। मौमेष्टमे कृग् विष शत्रुशस्त्र क्षतक्षयोपद्रवदैन्यकारो' (वृ० सं० १८४ अ० १८ वलो० मट्टो० टो०)।। १३०॥

स्वराशि से १०।११ राशि में गोचरीय भीम का फल

<sup>3</sup>दशमगृहगते समं महीजे विविधधनाप्तिरुपान्त्यगे जयश्च। जनपदमुपरि स्थितश्च भुङ्के वनिमव षट्चरणसुपुष्पिताग्रम्।। १३१।। जब अपनी राशि से दश्वीं राशि में मंगल होता है कि तो मध्यम फल और ग्यारहवीं राशि में मंगल होने पर अनेक प्रकार से धनागमन व विजय होता है तथा पुष्पित अग्रमाग वाले वृक्षों से युत वन में भ्रमर की तरह लोगों में प्रधान होकर भोग करता है।। १३१।।

वृद्धयवन ने कहा है 'मेषूरणे व्याष्यरिशस्त्रचौरत्रणातिकृत् सिद्धिकरश्च पश्चात्' मानात्मजाज्ञाक्षितिताम्रहेमद्युतिप्रदो रुद्रपदेऽरिजिच्च' (वृ० सं० १८४ अ० १८ रुलो॰ मट्टो॰ टी॰) ॥ १३१॥

स्वराशि से १२ वीं राशि में भौम का फल

<sup>3</sup>नानाव्ययैद्वीदशगे महीसुते सन्ताप्यतेऽनर्थशतैश्च मानवः। स्त्रीकोपप्तिरुच सनेत्रवेदनैयोपीन्द्रवंशाभिजनेन गर्वितः॥१३२॥

१. वृ॰ सं० १०३ अ० १५ रलो॰।

२. वृ० सं० १०३ अ० १७ रलो०।

३. वृ० सं० १०३ अ० १८ रलो०।

जब अपनी राशि से बारहवीं राशि में भीम होता है तो मनुष्य इन्द्र के वश में उत्पत्ति के गवं से युत होने पर भी अनेक प्रकार के खचं व उपद्रव, स्त्री के ऊपर क्रोध, पित्त रोग व नेत्र रोगों से पीड़ित होता है। अर्थात् श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर भी अनेक व्ययों से दु:खित होता है। १३२।।

वृद्धयवन ने कहा है 'स्त्रीविग्रहोद्धेजनपादरोगस्वजनावमङ्गश्रमद: कुजोऽन्त्ये' (वृ सं १६४ स० १८ रहो० मट्टो० टी० )॥ १३२॥

आचार्य श्रीपित ने कहा है 'करोति जन्मन्यरिज मयं कुजो घनेऽयँनाशं सहजे घनं ध्रुवम् । सुखेऽरिमोित तनयेऽर्यंसंक्षयं रिपौ स्वलब्धि घनिविष्लवं स्मरे । मयं सहच्छत्रकृतं गृहेऽष्टमे शरीरपीडा नवमे पदे शुचम् । अनेकशो लामगृहे घनागमं व्यये घराजः कुक्ते धनक्षयम्' ( ज्यो । नि ५३ पृ ६ – ७ क्लो ) ॥ १३२ ॥

अथ भीमचक्रम् —

लल्लोऽपि-

लल्लोक भीम चक्र न्यास

यस्मिन्नृक्षे भवेद्भीमः ततस्त्रीणि मुखे न्यसेत्। नेत्रे त्रीणि त्रीणि शीर्षे वाह्वोद्वी चापि संन्यसेत्॥ १३३॥ कण्ठे द्वे हृदये पञ्च गुह्ये त्रीणि चतुष्पदे।

आचार्यं लल्ल ने बताया है कि जिस नक्षत्र में भीम हो उससे ३ नक्षत्र तक मुख में, किर ३ नेत्र में पुनः ३ मस्तक पर, २, २ बाहु में, २ कष्ठ में, ५ छाती पर, ३ गुह्य में और चार ४ नक्षत्रों को पैरों में स्थापित करना चाहिये ॥ १३३-१३३ ॥

#### भीम चक्र न्यास का फल

मुखे रोगो धनं नेत्रे यशो मूध्ति धनं हृदि ।। १३४ ।। कण्ठे हिक्का स्त्रियो गुह्ये पादे देशान्तरभ्रमः । वामवाह्वी भवेद्रोगो दक्षिणे शोकमेव च । भौमभादात्मभं यावद्गणनीयमनुक्रमात् ॥ १३५ ॥

लल्लाचार्यं जी ने कहा है कि पूर्वोक्त चक्र में अपना नक्षत्र यदि मुख में हो तो रोग नेत्र में घन, मस्तक पर यथ, छाती पर घन, कण्ठ में हिचकी, गुह्य में स्त्री मोग, पैरों में देशान्तर का पर्यंटन, वाम बाहु में रोग और दाहिनी भुजा में शोक मीम के नक्षत्र से अपना नक्षत्र होने पर होता है ॥ १३३३–१३५॥

#### सफल लल्लोक भौम चक्र सारणी

भो० न० २ ¥ ₹ 3 3 3 2 मस्तक द० हा० वा हा० कंठ छाती नेत्र गुह्य मुख स्थान रोग शोक रोग हिचकी घन स्त्रीमोग पर्यंटन फल घन यश देशान्तर ज्योतिः सागर में कहा है 'जन्मक्षादियुगी शिरस्यविनतो दुःखं सुखं चाब्धयः दक्षे पाणि तृतीयलामचरणौ षट्कं प्रवासागमे । वामे त्रीणि करे मयं च मरणं रामासने संस्थिते लाभेद्वे हृदयं सुखं च त्रितयं नेत्रे कुजाङ्को फलम् ॥ १२५ ॥

गर्गस्तु-

सफल गर्गोक्त भीम चक्र भोमर्क्षात्त्रितयं मुखे शिरसि वा चत्वारि बाह्वोश्चतुः कण्ठे द्वौ हृदये च पञ्च गदितं गुह्ये त्रयं निर्दिशेत्।

षट्पादद्वितयेऽथ मिष्टमशनं चास्ये तु राज्यं शिरे हिक्का कण्ठगते धनं हृदि गते स्त्रीसङ्गमं गुह्यके ।। १३६ ।। वामे हस्ते रोगमृत्युर्दक्षिणे तु जयं शुभम् ।

देशान्तरे गतिः पादे भौमचक्रे फलं वदेत्।। १३७।।

गर्गाचार्यं जी कहना है कि मौम के नक्षत्र से तीन नक्षत्र तक मुख में, बाद चार मस्तक में, पुन: ४ बाहु में, २ गले में, ५ छाती पर, ३ गुह्य में और ६ नक्षत्रों को दोनों पैरों में स्थापित करके देखने पर यदि अपना नक्षत्र मुख में हो तो मीठा मोजन, मस्तक पर राज्य, गले में हिचकी, छाती पर धनागमन, गुह्य में स्त्री संगम, वार्ये हाथ में रोग, दाहिने हाथ में शुम विजय और पैरों में अपना नक्षत्र हो तो देशान्तर का अमण होता है ॥ १३६-१३७॥

# सफल गर्गोक्त चक्र सारणी

मौ०न० ३ ४ २ २ २ ५ ३ ६
स्थान मुख मस्तक हा वा दा हा गला छाती गुद्ध पैर
फल मीठा मोजन राज्य रोग शुम विजय हिचकी धनागम स्त्री भ्रमण
संमोग देशान्तर

## अथ बुधफलम्—

अपनी राशि से १।२।३।४।५।६।७ राशि में गोचरीय बुध का फल विद्या प्रथमधामगो दिशति वन्धमर्थे धने धनं रिपुभयान्वितं सहजगश्चतुर्थेऽर्थदः। अनिर्वृतिकरो भवेत्तनयगोऽरिगः स्थानदः करोति मदनस्थितो बहुविधां शरीरापदाम्।। १३८।।

जब स्वराधि में बुध होता है तो बन्धन, अर्थ, स्वराधि से दूसरी राधि में हो तो धन, तीसरी में शत्रु मय, चौथी में धनागमन, पाँचवी में निवर्तन से रहित, छठी में

१. मु॰ चि० ४ प्र० १-४ रलो॰ पी॰ टी॰।

पद लाम और सातवीं राशि में होने पर अनेक प्रकार की शरीर पीड़ा देने वाला होता है ॥ १३८॥

विशेष—पीयूष धारा में 'शरीर व्यायम्' यह पाठान्तर है ।। १३८ ।।
अपनी राशि से ८।९।१०।११।१२ राशि में बुध का फल
'अष्टमे शशिसुतो धनवृद्धि धर्मगस्तु महतीं धनपीडाम् ।
कर्मगः सुखमुपान्त्यगतोऽर्थं द्वादशे भवति वित्तविनाशम् ।। १३९ ॥

जब स्वराधि से आठवीं राधि में बुध होता है तो धन की वृद्धि, नवीं में बड़ी धरीर पीड़ा. दशकीं में सुख, ग्यारहवीं में धनागम और वारहीं राधि में बुध के होने पर धन का नाश होता है।। १३६ ॥

विशेष — प्रकाशित पीयूषधारा टीका में 'कमंगः सुखमयंगतोऽथ द्वादशे मवति वित्तविनाशः' यह पाठान्तर है ॥ १३९॥

ज्यो व सा व में कहा है 'वुधस्तु वन्धं धनमन्यमीति धनं रुजं स्थानमथोऽय पीडाम् । अर्थं रुजं सौख्यमथार्थंलाममर्थंक्षति जन्मगृहात् करोति' ( ६८ पृ० ) ॥ १३९ ॥

मुहूर्तंगणपित में कहा 'वन्घोर्लामो मयंवित्तं शोको लक्ष्मी क्षयो घनम्। रोगो मोगः सुखं वाघा फलं चैतद्वुघस्य तु' (१३ प्र०४ श्लो०)।।१३९।। अव आगे वराहोक्त वुध के १२ राशियों में गोचरीय फल को बताते हैं।

वाराहस्तु-

# जन्म राशिगत बुध का फल

ैदुष्टवाक्यिपशुनाहितभेदैर्वान्थवैः सकलहरुच हृतस्वः। जन्मगे शशिसुते पथि गच्छन् स्वागतेऽपि कुशलं न श्रृणोति ।। १४० ।। वृहत्संहिता में बताया है कि जब बुध अपनी राशि में होता है तो मनुष्य कठोर वाक्य, चुगलखोरी, शत्रुता व बान्धवों के पारस्परिक भेद से नष्ट धन वाला होता है और उसके शुमागमन में भी कुशल बात कोई नहीं सुनता है ।। १४० ।।

यवननेश्वर ने कहा है 'स्थाने श्रधाङ्कस्य श्रशाङ्कसूनुः सौमाग्यविद्या मित मानहर्ता' ( वृ० सं० १८४ अ० २५ व्लो० मट्टो० टी० ) ।। १४० ।।

अपनी राशि से २।३ राशि में बुध का फल

<sup>3</sup>परिभवो धनगते धनलिवः सहजगे शशिसुते सुहृदाप्तिः।
नृपतिशत्रुभयशिङ्कृतिचत्तो द्रुतपदं व्रजित दुश्चरितैः स्वैः॥ १४१॥

१. मु. चि. ४ प्र. १-४ व्लो० पी. टी.।

२. वृ. सं. १०३ व० १९ वलो०।

३. वृ. सं. १०३ अ० २० इलो०।

जब अपनी राधि से दूसरी राधि में बुध होता है तो अनादर व धन का लाम और तीसरी राधि में बुध के होने पर मित्र का लाम करने वाला, राजा व धत्रु के मय से शंकित होकर अपने दुश्चिरित्रों के कारण मागने वाला होता है।। १४१॥

यवनेश्वर ने कहा 'द्वितीयसंस्थस्त्वपवादशोकस्वैरिक्रियामन्वित दैन्यकारी । तृतीयगो बन्धुविरोधरोधन्यापित्तकर्ता द्रविणस्य सौम्यः' (वृ० सं० १८४ अ० २४ श्लो० मट्टो० टी०) ॥ १४१ ॥

अपनी राज्ञि से ४।५ राज्ञि में बुघ का फल

ैचतुर्थंगे स्वजनकुटुम्बवृद्धयो घनागमो भवित च शीतरिश्मजे । सुतस्थिते तनयकलत्रविग्रहे निषेवते नच रुचिरामि स्त्रियम् ॥ १४२॥ जब अपनी राश्चि से चौथी राश्चि में बुध होता है तो अपने जन व वान्धवों की वृद्धि और घन की प्राप्ति होती है। पश्चम राश्चि में बुध के होने पर पुत्र व स्त्री से कलह और अपने उद्वेग के कारण सुन्दरी स्त्री का भी उपभोग नहीं होता है ॥१४२॥

यवनेश्वर ने कहा है 'चतुर्थंगो मानगुणप्रशंसा प्रमोदयोषिद्धनलामकारी । नैष्ठान्य-मृद्वेगमनर्थंचर्यां कुर्याद् बुधः पश्वमगोऽरतंच' (वृ० सं० १८४ अ० २४ रलो० मट्टो॰ टी॰) ॥ १४२ ॥

स्वराशि से ६।७।८। राशि में बुध का फल

रसौभाग्यं विजयमथोन्नित च षष्ठे वैकल्यं कलहमतीव सप्तमे ज्ञः ।

मृत्युस्थे सुतजयवस्त्रवित्तलाभं नैपुण्यं भवित मितप्रहिषणीयम् ॥ १४३ ॥

जब अपनी राशि से छठी राशि में बुध होता है तो सुन्दर माग्य, विजय व उन्नित,
सातवीं में विवर्णता वा विकलता व कलह और आठवीं राशि में बुध के होने पर विजय,
पुत्र, वस्त्र धनागम तथा हिषत करने वाली बुद्धि व निपुणता होती है ॥ १४३ ॥

यवनेश्वर ने कहा है 'षष्ठे विवृद्धि मनसः प्रहर्षमुत्साहलामोपचयं करोति । जामित्र-गश्चान्द्रिरिनष्टमार्गं सन्तापदैन्याद्श्विरोऽधिकारी । स्याद्श्टमस्थो विविधोपकारी बुद्धि-प्रसादिस्थितिसौक्यकारी' ( वृ० सं० १८४ अ० २४ श्लो० मट्टो० टी० ) ।। १४३ ॥

स्वराशि से ६।१० राशि में बुध का फल

³विघ्नकरो नवमः शशिपुत्रः कर्मगतो रिपुहा धनदश्च।
सप्रमदं शयनं च विधत्ते तद्गृहदोऽथ कथास्तरणं च॥ १४४॥
जव अपनी राशि से नवीं राशि में बुध होता है तो विघ्न करने वाला और दशवीं
में होने पर शत्रु नाशक, धन दाता, स्त्री, शय्या, स्त्री के सोने का सुन्दर घर, ऐतिहासिक वार्ता और सुन्दर विछोना देने वाला होता है॥ १४४॥

१. वृ. सं. १०३ अ० २१ रलो०। २. वृ. सं. १०३ ४० २२ रलो०। २. वृ. सं. १०३ अ० २३ रलो०।

यवनेश्वर ने कहा है 'मङ्गापवादाध्वपरिश्रमान्तरायापकारी नवमक्षंसंस्थः । क्रिया प्रसिद्धि दश्यमेऽयंलामं विस्त्रव्धमानं च बुधो ददाति' (वृ० स० १८४ अ० २४ क्ली॰ मट्टो॰ टी॰) ॥ १४४॥

स्वराशि से ११।१२ राशि में बुध का फल भैधनसुखसुतयोषिन्मित्रवाह्याप्तितृष्टि-स्तुहिनकिरणपुत्रे लाभगे मृष्टवाक्यः। रिपुपरिभवरोगैः पीडितो द्वादशस्थे

न सहित परिभोक्तुं मालिनीयोगसौख्यम् ॥ १४४ ॥ जब अपनी राधि से ग्यारहवीं राधि में बुध होता है तो धन, पुत्र, सुख स्त्री, मित्र तथा वाहन की प्राप्ति कर्ता, सन्तुष्ट और मीठा बोलने वाला और बारहवीं राधि में बुध के होने पर मनुष्य धन्नु, अनादुख रोग से दुःखी तथा माला धारण करने वाली स्त्री के संगम का सुख मोगने के लिये असमर्थं होता है ॥ १४४ ॥

यवनेश्वर ने कहा है 'एकादशे मानचतुष्यदस्त्रीचिन्तार्थंसीमाग्यविनोदकर्ता। वुधोऽन्त्यराशो विचरंश्च कुर्यादुद्वेजनं कार्यंपरिश्रमञ्च' (वृ० स० १८४ अ० २४ श्लो० मट्टो०) ।। १४५ ॥

आचार्यं श्रीपित ने मी कहा है 'वन्धं वुधो दिश्चित जन्मगतोऽयंगोऽर्थं दुश्चिक्यगो रिपुमयं जलगो धनाप्तिम् । धीस्थो वर्षुविलयतां स्थितिदो रिपुस्थः पीडां परां कुमुमका-मुंकधामसंस्थः । अष्टमे शशिसुते धनलव्धिर्धंमंगे च महती तनुपीडा । कमंगे सुखमुपान्त्य-गतेऽर्थो द्वादशे मवति वित्तविनाशः' (ज्यो० नि० ५३ पृ० ८-९ श्लो० ) ॥ १४५ ॥

अब आगे लल्लाचर्यं के बताये हुए पुरुषाकार बुध चक्र को फल के साथ बताते हैं।

### अथ वुधचक्रम्

लल्ल:—

# सफल लल्लोक्त बुध चक्र न्यास

वृधचकं प्रवक्ष्यामि पुरुषाकारमुत्तमम् ।
त्रीणि शीर्षे च धिष्ण्यानि विद्याप्राप्ति करोति वै ॥ १४६ ॥
मुखे त्रीणि वलप्राप्तिर्वामपादे चतुष्टयम् ।
चत्वारि दक्षिणे हस्ते सुखवृद्धि च लाभदः ॥ १४७ ॥
हृदये पञ्च लाभाय द्वयं गृह्ये तु रोगदम् ।
त्रीणि दक्षिणपदे च त्रीणि स्युर्वामपादके ॥ १४८ ॥
स्थानभ्रंशो रुजा पोडा कलहः स्वजनैः सह ।
देहस्थवृधमाहात्म्यं कथितं पूर्वसूरिभिः ॥ १४९ ॥

१. वृ. सं. १०३ ८० २४ रलो०।

आचार लिल ने कहा है कि बुध जिस नक्षत्र में हो उससे तीन नक्षत्र तक मस्तक पर विद्या की प्राप्ति, पुनः ४ चार तक वार्ये हाथ पर, ४ दाहिने हाथ में सुख की वृद्धि व लाम, फिर ५ छाती पर लामदायक, दो गुह्य में रोग देने वाले, ३ दाहिने पैर में और ३ वार्ये पैर में स्थान नष्टकर्ता, रोग, पीडा और वान्धवों से कलह कराने वाले होते हैं। यह बुध के देहस्थ नक्षत्रों का फल प्राचीन विद्वानों ने वताया है।।१४६-१४९॥

ज्योति:सागर में कहा है 'शिरिस त्रीणि राज्यं स्याद् वक्रत्रैकंबन्धलामदम्। नेत्रे द्वे प्रतिलामं च नामिश्रीपश्चकं तथा। पादौ पट्कं प्रवासं च वामे वेदकरे व्ययम्। चत्वारो दक्षिणे हस्ते धनलामं करोति च गुद्धस्थाने द्वयं ऋक्षं वन्धनं मरणं घ्रुवम्। बुधस्य चक्रमित्याहुर्जन्म ऋक्षादि गण्यति'।। १४९।।

## सफल लल्लोक्त बुध चक्र सारिणी

बु॰ न॰ ३ ३ ४ ४ ५ २ ३ ३ स्थान मस्तक मुख बा॰ हाथ दा॰ हाथ छाती गृह्य दा॰ पैर वा॰ पैर फल विद्याप्ति बलाप्ति सुख वृद्धि लाम लाम रोग स्थान कष्ट बन्धु कल्ह

# अब आगे अपनी राशि से १२ राशियों में गुरु के फल को बताते हैं।

# अथ गुरुफलम्

भयं जन्मन्यर्थो जनयति धने चार्थमतुलं, तृतीर्येऽङ्गक्लेशं दिशति च चतुर्थेऽर्थविलयम् । सुखं पुत्रस्थाने रुजमिष च कुर्यादिरगृहे, धनस्याप्ति द्यूने धनिनचयनाशं च निधने ॥ १५०॥

<sup>२</sup>घर्मंगतो धनवृद्धिकरः स्यात्प्रीतिहरो दशमेऽमरपूज्यः। स्थानधनानि ददाति स चाये द्वादशगस्तनुमानसपीडाम्।। १५१॥

जब अपनी राशि में गुरु होता है तो मय, दूसरी में प्रचुर अगणनीय वा घन लाम तीसरी में शारीरिक कह, चौथी में घन का अमाव, पाचवीं में सुख, छठी में रोग, सातवीं में पूजनीय वा प्रेम का हरण, आठवीं में संग्रहीत धन का नाश, नवीं में धन वृद्धि, दशवीं में प्रेम का हरण, ग्यारहवीं में पद व को प्राप्ति और बारहवीं राशि में गोचरीय गुरु के होने पर मानसिक पीड़ा होती है।। १५०-१५१।।

मुहूर्तगणपित में कहा है 'मीवृंत्तं रुग्व्ययो लाम: शोकः सौख्यं रुजस्तया । मानो दैन्यं घनं रोगः फलं चैतद्वृहस्पते:' (१३ प्र० ५ रलो०) ॥ १५०-१५१ ॥

मु∙ वि. ४ प्र० १-४ इलो० पी. टी. ।

२. मु. चि. ४ प्र० १-४ रलो० पी. टी ।

तथा ज्योतिः सागर में मी 'मयं द्रव्यं तथा क्लेशं हानि सौख्यं शुमं घनम्। नाशं वृद्धि गदं लामं पीडां कुर्यात् क्रमाद्युषः' ।। १५०–१५१ ।।

ज्योतिषसार में कहा है 'गुरुमेंयं घनं क्लेशं घननाशं सुखं शुचम् । मानं रोगं सुखं दैन्यं लामं पीडां च जन्ममात्' (६८ पृ०) । १५०-१५१ ॥

विशेष—पीयूषधारा टोका में 'द्यूने पूजा' 'वित्तहरो दशमे' यह पाठान्तर है ॥ १५०-१५१ ॥

अव आगे वराह के वचनों से गुरु के गोचरीय फल को बताते हैं।

वाराहीसंहितायाम्—

अपनी राशि व दूसरी राशि में गुरु का फल

<sup>9</sup>जीवे जन्मन्यपगतधन्**धीः स्थानभ्र**ष्टो बहुकलहयुतः।

प्राप्यार्थें डर्थान् मुनिरिप कुरुते कान्तास्याञ्जे स्रमरिवलसितम् ॥ १५२ ॥ आचार्यं वराह ने कहा है कि अपनी राशि में गुरु के होने पर धन व बुद्धि का विनाश पद से च्युत और अनेक प्रकार के विरोध एवं अपनी राशि से दूसरी राशि में जब गुरु होता है तो धन लाम करके शत्रुहीन होकर या मुनि मी स्त्री के मुख कमल पर मौरे की मौति विलास करता है ॥ १५२ ॥

यवनेश्वर ने कहा है 'मोहार्थनाश्चस्यितिमानमञ्जग्रामाध्वरुग्जातिविरोधवैरान् । गुरुः श्रश्चिस्थानगतः करोति स्थानात्मजाज्ञाधनदो द्विताये' (वृ० सं० १८४ अ० ३१ श्लो० मट्टो० टो०) ॥ १५२ ॥

अपनी राशि से ३।४ राशि में गुरु का फल

रस्थानभ्रंशात्कार्यंविघाताच्च
तृतीयेऽनेकै: क्लेशैवंन्धुजनोत्थैश्च चतुर्थे।
जीवे शान्ति पीडितचित्तश्च स विदेन्नैव
ग्रामे नापि वने मत्तमयूरे॥ १५३॥

जब कि अपनी राशि से तीसरी राशि में गुरु होता है तो स्थान व कमों के नष्ट होने से दुःख और चौथों में अनेक कलह व बान्धवों से दुःखी होने के कारण न गाँव में न मतवाले मोरों से युक्त वन में शान्ति मिलती है।। १५३।।

यवनेश्वर ने कहा है 'गुरुस्तृतीये स्वजनार्थनाशक्रिया वधाष्वश्रमवश्वनाकृत्। विमानसेष्टापचयापवादवन्युक्षयोद्वेगकरश्चतुर्थे' (वृ० सं० १८४ अ० ३१ श्लो० मट्टो० टी०) ॥ १५३॥

१. वृ. सं० १०३ अ० २५ रलो०।

२. वृ. सं. १०३ अ० २६ म्लो०।

# अपनी राशि से ५ वीं राशि में गुरु का फल

<sup>¹</sup>जनयति च तनयभवनमुपगतः परिजनशुभसुतकरितुरगवृषान् । सकनकपुरगृह्युवतिवसनक्रन्मणि-गुणनिकरकृदपि विबुधगुरुः ॥ १५४ ॥

जब अपनी राशि से पाँचवीं राशि में गुरु होता है तो परिजन, धर्मादि पुत्र, हाथी, घोड़ा, बैल, सुवर्ण, नगर, घर, स्त्री, वस्त्र और मणि समुदाय का लाम होता है।। १५४।।

यवनेश्वर ने कहा है 'भृत्याम्बरस्थानसुवर्णमानपुत्रप्रदः पश्वमगोऽरिजिच्च' (बृ० सं०१८४ अ,०३१ श्लो० मट्टो० टी० )।। १५४।।

## स्वराशि से छठी में गुरु का फल

रन सखीवदनं तिलकोज्वलं न भवनं शिखिकोिकलनादितम्। हरिणप्लुतशाविवित्रितं रिपुगते मनसः सुखदं गुरौ ॥ १५५ ॥ जब स्वराशि से छठी राशि में गुरु होता है तो घर में सखी का मुख तिलक से उज्वल नहीं होता तथा मयूर व कोिकलों से शब्दायमान, हरिणों के कूदने फाँदने से व उनके पुत्रों से युक्त वन भी मन को सुख देने वाला नहीं होता है ॥ १५५ ॥

यवनेश्वर ने कहा है 'षष्ठे गुरुवंन्युविवादवैरत्रासप्रचेष्टाफल हानिकारी' (वृ० सं० १८४ अ० ३१ रलो० मट्टो० टी०)।। १५५ ॥

# स्वराशि से सातवीं राशि में गुरु का फल

<sup>3</sup>त्रिदशगुरुः शयनं रितभोगं धनमशनं कुसुमान्यपवाह्यम् । जनयति सप्तमराशिमुपेतो लिलतपदां च गिरं धिषणां च ॥ १५६॥ जब अपनी राश्चि से साववीं राश्चि में गुरु होता है तो शय्या, सुरत, मोग, धन, मोजन, सवारी, लिलत पद वाणी और बुद्धि होतो है ॥ १५६॥

यवनेश्वर ने कहा है 'जामित्रगः स्त्रीवसनान्नपानसौमुख्यसुस्फीतकलाब्वकर्ता' ( वृ० सं० १८४ व० ३१ श्लो० मट्टो० टी०) ।: १५६ ॥

# स्वराशि से ८।९ में गुरु का फल

४ बन्धं व्याधि चाष्टमे शोकमुग्रं मार्गक्लेशं मृत्युतुल्यांश्च रोगान्। नैपुण्याज्ञा पुत्रकर्मार्थंसिद्धि धर्मे जीवः शालिनीनां च लाभः॥ १५७॥

१. वृ. सं. १०३ अ० २७ वलो०। २. वृ. सं. १०३ अ० २८ वलो०। ३., वृ. सं. १०३ अ० २९ वलो०। ४. वृ. सं १०३ अ० ३० वलो०।

जब अपनी राधि से आठवीं राधि में गुष्ठ होता है तो बन्धन, पीड़ा, कठोरता, शोक, रास्ते में कलेश व मृत्यु समान रोग से कष्ट और नवीं राधि में होने पर समस्त कामों में चतुरता, आदेश, पुत्र, कार्यं व मतलब की सिद्धि और धान्य से युक्त भूमि का लाम होता है ॥ १५७ ॥

यवनेश्वर ने कहा है 'जीवोऽष्टमस्यो वधमङ्गबन्धव्याधिश्रमानयंविवादकारी। करोति जीवो नवमेंसुतस्त्रीभूस्थानमानार्थंसमृद्धिमग्याम्' (वृ० सं० १८४ अ० ३१ इलो० मट्टो० टी०) ॥ १५७॥

# स्वराशि से १०।११।१२ राशि में गुरु का फल

भ्यानकल्पघनहा दशमर्क्षगस्तत्प्रदो भवति लाभगो गुरुः। द्वादशे ध्वनिविलोमदुःखभाग्याति यद्यपि नरो रथोद्धतः॥१५८॥

जब अपनी राश्चि से दश्चवीं राश्चि में गुरु होता है तो स्थान, आरोग्य व धन का नाश, ग्यारहवीं में स्थान, आरोग्य व धन का दाता और बारहवीं राश्चि में गुरु होता है तो रथारूढ मी मार्ग में कुपथ गमन के कारण दुःख पाने वाला होता है।।१५८।।

यवनेश्वर ने कहा है 'मेपूरणस्थोऽक्षिरुगिष्टहानिश्लेष्मामयायाससुतान्तकारी। एका-दशे भूमवनात्मजस्त्रोहिरण्यधान्याम्बरवाहनानाम्। दाता गुरुद्वादशगोऽत्र्य चन्द्राद्विदेश-चर्याश्रमशोककारी' ( वृ॰ सं॰ १८४ अ॰ ३१ श्लो॰ मट्टो॰ टो॰ )।। १५८।।

श्रीपतिजी ने भी कहा है 'गुरुमंयं जन्मगृहे ददाति घने घनं क्लेशमयं तृतीये। मुखेऽर्यंनाशं तनये सुखानि रिपौ शुचं भूपतिमानमस्ते। जीवोऽष्टमे मृत्युसमानरोगं सुखानि घर्में दशमेऽतिदंन्यम्। घनाम्बरस्थानकलाब्धिमाये तनोश्च पीड़ां वितनोति रिष्फें' (ज्यो० नि० ५४ पृ० १०-११)।। १५८।।

अथ गुरुचक्रम्

गर्गोऽपि —

#### सफल गुरु चक्र का न्यास

शोर्षे चत्वारि राज्यं युगपरिगणितं सव्यहस्ते च लक्ष्मीः कण्ठे चैकं विभूतिर्मदनशरिमतं वक्षसि प्रीतिलाभम्। षड्मिः पीडाङ्घ्रियुग्मे जलिधपरिमितं वामहस्ते च मृत्यु-नेत्रोभौ त्रीणि दद्यान्नृपतिसमसुखं वाक्पतेश्चक्रमेतत्।।१५९॥

गर्गाचार्यं ने बताया है कि गुरु के नक्षत्र से चार ४ नक्षत्र तक मस्तक पर यदि अपना नक्षत्र हो तो राज्य की प्राप्ति, पुनः ४ चार तक दाहिने हाथ में धनागम,

१. वृ. सं. १०३ व० ३१ रलो०।

फिर १ एक गले में ऐक्वर्यं लाम, पुनः ५ नक्षत्र हो तो परकाम व प्रेम का लाम, पुनः ६ दोनों पाँवों में पीड़ा, ४ वायें हाथ में मृत्यु और तीन ३ दोनों आँखों में अपना नक्षत्र हो तो राजा के समान सुख होता है।। १५६।।

# सफल गर्गोक्त गुरुवक्र सारिणी

| गु० न० | ٧        | ٧       |          | ¥         | ٠ قر  | 8       | 3      |
|--------|----------|---------|----------|-----------|-------|---------|--------|
| स्थान  | मस्तक    | दा० हाथ | गला      | छाती      | पैर   | बा॰ हाथ | नेश    |
| फल     | राज्य    | धनागम   | ऐश्वर्यं | काम       | पीड़ा | मृत्यु  | राज्य  |
|        | प्राप्ति |         |          | प्रेम (ग) |       |         | सम्मान |

ज्योतिः सागर में कहा है 'शीर्षे चत्वारि राज्यं युगपरिगणितं दक्षिणे हस्तलक्ष्मीरेकं कण्ठे विभूतिस्तदनु शरमितं वक्षसि प्रीतिलाभम् । पादौर्वेषड्देहपीडा चतुरमि सदा वाम हस्ते च मृत्युर्गुह्यस्ये त्रीणि संस्थे नृपतिसमसुखं जीवऋक्षा क्रमेण ।। १५९ ॥

अब आगे १२ राशियों में स्वराशि से शुक्र के गोचरीय फल को आचार्य श्रीपित जी के वाक्य से बताते हैं।

# अथ शुक्रफलम्

# श्रीपति:--

स्वराधि से १२ राधियों में शुक्र का फल जन्मन्यरिक्षयकरो भृगुजोऽर्थदोऽर्थे दुश्चिक्यगः सुलकरो धनदश्चतुर्थे । स्यात्पुत्रिकृत्तनयगोऽरिगतोऽरिवृद्धि शोकप्रदो मदनगो निधनेऽर्थदाता ॥ १६०॥ रजनयति विविधाम्बराणि धर्मे न सुलकरो दशमस्थितस्तु शुक्रः।

धननिचयकरः स लाभसंस्थो व्ययभवने च गतोऽिप द्रव्यनाशम् ॥ १६१॥ आचार्यं श्रोपित जी ने बताया है कि स्वराशि में शुक्र के होने पर शत्रु नाश,

दूसरी राशि में धनागम, तीसरी में सुख, चौथो में धन प्राप्ति, पाँचवीं में पुत्री दाता, छठी में शत्रु की वृद्धि करने वाला, सातवीं में शोक दाता, ग्राठवीं में धन दाता, नवीं में अनेक वस्त्र लाम, दशवीं में सुख हीनता, ग्यारहवीं में धन संग्रह कर्ता और वारहवीं राशि में जब शुक्र होता है तो धन का विनाश कर्ता होता है ॥ १६०-१६१ ॥

ज्यो॰ सा॰ में कहा है 'कविः श्रृताशं धनं सौख्यमर्थं सुताप्ति रिपो साध्य-सं शोकमर्थंम् । बृहद्वस्त्रलामं विपत्ति धनाप्ति धनाप्ति तनोत्यात्मनो जन्मराशेः' (६८ पृ०)।

अब आगे वाराही संहिता के वचनों से शुक्र के गोचरीय फल को बताते हैं।

१. मु. चि. ४ प्र० १-४ रलो॰ पी० टी॰ तथा ज्यो० नि॰ ५४ पृ० ।

२. मु. चि. ४ प्र० १-४ क्लो० पी० टी० तथा ज्यो० नि० ५३ पृ०।

वाराहीये-

जन्म राशि में शुक्र का फल

प्रिथमगृहोपगो भृगुसुतः स्मरोपकरणैः 
सुरिभमनोज्ञगन्धकुसुमाम्बरैरुपचयम् ।
शयनगृहासनाश्चनयुतः स चानुकुरुते
समदिवलासिनी मुखसरोजषट्चरणताम् ॥ १६२ ॥

आचार्यं वराह ने कहा है कि जब जन्म राश्चिमें शुक्र होता है तो कामदेव के उपकरणों (शय्या, अलङ्कार, आच्छादन, गीत, वाद्यादि वृत्य ) से चित्त प्रसन्न, सुगन्ध द्रव्य पुष्प वस्त्र से लाम; शय्या घर; आसन न मोजनों से युत मनुष्य को शराब से मतवाली विलासिनी स्त्री के मुख कमल पर मोरे का अतुमव कराता है ॥१६२॥

यवनेश्वर ने कहा है 'हिरण्यनारीरजतार्थंविद्यासुताम्वरस्थानचतुष्पदानाम्' वृ० सं० १८४ अ० ३८ रुलो० मट्टो० टी० ) ।। १६२ ।।

स्वराशि से २ री राशि में शुक्र का फल

<sup>२</sup>शुक्रे द्वितीयगृहगे प्रसवार्थधान्यभूपालसन्नतिकुटुम्बहितान्यवाप्य । संसेवते कुसुमरत्नविभूषितश्च कामो वसन्ततिलकद्युतिमूर्धजोऽपि ।। १६३ ।।

जब कि अपनी राशि से दूसरी राशि में शुक्र होता है तो सन्तान, धन, धान्य, राजिप्रयता और बान्धवों से शुम कामों को प्राप्त करके पुष्प व रत्नों से सुशोमित होकर वसन्तितिलका वृक्ष के पुष्प समान अधिक सफेद बाल होने पर मी कामदेव की सेवा कराने वाला होता है।। १६३।।

यवनेश्वर ने कहा है 'लामं शशिस्थानमुपेत्य शुक्रः कुर्याद् द्वितीयो तु वराङ्गनाप्तिम्' ( वृ॰ सं॰ १८४ अ॰ ফ্লो॰ मट्टो॰ टो॰ )।। १६३।।

स्वराशि से ३।४ राशि में शुक्र का फल

<sup>3</sup> आज्ञार्थमानास्पदभूतिवस्त्रशत्रुक्षयान्दैत्यगुरुस्तृतीये ।

धत्ते चतुर्थश्च सुहृत्समाजमुपेंद्रवज्रप्रतिमां च शक्तिम् ॥ १६४॥

जब कि अपनी राशि से ३ राशि में शुक्र होता है तो प्रभुत्व, घन, मान, स्थान, समृद्धि, वस्त्र और शत्रु का नाश और चौथी में मित्रों से समागम, शिव, इन्द्र और वज्र के तुल्य बल देने वाला होता है।। १६४॥

यवनेश्वर ने कहा है 'मित्रान्नवस्त्रात्मजमानहर्ष स्थानाङ्गनारोग्यकरस्तृतीये। शुक्रश्चतुर्थे धनपत्निपुत्रमित्रेष्टमोज्याम्बरगन्धदः स्यात्' (वृ० सं० १८४ अ० ३८ श्लो० मट्टो० टी०)।। १६४॥

१. वृ. सं. १०३ अ० ३२ रलो०।

२. वृ. सं. १०३ अ० ३३ रलो०।

३. वृ. सं. १०३ अ० ३४ घलो०।

# स्वराशि से ५ वीं राशि में शुक्र का फल

ैजनयित शुक्र: पञ्चमसंस्थो गुरुपरितोषं बन्धुजनाप्तिम्। सुतधनलिंध मित्रसहायान् नवसिततत्त्वं चारिबलेषु॥ १६५॥ जब कि शुक्र अपनी राशि से पाँचवीं राशि में होता है तो अधिक सन्तोष, बन्धुओं की प्राप्ति, पुत्र व धन का लाम और शत्रु की सेना में अनवस्थिति होती है॥ १६५॥

यवनेश्वर ने कहा है 'सुहूत्सुतोद्भूतिगुणप्रवृत्तिख्यातिप्रदः पञ्चमगोऽर्थंदस्व' (वृ०सं०१४ अ०३८ रुलो० मट्टो०टी०)।। १६५॥

स्वराशि से ६।७।८ राशि में शुक्र का फल

विषठो भृगुः परिभवरोगतापदः स्त्रीहेतुकं जनयित सप्तमोऽशुभम्। यातोऽष्टमं भवनपरिच्छदप्रदो लक्ष्मीवतीमुपनयित स्त्रियं च सः॥ १६६॥ जब कि अपनी राशि से छठी राशि में शुक्र होता है तो अनादर, रोग व संताप, सातवीं में स्त्री के कारण अशुभता और आठवीं राशि में शुक्र के होने पर घर व बस्त्र लाम और लक्ष्मीवती स्त्री की प्राप्ति होती है॥ १६६॥

यवनेश्वर ने कहा है 'षष्ठे भृगुर्देंन्यविवाहरोगद्वेषोद्भवान् मानवधांश्च कुर्यात्। स्त्रीसौख्यविख्यापनमानहर्षे प्रियागमाच्छादनदोऽष्टमस्यः। जामित्रसंस्थो भृगुजस्तृपाष्ट्व-स्त्रीहेतुकोद्वेगकुमित्रदः स्यात्' ( वृ० सं० १८४ अ० ३८ श्लो० मट्टो० टी०) ॥१६६॥

स्वराशि से ९।१० राशिमें शुक्र का फल

3नवमे तु धर्मविनितासुखभाग्भृगुजेऽर्थंवस्त्रनिचयश्च भवेत्। दशमेऽवमानकलहान् नियमात्प्रिमिताक्षराण्यपि वदन् च लभते ॥ १६७॥ जब कि अपनी राशि से नवीं राशि में शुक्र होता है तो धर्मं, स्त्री व सुख का मोग तथा धन वस्त्रों से युक्त और दशवीं राशि में शुक्र के होने पर परिमित भाषण से भी अपमान और कलह का लाम होता है ॥ १६७॥

यवनेश्वर ने कहा है 'सुहृद्गुरुस्त्रीघनधर्मविद्यायशोगुणाप्ति नवमक्षंसंस्यः । करोति शुक्रो दशमे सवन्धुसम्प्रीतिचेष्टाफलमानविघ्नान्' ( वृ० सं० १८४ अ० ३८ रलो० मट्टो॰ टी० ) ।। १६७ ।।

> स्वराशि से ११।१२ राशि में शुक्र का फल रेउपान्त्यगो भृगोः सुतः सुहृद्धनान्नगन्धदो धनाम्बरागमोन्त्यगे स्थिरस्तु नाम्बरागमः ॥ १६८॥

१. वृ. सं. १०३ अ० ३५ रलो०।

२. वृ. सं. १०३ अ० ३६ म्लो०।

३. वृ. सं. १०३ अ० ३७ रलो०।

४. वृ. सं. १०३ अ० ३८ रलो०।

जब कि अपनी राशि से ग्यारहवीं राशि में शुक्र होता है तो मित्र, धन, अन्न, सुगन्ध द्रव्य का लाम और बारहवीं राशि में शुक्र के होने पर धन, वस्त्र का लाम किन्तु वस्त्र का स्थिर लाम नहीं होता है ॥ १६८ ॥

यवनेश्वर ने कहा है 'एकादशे स्त्रीश्चयनान्नपानभूषारितस्वेहगृहार्यंकारी । भृग्वात्मजो द्वादश्चगस्तु चन्द्राद्मोग्यप्रदो वस्त्रविनाशकुच्व' (वृ० सं० १८४ अ० ३८ श्लो० मट्टो० टी०) ॥ १६८ ॥

अब आगे शुक्रचक्र न्यास को फल के साथ बतलाते हैं।

अथ शुक्रचक्रम्

श्रीपति:--

सफल शुक्र चक्र न्यास

चत्वारि मस्तके राज्यं कण्ठे चत्वारि भूषणम्। हृदये पञ्च सौभाग्यं गुह्ये त्रीणि रिपोर्भयम्।। १६९॥ जङ्घायां पञ्च मिष्टान्नं पादयोः षट् सुखं धनम्। शुक्रस्य पुरुषाकारे फलं प्रोक्तं विचक्षणैः।। १७०॥

आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि शुक्र के नक्षत्र में ४ नक्षत्र तक मस्तक में अपना नक्षत्र हो तो राज्य पुनः ४ कण्ठ में अलंकार प्राप्ति, फिर ५ छाती में सुन्दर माग्य, पुनः ३ गुह्य में शत्रु का मय, इसके बाद ५ जैंघा में मघुर मोजन लाम और अन्तिम ६ पैरों में अपना नक्षत्र हो तो सुख व धनागम होता है। यह विद्वानों ने शुक्र के पुरुषाकार चक्र का फल बताया है।। १६९-७०।।

# सफल शुक्र चक्र सारिणो श्रीपति के आधार पर

| शु० न०      | ४     | ४            | ५               | ३       | ५            | ६             |
|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|--------------|---------------|
| स्थान       | मस्तक | कण्ठ         | छाती            | गुह्य   | जॅघा         | पैर           |
| <u> দ</u> ল | राज्य | भूषण<br>लव्ध | सुन्दर<br>भाग्य | चत्रुमय | मघुर<br>मोजन | सुख,<br>घनागम |

अब आगे पुरुषाकृति शुक्र के सफल चक्र न्यास को लल्लाचार्यजी के आधार पर बताते हैं।

लल्ल: —

# ललोक्त सफल शुक्रचक्र न्यास

शुक्रचक्रं प्रवक्ष्यामि नररूपेण संस्थितम्। धननाशो मुखे त्रीणि पञ्च शीर्षे च लाभदः॥ १६१॥ त्रीण्येव दक्षिणे पादे हानिः क्लेशकरः स्मृतः। तत्फलं वामपादे च त्रीणि धिष्ण्यानि विन्यसेत्॥ १७२॥ हृदये पञ्चभिः सौष्यं करयोश्च चतुश्चतुः। मित्रपुत्रसुखप्राप्ति करोति भृगुजो ध्रुवम्॥ १७३॥ आचार्यं लल्ल ने बताया है कि शुक्र के नक्षत्र से ३ नक्षत्र तक मुख में अपना नक्षत्र हो तो घन का नाश, पुनः ५ नक्षत्र मौथे में लाम, फिर तीन ३ दाहिने पैर में हानि, क्लेश और ३ नक्षत्र बांगें पैर में मी यही फल, तत्पश्चात् ५ नक्षत्र छाती पर सुख, ४,४ दोनों हाथों में मित्र, पुत्र और सुख की प्राप्ति होती है।। १७१-१७३।।

# सफल लल्लोक्त शुक्रचक्र सारिणी

| शु० न० | n/    | ¥     | 3      | 3       | ×    | 4               |
|--------|-------|-------|--------|---------|------|-----------------|
| स्थान  | मुख   | मस्तक | द० पैर | वा० पैर | छाती | दोनों हाय       |
| फल     | घननाश | लाम   | हानि,  | हानि,   | सुख  | मित्र, पुत्र,   |
|        |       | 49    | क्लेश  | कलह     |      | सुंखकी प्राप्ति |

अब आगे १२ राशियों में शनि के गोचरीय फल को बताते हैं।

अथ शनिफलम्

१२ राशियों में शनि का फल

वित्तभ्रं शं दिनकरसुतो जन्मराशि प्रपन्नो, वित्ते संस्थो धनहरणकृद्वित्तलाभं तृतीये। पाताले शत्रुवृद्धि सुतभवनगतः पुत्रभृत्यार्थनाशं,

षष्ठस्थानेऽर्थलाभं जनयति मदने दोषसङ्घातिमार्किः ॥ १७४॥

<sup>२</sup>शरोरपीडां निधने च धर्मे धनक्षयं कर्मणि दौर्मनस्यम् । उपान्त्यगो वित्तमनर्थमन्त्यं शनिर्ददातीत्थमिदं हि गोचरे ॥ १७५॥

जब कि अपनी राशि में शनि होता है तो चित्त का नाश, दूसरी राशि में धन हरणकर्ता, तीसरी में धनलाम, चौथी में शत्रु वृद्धि, पाँचवीं में पुत्र, नौकर व धन का विनाश, छठी में धनलाम, सातवीं में दोषसमूहों से पीड़ा, आठवीं में देहकष्ट, नवीं में धनक्षय, दशवीं में दुमंनता (दु:खो मन), ग्यारहवीं में धन और बारहवीं राशि में शनि के होने पर अनर्थ होता है।। १७४-१७५।।

ज्यो श्सा॰ में कहा है 'शनिः सर्वनाशार्थनाशी विघत्ते घनं शत्रुवृद्धि सुतादेः प्रवृद्धिम् । श्रियं दोषसन्धि रिपुं द्रव्य ।। १७४–१७५ ।।

मुहूर्तंगणपित में कहा है 'मीतिः शोकः श्रियो दुःखं हानिसीख्यं मयं छजः। पापं शोको घनं कष्टं शनेरेतत् फलं क्रमात्' (१३ प्र० ७२ छलो०)॥ १७४-१७५॥

तथा ज्योतिः सागर में भी 'आधि व्याधि श्रियं वैरं नाशं लाभं किल कृतिस्। क्षयं दुःखं घनं रोगं क्रमात् सौरिफलप्रदः'।। १७४-१७५॥

१. मू. चि. ४ प्र० १-४ रलो० पी० टी०।

२. मु. चि. ४ प्र० १-४ रलो० पी० टी।

विशेष—पी० टी० में 'वित्तश्रंशं रुगाप्ति दिनकरतनये जन्म राशि प्रपन्ने वित्तक्लेशं हितीये धनहरणकृति वित्तलामं तृतीये। ""मदने दोषसङ्घातमार्किः यह पाठान्तर है।

तथा ज्योतिनिबन्ध में 'सर्वेभ्रंशं विधत्ते दिनकरतनयो जन्मराधि प्रपन्नो' (१४ पृ० १४ श्लो॰) में यह पाठान्तर है।। १७४-१७५।।

अब आगे वराह के वचनों से १२ राधियों में धनि के फल को बताते हैं। वाराहस्तू—

अपनी राशि में शनि का फल

ेप्रथमे रविजे विषविह्नहतः स्वजनैवियुतः कृतवन्धुवधः । परदेशमुपेत्य सुहुद्भवनो विसुखार्तंसुतोटकदीनमुखः ॥ १७६॥

आचार्यं वाराह ने वताया है कि जब अपनी राश्चिमें शनि होता है तो जहर अग्नि से पीड़ा, वन्धु हीनता, वान्धवों का वध, परदेश वास, मित्र व घर धन, पुत्र से रहित, पर्यटन और दीन मुख मनुष्य का होता है।। १७६।।

यवनेश्वर ने कहा है 'वन्धाब्वशस्त्रानिलश्ग्विषाति विलम्बनस्त्रीसुतवित्तनाशम्' ( वृ. सं. १८४ अ० ४५ श्लो० मट्टो० टी० ) ।। १७६ ॥

स्वराधि से दूसरी राधि में शिन का फल

वारवद्यादितीयगृहगे रवितनये
क्पसुखापवर्जिततनुर्विगतमदवलः ।
अन्यगुणैः कृतं वसुचयं तदिप खलु
भवत्यधिवंशपत्रपतितं न बहु न चिचरम् ॥ १७७ ॥

जब कि अपनी राधि से दूसरी राधि में धिन होता है तो स्वरूप व सुख से हीन देहवाला, अभिमान शून्य, वल हीन, अन्य विद्या आदि गुणों से धन एकत्रित करने पर भी वंश के पत्ते पर पितत जल विन्दु की तरह अपर्याप्त और चिर काल तक नहीं ठहरने वाला होता है।। १७७।।

यवनेश्वर ने कहा है 'स्थाने विधत्तें शशिनोऽकंपुत्रस्ततो व्ययासायकरो द्वितीये' (वृ. सं. १८४ अ० ४५ रुलो० मट्टो० )।। १७७॥

स्वराधि से तीसरी राधि में शिन का फल

भूयंसुते तृतीयगृहगे धनानि लभते.
दासपरिच्छदोष्ट्रमहिषाश्वकुक्षरखरान्।
सद्मविभूतिसौख्यममितगदव्युपरमं,
भीरुरिप प्रशास्त्यधिरिप्देच वीरललितै:॥ १७८॥

१. वृ. सं. १०३ ष० ३६ रलो० । २.वृ. सं. १०३ ष० ४० रलो० ।

३. वृ. सं. १०३ थ० ४१ रलो०।

जब कि अपनी राशि से तीसरी राशि में श्रिन होता है तो धन, नौकर, परिवार, ऊँट, मैंस, घोड़ा हाथी, गदहा, घर, ऐश्वर्य, अतिसुख और नीरोगता होती है। एवं मययुक्त होने पर भी बीर मित्रों के द्वारा प्रबल शत्रु को भी अपने वश में करने वाला होता है।। १७८।।

यवनेश्वर ने कहा है 'तृतीयगोऽरिक्षयमानहर्षसीमाग्यवह्वागमहोऽकंसूनुः' ( वृ. सं. १८४ अ० ४५ हलो० मट्टो० टी० ) ।। १७८ ।।

स्वराशि से चौथो राशि में शनि का फल

ैचतुर्थे गृहं सूर्यपुत्रेऽभ्युपेते सुहृद्धित्तभायादिभिविष्ठयुक्तः । भवत्यस्य सर्वत्र चासाधुदुष्टं भुजङ्गप्रयातानुकारं च चित्तम् ॥ १७९ ॥

जब कि अपनी राशि से चौथी राशि में शनि होता है तो मित्र, धन, स्त्री से हीन, सब जगह चित्त में असज्जनता, दुर्जन व सपंगमन का अनुकरण करने वाला अत्यन्त कुटिल मनुष्य होता है।। १७६।।

यवनेश्वर ने कहा है 'चतुर्थंगो बन्धुवधावमानच्छायाविधाताव्वमयातिकारी' ( वृ. सं. १८४ अ० ४५ इलो० मट्टो० टी० ) ॥ १७६ ॥

#### स्वराशि से ५।६ राशि में शनि का फल

<sup>२</sup>सुतधनपरिहोनः पञ्चमस्थे प्रचुरकलहयुक्तश्चार्कपुत्रे । विनिहतरिपुरोगः षष्ठयाते पिवति च विनतास्यं श्रीपुटोष्ठम् ।। १८० ।।

जब कि अपनी राशि से पाँचवीं राशि में यनि होता है तो पुत्र, धन से हीन, कलह से युत और छठी राशि में शनि के होने पर शत्रु हीन, नोरोग, सुन्दर ओब्ठों से युत स्त्रो के मुख का पान कर्ता मनुष्य होता हैं।। १८०।।

यवनेश्वर ने कहा है 'स्थितिक्रियारम्भसुतार्थंनाशस्ववन्धुविद्वेषविवाहकारी। शनैश्वरः पञ्चमगोऽय पष्ठे शत्रुक्षयामोदसुतार्थंदाता' ( वृ. सं. १८४ अ० ४५ रुलो॰ मट्टो॰ टो॰ )।। १८०।।

स्वराशि से ७।८।९ राशि में शनि का फल

3गच्छत्यध्वानं सप्तमे चाष्टमे च हीनः स्त्रीपुत्रैः सूर्यजे दीनचेष्टः । तद्वद्धर्मस्थे वैरहृद्रोगवन्धैर्धर्मीप्युच्छिद्धेद्वैरवदेवीकियाद्याः ॥ १८१ ॥ जब कि अपनी राश्चि से सातवीं वा आठवीं राश्चि में श्विन होता है तो भ्रमण, स्त्री, पुत्र से हीन व हीन चेष्टा से युक्त और नशीं राश्चि में होने पर ७।८ गत फल तथा द्वेष और हृदय रोग के कारण वैश्वदेवी क्रिया नष्ट होती है ॥ १८१ ॥

१. वृ० सं० १०३ अ० ४२ वलो०।

२. वृ० सं० १०३ अ० ४३ इलो०।

३. वृ० सं० १०३ स० ४४ रलो०।

यवनेश्वर ने कहा है 'छाया विघातश्रमगुह्यरोगम्त्रीमित्रनाद्याघ्वकृदकैसूनुः । जामित्र-संस्थेऽष्टमगोऽय शोकक्षुद्दन्चुभृत्यव्यसनार्तिकारी । व्याघ्यघ्ववैरश्रमवित्तनाद्यक्षुत्वलेश्वदः स्यान्नवमक्षंसंस्यः' (वृ. सं. १८४ अ० ४५ १लो० मट्टो० टी० )॥ १८१ ॥

स्वराशि से १०।११।१२ राशि में शनि का फल

ैकर्मप्राप्तिर्दशमेऽर्थक्षयश्च विद्याकीत्योः परिहानिश्च सौरे। तैक्ष्ण्यं लाभे परयोषार्थंलाभश्चान्त्ये प्राप्नोत्यपि शोकोमिमालाम्।। १८२।। जब कि अपनी राश्चि से दश्चीं राश्चि में श्चिन होता है तो कर्म का लाम तथा धन, विद्या कीर्ति का नाश, ग्यारहवीं में कठोर स्वमाव, दूसरी स्त्री व धन का लाम और बारहवीं राशि में शिन के होने पर शोक तरङ्कों की माला प्राप्त होती है।। १८२।।

यवनेश्वर ने कहा है 'ऐश्वयं त्रेष्टा फलसंचयघ्नो मेजूरणे व्याघ्यपकीर्तिकृच्च । यशः परस्त्रीधनभृत्यलामिक्रयासमृद्धिस्थितिमानदस्तु । एकादशे द्वादश्चगस्तु चेष्टानैपुण्यकीर्ति-द्युतिमानहर्ता' ( वृ. सं. १८४ अ० ४५ श्लो० मट्टो० टी ) ॥ १८२ ॥

अथ शनिपादः—

अब आगे शनि के सुवर्णादि पादों को चूणामिण के वाक्य से बताते हैं।

विशेषोऽयं चूडामणौ -

जन्मे रसे रुद्रसुवर्णपादे द्विपञ्चनन्दा रजतं शुभं च। विसप्तिदक् ताम्रपदं वदन्ति वेदाष्टरिः के खलु लोहपादम् ॥ १८३ ॥

जिस समय शनि का संक्रमण हं:ता है उस समय जन्म का चन्द्रमा १।६।११ राशि में होने पर सोने का पाद, २।५।९ में शुम चादी का, ३।७।१० में तांमे का और ४।८।१२ वीं में चन्द्रमा के होने पर लोह पाद होता है।। १८३॥

ं ज्योतिषसार में फल के साथ बताया है कि 'जन्माङ्गरुद्रेन्दुमुवर्णपादं द्विपश्चनन्दे रजतस्य पादम्त्रि''''। लौहे मृत्युदिनाशाय सर्वं सौरूयं च काश्वने । ताम्रे तु समता ज्ञेया शुमं राजतके तथा' (३१४ पृ०) ॥ १८३ ॥

अथ शनिवाहनम्-

अब आगे शनि के बाहनों को बताते हैं।

जनमक्षीद्वृष्टिनक्षत्रसङ्ख्यानन्दैविभाजयेत् ।

शेषाङ्क्रैर्वाहनं ज्ञेयं यस्मिन्नुक्तं शुभाशुभम् ॥ १८४ ।

जन्म के नक्षत्र से वृष्टि नक्षत्र तक जो संख्या हो उसमें नव का माग देने पर शेष वश शुमाशुम वाहन होते हैं।। १८४।।

> १ कादि शेष में क्रम से वाहनों के नाम गर्दभस्तु हयो हस्ती मेषजम्बुकसिंहकाः। काको मयूरो हंसश्च नवैते वाहनाः समृताः॥ १८५॥

१. वृ० सं० १०३ अ० ४५ रलो०।

¹तिथिवारं च नक्षत्रं नामाक्षरसमन्वितम्। नवभिस्तु हरेद्भागं शेषं वाहनमुच्यते।। १८६॥

१ में गदहा, २ में घोड़ा, ३ में हाथी, ४ में बकरा, ५ में स्यार, ६ में सिंह, ७ में कौआ, द में मयूर और शून्य शेष में हंस, ये नव सवारी शनि की होती हैं।। १८५।।

जिस तिथि, नक्षत्र, बार में श्विन की संक्रान्ति हो उस तिथ्यादि संख्या में अपने नाम के अक्षरों की संख्या को जोड़कर ६ का माग देने पर क्रम से १ श्वेष में गदहा, २ में घोड़ा, ३ में हाथी, ४ में बकरा, ५ में स्थार, ६ में सिंह, अ में की आ, ८ में मोर और शून्य में हंस वाहन होता है।। १८६।।

वाहन वश फल

गर्दभो वाजिनो हस्ती मेषो जम्बुकसिंहयोः ।
काको मयूरो हंसश्च नवैते शिनवाहनाः ॥ १८७ ॥
गर्दभे च महादुःखं वाजिने सुखसम्पदा ।
हस्ती मिष्टान्नभोकव्यं मेषो विमुखजायते ॥ १८८ ॥
जम्बुके मरणं ज्ञेयं मयूरार्थसुखप्रदम् ।
हंसाच्च लभते लाभं वाहनानां फलं त्विदम् ॥ १८९ ॥

जब गदहा वाहन होता है तो बड़ा दुःख, घोड़ा में सुख सम्पत्ति लाम, हाथी में मीठा मोजन, मेष में विमुखता, स्यार में मरण, मोर में सुख प्राप्ति और हंस वाहन होने पर लाम होता है। ये नौ प्रकार के हौते हैं।। १८७-१८६।।

ज्योतिष सार में कहा है 'गर्दमोऽरवश्च हस्ती च मेषः सिंहरच जम्युकः। काको मयूरो हंसरच नवैते श्वनिवाहकाः। गर्दभे मानमङ्गरच धनलामश्च घोटके। सर्वेसिद्धिगंजे चैव मेषरचेद्रोगदायकः। जम्बुके च मवेद्युद्धं सिंहे शत्रुविनाशनम् काको हि मरणायैव मयूरो धनलामदः। हंसके सर्वेसिद्धिरच वाहनस्य फलं शनेः' (१०० पृ०)॥ १८७-१८६॥

और भी वृ० ज्यो० सा० में कहा है 'येषां जन्मनि तारकादि गणयेत् सूर्यात्मजो मार्वीध, चन्द्राङ्कं सहितं पुनस्त्रिगुणितं पश्चाद्युगैर्माजितम् । शेषे कुञ्जरवाजिनोत्तमरयः स्याद् वाहनं शैविका' ।। १८७-१८६ ।।

अन्य प्रकार से 'मन्दर्भाच्छशिवेदतर्कविशिखाऽव्व्यग्निद्धिपक्षक्रमाच्छागोऽश्वो मषणो गजो हयरिपुर्हंसो वृषो वायसः । हानिर्वेरिजयो भ्रमोधनचयो मानाल्पता भूपता सौख्यं रोगचयो नरर्क्षवश्वतो मन्दस्य वाहा अमी' (३१२ पृ०)।। १८७-१८६।।

और मी वहीं पर 'ऋक्षे श्रानियंत्र नरस्य ऋक्षः माघादिमासैमुनिमिविमक्तः। एके च शुण्डी द्वौ जम्बुकश्च त्रयेऽपि चाश्वश्च चतुर्थश्वानः। सिंहश्शरः षष्ठ च गर्दंमश्च मृगोः

१. ज्यो० सा० ९९ प्०।

परः सप्त श्वनेहि वाहनाः। गजश्च लमते लक्ष्मीं जम्बुके बुद्धिनाश्चनम्। अश्वश्च कनकप्राप्तिः श्वानश्चीरो गृहे गृहे। सिहें च जायते सिद्धिगर्दभे हानिरेव च। मृगे च प्राणसंदेहो वाहनानां फलं दिशेत्' (३१३ पृ०) १८७-१८९।।

श्रीपति:-

श्रीपति जो के बाक्य से सफल शनि चक्र ज्ञान एवं मन्दर्शमास्ये सुखमथ युगलं व्याधिकृद्गृह्यसंस्थं युग्मं दृष्टचोरभीष्टं वितरित शिरिस त्रीणि साम्राज्यदानि । पञ्चारोग्याय कुक्षेर्जलिधपिरिमितिर्वामपाणौ षडङ्ग्नि-र्दु:खं क्लेशोपलव्धौ जलिधिमिति करे दक्षिणे मङ्गलोत्थेः ॥ १९०॥

आचार श्रीपित जी ने बताया है कि श्रानि के नक्षत्र को मुख में स्थापित करने से वहीं अपना नक्षत्र हो तो १ सुख, इसके बाद २ गुद्ध में रोग, पुनः २ नक्षत्र आँखों में इष्ट की सिद्धि, फिर तीन मौंथे पर राज्य पद की प्राप्ति, पुनः ५ पेट में नीरोगता, ४ वाय हाथ में दु:ख, पुन: ६ नक्षत्र पैरों में कलह की प्राप्ति और ४ दाहिने हाथ में अपना नक्षत्र हो तो शुम होता है ॥ १६० ॥

# सफल शनि चक्र सारिणी श्रीपति के आधार पर

| श० न० | १   | २     | २           | ą        | ų     | ٧       | ٤   | 8      |
|-------|-----|-------|-------------|----------|-------|---------|-----|--------|
| स्थान | मुख | गुह्य | नेत्र       | मस्तक    | उदर   | वा० हाय | पैर | द॰ हाथ |
| फल    | सुख | रोग   | इष्ट सिद्धि | राज्यपद  | नीरो- | दु:ख    | कलह | सुख    |
|       |     |       |             | प्राप्ति | गता   |         |     |        |

## अथ शनिचक्रम्-

अब आगे लल्लाचार्य के कहे हुए श्विन चक्र को फल के साथ धताते हैं। लल्लोऽपि—

#### शनिगति ज्ञान

मुखाद्गुह्ये ततो नेत्रे शीर्षे वामकरे हृदि। वामाड्घ्रौ दक्षिणे पादे दक्षहस्ते शनिर्गतिः॥ १९१॥

आचार्यं लल्ल ने कहा है कि मुख से गुह्य, गुह्य से नेत्र तब मस्तक, वामहाय, छाती, वाम पैर, दाहिना पैर और दाहिने हाथ में आगे वर्णित हिसाब से क्रम बार नक्षत्रों का न्यास करना चाहिये।। १६१।।

#### सफल शनिचक का न्यास

वक्रे सन्तापमेकं प्रचुरतरधनं दक्षिणे हस्तविद्यात् पादौ दद्याच्च षड्भिः परवदनवशं वामहस्ते च मृत्युः। पञ्चोरस्यैव धार्यं बहुधनसुखदं त्रीणि शीर्षे च राज्यं नेत्रे युग्मे द्वयोर्वा गुदयुगलमृतिः सौरिचक्रे प्रदिष्टम् ॥ १९२॥ लल्लाचार्यं ने बताया है कि शनि के नक्षत्र से १ नक्षत्र मुख में अपना नक्षत्र हो तो संताप, इसके बाद ६ दाहिने हाथ में, अधिक धनागम, ६ पैरों में दूसरे के मुख के बशीभूत, ५ वार्ये हाथ में मृत्यु, ५ छाती में अधिक धन सुख लाम, ३ मस्तक में राज्य, २ आँखों में या २ गुह्य स्थल में अपना नक्षत्र हो तो मरण होता है॥ १९२॥

सफल लल्लोक शनि चक्र सारिणी

| য়০ ন০ | १     | ξ      | Ę      | ų       | 4      | Ę     | 7     | या २      |
|--------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|-----------|
| स्थान  | मुख   | द० हाथ | पैर    | वा० हाय | छाती   | मस्तक | नेत्र | गुह्यस्थल |
| फल     | संताप | अधिक   | परमुख  | मृत्यु  | अधिक   | राज्य | सर्ण  | मरण       |
|        |       | धनागम  | वश्यता | धन      | ,मुख ल | 1 म   |       |           |

## अन्योऽपि-

#### अन्य प्रकार से भी शनि चक्र न्यास

यस्मिन् शनिश्चरति वक्रगतं ततश्च चत्वारि दक्षिणकरेऽङ्घ्रयुगे भषट्कम् । चत्वारि वामकरगोप्युदरे च पञ्च मूर्ष्टिन त्रयं नयनयोद्दितयं गुदे च ।।१९३॥

जिस नक्षत्र में शनि हो उस १ को मुख में, इसके बाद ४ दाहिने हाथ में, पुनः दोनों पैरों में ६ नक्षत्र, फिर चार ४ वांयें हाथ में, ५ पेट में, ३ मस्तक में, २ नेत्र और २ गुह्य में स्थापित करना चाहिए ॥ १६३ ॥

# सफल अन्योक्त शनि चक्र सारिणी

| হা০ ন০ | 8   | ٧      | Ę       | 8        | ¥   | 3            | 2     | 7     |
|--------|-----|--------|---------|----------|-----|--------------|-------|-------|
| स्थान  | मुख | द० हाथ | पैर     | वा॰ हाथ  | उदर | मस्तक        | नेत्र | गुह्य |
| फल     | रोग | लाम ।  | पर्यंटन | घनाल्पता | लाम | सुन्दर भाग्य | मरण   | मरण   |

#### इसका फल

रोगो लाभं तथाध्वानमधनं लाभमेव च। सौभाग्यमल्पमृत्युक्च शनेः प्रोक्तं क्रमात्फलम् ॥ १९४॥

मुख में रोग, दाहिने हाथ में लाम, पैरों में पर्यंटन, वार्ये हाथ में घन की कमी पेट में लाम, मस्तक में सुन्दर माग्य और नेत्र व गुह्म में अपना नक्षत्र हो तो अल्य-मृत्यु होती है ॥ १९४॥

### अथ राहुफलम्-

अब आगे राहु केतु के १२ राशियों में गोचरीय फल को श्रीपित जी के वाक्य से बताते हैं। श्रीपति:-

१२ राशियों में गोचरीय राहु केतु का फल

राहुर्जन्मगरी भयं च कलहं सौभाग्यमानक्षयं
चित्तभ्रंशमहत्सुखं नृपभयं चार्थक्षयं यच्छति ।
सन्तापं कलहं च वित्तमधिकं शीघ्रं विनाशं नृणां
केतुस्तत्फलमेव राशिष् वदेच्छंसन्ति गर्गादयः ।। १९४ ॥

जब कि राहु जन्म राशि में होता है तो मय, दूसरी में कलह, तीसरी में सौमाग्य, चौथी में मान का क्षय, पाँचवीं में चित्त भ्रंश, छठी में बड़ा सुख, सातवीं में राजमय, आठवीं में धनक्षय, नवीं स्वराशि में सन्ताप, दसवीं में कलह, ग्यारहवीं में अधिक धन और अपनी राशि में राहु वा केतु होता है तो जल्दी विनाश होता है ॥ १९५॥

ज्योतिष्प्रकाश में कहा है 'हानि नैस्व्यं धनं रोगं शोकं वित्तं किल व्यसुम् । पापं वैरं सुखं हानि राहुः कुर्यात् स्वजन्ममात्' ज्यो० नि० ५४ पृ० ॥ १६५ ॥

मुहूर्तगणपति में कहा है 'हानिव्ययो घनं वैरं बोको वित्तं विपद्रुजः । पापं वैरं मुखं हानी राहुकेत्वोः फलं क्रमात्' (१३ प्र० ८ ग्रुटो०) ॥ १६५ ॥

और भी ज्योतिषसार में 'राहुर्हानि तथा नै:स्वं घनं वैरं शुचं श्रियम् । किंल वस्तुं च दुरितं वैरं सीस्यशुचं क्रमात्' ( ६८ पृ० ) ॥ १६५ ॥

#### अथ राहचक्रम्-

अब आगे सारोद्धार के वाक्य से फल के साय राहु चक्र के न्यास को बताते हैं। सारोद्धारे—

#### सफल राहु चक्र न्यास

यस्मिन्नृक्षे भवेद्राहुस्तत्राद्याः सप्त पादयोः।
दक्षिणे तु भुजे पञ्च शिरसि त्रोणि दापयेत्।। १९६।।
द्वे ऋक्षे हृदये न्यस्य मुखे चैकं न्यसेद्वुधः।
पञ्च वामकरे ज्ञेये ऋक्षमेकं तु नाभिषु॥ १९७॥
तथा च त्रीणि गुह्येषु राहुचके महाफलम्।
धनहानिर्भवेत्पादे सन्तापं दक्षिणे करे॥ १९८॥
शोर्षे शत्रुजयं विद्यात् हृदये दुर्जनिप्रयम्।
मुखे दुर्जनसंहारं मृत्युर्वामकरे भवेत्॥ १९९॥
गुह्ये तु सर्वनाशाय विचार्येवं फलं वदेत्॥ २००॥

जिस नक्षत्र में राहु हो उससे ७ नक्षत्र तक पैरों में, ५ दाहिने हाथ में, फिर तीन माथे पर, पुन: २ छाती पर, १ मुख में, ५ बायें हाथ में, १ नामि में और ३

१. मु॰ चि० ४ प्र० १-४ च्लो० पी० टी०।

नक्षत्र गुह्य, स्थान में स्थापित करके देखने पर अपना नक्षत्र यदि पैरों में हो तो घन हानि, दाहिने हाथ में सन्ताप, मस्तक पर शत्रु परास्त, छाती में दुष्टों से प्रेम, मुख में दुष्टों का नाश, वायें हाथ में मृत्यु और गुह्य में होने पर समस्त का विनाश होता है ॥ १६६-२००॥

# सफल राहु चक्र सारिणी सारोद्धार के आधार पर

8 रा० न० 9 4 3 2 १ ሂ 3 पैर दा० हाथ मस्तक छाती मुख वा० हाथ नामि स्थान गुह्य घन हानि सन्ताप शत्रु दुष्ट प्रेम दुष्ट नाश मरण सर्वनाश फल परास्त

### गर्गोऽपि--

गगं के आधार पर भी सफल राहु चक्र न्यास वक्त्रे त्रीणि विधुन्तुदो गदभयं चत्वारि कण्ठे धनं नेत्रे द्वौ सुखदोऽपि राज्यसुखदं पञ्चर्क्षकं मस्तके। रोगी मृत्युभयं दृयं तु करयोश्चत्वारि पाददृये चत्वार्येव सुखं हृदि त्रिनिधनं गुह्ये दृयं बन्धनम्।। २०१।।

गर्गाचार्यं ने बताया है कि राहु जिस नक्षत्र में हो उससे ३ नक्षत्र तक मुख में अपना नक्षत्र हो तो रोग का डर, पुनः चार ४ कण्ठ में घन, २ आखों में सुखासि, फिर १ मस्तक पर राज्य सुख का लाम, पुनः ४ हाथों में रोग व ४ दोनों पैरों में मृत्यु मय, ४ छाती पर सुख और दो २ गुह्य स्थान में अपना नक्षत्र हो तो निघन बन्धन होता है।। २०१।।

#### गर्गोक्त सफल राहु चक्र सारिणी

| रा० न० | 7      | ٧   | २      | ч             | ٧     | ४         | ४    | 2     |
|--------|--------|-----|--------|---------------|-------|-----------|------|-------|
| स्थान  | मुख    | कंठ | नेत्र  | मस्तक         | हाथ   | पैर       | छावी | गुह्य |
| फल     | रोग मय | घन  | सुखासि | राज्य सुख लाम | रोग म | मृत्यु मय | सुख  | निधन  |

# अथ केतुफलम्--

#### श्रीपति:-

स्वराशि से १२ राशियों में केतु का फल रोगं वैरं सुखं भीतिःशुचं वित्तं गर्ति गदम्। पापं शोकगदं वैरं जन्मभात्कुरुते शिखी। यस्मिन्नृक्षे स्थितः केतुस्तदादि फलमादिशेत्॥ २०२॥ आचार्यं श्रीपित ने कहा है कि जब जन्म राधि में केतु होता है तो रोग, दूसरी में विरोध, तीसरी में सुख, चौथी में मय, पाँचवी में पितत्रता, छठी में घन, सातवीं में गिति, आठवीं में पाप, नवीं में रोग, दसवीं में शोक, ग्यारहवीं में रोग और १२ वीं में केतु के होने पर वैर या शत्रुता का बढ़ाव होता है ॥ २०२ ॥

ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'रोगं वैरं मुखं मीति शुचं वित्तं गति गदम् । पापं शोकं यशो वैरं जन्ममात् कृषते शिखों' (५४ प० १७ श्लो०) ।। २०२ ।।

तथा ज्योतिषसार में मी 'केतुः क्रमाद्भुजं वैरं सुखं मीर्ति द्युचं धनम् । गर्ति गर्द दुष्कृति च शोकं कीर्ति च शत्रुताम्' (९६ पृ० १० २०००)।। २०२ ॥

# अथ केतुचक्रम—

#### सफल केत् चक्र न्यास

नेत्रे द्वी रोगशोकाय पञ्चास्ये लाभदायकः ॥ २०३॥ शोर्षे त्रीणि च घिष्ण्यानि राजसन्मानदायकः ॥ चत्वारि करयोः केतुर्यशो लाभसुखप्रदः ॥ २०४॥ पादौ चत्वारि घिष्ण्यानि भ्रमणोद्वेगकारकः ॥ २०५॥ हृदये पञ्च घिष्ण्यानि कलहं स्वजनैः सह॥ २०५॥ कुक्षौ चत्वारि भानीह भयरोगमृतिप्रदः । गोचरे यो ग्रहोऽनिष्टस्तस्य चक्रफलं शुभम् । यदि स्यात्समता ज्ञेया शुभे द्वे द्वे शुभं वदेत् ॥ २०६॥

जिस नक्षत्र में केतु हो उससे दो २ नक्षत्र तक आँखों में अपना नक्षत्र हो तो रोग, शोक पुन: ५ तक मुख में लाम, फिर ३ मस्तक पर राजकीय सन्मान दाता, फिर ४ तक हाथ में यश लाम, सुख की प्राप्ति, ४ तक पैरों में भ्रमण व उद्धेग, पुन: ५ तक छाती पर अपने आदिमियों से कलह इसके बाद ४ तक पेट में अपना नक्षत्र हो तो मय, रोग और मरण होता है। जब कि गोचर में ग्रह अनिष्ट कारक होता है तो उसमें चक्र के आधार पर शुम की प्राप्ति होने पर शुमता आ जाती है। ग्रह परम शुद्ध चक्र व गोचर इनसे शुद्ध होने पर ही शम होता है। २०३-२०६।।

# सफल केतु चक्र सारिणी

| के० न० | 2       | ч   | 3          | ٧      | ٧      | ¥    | 8       |
|--------|---------|-----|------------|--------|--------|------|---------|
| स्थान  | नेत्र   | मुख | मस्तक      | हाघ    | पैर    | छाती | उदर     |
| फल     | रोग शोक | लाम | राज सम्मान | यश लाम | भ्रमण  | कलह  | मय, रोग |
|        |         |     |            | सुख    | उद्वेग |      | मरण     |

अथ ग्रहाणां दोषशान्त्यर्थस्नानोषधयः। अब आगे ग्रह दोष निवृत्ति के लिये औषधियों से स्नान करना बताते हैं। श्रीपति:---

# सूर्यं दोष निवृत्ति के लिये औषधि स्नान

भनः गिलैलासुरदारुकुङ्कमैरुशोरज्येष्ठीमधुपद्मकान्वितै:।

सताम्रपुष्पैर्विषमस्थिते रवी शुभावहं स्नानमुदाहृतं बुधैः ।। २०७ ॥ आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि यदि गोचरीय सूर्यं खराव हो तो मनसिल, बड़ी लाइची, देवदारु, कुङ्कुम (केसर) खस, ज्येष्ठी या वड़ी मक्खी का सहत, कमल और लाल पुष्पों से स्नान करने पर विषम रिव शुम होता है। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कहना है।। २०७ ॥

मुहूर्तगणपति में कहा है 'एलाषष्ठीमधूशीरताम्रपुष्पाञ्जकुङ्कुमै:। स्नानं मनः धिलादेवदारुमी रवितुष्टये' (१३ प्र० ४४ रलो०)।। २०७।।

# चन्द्र दोष निवृत्यर्थं औषधि स्नान

ेपञ्चगव्यगजदानिमिश्रितैः राङ्खशुक्तिकुमुदस्फिटिकैश्च। शोतरिश्मकृतवैकृतहन्ति स्नानमेतदुदितं नृपतीनाम्।। २०८।। जव कि गोचरीय चन्द्र दोषी हो तो पंचगव्य में हायो का मद मिला कर, शंख, सीप, खेत कमल या किसी स्फिटिक से स्नान करने पर राजाओं का चन्द्र दोष नष्ट होता है।। २०६॥

मृहूर्तगणपति में कहा है 'पञ्चगब्ये तु दन्ताम्बुशंखस्फटिकमौक्तिकै: । कुमुदैः मिश्रितं स्नानं चन्द्रदोषापनुत्तये' ( १३ प्र० ४५ श्लो० ) ।। २०८ ।।

# भौम दोष निवृत्यर्थ औषधि स्नान

³विल्वचन्दनवलारुणपुष्पैहिङ्गुलूकफिलनीवकुलैश्च ।
स्नानमिद्भिरिह मांसियुताभिभाँमदोषिविनिवारणमाहुः ॥ २०९॥
जब िक गोचरीय भौम दूषित होता है तो वेल, चन्दन, वला ओषि, लाल फूल,
इँगुर, इन्द्रपुष्पी, मोलसरी को जल में गेर कर और जटामासी मिला कर नहाने से
भौम का दूषित फल नष्ट होता है ॥ २०९॥

मुहूर्तगणपति में कहा है 'हिंगूलवित्वफलनी मांसी बकुलचन्दनो । रक्तपुष्पैर्वला-मिश्रः स्नानं भौमार्तिनुत्तये' ( १३ प्र०४६ २लो० ) ।। २०९ ॥

### बुध दोष निवृत्यर्थं स्नान औषधि

४गोमयाक्षतफलैः सरोचनैः क्षौद्रशुक्तिभवमूलहेमभिः। स्नानमुक्तमिदमत्र भूभृतां बोधनाशुभनिवारणं वुधैः।। २१०।।

- १. ज्यो॰ नि॰ ५४ पृ० तथा मु० चि० ४ प्र॰ १६ रलो॰ पी॰ टी॰।
- २. ज्यो॰ नि॰ ५४ पृ० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ इलो॰ पो॰ टी॰।
- ३. ज्यो० नि॰ ५४ पृ॰ तथा मु॰ वि॰ ४ प्र० १६ रलो॰ पी॰ टी॰।
- ४. ज्यो विव ११ पृथ्तया मुर्विष्ठ प्रव १६ इलो विव टी ।

जब कि गोचरीय बुध अनिष्ट कर्ता हो तो गोबर, चन्दन चावल, फल चन्दन, सहत, सीप, मब मूल और सुवर्ण से स्नान करने पर बुध की अशुमता नष्ट होती है।। २१०।।

मुहूर्तगणपित में कहा है 'गोमयाक्षतमुक्तामी रोचनामधु हेमिमः। फलमूर्लैर्युंतं स्नानं बोधनार्तिवनाशनम्' (१३ प्र० ४७ दलो०)।। २१०।।

गुरु दोष निवृत्यर्थ स्नान औषघि

भालतीकुसुमशुभ्रसर्षपैः पल्लवैश्च मदयन्तिकोद्रवैः।

मिश्रमम्बुमधुकेन च स्फुटं वैक्वतं गुरुकृतं निकृत्तिः ॥ २११ ॥ जब कि गोचरीय गुरु अजूम हो तो मिश्र बन्धु, सहत, बड़ी लाइची, मनसिल को 'पानी में छोड़ कर नहाने से उसकी अजूमता का परिहार होता है ॥ २११ ॥

मुहूर्तगणपति में कहा है 'मालतीकुमुमैः श्वेतसर्पंपक्षौद्रसंयुतैः । पल्लवैर्मदयन्त्या च स्नायाद् गुष्पुदे ततः' (१३ प्र० ४८ श्लो०) ॥ २११ ॥

# शुक्र दोष निवृत्यर्थ स्नान औषधि

रएलया च शिलया समन्वितैर्वारिभिः सकलमूलकुंकुमैः।

स्नानतो भृगुसुतोपपादितं दुःखमेति विलयं न संशयः ॥ २१२ ॥ जब कि गोचरीय शुक्र अशुम होता है तो बड़ी इलाइची, मनसिल, फल, मूल, केसर, जल में छोड़कर स्नान करने से शुक्र का अशुमत्व नष्ट होता है ॥ २१२ ॥

मुहूर्तंगणपति में कहा है 'फलामनः=शिला मूलफलकुङ्कमवारिभिः। स्नानं रुक्र कृतां बाधां नाशयत्येव भूभुजाम' (१३ प्र० ४९ इलो०)।। २१२ ॥

# श्चित दोष निवृत्यर्थं स्नान औषधि

<sup>3</sup>असित तिलाञ्जनलौध्रवलाभिः शतकूसुमाघनलाजयुताभिः।

रिवतनये कथितं विषमस्थे दुरितहृदाप्लवनं मुनिमुख्यैः ॥ २१३॥ जब कि गोचरीय शनि अश्रुम होता है तो काला तिल, सञ्जन, लोध, बला, सौंफ, धान के लावा को पानी में छोड़ कर स्नान करने से शनि का दोष विश्रीन होता है ॥ २१३॥

मुहूर्तगणपति में कहा है 'वलाञ्जनैः कृष्णतिलैलोंश्रेण मिश्रितैरपि । चतपुष्पान्वितैः स्नायान्मन्दवाधापनुत्तये' ( १३ प्र० ५० श्लो० ) ॥ २१३ ॥

#### रा. दो. नि. स्नान औषषि

विन्यस्य माहिषं श्रृङ्गं हरितालं मनःशिलाम्। गुग्गुलं चाम्बुसंयुक्तं स्नानं राहुप्रशान्तये॥ २१४॥

१. ज्यो॰ नि॰ ५५ पृ॰ तथा मु० चि॰ ४ प्र० १६ घलो० पी० टी०।

२. ज्यो विव ११ पृव तथा मुव चिव ४ प्रव १६ इलोव पीव टीव।

३. ज्यो० नि० ५५ पृ० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ क्लो० पी० टी० ।

भैसे का सींग बनाकर, हरिताल, मनसिल गूगुल पानी में छोड़ कर स्नान करने पर राहु का दोष दूर होता है ।। २१४ ।।

राहु केतु दोय निवृत्यर्थ स्नान औषि

<sup>१</sup>लोध्रदर्भतिलपत्रजमुस्ताहस्तिदानमृगनाभिपयोभिः ।

स्नानमुक्तमिदमध्यमराहोः साजमूत्रमिदमेव च केतोः ॥ २१५ ॥ जब कि गोचरीय राहु अनिष्ट हो तो लोध्र, कुश्च, तिलका पत्ता, मुस्ता, हाषी का मद जल, हिरन की नामि को पानी में मिला कर और केतु अनिष्ट हो तो राहु की वस्तुओं में वकरे का मूत मिला कर स्नान करने से बुरा फल नष्ट होता है ॥२१५॥

## ज्योतिष्प्रकाशे-

ज्योतिष्प्रकाशोक्त समस्त पीडा निवारणार्थं स्नान औषधि
<sup>२</sup>सिद्धार्थंलोध्नरजनाद्वयभद्रमुस्ता चान्द्रं रजः सफिलनीसुरुमाविमिश्रैः।
स्नानं कुरुष्व ग्रह्दोषनिवारणार्थं सर्वे ग्रहा दिनकरप्रमुखाः शुभाः स्युः।।२१६॥

असदोषधैर्यान्ति गदो विनाशं यथान्यथा दुःखभयानि मन्त्रैः।
तथोदितस्नानविधानतापि ग्रहाशुभं नाशमुपेत्यवश्यम्॥ २१७॥

ज्योतिष्प्रकाश में कहा है कि सिद्धार्य, लोघ, रजनीह्रय, मद्र मुस्ता, चान्द्र रज, फिलिनो और सुरुमा को मिलाकर पानी में छोड़कर स्नान करने से समस्त गोचरीय अशुम ग्रह शुम हो जाते हैं।। २१६।।

वैसे ही मन्त्र से मय जैसे सदा श्रोषि सेवन से रोग का नाश होता है तथा असेवन से दुःख होता है उसी प्रकार उक्त श्रीषिधयों से स्नान करने पर अवश्य ही ग्रह का अशुमत्व दूर होता है।। २१७।।

#### तदन्य:--

## अन्य प्रकार से

४लाजाकुट्टबलामिश्रं प्रियङ्गुघनसर्षंपः । देवदारुहरिद्राभिः पुंखालोध्रेण संयुतः ॥ २१८ ॥ भवारिभिः स्नानमुक्तं हि प्रोक्तं दानपुरस्सरम् । एतत्सामान्यतः सर्वं ग्रहपोडोपशान्तये ॥ २१९ ॥ भ्यथा सिद्धौषधे रोगा नश्येयुर्मन्त्रतो भयम् । तथा स्नानविधानेन ग्रहदोषः प्रणश्यति ॥ २२० ॥

१. ज्यो विव ५५ पृ तथा मुव् चिव ४ प्रव १६ इलोव पीव टीव।

२. मु० चि० ४ प्र० १६ रलो० पी० टी०।

३. ज्यो० नि० ४५ पृ० । ४. मु० ग० १३ प्र० ५१ रलो० ।

५. मु० ग० १३ प्र० ५२ इलो०। ६. मु० ग० १३ प्र० ५३ इलो०।

लावा, कुटकी, बला, ककुनी, मोटी सरसों, देवदारु, हुल्दी, बाण का निचला, हिस्सा और लोध्र पानी में छोड़कर प्रथम दान देकर स्नान करने पर सर्व ग्रहों का दूषित फल नष्ट होता है।। २१६-२१६॥

जिस प्रकार सिद्ध श्रीषि से रोग व मन्त्रों से मय दूर होता है उसी प्रकार श्रीषिध्यों से नहाने पर ग्रह दोष नष्ट होता है।। २२०।।

अथ सूर्यादीनां दानानि ।

अब आगे दूषित ग्रह होने पर क्या २ दान करना चाहिये, इसे ज्योतिर्निवन्ध के आधार पर पृथक २ ग्रहों की दान वस्तुओं को बताते हैं।।

. ज्योतिर्निबन्धे—

# सूर्यं की दान वस्तु

°कौसुम्भवस्त्रं गुडहेमताम्रं माणिक्यगोघूमहिरण्यपद्मम् । सवत्सगोदानिमति प्रणीतं दुष्टाय सूर्याय मसूरिकाइच ।। २२१ ।।

ज्योतिर्निवन्ध में कहा है कि सूर्यं अधुम हो तो कौसुम्म वस्त्र, गुड, सुवर्ग, तांवा, माणिक्य, गेहूँ, मसूर, सोने का कमल और सवत्सा (वछड़े के साथ) गाय का दान करने पर सूर्यं का अधुमत्व नष्ट होता है।। २२१।।

विशेष—प्रकाशित ज्योतिर्निवन्ध में 'गोधूम हिरण्यपद्मं' 'सूर्याय वदन्ति नूनम्' यह पाठान्तर है ।। २२१ ।।

ज्योतिषसार में कहा है 'माणिक्यगोवूमसबत्सधेनुः कौसुम्मवासो गुडहेमतास्रम् । आरक्तकं चन्दनमम्बुजं च वदन्ति दानं हि विरोचनाय' (१०२ पृ० १ वलो०) ॥२६१॥ तथा मुहूर्तगणपति में कहा है 'माणिक्यधेनुगोधूमा हेमतास्रगुडोऽम्बुजम् । चन्दनं चामरं रक्तं देयं मास्वन्मुदे नृपैः' (१३ प्र० ३५ वलो०) ॥ २२१ ॥

# चन्द्रमा की दान वस्तु

<sup>3</sup>घृतकलशं सितवस्त्रं दिघशंखमौक्तिकं सुवर्णं च। रजतं च शङ्खं दद्याच्चन्द्रारिष्टोपशान्तये॥ २२२॥ जब चन्द्रमा दूषित हो तो घी का घड़ा, सफेद वस्त्र, दही, शंख का मोती, सोना, चांदी और शङ्ख का दान चन्द्र अरिष्ट शान्ति के लिए करना चाहिये॥ २२२॥

विशेष--- प्रकाशित ज्योर्जिनिवैन्ध में 'युगस्थवृषमं' 'रजतं च संप्रदद्याच्चन्द्रा-रिष्टोपशान्तये' (२२५ पृ०) ॥ २२२ ॥

मुहूर्तगणपित में कहा है 'मुक्ता रौप्यं सितं ताम्रं शङ्खं वंशस्यतन्दुलान् । कपूरं गोयुगं दद्याद् रत्नं कुम्मं विधोर्भृदे' (१३ प्र०३६ रुलो०) ॥ २२२॥

१. ज्यो० नि० ५५ पृ० २४ रलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ रलो० पी० टी०। २. ज्यो० नि० ५५ पृ० ५२ रलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ रलो० पी० टी०।

और मी ज्योतिषसार में 'सद्वंशपात्रस्थिततन्दुलांश्व कपूँरमुक्ता फलशुभ्रवस्त्रम्। युगोपवीतं वृषमं च रौप्यं चन्द्राय दद्याद्धृतपूर्णंकुम्मम्' (१०२ पृ०) ॥ २२२॥

#### मंगल के दान पदार्थ

भ्रवालगोधूममसूरिकाश्च वृषश्च ताम्रः करवीरपुष्पस् । आरक्तवस्त्रं गुडहेमताम्रं दुष्टाय भौमाय सचन्दनं वा ॥ २२३ ॥

मौम के दूषित होने पर मूंगा, गेहूँ, मसूर, बैल, लाल कनेर के फूल, लाल कपड़ा, गुड़, सुवर्ण वा चन्दन के साथ ताम्र का दान करने से मौम का दोष दूर होता है ॥ २२३ ॥

विशेष - प्रकाशित ज्यो० नि० में 'आरक्तवस्त्रं गुडहेमदानं प्रवालगोधूनमसूरिकथ । वृष: सुताम्र: करवीरपुष्पं दुष्टाय भौमाय वदन्ति दानम्' (५५ पृ०) ॥ २२३ ॥

मृहूर्तगणपित में कहा है 'प्रवाल हेमगोधूमान् रक्तं वासोऽरुणं वृषम् । करवीरं गुडं ताम्रं मसूरान् मौमतुष्टये' (१३ प्र०३७ रुको०) ।। २२३ ।।

तथा ज्योतिषसार में भी 'प्रवालगोधूममसूरिकाश्च वृषोऽहणहचापि गुडः सुवणंम् । आरक्तवस्त्रं करवीरपुष्पं ताम्रं च भीमाय वदन्ति दानम्' (१०२ पृ० ॥ २२३॥

## बुध के दान पदार्थ

र्नीलं वस्त्रं मुद्गदानं वृधाय रत्नं दद्याद्दासिका हेम सर्पिः। काँस्यं दन्तः कुञ्जरस्याथ मेषो रीप्यं सर्वं पुष्पजात्यादिकं च॥ २२४॥

बुध के दोषी होने पर नीला वल्त्र, मूँग, रत्न, दासी, सोना, घी, कांसा, हाथी का दाँत, बकरा, चाँदी और समस्त पुष्पों का दान करने से दोष समाप्त होता है।। २२४॥

विशेष — प्रकाशित ज्यो० नि० में 'रत्नं पाचिदांसिका हेम' यह पाठान्तर है ॥ २२४ ॥

मुहूर्तगणपित में कहा है 'कांस्यं नीलाम्बर' हेमं गजदन्तं गरुत्मकम् । मुद्गाज्यं स्वर्णकापुष्पं दद्यात् प्रीरये बुधस्य च' (१३ प्र०३८ वलो०) ॥ २२४ ॥

तथा ज्योतिषसार में भी 'वृषं च नीलं कलधीतकांस्यं मुद्गाज्यगारुसकसर्वेपुष्पम् । दासी च दन्तो द्विरदस्य नूनं वदन्ति दानं विधुनन्दाय' (१०२ पृ०) ।। २२४ ॥

#### गुरु के दान पदार्थ

³अश्वः सुवर्णं शुभपीतवस्त्रं सपीतधान्यं छवणं च पुष्पस् । सशर्करं तद्रजनीप्रयुक्तं दुष्टाय शान्त्ये गुरवे प्रणोतम् ॥ २२५ ॥

१. ज्यो । नि । ५५ पृ । २६ रली । तथा मु । चि । ४ प्र । १६ मली । पी । टी ।।

२. ज्यो॰ नि॰ ५५ पृ॰ २७ रलो॰ तथा मु॰ चि॰ ४ प्र॰ १६ रलो॰ पी॰ टी॰।

३. ज्यो॰ नि॰ ५६ पृ॰ २८ रलो॰ तथा मु॰ चि॰ ४ प्र०१६ रलो॰ पो॰ टी॰।

गुरु के अशुम होने पर घोड़ा, सोना, शुम पोला कपड़ा, पीले घान्य, नमक, पीत पुष्प और चीनी का रात्रि में दान करने से अशुमता का नाश होता है।। २२५।।

मुहूर्तगणपित में कहा है 'हरिद्रा स्वः सिता हेमपीतं धान्यं तयाम्बरम् । लवणं पुष्परागश्च देयो वाचस्पतेर्मुदे' ( १३ प्र० ३६ इलो० ) ।। २२५ ।।

तथा ज्योतिषसार में भी 'शकरा च रजनीतुरङ्गमः पीतधान्यमि पीतमम्बरम् । पुष्परागलवणे च काञ्चनं प्रीतये सुरगुरोः प्रदीयताम्' (१०२ पृ०) ।। २२५ ।।

## शुक्र के दान पदार्थ

ैचित्रवस्त्रमिह दानवाचिते दुष्टगे मुनिवरैः परिणोतम् । तन्दुलं घृतसुवर्णरूपकं वज्जके परिमलो घवलोऽरुवः ॥ २२६ ॥ बुक्र के दूषित होने पर ।चित्रत कपड़ा, चावल, घो, सोना, चाँदी, होरा, कुंकुस और सफेद घोड़ा के दान से अशुमता दूर होती ह ॥ २२६ ॥

दिशेष —प्रकाशित ज्यो० नि० में 'परिमला शवला गौः' यह पाठान्तर है ।।२२६।।
मुहूर्तगणपति में कहा है 'धेनुश्चित्राम्बर' चाज्यं क्षेतास्वो हेमतन्दुलाः । सुगन्धी
रजतं वस्त्रं प्रदेयं प्रीतये भृगोः' (१३ प्र० ४०.०) ॥ २२६ ॥

तथा ज्योतिषसार में भी 'चित्राम्बर' शुश्रतुरङ्गमश्च घेनुश्च वज्रं रजतं सुवर्णंम् । सतन्दुलानुत्तमगन्धयुक्तान् वदन्ति दानं भृगुनन्दाय' (१०२ प्र०) ॥ २२६ ॥

### शनि के दान पदाथ

रनीलकं महिषी वस्त्रं कृष्णं लोहं सदक्षिणम् । तैलमाषकुलित्थाश्च शनिरिष्टप्रज्ञान्तये ॥ २२७ ॥

शनि के अशोमन होने पर नीला वस्त्र, मैंस, दक्षिणा के साथ काला लोहा, तेल, विल, उड़द और कुलथी का दान करने से शनि को अशोमनता दूर होती है।। २२७॥

मुहूर्तगणपित में कहा है 'तिलतैलं तथा मापानिन्द्रनीलसिताम्बरम् । कृष्णां गां महिषी दानं स्वर्णं दद्यात् शतेर्मुदे' (१३ प्र०४१२ इलो०)।। २२७।।

तथा ज्योतिषसार में भी 'मापाश्च तैलं विमलेन्द्रनीलं तिला कुलित्या महिषी च लोहम् । कृष्णा च धेनु: प्रवन्ति नूनं दुष्टाय दानं रविनन्दाय' (१०२ प्र०) ॥ २२७ ॥

# राहु के दान पदार्थ

³राहोर्दानं बुधैर्मेषो गोमेदं शस्त्रकम्वलम् । सौवर्णे नागरूपं च सतिलं ताम्रभाजनम् ॥ २२८ ॥

१. ज्यो० नि० ५६ पृ० २९ रलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ रलो० पी० टो०। २. ज्यो० नि० ५६ पृ० ३० रलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ रलो० पी० टो०। ३. ज्यो० नि० ५६ पृ० ३१ रलो० तथा मु० चि० ४ प्र० १६ रलो० पो० टो०।

राहु के दूषित होने पर बकरा, गोमेद, शस्त्र, कम्बल, सोने का सपँ और तांवे के बतेंन में तिल भरकर देने से दोष नष्ट होता है ।। २२८ ।।

मुहूर्तंगणपित में कहा है 'गोमेदं तुरगं खड्गं नीलवस्त्रं च कम्बलम् । स्वर्णं तैलं तिलान् दद्यात् सैंहिकेयमुदे नृतः (१३ प्र०४२ ग्लो०)।। २२८।।

तथा ज्योतिषसार में मी 'गोमेदरत्नं च तुरङ्गमश्च सुनीलचैलामलकम्बल्ख। तिलाख तैलं खलु लोहमिश्रं स्वर्मानवे दानमिदं वदन्ति' (१०२)।। २२८।।

सुन्वर केतु के दान पवार्थ

ैकेतोर्वेंदूर्यंममलं तैलं मृगमदस्तथा। ऊर्णा तिलाइच धान्येकं महाजःक्लेशशान्तये।। २२९॥

केतु के अशुम होने पर लहसुनिया, तिल, तेल, हिरन का मद, ऊन, एक घान्य और बड़ा बकरा दान करने से अशुमता नष्ट होती है।। २२६।।

विशेष — प्रकाशित ज्यो । नि० में 'केती वैदूर्यंकं शस्त्रं' 'ऊर्णा तिलैश्च संयुक्तां दद्यात् वलेशापनुत्तये' ( ५६ पृ० ) ।। २२६ ।।

मुहूर्तगणपति में कहा है 'कस्तूरो कम्बलं शस्त्रं छागं वैदूर्यकाश्चनम् । तिलास्तैलं महीपालैः प्रदेयं केतुतृष्टये' ( १३ प्र० ४३० ) ॥ २२६ ॥

तथा ज्योतिषसार में भी 'वैदूर्यंरत्नं सतिलं च तैलं सुकम्बलश्चापि मदो मृगस्य। शस्त्रं च केतोः परितोषहेतोश्छागस्य दानं कथितं मृनीन्द्रः' (१०२ पृ० ६ श्लो०) ।। २२६ ॥

अब आगे अमृतकुम्म ग्रन्थ में वताये हुए ग्रहों के दान पदार्थी को सूर्यादिग्रह क्रम से बताते हैं।।

अमृतकुम्भग्रन्थे—

अमृत कुम्भोक्त सूर्य की दान वस्तु

वस्त्रं घेनु: पाटला तोयकुंभः कांस्यं पात्रं वाज्यपूर्णं रथश्च। त्रीहीद्राज्या हेममाणित्र्यमेतद्दानं प्रोक्तं प्रीतये भास्करस्य।। २३०॥ अमृत कुम्म ग्रन्थ में कहा है कि सूर्यं के शुम न होने पर वस्त्र, सफेदी से युक्त लाल रङ्ग की गाय, जल का घड़ा, कांसे का पात्र या घी से पूर्णं, रथ, घान्य, सुवर्णं, मानिक का दान करने से शुमता होती है।। २३०॥

अमृत कुम्भोक्त चन्द्रवान वस्तु

शङ्खो रौप्यमयः शशी च कलशो दुग्घप्रपूर्णस्तथा स्थाली कांस्यमयी च मौक्तिकफलं श्रीखण्डकं तन्दुलाः। कर्पूरं च सिताम्बरं च कुमुदं व्राज्यादिका स्फाटिकं त्वेला चेक्षुरिदं सदा निगदितं दानं शशिप्रीतये॥ २३१॥

१. ज्यो० नि॰ ५६ पृ० ३२ रलो० तथा मु० चि॰ ४ प्र० १६ रलो० पी॰ टी॰।

अमृतकुम्म प्रन्थ में कहा है कि चन्द्रमा के बशुम होने पर चौदी का शंख, दूध से मरा कलशा, कौसे को थारी, मोती, मिस्री के समान सफेद अच्छे चावल, कपूर, सफेद वस्त्र, वज्रादि स्फटिक, बड़ी लाइची, चीनी का दान करने से अशुमस्त्र विलीन होता है।। २३१।।

अमृत कुम्भोक्त भौम की दान वस्तु

रक्तोऽनड्वान् विद्रुमं रक्तवस्त्रं रक्तं धान्यं ताम्रपात्रं गुडश्च । लाक्षा रक्तं चन्दनं चाल्यकुम्भं पूगान्येतद्दानमुक्तं कुजस्य ॥२३२॥ अमृतकुम्म प्रन्थ में कहा है कि मंगल के धनिष्ट होने पर लाल वैल, मूँगा, लाल कपड़ा, लाल धान्य, (मसूर की दाल), तांबे का पात्र, गुड़, लाख, लाल धन्दन, धी का कलवा धौर सुपारी का दान करने पर अनिष्ट माग जाता है ॥ २३२॥

अमृत कुम्मोक्त बुध की वान वस्तु

शोणं वस्त्रं नीलवस्त्रं च घान्यं नीलं रक्तं हैमगोरोचनं च।
नारङ्गीनि स्वस्वकालं फलानि चैतद्दानं प्रीतये स्याद्वुघस्य ॥२३३॥
अमृतकुम्म में कहा कि बुध के अधुभकारी होने पर लाल वस्त्र, नीला बस्त्र,
नीला घान्य, लाल सोना, चन्दन, नारङ्गी आदि स्वसमय में उपलब्ध फल का दान
करने से अधुमता नष्ट होती है ॥ २३३॥

अमृतकुम्भोक्त गृरु की दान वस्तु

पोतं दुकूलमथ कम्बलकं च पीतं
धान्यं हिरण्यहरितालहरिद्रकाश्च।
जम्बीरकं त्विप च पीतफलानि वंशपात्रं त्विदं ननु बृहस्पतिदानमुक्तम्॥ २३४॥

अमृतकुम्म ग्रन्य में कहा है कि गुरु के अश्वम होने पर पीला वस्त्र, पीला कम्बल, पीला धान्य, खोना, हरताल, हल्दी, नीवू का दान करने से अशुमता दूर हो जाती है।। २३४।।

अमृतकुम्भोक्त शुक्र की दान वस्तु

अदवः ६वेतः २वेतघान्यं च वस्त्रं ६वेतं रूप्यं बोजपूरं फलं च।
कर्पूरं च ६वेतगन्धं च पुष्पं शुक्रस्योक्तं प्रीतये दानमेतत्।। २३५॥
अमृतकुम्म प्रन्य में बताया है कि शुक्र के शुम न होने पर सफेद घोड़ा, सफेद
वस्त्र, चावल, चौदी, विजौरा, कपूर, सफेद गन्ध, सफेद फल का दान करने से शुम हो
बाता है।। २३४।।

अमृतक्रुम्भोक्त शनि की बान बस्तु कृष्णां घेनुं वृषभमिप तिलानञ्जनं तैलकुम्भं कृष्णं रत्नं त्रपु च महिषी कृष्णघान्याम्बराणि । तोवं द्रव्यं समरिचलवङ्गादिकं गुग्गुलञ्च दद्याल्लोहं फलमपि शनिप्रीतये चोक्तमेतत्॥ २३६॥

अमृतकुम्म ग्रन्थ में वताया है कि शिन के अशुम होने पर काली गाय, काला बैल, काले तिल, तेल का कलशा, काला रत्न, रांगा, मैंस, तीखे पदार्थ, मिर्च, लोंग आदि से युक्त, गुगुल, लोहा का दान करने पर अशुमता नष्ट हो जाती है।। २३६॥

> अमृतकुम्भोक्त राहुको दान वस्तु शूर्पं खड्गसुवर्णनागसहितं घान्यैः फलैः सप्तभिः कूष्माण्डं तिलतन्दुलाश्च लवणं कस्तूरिकां सर्षंपान् । नालीकेरमुपानहौ शुभर्माण गोमेदकं शय्यकां दद्याच्छीशककृष्णधान्यवसनं राहुग्रहप्रीतये ॥ २३७॥

अमृतकुम्म ग्रन्थ में वताया है कि राहु के अशुम होने पर सूप, खड्ग, सोने का सर्प, सात अन्न व फल, पेठा, तिल, चावल, नमक, कस्तूरी, सरसों, नारियल, जूता, गोमेद, शय्या, शोशा, काले धान्य व कपड़ा का दान करने से दोप नष्ट होता है।। २३७।।

अमृतकुम्भोक्त केतु की दान वस्तु मेषश्च चित्रवसनं त्वथ माषदाली वैदूर्यंरत्नमपि कर्बुरकम्बलश्च। कार्पासदाडिमफलानि सुगन्धतैल-मेरण्डकाश्च कथितं त्विति केतुदानम्॥ २३८॥

अमृतकुम्म ग्रन्थ में कहा है कि केतु के अनिष्ट होने पर बकरा, २--३ रङ्गों से रिक्जित वस्त्र, उड़द की दाल, लहसुनिया रहन, चितकवरा वकरा, कम्बल, रुई, नारङ्गी फल, सुगन्धित तेल व अण्डो का तेल दान करने से अधुमता नहीं होती है ॥ २३ ८ ॥

## अथ दानकालः —

अब आगे किस समय अनिष्ट ग्रह का दान करना चाहिये इसे वृहस्पति जी के वचन से बताते हैं।

बृहस्पति:—

दान समय का ज्ञान

यमभे कुजवारस्थे चतुर्दंश्यष्टमीयुते। कृष्णे पापोदये कुर्याद्दुष्टगृहविवर्जनम् ॥ २३८॥ सूर्यादिकानां यद्दानं जपहोमार्चनादिकम्। तेषां वारे प्रकुर्वीत सन्तुष्टास्ते भवन्ति हि॥ २४०॥ ऋषि वृहस्पति ने बताया है कि भरणी नक्षत्र, मंगलवार, चौदस या अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष, पाप ग्रह की लग्न में, दूषित ग्रह का विसर्जन करना चाहिये।।२३९।।

सूर्यादि ग्रहों का जो कि दान, जप, विशेष होम पूजनादि कार्य है उसे उन्हों के बार में करना चाहिए। अर्थात् सूर्य अनिष्ट हो तो रिवबार, चन्द्र हो तो सोमवार, मौम अनिष्ट हो तो मंगलवार में इत्यादि, दानादि करने से वे प्रसन्न होते हैं।।२४०।।

## अथ मुद्रिकाः—

अव आगे गोचरीय अनिष्ट ग्रह शान्ति के लिये मुद्रिका (अँगूठी) प्रत्येक ग्रह के लिये किस-किस रत्न की धारण करना चाहिए, इसे बताते हैं।

श्रीपति:--

अनिष्ट ग्रहों की अँगूठी

माणिक्यं तरणेः सुजात्यममलं मुक्ताफलं शोतगो-मिहेयस्य च विद्रुमं मरकतं सौम्यस्य गारुत्मतम्। देवेज्यस्य च पुष्पराजमसुराचार्यंस्य बच्चं शने-नीलं निर्मलमन्ययोश्च गदिते गोमेदवैदूर्यके॥ २४१॥

खाचार्यं श्रीपित ने वताया है कि सूर्यं अश्वम हो तो मानिक की, चन्द्रमा हो तो सुन्दर जाति के निर्मल मोती की, मंगल हो तो मूँगा की, बुध हो तो मरकत मिण या पन्ना की, गुरु हो तो पुखराज की, शुक्र हो तो हीरा की, शनि हो तो निर्मल, नोलम की, राहु हो तो गोमेद की और केतु अश्वम हो तो लहसुनिया की अँगूठी धारण करने से अनिष्ट दूर होता है ॥२४१॥

ऋषि कश्यप ने कहा है 'सूर्यादीनां च सन्तुष्टयै माणिक्यं मौक्तिकं तथा। सुवि-द्भुमं मारकतं पुष्परागं च वज्जकम्। नीलगोमेदवैदूयँ घायँ स्वस्वग्रहक्रमात्' (मु० चि० ४ प्र० १० श्लो० पी० टी०) ॥२४१॥

तथा मृह्तंचिन्तामणि में भी 'माणिक्यमुक्ताफलविद्रुमाणि गारूत्मकं पुष्पकवज्ज-नीलम् । गोमेदवैदूर्यंकमकंतः स्यू रत्नान्यथो' (४ प्र० १० श्लो०) ।।२४१॥

मुहूर्तंगणपति में कहा है 'माणिक्यं तरणेर्पाच्यां वज्रं भृगोविधोः। आग्येय्यां मौक्तिकं याम्यां प्रवालं मङ्गलस्य च। गोमेदं राक्षसे राहोः पिक्वमे नीलकं खनेः। वायौ वैदूर्यंकं केतोव्दीच्यां पुष्पकं गुरोः। गारुत्मकं तथैद्यान्यां सोमपुत्रस्य तुष्टये' (१३ प्र० ५६ -५८ श्लो०)।।२४१।।

स्मृति:-

स्मृति के आधार पर अँगूठी तारताम्रसुवर्णानामर्कषोडशखेन्दुभिः। त्रिभिस्तु वेष्टिता मुद्रा तीव्रदारिद्युनाशिनी।। २४२।। स्मृति में कहा है कि १२ माग चौदी, सोलह १६ तौबा और १० माग सोने से (वेष्टित) निर्मित अंगूठी घारण करने से जल्दी दरिद्रता का नाश होता है ॥२४२॥

## अथ त्रिशक्तिमुद्रिकाः— प्रकारान्तर से मुद्रिका धारण

धार्यं तुष्ट्ये विद्रुमं भौमभान्वो रौप्यं शुक्रेन्दोश्च हेमेन्दुजस्य ।
मुक्ता सूरेलोंहमर्कात्मजस्य लाजावर्तः कीर्तितः शेषयोश्च ॥२४३॥
आचार्यं श्रीपित ने बताया है कि यदि उक्त श्ल घारण करने में समयंता न हो
तो मौम सूर्यं के अनिष्ट होने पर मूँगा, शुक्र चन्द्र हों तो चौदो, बुध हो तो सोना
गुरु हो तो मोती, शनि हो तो लोहा और राहु केतु अनिष्ट कारक हों तो लाजावतं
धारण करना चाहिए ॥२४३॥

मुहूर्तंचिन्तामणि में कहा है 'ज्ञस्यमुदे सुवर्णम् । घायँ लाजावर्तकं राहुकेत्वो रौप्यं शुक्रेन्द्रोश्च युक्ता गुरोस्तु । लौहं मन्दस्यारमान्वोः प्रवालं (४ प्र० ११ श्लो०) ॥२४३॥

विशेष—पी० घा० टीका में बताया है कि आर्थिक परेशानी हो तो औषिषयों की जड घारण करने से अनिष्ट ग्रह का परिहार हो खाता है। यथा-मूले घार्य त्रिशृत्या सिवतिर विगुणक्षीरिकामूलिमन्दौ जिह्नाहेर्मू मिपुत्रे रजनिकरसुते वृद्धवारोक्च मूलम्। मार्झी जीवेऽथ शुक्ते मवित शुमकरं सिहपुच्छस्य मूलं विच्छोलं चार्कपुत्रे तमिस मलयजं केतुदोषेऽश्वगन्धम्' (मु० चि० ४ प्र० ११ श्लो० पी० टी०)।।

सारांश—सूर्यं में बेल, चन्द्र में क्षोरिणी, मौम में नागजिह्वा, बुव में विधार, गुरु में माङ्गी, शुक्र में शिहपुच्छ (घोट, चरिवार मध्य देश में प्रसिद्ध ) शनि में विच्छोल, राहु में मलय चन्दन और केतु में अश्वगन्ध की जड धारण करना चाहिए।।२४३॥ '

मुहूर्तंगणपित में कहा है 'शुक्रेन्द्रो रजतं चैव विदुमं मानुमौमयोः। ज्ञस्य हेमं श्वनेलोंहं गुरोमु काफलं नरः। प्रीतये धारयेदङ्गे लाजावर्तं तत्तोऽन्ययोः' (१३ प्र० ४४-५५ रलो०)॥२४३॥

## ग्रहों की विक्षणा

घेनुः शङ्कोऽरुणरुचिवृषः काश्चनं पीतवस्त्रं श्वेतश्चाश्वः सुरभिरसिता कृष्णलोहं महाजः। सूर्यादीनां मुनिभिरुदिता दक्षिणास्तु ग्रहाणां स्नानैदानैहंवनबलिभिस्तत्र तुष्यन्ति यस्मात्॥ २४४॥

सूर्यं की गाय, चन्द्रमा की शंख, मंगल की लाल बैल, बुध की सुवर्ण, गुरु की पीला वस्त्र, शुक्र की सफेद घोड़ा, शनि की काली गाय, राहु की काला लोहा और केतु की दक्षिणा बड़ा वकरा होता है ऐसा मुनियों ने बताया है। ग्रहों के अनिष्ट होने पर औषधि स्नान, दान, हवन, बलिदान से सब ग्रह प्रसन्न होते हैं।।२४४।।

# अय ग्रहस्थापनम्— अव आगे नवग्रह स्थापन विधि को स्मृति रत्नाविल के वाक्य से बताते हैं। स्मृतिरत्नावल्याम्—

### प्रह स्थापन

मध्ये तु भास्करं विद्याच्छिशिनं पूर्वंदक्षिणे । दक्षिणे लोहितं विद्याद्वुघमीशानकोणके ।। २४५ ।। गुरुमुत्तरतः स्थाप्यं पूर्वंस्यां दिशि भागंवः । पश्चिमे तु शनिः स्थाप्यो राहुदंक्षिणपश्चिमे ।। २४६ ।। पश्चिमोत्तरतः केतुर्यहाणां स्थापनं स्मृतम् ।। २४७ ॥

स्मृति रत्नावली में कहा है कि बीच में सूर्य, पूर्व दक्षिण कोण में चन्द्रमा, दक्षिण में मंगल, ईशान कोण में बुघ, उत्तर में गुरु, पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शिन, दक्षिण पश्चिम में राहु और उत्तर पश्चिम कोण में केतु की स्थापना करना चाहिए।।२४५।।

नुध हरित ग्रुक श्वेत चन्द्र श्वेत पीत ग्रुक सूर्य रक्त भीम रक्त मि

. पश्चिम

ग्रन्थान्तर में कहा है 'मघ्ये स्थाप्यो रवी रक्त: सोमः श्वेतोऽग्निकोणके। दिक्षणेऽङ्कारको रक्त: पीत ईशानके बुध:। बृहस्पतिष्द्क् पीतः शुक्रः श्वेतस्तु पूर्वके। पश्चिमे तु शिनः कृष्णो राहुः कालश्च नैऋते। वायव्ये केतवो धूम्र एतच्च ग्रहवर्णकम्'॥ २४७॥

## अथ सूर्यादीनां यन्त्राण्यरिष्टनाशनाय धार्याणि-

अब आगे अरिष्ट दूर करने के लिये सूर्यादि ग्रहों के यन्त्रों को घारण किस रीति से करना चाहिये या समझिये कि उनके चक्रों को यन्त्र चिन्तामणि के वाक्य से बताते हैं।

यन्त्रचिन्तामणी-

## सूर्यं यन्त्र ज्ञान

रसेन्द्रनागा नगबाणरामा युग्माङ्कवेदा नवकोष्ठमध्ये। विलिख्य धार्यं गदनाशनाय वदन्ति गर्गादिमहामुनीन्द्राः॥ २४८॥

गर्गादि बड़े ऋषियों का कहना है कि सूर्य के अनिष्ट होने पर उसका दूरीकरण करने के लिये नव कोष्टकों को बनाकर ऊपर के तीन कोष्टकों में ६।१।८ मध्य में ७।४।३ और नीचे वालों में २।६।४ अंक लिखकर धार्यण करना चाहिए।।२४८।।

#### चन्द्र यन्त्र ज्ञान

नगद्विनन्द्रा गजषट्समुद्रा शिवाक्षदिग्वाण विलिख्य कोष्ठे। चन्द्रकृतारिष्टविनाशयनाय धार्यं मनुष्यैः शशियन्त्रमीरितम् ॥२४९। चन्द्रकृत अरिष्ट दूर करने के लिये प्रथम पंक्ति में ७।२।९ मध्य में ८।६।४ भीचे वाली में ३।१०।५ लिख कर घारण करना चाहिए ॥२४६॥

#### भीम यन्त्र ज्ञान

गजाग्निदिश्याथ नवाद्रिवाणा पातालरुद्रारस संविलेख्या । भौमस्य यन्त्रं क्रमतो विधार्यंमनिष्टनाशं प्रवदन्ति गर्गाः ॥ २५०॥

| स्पष्टार्थं | स्पष्टार्थं रिवयन्त्रम् १५ |   |   | चन्द्र | यन्त्रम् १८ | स्पष्टार्थ भौमयन्त्रम् २१ |    |    |  |
|-------------|----------------------------|---|---|--------|-------------|---------------------------|----|----|--|
| Ę           | 8                          | 6 | ૭ | २      | ٩           | . 6                       | 3  | १० |  |
| હ           | 4                          | 3 | 6 | Ę      | 8           | ९                         | 9  | 4  |  |
| 2           | ९                          | 8 | ₹ | १०     | 4           | ४                         | 88 | Ę  |  |

गर्गादि का मुनियों का कहना है कि मौम के दोष दूर करने के लिये प्रथम ३ कोष्ठकों में ८।३।१० बीच में ६।७।५ और नीचे ४।११।६ लिखकर घारण करना चाहिए।।२४०।।

## बुध यन्त्र ज्ञान

नवाब्धिरुद्रा दिङ्नागषष्ठा बाणार्कंसप्ता नवकोष्ठयन्त्रे । विलिख्य धार्यं गदनाशहेतवे वदन्ति यन्त्रं शशिजस्य धीराः ॥२५१॥ पंडितों ने बताया है कि बुध अरिष्ट दूर करने के लिये ऊपर की पंक्ति में ६।४।११ बीच में १०।८।६ नीचे की में ५।१२।७ लिखकर पहिनना चाहिए ॥२५१॥

#### गुरु यन्त्र ज्ञान

दिग्बाणसूर्या शिवनन्दसप्ता षड्विश्वनागाः क्रमतोऽङ्क्किष्ठे । विलिख्य धार्यं गुरुयन्त्रमीरितं रुजाविनाशाय वदन्ति तद्वुघाः ॥२५२॥ विद्वानों का कहना है कि गुरु के दोष दूर करने के लिये ऊपर की पंक्ति में १०।५।१२ वीच में ११।९।७ नीचे में ५।१३।८ लिखकर घारण करना चाहिये ॥२५२॥

## शुक्र यन्त्र ज्ञान

रुद्राष्ट्रिविश्वा रिविदिग्गजाख्या नगामनुक्चाष्ट्रक्रमाद्विलेख्या। भृगोः कृतारिष्टिनिवारणाय धार्यं हि यन्त्रं मुनिना प्रकीतितम् ॥ २५३॥ ग्रुक कृत अरिष्ट नाग्र के लिये पहली पंक्ति में ११।६।१३ बीच में १२।१०।८ नीचे में ७।१४।६ अंक लिख कर धारण करने से दोष दूर हो जाता है ॥२५३॥

| स्पष्टार्थं वुधयन्त्रम् २४ |    |    | स्पष्टार्थं | गुरुयन | त्रम् २७ | स्पष्टार्थं शुक्रयन्त्रम् ३० |    |    |    |
|----------------------------|----|----|-------------|--------|----------|------------------------------|----|----|----|
| ९                          | ४  | 39 |             | १०     | 4        | १२                           | ११ | Ę  | १३ |
| १०                         | 6  | Ę  |             | 88     | .٩       | 9                            | १२ | १० | 6  |
| 4                          | १२ | 9  | ٠           | Ę      | १३       | 6                            | 9  | 88 | ९  |

## शनि यन्त्र ज्ञान

अर्काद्रिमन्वास्मररुद्रअङ्कानागाख्य तिथ्या दश मन्दयन्त्रम् विलिख्य भूजीपरिधार्यविद्वच्छनेः कृतारिष्टनिवारणाय ॥ २५४ ॥ शिन कृत उपद्रवादि शमन के लिए पहली पंक्ति में १२।७।१४ बीच में १३।११।६ नीचे की में ८।१५।१० मोजपत्र पर लिखकर घारण करने से दोष दूर माग जाता है ।।२५४॥

## राहु यन्त्र ज्ञान

विश्वाष्टितिथ्या मनुसूर्यदिश्या खगामहीन्द्रैकदशाङ्क्रकोष्ठे। विलिख्य यन्त्रं सततं विधायं राहोः कृतारिष्टिनिवारणाय ॥ २५५ ॥ विद्वानों का कहना है कि राहु की अरिष्टता शान्ति के लिये पहली पंक्ति में १३।८।१५ बीच में १४।१२।१० और नीचे की में ६।१६।११ लिखकर पहिनने से दोष दूर माग जाता है ॥ २५५ ॥

## केतु यन्त्र ज्ञान

मनुखेचरभूपातिथि विश्व शिवा दिग्सप्तादशसूर्यमिता। क्रमतो विलिखेन्नवकोष्ठमिते परिधार्यं नरादुःखनाशकराः॥ २५६॥ केतु के लिये पहली पंक्ति में १४।६।१६ बीच में १५।१३।११ और नीचे की पंक्ति में १०।१७।११ लिखकर घारण करने से अरिष्ट दूर होता है॥२५६॥

| स्पष्टार्थं शनियन्त्रम् ३३ |    |     |  | स्पष्टार्थं राहुयन्त्रम् ३६ |    |    |  | स्पष्टार्थं केतोर्यन्त्रम् ३९ |    |    |  |
|----------------------------|----|-----|--|-----------------------------|----|----|--|-------------------------------|----|----|--|
| १२                         | ७  | 88. |  | <b>१</b> ३                  | 6  | १५ |  | १४                            | ٩  | १६ |  |
| १३                         | ११ | ٩   |  | १४                          | १२ | १० |  | १५                            | १३ | ११ |  |
| 6                          | १५ | १०  |  | ٩                           | १६ | ११ |  | १०                            | १७ | १२ |  |

अब आगे प्रह दोष निवृत्ति के उनके वैदिक मन्त्रों को बताते हैं।

## ग्रहाणां मन्त्राः--

तथा ग्रह दोषिनवारणाय वैदिकमन्त्रैर्जपेत्। संहिता यजुर्वेदे आकृष्णेनेति रिवमन्त्रम्'। इमं देवा असपन ् इति चन्द्रमन्त्रम्'। अग्निर्मूद्धीदिवेति भौममन्त्रम्'। उद्बुध्यस्वाग्ने इत्यादि बुधमन्त्रम्'। वृहस्पते अतियदर्यो इत्यादि बृहस्पतिमन्त्रम्'। अन्नात्परिस्रुतो इत्यादि भृगुमन्त्रम्'। शन्नोदेवीति शिनमन्त्रम्'। कयानिष्वत्रेति राहुमन्त्रम्'। केतुं कृण्यन्तेति केतुमन्त्रम्'।

- १. ॐ आकृष्णेन रससा वर्तमानो निवेशयन्तमृतं मश्यं श्वा हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्'।
- २. ॐ इमन्दिवाऽअसपत्न १९ सुबब्बं महते क्षत्राय महते ज्यंष्ठचाय महते जान-राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुख्य पुत्रममुख्ये पुत्रमस्यै विश्व एषवोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां १९ राजा स्वाहा'।
- ३. ॐ बग्निर्मूद्धी दिव: ककुल्पति: पृचिव्याऽत्रयम् । अपा १७ रेताॐसि जिन्वति ।
- ४. ३० उद्बुष्यस्वाग्ने प्रति जागृहि स्विमष्टापूर्ते स १७ सृजेवामयं च । अस्मिन्-त्सवस्थे षष्युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ।
- ५. ॐ वृहस्पतेऽश्रतियदर्योऽश्रहीद्युमद्विमाति क्रतुमञ्जनेषु । यद्दीदयच्छवसऽऋत-प्रजात तदस्मास् द्रविणं घेहि चित्र १९ ।
- ६. ॐ अन्नाह्यरिस्नुतो रसः ब्रह्मणा व्यपिबस्थत्रं पयः सोमं प्रजापितः ऋतेन सस्यमिन्द्रियं विपान १५ शुक्रमन्यसऽइन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु ।
- ७. ॐ शन्नो देवीर बीब्टयऽ आपो मबन्तु पीतये । शंय्योरिमस्रुवन्तु नः'।
- कयानिष्यत्रऽक्षाभुव दूतीसदावृषः सद्या । कया घिचष्टया वृता ।
- ९. ॐ केतुं क्रुज्वन्न केतवे पेशो मय्याऽअपेशसे । समुर्घादमरजायथाः'।

## अथ जपस्थानमाह

#### जप स्थान ज्ञान

शुचिस्थाने स्वगृहे जलाशये देवालये वा शूचिर्भूत्वा विधिवज्जपं कुर्यात्कारयेद्वा।
पित्र स्थान में अपने घर में, जलाश्य के समीप वा देवता के मन्दिर में पित्र होकर विधि पूर्वक जप करने से या कराने से ग्रह पीड़ा दूर हो जाती है, ऐसा स्मृति ग्रन्थ में बताया है।

तदुक्तं स्मृतौ--

स्मृति के आधार पर जप स्थान

गृहे त्वेकगुणं जाप्यं नद्यां तु द्विगुणं स्मृतम् । गवां गोष्ठे दशगुणं अग्न्यागारे शताधिकम् ॥ २५७॥ तीर्थादिषु सहस्रं स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥ इति ॥ २५८॥

स्मृतिग्रन्थ में कहा है कि घर में एक गुना, नदी में दुगुना, गायों के खिरक में दस गुना, अग्नि घर में सौगुने से ज्यादा, तीर्थ में हबार गुना और विष्णु मगवान की मूर्ति के पास बैठकर जप करने से खनन्त फल होता है।। १५७-२५८।।

## ग्रहाणां समिधम्।

तदनन्तरं दशांशहोमः समिधतः कर्तंव्यः।

इसके बाद खप का दशांश हवन सिमधाओं से करना चाहिये। अर्थात् जिस ग्रह का जितनी संख्या में जप हुआ हो उसका दशवी हिस्सा करके उसके तुल्य ग्रह की सिमधा से होम करना चाहिए।

श्रीपति:-

भौपित षे भाषार पर प्रहों को सिमधा
अर्काद्बाम्हमहोरुहात्खदिरतोऽपामार्गतः पिप्पलादाद्रौंदुम्बरशाखिनोप्यथ शमी दूर्वाकुशेभ्यः क्रमात्।
सूर्यादिग्रह्मण्डलस्य सिमधो होमाय कार्या वृधैः
सुस्निग्धाः सरलास्त्वचावनिमिताः प्रादेशमात्रा स्थिताः॥ २५९॥

आचार्यं श्रोपित ने बताया है कि सूर्यं की मदार की लकड़ी, चन्द्रमा की पलाश; मंगल की खैर, बुध की चिचिता, गुरु की पीपल, शुक्र की गूलर, शनि की शमीं ( छोंकरा ), राहु की दुर्वा और केतु की कुशा की समिधा, सरल, स्निग्धडाल सहित प्रादेश मात्र होम के लिये विद्वान् को ग्रहण करना चाहिये ॥ २५६ ॥

ग्रन्थान्तर में कहा है 'अर्क: पलाश: खिदरस्वपामार्गोऽय पिप्पछ:। उदुम्बर: शमी दुर्व कुशास्त्र सिमध: क्रमात्'।। २५६ ।।

## ज्योतिष की महत्ता

ज्योतिश्शास्त्र।ज्ज्ञायते कालमानं तस्माद्यज्ञस्तेन तुष्यन्ति देवाः। तुष्टा देवा साधयन्तीप्सितार्थं तस्मात्तज्ज्ञा यत्नतः पूजनोयाः॥ २६०॥ काल को इयत्ता या स्तित ज्योतिष शास्त्र से जानी जाती है और यज्ञ किसी समय विशेष में होता है एवं यज्ञ से देवगण प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अमीष्ट की सिद्धि होती है। अतः उसके जानने वाले की यत्न से पूजा करनी चाहिए॥२६०॥

वृहस्पतिः—

बृहस्पति के आघार पर

यज्ञाशको च सर्वेषां ग्रहाणां स्वस्वमन्त्रकैः। जपेद्वा वित्रमुख्यैस्तु दत्त्वाम्नायोक्तदक्षिणाम्॥ २६१॥ अशको तु जपाद्यादि दानरूपेण दक्षिणाम्। तदभावे तदा मन्त्रैस्तर्पयेद्वा पृथक् पृथक्॥ २६२॥

गुरु बृहस्पित ने बताया है कि यदि यज्ञ करने की सामर्थ्य न हो तो उनके मन्त्रों का तत्संख्या समान जप और जप की भी शक्ति न हो तो दान रूप में द्रव्य तथा दिला देने का भी अभाव हो तो तपंण करना चाहिए।। २६१-२६२।।

श्रोपति:--

सांवत्सरे वेदविदां गणेषु सर्वत्र दानग्रहणे प्रदिष्टः। आचार्यं श्रीपति ने बताया है कि वेद वेदाङ्ग वेत्ताओं के समुदाय में सब जगह दान ग्रहण में ज्योतिषी श्रेष्ठ होता है।।

दानविशेष: --

तत्रापि दानेषु नवग्रहाणामितप्रशस्तो न च कश्चिदन्यः ॥ २६३ ॥ दानो में भी विशेष प्रशस्त दान नहीं शिष तु कुछ अन्य दान करना चाहिए॥२६३॥

## ग्रहों के वान

भानुस्ताम्बूलदानादपहरित नृणां वैकृतं वासरोक्तं सोमः श्रीखण्डदानादविनतनुभवो भोजनात्पुष्पदानात्। सौम्यः शक्रस्य मन्त्री हरिहरनमनाद्भागंवः शुक्लवस्त्रैः

स्तैलस्नानात्प्रभाते दिनकरतनयो ब्रह्मनत्यापरौ च ॥२६४॥ सूर्यं अशुम हो तो पान, सोम हो तो श्रीखण्ड (चन्दन) भीम हो तो भोजन कराना, बुध हो तो फूल, गुरु हो तो हरिहर को नमन, शुक्र हो तो सफेंद वस्त्र, श्रिन हो तो तेल के दान से और राहु केतु अनिष्ट कारक हों तो ब्राह्मण या ब्रह्म को नमस्कार करने से गोचरीय अनिष्ट समाप्त हो जाता है।॥ २६४॥

१. मु. चि. ४ प्र० १६ रलो० पी. टी. तथा ज्यो. सा. १०१ पृ०।

अब आगे किस ग्रह के दोष को कीन ग्रह नष्ट करता है, इसे बताते हैं। प्रत्येकग्रहाणां दोषहरणम्

तदन्यः—
राहुदोषं वुघो हन्यादुभयोस्तु शनैश्चरः।
त्रयाणां भूमिजो हन्ति चतुणां दानवाचितः।। २६५॥
पञ्चानां देवमन्त्रो च षण्णां दोषं तु चन्द्रमाः।
सप्तदोषं रविह्नंन्याद्विशेषादुत्तरायणे॥ २६६॥

अन्यत्र कहा है कि राहु के दोष को बुध और दोनों दोष को श्वनि वली होने पर, तीनों के दोष को मंगल, चारों के दोष को शुक्र, पार्चों के दोष को गुरु, छहों के दोष चन्द्रमा और सातों के दोष को विशेष कर उत्तरायन में सूर्य दूर करता है।।२६५-६६।।

अब आगे ग्रहजन्य अरिष्ट को मगाने के लिए विशेष उपाय बताते हैं।

ग्रहकृतारिष्टनिवारणाय विशेषोपायः

विशेष उपाय

वैवन्नाह्मणवन्दनाद्गुरुवचःसंपादनात्प्रत्यहं साधूनामभिभाषणाच्छुतिरवश्रेयस्कथाकर्णनात् । होमादध्वरदर्शनाच्छुचिमनोभावाज्जपाद्दानतो नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्यैवं ग्रहापीडनम् ॥ २६७॥

देवता व ब्राह्मणों की वन्दना से, प्रतिदिन गुरु आज्ञा पालन करने से, सज्जनों के माषण से, वेद व कथा सुनने से, होम से, यज्ञ दर्शन से, पिवत्र मन की मावना से, जप से और दान से ग्रहोत्य आपित्त विलीन हो जाती हैं ।। २६७ ।।

मृहूर्तगणपित में कहा है—'पालनाद्गुरुवाक्यानां देवब्राह्मणवन्दनात् । वेदादि-श्रवणाद्वापि साधूनामपि माषणात् ॥ मनः शुद्धेजंपाद्दानाद्वोमादघ्वरदर्शनात् । नो कुर्वन्ति ग्रहाः पीडां दुष्टस्थानस्थिता अपि' (१३ प्र० ५९-६० श्लो०) ॥ २६७ ॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदोनिवरिचते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने द्वार्त्रिशं गोचरप्रकरणं समाप्तम् ॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रंथ का बत्तीसवां गोचर प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मावताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधर-चतुर्वेदकृताद्विवन्हिमितगोचरप्रकरणस्य श्रीघरी माषा समाप्ता ।। ३२ ।।

२. ज्यो. सा. १०१ पृ०।

## अय त्रयस्त्रिशं ब्रहणप्रकरणं प्रारम्यते

अब आगे तैवींसर्वे ग्रहण प्रकरण में विविध प्रकार से ग्रहण को बताते हैं। तन्निर्णेयलक्षणम्—

विशेष प्रहण निणंय लक्षण

द्विद्वीदशेऽपि यामित्रे समराशिगतेऽथवा । तथा षट्काष्टकराहुग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः ॥ १ ॥

सूर्यं या चन्द्रमा से दूसरे, बारहवें, सातवें, छटे या खाठवें वा तुल्य राशि में राहु के रहने पर पादवेध का विचार करके ग्रहण का संमवासंभव जानना चाहिए ॥ १॥

अस्यार्थः--

सूर्याच्चन्द्राद्वा द्विद्वांदशे यामित्रे सप्तमषष्ठाष्टके वा तुल्यराशौ वा राहुर्भवित तदा पादवेषं विचायं ग्रहणसंभवासंभवो बोद्धव्यौ। यदा पादचतुष्ट्यान्तरितो राहुर्भवित तदा चन्द्रस्य स्वल्पं ग्रहणं भवित । सूर्यस्य न भवित । पादत्रयाच्चन्द्रस्याधिकं सूर्यंस्य स्वल्पं ग्रहणं भवित पादद्वयाच्चन्द्रस्य सर्वंग्रासः । सूर्यस्याद्वीधिकखण्डग्रहणमिति ज्ञातव्यम् । एकस्मिन्पादे सूर्यंस्य सर्वंग्रासो बोद्धव्यः । चन्द्रस्य खग्रासः ।

जब कि राहु चार पाद के अन्तर पर होता है तो चन्द्र का अल्प और सूर्य का ग्रहण नहीं होता है। ३ पाद के अन्तर पर होने से चन्द्रमा का अधिक और सूर्य का अल्प, दो पाद के अन्तर पर राहु के होने से चन्द्र का सबंग्रास व सूर्य का आधे से ज्यादा और एक ही पाद में राहु के होने पर पूर्य का सबंग्रास तथा चन्द्रमा का खग्रास ग्रहण होता है

ज्योति:सारे-

ज्योतिः सार के आधार पर चन्द्र सूर्य प्रहण प्रवृत्ति भानोः पञ्चदशे ऋक्षे चन्द्रमा यदि तिष्ठति । पौर्णमास्यां निशाशेषे चन्द्रग्रहणमादिशेत् ॥ २॥

ज्योति:सार में बताया है कि सूर्य के नक्षत्र से पन्द्रहवें नक्षत्र में जब चन्द्रमा होता है तो पूर्णिमा के दिन धल्प रात बचने पर चन्द्रमा का ग्रहण होता है।। २।।

१. ४६ पृ०।

#### प्रकारान्तर

ेशिवोनं ग्रहनक्षत्रात्षोडशं यदि सूर्यंभम् । अमावास्या दिवाशेषे सूर्यंग्रहणमादिशेत् ॥ ३॥

चन्द्र नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र तक गिनकर ११ घटाने पर सोलहवाँ सूर्य नक्षत्र हो तो अमावस्या में थोड़ा दिन बचने पर सूर्य का ग्रहण होता है।। ३।।

विश्वरूपे-

## प्रहण पुण्य समय

<sup>२</sup>दिवा चन्द्रग्रहो रात्री सूर्यंपर्वं न पुण्यजम् । सन्घिस्यं पुण्यदं ज्ञेयं यावदृर्शनगोचरम् ॥ ४ ॥

विश्वरूप ने कहा है कि दिन में चन्द्रमा का और रात में सूर्य का ग्रहण होने पर पुण्य प्रद नहीं होता है। दिन रात की सन्धि में जब तक यह दीवाता है जब तक पुण्य होता है।। ४।।

तदुक्तं निगमे—

## निगम के आधार पर विशेष

<sup>3</sup>सूर्यंग्रहो यदा रात्रौ दिवा चन्द्रग्रहो यदि। तत्र स्नानं न कुर्वीत दद्याद्दानं न च क्वचित्॥ ४॥

निगम में कहा है कि रात में सूर्य और दिन में चन्द्रमा का ग्रहण हो तो उसमें स्नान तथा दान कभी नहीं करना चाहिए ॥ ५॥

<sup>अ</sup>ताहशे ग्रहणे दृष्टेऽपि दौस्थ्यं नास्तीत्यपि सूच्यते । मेघाच्छन्ने ग्रहे स्नानाद्यधिकारो न विद्यते । इति यत्कीर्तितं तच्च निर्मूळत्वादुपेक्षितम् ॥ ६॥

उक्त प्रकार के ग्रहण में अर्थात् रात में सूर्यं व दिन में चन्द्र ग्रहण अनिष्टकारी होने पर भी दूषित फल की प्राप्ति नहीं होती है। तथा वादलों से ढके हुए ग्रहण में स्नानादि का अधिकार नहीं होता है। ऐसा कथन निर्मूल होने से त्यागने योग्य है।।६।।

## मेघाछन्न में स्नानावि

<sup>५</sup>यथा वृक्षादिभिश्छन्ने स्नानाद्यं क्रियते ग्रहे । घनैराच्छादिते तद्वत् स्नानाद्यं नैव बाघकम् ॥ ७॥

जिस प्रकार वृक्ष की ओट में होने पर ग्रहण में स्नानादि होता है उसी प्रकार बादलों के ढकने पर भी स्नान, दानादि विरोध नहीं करते हैं।। ७।।

१. ज्यो. सा. ४६ पृ० ।

२. मु. चि. ४ प्र०६ रलो० पो.टी, तथा ज्यो. नि. ८४ पृ०।

३. मु. चि. ४ प्र० ६ रलो॰ पी.टी.।

४. ज्यो. नि. ८४ पृ०।

५. ज्यो. नि. ८४ पृ०।

ैस्पर्शमुक्तिनिमित्तं तु स्नानं च गणितागमः। काले कुर्वीत सूर्येन्द्रोर्मेघच्छादितयोग्रंहे॥८॥ स्पर्शं व मोक्ष निमित्तक स्नान तो गणित से प्राप्त समय में मेघ से ढके हुए सूर्यं या चन्द्र में करना चाहिए॥८॥

### मोक्ष स्नान

<sup>3</sup>यावन्मुक्तं रवेर्बिम्बं विधोर्वापि न दृश्यते । तावन्न क्रियते स्नानं मौक्तिकं मनुरब्रवीत् ॥ ९ ॥ ऋषि मनु ने बताया है कि जब तक सूर्यं, चन्द्र के विम्व अपने स्वरूप में न बा जांय तब तक मोक्ष जन्य स्नान नहीं करना चाहिए ॥ ६ ॥

### ग्रस्तोदित ग्रस्तास्त में

<sup>3</sup>ग्रस्तोदिते ग्रहे ग्रस्तं हुष्ट्वा स्नानं समाचरेत्। ग्रस्तास्ते मौक्तिकस्नानं मुक्तं हुष्ट्वा र्राव विधुम् ॥ १०॥ ग्रस्तोदित ग्रहण में ग्रस्त को देखकर स्नान और ग्रस्तास्त विम्ब (सूर्यं, चन्द्र)के होने पर विम्ब का अवलोकन करके स्नान करना चाहिए ॥ १०॥

#### स्नान जपादि किया

<sup>४</sup>स्पर्शे स्नानं जपं कुर्यान्मध्ये होमं सुराचर्नम् । मुच्यमाने सदा दानं विमुक्तौ स्नानमाचरेत् ॥ ११ ॥

जब ग्रहण का प्रारम्म हो तो स्नान जप, मध्यकाल में होम (हवन) देव पूजा और ग्रहण का मोक्ष समीप में होने पर दान तथा पूर्ण मोक्ष होने पर स्नान करना चाहिए ॥ ११ ॥

गर्गोऽपि-

## गगं के आधार पर भी

"स्पर्शे स्नानं भवेद्धोमो ग्रस्तयोर्मुच्यमानयोः। दानं स्यान्मुक्तये स्नानं ग्रहे चन्द्रार्कयोर्विधः॥ १२॥

गर्गाचार्यं जी ने बताया है कि स्तर्शं काल में स्नान, ग्रसित होने पर हवन, मोक्ष की तरफ होने पर दान और मोक्ष होने पर स्नान करना चाहिए ॥ १२॥

१. ज्यो. नि. ८४ पृ०।

२. ज्यो. नि. ८४ पृ०।

३. ज्यो. नि. ८४ पृ०।

४. ज्यो. नि. ५७ पृ० १ इलो०।

थ. ज्यो० नि० ८५ पृ०।

## स्नान न करने पर अस्पृश्य

ैमुक्ती यस्तु न कुर्वीत स्नानं ग्रहणसूतके । स सूतको भवेत्तावद्यावत्स्यादपरो ग्रहः ।। १३ ।।

जो कि पुरुष ग्रहण का मोक्ष होने पर स्नान नहीं करता है वह जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आता है तब तक सूतको (अस्पृदय) होता है।। १३।।

ग्रहणे भोजननिषेधः —

ग्रहण में भोजन का निषेच

चन्द्रग्रहे त्रियामार्वाक् सूर्ये यामचतुष्टयम् । अन्नपानादिकं वज्यं वालवृद्धातुरैविना ॥ १४ ॥

चन्द्र ग्रहण में ३ याम (प्रहर) पूर्व और सूर्य ग्रहण में ४ चार प्रहर पहिले से अन्नादि का ग्रहण, बाल, बूढ़े व रोगियों को छोड़ कर नहीं करना चाहिए ॥ १४ ॥

> <sup>२</sup>सूर्यंग्रहे तु नाश्नीयात्पूर्वे यामचतुष्टयम् । चन्द्रग्रहे तु यामांस्त्रोन् वृद्धवालातुरैर्विना ॥ १५ ॥

सूर्यं ग्रहण के समय में चार प्रहर पहिले और चन्द्र ग्रहण में ग्रहण के समय से ३ तीन प्रहर पहिले से बालक, बुढ़े व रोगी को छोड़कर मोजन नहीं करना चाहिए।। १५।।

> विवाहे च तथा श्राद्धे राहुग्रस्ते निशाकरे। महानिशं च भोक्तव्यमन्यथा पतितो भवेत्॥ १६॥

विवाह, श्राद्ध, चन्द्र ग्रहण के अवसर पर अधिक रात्रि में भी खाना चाहिए। अन्य समय अधिक रात्रि बोतने पर मोजन नहीं करना चाहिए। करने से पतित होता है।। १६।।

सेवासूर्योदये-

## सेवासूर्योदय के आधार पर

<sup>3</sup>नाद्याच्चतुस्त्रीन्प्राक् यामान् रवीन्दुग्रहयामयोः । ग्रहकाले च नाक्नोयात् स्नात्वाक्नीयाच्च मुक्तयोः ॥ १७ ॥

सेवासूर्योदय में कहा है कि सूर्य ग्रहण में ४ प्रहर पूर्व और चन्द्र ग्रहण में ३ प्रहर पहिले मोजन का त्याग करना चाहिए। और मोक्ष होने पर स्नान करके मोजन करना चाहिए।। १७।।

१. ज्यो० नि० ८५ पृ०।

२. ज्यो० नि० ८५ पृ०।

३. ज्यो० नि० ५५ पृ०।

भ्यस्तास्तेऽन्यदिने दृष्ट्वाऽष्रनीयाद्वृद्धातुरं विना । वेघो वृद्धातुरस्त्र्यभंपुत्रिणां यामयुग्मकम् ।। १८ ॥

यदि ग्रस्तास्त ग्रहण हो तो दूसरे दिन बेखकर वृद्ध व रोगी को छोड़कर मोजन करना चाहिए । वृद्ध, रोगी, स्त्री, अल्प अवस्था पुत्र वाली के लिए २ प्रहर तक ही वैष होता है ।। १८ ।।

> <sup>२</sup>न सूतकादि दोषोऽत्र दानहोमजपादिषु। ग्रस्ते स्नायादुदक्यापि तीर्थादुद्धृतवारिणा।। १९॥

दान, जप. होम के लिए ग्रहण में सूतक नहीं बाधक होता है। स्पर्श होने पर ऋतुमती को भी तीर्थ से निकले हुए पानी से स्नान करना चाहिए ॥ १६॥

मन्वर्थमुक्तावल्याम्-

मन्वर्थं मुक्तावली के आधार पर <sup>3</sup>अन्नं पक्विमह त्याज्यं स्नानं सवसनं ग्रहे । वारितक्रारनालादि तिलैदंर्भेनं दुष्यते ॥ २०॥

मन्वर्यं मुक्तावली में बताया है कि पका हुआ अन्त का त्याग ग्रहण में, वस्त्रों के साथ स्नान, पानी, मठा, काञ्जी आदि में तिल व कृश छोड़ने से दूषित नहीं होते हैं।। २०।।

धमंदपंण-

## घमंदपंण के आधार पर

४ आरनालं पयस्तकं दिधस्नेहाज्यपाचितम्। मणिकस्थोदकं चैव न दुष्येद्राहुसूतके॥ २१॥

षमंदर्पण में कहा है कि कांजी, दूघ, मठा, दही, तेल घी से पका हुआ, मिणस्य जल, राहु के सूतक में दूषित नहीं होता है।। २१।।

> "सूतकेऽपि च सम्प्राप्ते यदि स्याद्राहुसूतकम् । न सूतकं भवेत्तावद्यावद्राहुनं मुख्यति ॥ २२ ॥

सूतक प्राप्ति में यदि राहु सूतक है तो जब तक राहु, सूर्यं या चन्द्र को छोड़ता नहीं है तब तक सूतक नहीं होता है।। २२।।

१. ज्यो० नि० ८५ पृ०।

२. ज्यो० नि० ६५ पृ०।

३. ज्यो० नि० ६५ पृ०।

४. ज्यो० नि० ८५ पृ०।

४. ज्यो० नि० ६५ पृ०।

## ग्रहणदानप्रशंसा—

दानखण्डे—

ग्रहण में दान की प्रशंसा दानखण्डोक्त भैसवे भूमिसमं दानं सर्वे ब्रह्मसमा द्विजाः। सर्वे गङ्गासमं तोयं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः॥२३॥

दान खण्ड में कहा है कि ग्रहण में समस्त दान मूमि दान तुल्य, समस्त ब्राह्मण ब्रह्म के समान और सूर्य चन्द्र के ग्रहण में समस्त जल गंगा जल के बराबर होता है।। २३।।

#### विशेष

<sup>२</sup>इन्दोर्लंक्षगुणं पुण्यं रवेदंशगुणं तु तत्। गङ्गादि तीर्थंसम्प्राप्ती प्रोक्तं कोटिगुणं भवेत् ॥ २४॥ चन्द्रमा का लाख गुना और सूर्यं का १० लाख गुना एवं गंगादि की प्राप्ति यदि इसमें हो तो करोड़ गुना पुण्य होता है ॥ २४॥

ग्रहण में उत्तम स्नात स्थान

<sup>3</sup>गङ्गायां पुण्यतीर्थे वा ग्रहणे स्नानमुत्तमम् ।
कूपे वाप्यां तडागे वा तथैनोद्धृतवारिणा ॥ २५ ॥

ग्रहण में गंगा या पुष्य तीर्थं में स्नान उत्तम वा कुआ वापी तालाव अथवा हाथ से
निकाले हुए जल से होता है ॥ २५ ॥

शङ्घ:--

शङ्ख के आधार पर वापीकूपतडागेषु गिरिप्रस्रवणेषु च। नद्यां नदे देवखाते सरसीषूद्धृताम्बुषु ॥ २६॥

आचार्यं शङ्क ने बताया है कि वापी, कुआ, तालाब पर्वंत के झरना, नदी, समुद्र, देव तालाब और तालाब आदि से लाये हुए जल से ग्रहण में स्नान करना चाहिए।। २६।।

मार्कण्डेय:—

### मार्कण्डेय के आधार पर

भूमिस्थमुद्धृतात्पुण्यं ततः प्रस्नवणोदकम् । ततो हि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं नदीजलम् ॥ २७ ॥

१. ज्यो० नि० ९१ पृ०।

२. ज्यो० नि० ९१ पृ०।

३. ज्यो० नि० ९१ पृ०।

तीर्थंतोयं ततः पुण्यं महानद्यां च यामुनम् । ततस्ततोऽपि गगाम्ब पुण्यं गङ्गाब्धसङ्गमम् ॥ २८ ॥

ऋषि मार्कंण्डेय ने बताया है कि आनीत से भूमिस्थ, भूमिस्थ से झरना, झरना से सरोवर, सरोवर से नदी का जल, नदी से तीर्थं जल, तीर्थं जल से यमुना जल, यमुना के जल से गंगा और गंगा जल से समुद्र संगम का जल विशेष पुण्य देने वाला होता है।। २७-२८।।

मत्स्यपुराणे—

मत्स्यपुराण के आधार पर दशजन्मकृतं पापं गङ्गासागरसङ्गमे । जन्मान्तरसहस्रेषु यत्पापं समुपाजितम् ॥ २९॥ तत्तन्नश्येत्सन्निहत्यां राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ ३०॥

मत्स्यपुराण में बताया है कि गंगा समुद्र के संगम में स्नान से दस जन्म का किया हुआ पाप और हजारों जन्म में समुपाजित पाप सूर्य चन्द्र ग्रहण में गंगा सागर संगम में स्नान करने से नष्ट होते हैं 11 २९-३०।।

व्यासः-

व्यास जी आधार पर

चन्द्रसूर्यग्रहे चैव योऽवगाहेत जाह्नवीम् । स स्नातः सर्वतीर्थेषु किमर्थमटते महीम् ॥ ३१॥

व्यास जी ने बताया है कि जो मनुष्य सूर्यं चन्द्र ग्रहण में गंगा स्नान करता है वह समस्त तीर्यं स्नान का फल प्राप्त करता है फिर किस लिये भूमि पर घूमता है।। ३१॥

मत्स्यपुराणे—

मत्स्यपुराण के आधार पर

गङ्गा कनखले पुण्या प्रयागं पुष्करं गयाम् । कुरुक्षेत्रं तथा पुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ ३२ ॥ मत्स्यपुराण में विणत है कि कनखल (हरिद्वार) में गंगा पुण्य दातृ और प्रयाग पुष्कर, गया, कुरुक्षेत्र में ग्रहण स्नान पुण्यदायक होता है ॥ ३२ ॥

व्याघ्रः-

व्याघ्र के आधार पर गर्म जल निषेध रिववारेऽर्कसङ्क्रान्तौ ग्रहणेषु शशिक्षये। त्रतेषु चैव षष्ठीषुन स्नायादुष्णवारिणा।। ३३।। आचार्य व्याघ्र ने वताया है कि सूर्यवार, सूर्य संक्रान्ति, ग्रहण, अमावास्या और छठ आदि व्रतों में गरम जल से स्नान नहीं करना चाहिए।। ३३।।

## निवन्धसारेऽपि-

निबन्धसार में भी गरम जल स्नान निषेध दर्शे पातेऽकंसङ्क्रान्तौ उपाकर्मण्युपप्लवे। न स्नायादुष्णतोयेन नास्पृशं स्पर्शयेत्तथा॥ ३४॥

निबन्ध सार में कहा है कि अमावस्या, पात, सूर्य संक्रान्ति, उपाकमं, उपप्लव (ग्रहण) में गरम जल से स्नान नहीं करना और अस्पृथ्य का स्पर्य नहीं करना चाहिए।। ३४।।

> पीडित के लिये गरम जल से स्नान का विधान आदित्यिकरणैः पूर्त पुनः पूर्त तु विह्निना। अतो व्याध्यातुरः स्नायात् ग्रहणेऽप्युष्णवारिणा।। ३५।।

प्रथम सूर्यं की किरणों से पवित्र फिर आंच से पवित्र जल से, रोग पीडित व्यक्ति को ग्रहण में स्नान करना चाहिए।। ३५॥

> शीतमुष्णोदकात्पुण्यं अपारक्यं परोदकात्। उष्णोदकेऽपि च स्नायात् ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ ३६॥ उष्णोदकस्नानं आतुरविषयम्।

वैसे गरम जल से ठंडा जल पुण्य दायी होता है जैसे नदी के जल से समुद्र का जल फिर भी ग्रहण में गरम जल से स्नान करना चाहिए ॥ ३६॥ यहाँ गरम जल का विधान रोगी या वृद्ध के लिये किया गया है ॥

हारीतस्मृती-

हारोतस्मृति के आधार पर पैसर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदर्शने । सचैलं तु भवेत् स्नानं श्रुतमन्नं विवर्जयेत् ।। ३७ ।।

हारीत स्मृति में बताया है कि समस्त वर्णों को ही राहु के दर्शन में सूतक होने से वस्त्रों के साथ स्नान करने पर तथा पके हुए अन्न का त्याग करने से ही पुण्य होता है।। ३७।।

जावाल:-

जावाल ऋषि के आधार पर विशेष
चक्षुरोगी शिरोरोगी कर्णरोगी कफात्मकः।
कण्ठस्नानं प्रकुर्वीत शिरस्नानं समंहि तत्।। ३८॥
जावाल ऋषि ने बताया है कि आँख का मरीज, मस्तक, कान, कफ का रोगी।
कंठ तक ही स्नान करने पर मस्तक का फल प्राप्त करता है।। ३८॥

१. ज्यो० नि० ९१ प० १ इलो०।

'षट्त्रिंशन्मते—

षट्त्रिंशत् मत से

सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदर्शने। स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत श्रुतमन्नं विवर्जयेत्॥ ३९॥

षट्त्रिंशत् मत में कहा है कि सब वर्णों को राहु के दर्शन में सूतक होता है अतः पके हुए अन्न का त्याग कर स्नान करने पर ही कार्यं करना चाहिए।।३६।।

<sup>२</sup>स्मृतिरत्नावल्याम्—

स्मृतिरत्नावली के आधार पर अन्त्येष्टचां शवचाण्डालस्पर्शने खरकाकयोः। राहुग्रस्ते विमुक्ते वा कूर्यात्स्नानममन्त्रकम्॥ ४०॥

स्मृति रत्नावली में कहा है कि अन्त्येष्टि ( श्वयात्रा ) वा शव चांडाल स्पर्ध, गदहा, कौआ के स्पर्ध, राहु से ग्रसित और विमुक्त में विना मन्त्र के स्नान करना चाहिए।। ४०।।

जावालि:—

जाबालि जी के आधार पर

असङ्क्रान्तौ पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलाः ।
 चन्द्रसूर्योपरागे तु यावदृर्शनगोचरः ॥ ४१ ॥

ऋषि जाबालि ने बताया है कि संक्रान्ति में तो १६, १६ घड़ी पूर्वापर पुण्य और ग्रहण में तो जब तक प्रत्यक्ष उपलब्ध हो तब तक पुण्य होता है।। ४१।।

वृद्धवसिष्ठः-

षुद्धवसिष्ठ जो के आधार पर

४ग्रहणे सङ्क्रमे चैव न स्नायाद्यदि मानवः। सप्तजन्मनि कुष्टी स्याद्दुःखभागी न संशयः॥ ४२॥

वृद्ध विसष्ठ जी ने बताया है कि ग्रहण, संक्रान्ति में जो स्नान नहीं करता है वह सात जन्म तक कोढी व दु:खी नि:संदेह मनुष्य होता है ॥ ४२॥

लिङ्गपुराणेऽपि—

लिङ्ग पुराण के आघार पर

"चन्द्रसूर्यंग्रहे स्नायात्सूतके मृतकेऽपि च। अस्नायी मृत्युमाप्नोति स्नायी पापं न विन्दति ॥ ४३ ॥

५. मु० चि० ४ प्र० ६ श्लो० पी० टी०।

१. ज्यो नि ९१ पृ । २. मु वि ४ प्र ६ श्लो वी वी वी

३. मु० चि० ४ प्र० ६ श्लो॰ पी॰ टी॰। ४. मु० चि० ४ प्र० ६ श्लो॰ पी॰ टी॰।

लिङ्ग पुराण में बताया है कि सूर्य चन्द्र के ग्रहण में और मृतक में भी स्नान करना चाहिए। और जो स्नान नहीं करता वह मृत्यु प्राप्त कर्ता एवं स्नायी पाप नाशक होता है।। ४३।।

#### रात में स्नान विघान

ग्रहणोद्वाहसङ्क्रान्तिन्यापत्तिप्रसर्वेषु च। स्नानं नैमित्तिकं कार्यं रात्राविप न दुष्यित ॥ ४४॥ ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति, विपत्ति, प्रसव में स्नान नैमिक्तिक होता है। अतः रात्रि में भी करने पर दोष नहीं होता है॥ ४४॥

वसिष्ठः---

## वसिष्ठ जी के आधार पर

पुत्रजन्मिन यज्ञे च तथा सङ्क्रमणे रवेः। राहोश्च दशंने कार्यं प्रशस्तं नान्यथा निश्चि ॥ ४५॥

ऋषि विसिष्ठ ने बताया है कि पुत्र की उत्पत्ति, यज्ञ, सूर्यं संक्रान्ति, और सूर्यं चन्द्र के ग्रहण में रात में भी स्नान करना चाहिए। इसके विपरीत स्नान वर्जित है।। ४५।।

शङ्खायनः—

#### शंखायन के आधार पर

दिवा यदाहृतं तोयं कृत्वा स्वर्णयुतं तु तत्।
रात्रिस्नाने तु सम्प्राप्ते स्नायादनलसन्निधौ॥ ४६॥

ऋषि शंखायन ने बताया है कि दिन में गृहोत सोने से युत जल, रात का स्नान प्राप्त होने पर अग्नि के साक्षी में स्नान उस जल से करना चाहिए।। ४६॥

पराशर:---

## पराशर जी के आधार पर

खलयज्ञे विवाहे तु सङ्क्रान्तौ ग्रहणे तथा। शवंगा दानमस्त्येव नान्यत्र तु विधीयते।। ४७॥

ऋषि पराश्चर जी ने बताया है कि दुष्ट यज्ञ, विवाह, संक्रान्ति, ग्रहण में रात में दान का विधान है। इसके विपरीत में रात्रि में दान का निषेध होता है।। ४७।।

मरुतो वसवो रुद्राः आदित्याश्चाय देवताः। सर्वे सोमेन लीयन्ते तस्माद्दानं तु सङ्ग्रहे।। ४८॥ मरुत, वसु, रुद्र, सूर्यं देवता चन्द्रमा से विलीन होते हैं अतः इनके संग्रह में दान करना चाहिए॥ ४८॥ निबन्धसारे-

निबन्ध सार के आधार पर

ैआदित्येहिन सङ्क्रान्तौ ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः।
पारणं चोपवासं च न कुर्यात्पुत्रवान् गृहो ॥ ४९॥
निबन्ध सार में बताया है कि सूर्यवार, संक्रान्ति, सूर्यं चन्द्र ग्रहण में पारण और उपवास पुत्र से युत गृहस्थ को नहीं करना चाहिए॥ ४६॥
अशुचे रजस्वलायाःस्नानम्—

अब आगे अपवित्र रजस्वला के ग्रहण स्नान को बताते हैं।

ऋतुमती का स्नान

स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत् ॥ ५०॥

जब कि ग्रहण में रजस्वला स्त्री होती है तो नैमित्तिक स्नान प्राप्त होने पर पात्रान्तरित जल से स्नान करके रजस्वला को व्रत का छाचरण करना चाहिए ॥ ५० ॥

> सिक्तमात्रा भवेदिद्भः साङ्गोपाङ्गा कथञ्चन । न वस्त्रपीडनं कुर्यान्नान्यद्वासांश्च धारयेत् ॥ ५१ ॥

यदि अभिषिक्त जल से साङ्गोपाङ्ग गीली रजस्वला हो जाय तो वस्त्रों को निचोड़ना तथा दूसरे वस्त्र घारण नहीं करना चाहिए ।। ५१ ।।

पाञ्चभौतिकस्नानम्--

अब आगे पाँच मौतिक स्नान विधि पराशर के वाक्य से बताते हैं। पराशरः—

पराशरोक्त पाञ्च भौतिक स्नान आग्नेयं वारुणं ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेव च। आग्नेयं भस्मना स्नानं वारुण्यमवगाहनम्॥ ५२॥ आपोहिष्ठेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम्। यत्त सातपवर्षेण तत्स्नानं दिव्यमुच्यते॥ ५३॥

ऋषि पराशर ने बताया है कि आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य स्नान पाञ्च मौतिक होता है। मस्म (राख) से आग्नेय, नदी में वारुण, आपोहिष्ठा इस मन्त्र से ब्राह्म, गाय की घूळि से वायव्य और सातपवर्ष से दिव्य स्नान होता है।। ५२-५३।।

१. ज्यो० नि० ६१ प्०।

स्मृतिरत्नावल्याम्-

स्मृतिरत्नावली के आधार पर

भ्यहपर्युषितं चान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्। पीत्वा तथोदकं विप्रः पश्चात्कुच्छुं समाचरेत्॥ १४॥

स्मृतिरत्नावली में कहा है कि ग्रहण में रखे हुए अन्न को खाने पर चान्द्रायण और घरे हुए पानी को पीने पर कृच्छु दान करना चाहिए ॥ ५४ ॥

पराशरः-

पराशर के आबार पर

<sup>२</sup>नवश्राद्धे च यच्छेषं ग्रहपर्युषितं तथा। दम्पत्योर्भुक्तशेषं च भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्॥ ५५॥

नवीन श्राद्ध का अविशिष्ट, ग्रहण में रखा हुआ और स्त्री पुरुष के मोजन का वचा हुआ खाने पर चान्द्रायण करना चाहिए।। ५४।।

सङ्ग्रहे-

संग्रह प्रन्य के आधार पर

<sup>3</sup>चन्द्रसूर्यंग्रहे यस्तु स्नानं दानं सुराचनम्। न करोति पितुः श्राद्धं स नरः पतितो भवेत्॥ ५६॥

संग्रह ग्रन्थ में कहा है कि जो कि सूर्यं चन्द्र ग्रहण में स्नान दान, देवपूजन और पिता का श्राद्ध नहीं करता है वह पतित होता है ।। ५६ ।।

विष्णुस्मृतौ--

विष्णुस्मृति के आघार पर

सर्वस्वेनापि कर्तव्यं श्राद्धं वै राहुदर्शने। अकुर्वाणस्तु तच्छ्राद्धं पङ्के गौरिव सीदित ॥ ५७॥ सर्वेषां स्वेन जीवनेन जलेनापीत्यर्थः। अकिञ्चनविषयस्

विष्णु स्मृति में बताया है कि ग्रहण में समस्त लोगों को अपने जीवन मात्र से जल से भी श्राद्ध करना चाहिए। न करने से जैसे कीचड़ में गाय दुःख पाती है उसी प्रकार दुःख होता है।। ५७॥

१. ज्यो० नि० ६१ पृ०।

२. ज्यो० नि० ९१ प्०।

३. ज्यो० नि० ६१ पू०।

शातातपः---

#### शातातप के आधार पर

सैंहिकेयो यदार्केन्द्र ग्रसते पर्वसिन्धसु। गजच्छायेति सा ज्ञेया पितॄणां दत्तमक्षयम्॥ ५८॥

शाततप में कहा है कि जब अमा, पूर्णिमा की सन्धि में राहु, सूर्यं, चन्द्रमा को ग्रसित करता है तो गजच्छाया होती है। इसमें श्राद्ध करने से अक्षय पुष्य होता है।। ५ द।।

वायुपुराणे---

वायु पुराण के आधार पर

घृतेन भोजयेद्विप्रान् घृतं भूमो समुत्सृजेत्। ग्रहणाख्ये गजच्छाये कृत्वा श्राद्धं न शोचित ॥ ५९ ॥

वायु पुराण में कहा है कि ग्रहण की गजच्छाया में घी से ब्राह्मणों को मोजन कराना चाहिए और भूमि में घी छोड़ना चाहिए एवं श्राद्ध करके नहीं सोचना चाहिए ॥ ५९ ॥

ऋष्यशृङ्गः--

ऋष्यशृङ्ग के काधार पर

राहुग्रस्ते विध<mark>ौ सूर्ये यस्तु श्राद्धं प्रकल्पयेत् ।</mark> तेनैव सकला पृथ्वी दत्ता विप्रस्य वै करे ॥ ६० ॥

महर्षि ऋष्यशृङ्ग ने बताया है कि सूर्य, चन्द्र ग्रहण में जो श्राद्ध करता है उसी को हाथों से ब्राह्मणों को दी हुई भूमि कहते हैं।। ६०।।

मत्स्यपुराणे —

मत्स्यपुराण के आघार पर

चन्द्रसूर्यंग्रहे चैव मरणे पुत्रजन्मनि । मलमासेऽपि देयं स्याद्त्तमक्षयकारकम् ॥ ६१ ॥

मत्स्यपुराण में कहा है कि सूर्य, चन्द्र ग्रहण में, पुत्र जन्म में और अधिक मास में दान करने से अक्षीण पुण्य प्राप्त होता है।। ६१।।

चूडामणियोगः अर्कपुराणे।

अब आगे सूर्यंपुराण के वाक्य से चूडामणि योग को बताते हैं।

चुडामणि योग

सूर्यंग्रहः सूर्यवारे यदा स्यात्पाण्डुनन्दन। चूडामणिरिति ख्यातं सोमे सोमग्रहस्तथा।। ६२।।

अकंपुराण में बताया है कि जब सूर्यंवार में सूर्यं ग्रहण और सोमवार में चन्द्र ग्रहण होता है तो हे पाण्डपुत्र चूडामणि योग होता है।। ६२।।

## उक्त योग का महत्व

अन्यवारे यदा भानोरिन्दोर्वा ग्रहणं भवेत् । तत्फलं कोटिगुणितं ज्ञेयं चूडामणौ ग्रहे ॥ ६३ ॥ दूसरे वार में जब सूर्यं चन्द्रग्रहण होते हैं तो उसमें जो फल होता है उससे करोड़ गुना फल चूडामणि ग्रहण में स्नान दानादि का होता है ॥ ६३ ॥

ग्रहणे दानफलम्—

अव आगे ग्रहण में क्या-क्या दान करना चाहिए तथा इसका फल क्या होता है इसे महामारत के आधार पर बताते हैं।

🎍 महाभारते —

महाभारत के आधार पर ग्रहण में दान वस्तु भूमिग्रीमः सुवर्णं च धान्यं च यद्यदीप्सितम्। तत्सर्वं ग्रहणे देयमात्मनः श्रेयमिच्छता।। ६४॥

महामारत में कहा है कि भूमि, गाँव, सोना, धान्य और अमीष्टित समस्त वस्तुओं का अपनी आत्मा के कल्याण चाहने वालों को दान करना चाहिए ॥६४॥

दानखण्डे---

दान खण्ड के आधार पर दान

गोदानात्सूर्यलोकं व्रजति शिवपुरं धेनुपुत्रस्य दाना-दैश्वयँ हेमदानात्सकलवसुमतीनायको नागदानात्। वैकुण्ठं चाश्वदानाद् व्रजति हि मनुजो नागदो ब्रह्मलोकं

भूदानाद्भूपितत्वं सकलसुखयुतो जायते चान्नदानात् ॥ ६५ ॥ दान खण्ड में बताया है कि गाय के दान से सूर्यलोक प्राप्ति, वैल के दान से शिव-हिलोक की, सुवर्णं दान से ऐक्वयंता की, सपं के दान से भूमि शासक (राष्ट्रपित), घोड़े के दान से वैकुष्ठ लोक की, सपं से ब्रह्मलोक की, भूमि दान से राजपद की और ग्रहण में अन्न दान से समस्त सुख की प्राप्ति होती है ॥६५॥

दाननिणये—

दान निणंय के आधार पर विविध दान फल वश्यार्थी चन्दनं दद्यात् सुगन्धिद्रव्यमेव च। रोप्यदानात्सुरूपत्वं वस्त्रदानान्महद्यशः ॥ ६६ ॥ अन्नदानात्समृद्धिः स्याद्गोदानादीप्सितं फल्रम् । शिवलोके सुखं चैव वृषदानात्तथा धनम् ॥ ६७ ॥ पळदानात्स्रतप्राप्तिर्घृतं सीभाग्यवद्धंनम्। दुर्जनान्हन्ति लवणं सुवर्णं सर्वकामदम् ॥ ६८ ॥ भूदानाद्भूपतित्वं च गजदानात्तथेव अश्वदानात्स्वर्गसुखमारोग्यार्थे स्वमोषधम् ॥ ६९ ॥ दान निर्णंय में बताया है कि वशीकरण के लिए चन्दन का और सुगन्धि युक्त पदार्थं का, चाँदी के दान से सुन्दर स्वरूप का, वस्त्र दान से बड़े यश की, अन्न दान से संपन्नता, गोदान से अमीष्ट फल का, घोड़े के दान से शिवलोक में सुख व धन, फल दान से पुत्र प्राप्ति, घी के दान से सीमाग्य की वृद्धि, नमक दान से शत्रु नाश, सोने के दान से समस्त अमीष्ट सिद्धि, भूमि दान से तथा हाथी के दान से भूमि के स्वामित्व की प्राप्ति, घोड़े के दान से स्वर्ग सुख और नीरोगता के लिए धन का दान ग्रहण में करना चाहिए ।।६६-६६।।

## अथ ग्रहणे चतुर्विशद्वज्यंम् -

अब आगे ग्रहण में २४ कार्य नहीं करने चाहिए इसे चिन्तामणि के वाक्यों से बताते हैं।

चिन्तामणी-

## ग्रहण में २४ त्याग

'छेद्यं न पत्रं तृणदारुपुष्पं कार्यं न केशाम्वरपीडनं च। दन्ता न शोध्या पुरुषं न वाच्यं भोज्यं च वज्यं मदनो न सेव्यः।। ०।। वाह्यं न वाजी द्विरदादि किञ्चिद्दोह्यं न गावो महिषीसमाजम्। यात्रां न कूर्यांच्छयनं च तद्वद् ग्रहे निशाभर्तुंरहर्पंतेश्च।। ७१॥

चिन्तामणि में वताया है कि १ पत्ते को छेदित नहीं करना तथा २ तिनका, ३ काठ, ४ पुष्प नहीं तोड़ना, ५ बाल व ६ वस्त्रों का पीडन, ७ दाँत सफाई, द कठोर वाणी, ६ मोजन का त्याग, १० मैथुन, ११ घोड़ा, १२ हाथी आदि पर सवारी, १३ गाय १४ मैंस नही दुहना, १५ यात्रा नहीं करना, १६ शयन नहीं करना चाहिए ।।७०-७१।।

## इनका फल

निद्रायां जायते अन्धः विण्मूत्रे ग्रामसूकरः।
मैथुने च भवेत्कुष्ठी वघूर्वन्ध्या द्विभोजने।। ७२।।

ग्रहण में श्यन करने पर अंधत्व, टट्टो पेशाव से गाँव का सूअर, मैथुन से कोढ और मोजन से स्त्री वन्त्र्या होती है ॥७२॥

अथ शुभाशुभग्रहणमाह । वसिष्ठः— अब आगे शुभाशुम ग्रहण को वसिष्ठ के आधार पर बताते हैं।

१. ज्यो. नि. ९१ पृ० ८ श्लो०।

२. ज्यो. नि. ९१ पृ० ९ इलो०।

शुभाशुभ ग्रहण

ैयस्यैव जन्मनक्षत्रे ग्रस्येते शशिभास्करौ । तस्य व्याधिभयं घोरं जन्मराशौ धनक्षयः ॥ ७३ ॥ ऋषि विषष्ठ ने बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र पर सूर्यं चन्द्र मा का ग्रहण होता है तो उसको रोग का मय और घनक्षय होता है ॥७३॥

भागवीये-

#### भागंवीय के आधार पर

ेयस्य राज्यस्य नक्षत्रे स्वर्भानुरुपयुज्यते। राज्यनाशं सुहुन्नाशं मरणं चात्र निर्दिशेत्।। ७४ ॥ मार्गवीय में बताया है कि जिसके राज्य के नक्षत्र पर ग्रहण होता है तो उसके राज्य व भित्र का नाश और मरण होता है ॥७४॥

राज्यस्य नक्षत्रे राज्याभिषेकनक्षत्रे । यहाँ राज्य नक्षत्र से राजामिषेक नक्षत्र ग्रहण करना चाहिए ।

वराहः—

## वराह के आधार पर

अभिभवित, सैंहिकेयः चन्द्राकौ यस्य जन्मनक्षत्रे। तस्यान्तकारिभयं लक्ष्मीनाशो मनस्तापः॥ ७५॥ आचार्यं वराह ने बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र में ग्रहण होता है उसे अंतकारी मय, घन नाश व मन संताप होता है॥७५॥

³होरायां गृह्यते यस्य नक्षत्रेऽथो दिवाकरः। प्राणसंदेहमाप्नोति अथवा मरणमुच्छति।। ७६।।

जिसकी राशि या नक्षत्र में जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके प्राणों का संदेह अथवा मृत्यु का मय होता है ।।७६॥

अन्य:--

#### अन्य के आघार पर

जन्मभे जन्मराशी च भवेद्ग्रहणसंभवः। तस्योद्वेगप्रवासं च भयं मृत्युरुपद्रवम्।। ७७॥

जिसकी राधि वा नक्षत्र में ग्रहण होता है तो उसको उद्वेग, प्रवास, मय, मरण और उपद्रव होता है । ७७।।

१. व. सं. ३६ अ० १ घलो०।

२. मु. चि. ४ प्र० ६ क्लो० पी. टी.।

३. ज्यो. नि. ८७ पृ०।

अष्टघा मृत्युः— अष्टचा मृत्यु ज्ञान

यथा दुःखं भयं लज्जा रोगः शोकस्तथैव च।
मरणं चापमानं च मृत्युरष्टविधः स्मृतः।
इति पञ्चस्वरायाम्॥ ७८॥

पंचस्वरा में बताया है कि जैसे १ दु:ख, २ मय, ३ लज्जा, ४ रोग, ५ घोक, ६ मरण, ७ अपमान मृत्यु ये काठ प्रकार की मृत्यु होती हैं।। ७८ ।।

हारीतः-

हारोत के आधार पर

भग्रहणं जन्मनक्षत्रे जायते चन्द्रसूर्ययोः। यस्य तस्याशुभं हानि वैरं रोगः पराभवः॥ ७८॥

ऋषि हारीत ने बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र में सूर्य का ग्रहण होता है तो उसे हानि, शत्रुता, रोग और तिरस्कार मिलता है । 1981

सङ्ग्रहे-

संग्रह के आघार पर

यस्मिन् राशौ तपनशिशनोः सिहिकासूनुमदैः तद्राश्यानां भवति नियतं ग्रामपुंसां विनाशः। तस्माच्छान्ति मुनिभिरुदिता तत्पटालोकपूर्वं कुर्याद्दानादिभिरिह नृणां नाशमायात्यरिष्टम्॥८०॥

संग्रह ग्रन्थ में कहा है कि जिस राधि में सूर्य चन्द्रमा का ग्रहण होता है तो उस राधि वाले व्यक्तियों को निश्चय ही गाँव, जन का नाध होता है। इस लिये उस क्षति को न होने देने के लिये ऋषियों ने धान्ति, दानादि करने को कहा है। इसके विधि पूर्वक अनुष्ठान से अरिष्ट दूर होता है।।८०।।

अव आगे रामदैवज्ञकृत मुहूर्तं चिन्तामणि ग्रन्थ के आधार पर अपने नक्षत्र या राश्चिमें तथा १२ राश्चियों में सूर्यं चन्द्र ग्रहण के फल को दानादि के साथ बताते है।

उक्तञ्च रामः -

मृहूर्तचिन्तामणि के आधार पर

रजन्मर्क्षे निधनं ग्रहे जनिभतो घातः क्षतिः श्रीव्यंथा चिन्तासौख्यकलत्रदौस्थ्यमृतयः स्युर्माननाशः सुखम् । लाभोपाय इति क्रमात्तदशुभध्वस्त्ये जपः स्वर्णगो-दानं शान्तिरथो ग्रहं त्वशुभदं नो वीक्ष्यमाहुः परे ॥ ८१॥

१. ज्यो. नि. ९१ पृ. ४ रलो०।

२. मु. चि. ४ प्र० ६ इलो०।

मुहूर्तं चिन्तामणि में बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र में ग्रहण होता है तो उसकी आयु में संकट आता है।

यदि जन्म राधि में ग्रहण हो तो घरीर पीडा, दूसरी में क्षति धन नाघ, तीसरी में धन लाम, चौथी में घरीर पीड़ा, पाँचवीं में पुत्रादि चिन्ता, छटी में सुख, सातवीं में पत्नी मरण, आठवीं में मरण, नवीं में सन्मान विनाच, दशवी में सुख, ग्यारहवीं में लाम और बारहवीं राधि में ग्रहण होने पर मृत्यु या द्रव्यनाध होता है।

उस अधुम फल नाश के लिये गायत्री का जप, सुवर्ण व गाय का दान, शान्ति कमें करना चाहिए । इससे अरिष्ट का नाश होता है ॥८१॥

दैवज्ञमनोहरेपि-

दैवज्ञ मनोहर के आधार पर भी

वातं हानिमथ श्रियं जननभाद्ध्वस्ति च चिन्तां क्रमात् सौख्यं दारिवयोजनं च कुरुते व्याघि च मानक्षयम् । सिद्धि लाभमपायमकंशिशनोः षण्मासमध्यग्रहे दुष्टं सुष्ठुतरं ददाति च फलं गर्गादिभिः कीर्तितम् ॥ ८२ ॥

दैवज्ञ मनोहर नामक ग्रन्थ में कहा है कि जन्म राश्चि में ग्रहण हो तो घात, दूसरी में हानि, तीसरी में धनागम, चौथी में घ्वंस, पाँचवीं में पुत्र चिन्ता, छटी में सुख, सातवीं में स्त्री वियोग, आठवीं में रोग, नवीं में सन्मान नाश, दशवीं में सिद्धि, ग्यार-हवीं में लाम और बारहवीं में ग्रहण होने पर अपाय विश्लेष होता है।

गर्गांदि मुनियों ने यह भी निर्देश दिया है कि ६ मास में जब दूसरा ग्रहण होता है तो पहिले का दूषित फल शुम होता है ॥८२॥

लल्लस्तु-

## लल्लाचार्य के आघार पर

र्यासात्तृतीयेऽष्टमगरचतुर्थस्तयायसंख्याशुभदः स्वराशिः । सुताङ्कदिक्द्वादशगरच मध्या तथाघमरचाद्यरिपुद्विसप्त ॥ ८३ ॥

आचार्यं लल्ल ने बताया है कि जिस राधि में ग्रहण हो उससे ३।८।४:११ में स्व-राधि हो तो शुम ५।६।१०।१२ में स्व-राधि हो तो मध्यम और १।६।२।७ में अपनी राधि हो तो दूषित फल का ग्रहण होता है।। दश।

दैवज्ञ मनोहर में कहा है 'ग्रासात्तृतीयाष्ट्रमगश्चतुर्थंस्तथायसंस्थ: शुमदः स्वराशि। । नवांश्रधीससमगश्च मध्ये पूज्यो द्विषट्को दश्चमायसंस्थः' ( मु० चि० ४ प्र० ६ श्लो० पी० टो० ) ॥६३॥

१. मु० चि० ४ प्र० ६ श्लो॰ पी० टी०।

२. मु॰ चि॰ ४ प्र॰ ६ श्लो॰ पी॰ टी॰।

तथा ज्योतिषसार में भी 'ग्रासात्तृतीयोऽष्टमगश्चतुर्थंस्तथायसंस्थः शुमदः स्वराशिः। मासाद्रविः पञ्चनवर्त्तमुष्टयस्ततोऽधमोक्ताथ वुधैश्व शेषाः' (४७ पृ०)।।८३।।

गगौंपि-

#### गर्गाचार्य के आवार पर

शुभाष्टायचतुस्त्रीणि मध्योन्त्येषुनवास्तगः । निन्द्योरोदशपक्षेकं ग्रासाद्राशि वदेद्वुधः ॥ ८४ ॥

गर्गाचार्यं ने बताया है कि ग्रहण राश्चिसे अपनी राश्चिदा ११।४।३ वीं हो तो श्रुम, १२।५।९।७ वीं हो तो मध्यम और स्वराश्चिसे यदि ६।२।१०।१ वीं हो तो ग्रहण का फल दूषित होता है।।६४।।

ज्योतिषसार में स्वराशि से फल बताया है 'त्रिषट्दशायोपगतं नराणां शुमप्रदं स्याद् ग्रहणं रवीन्द्रोः । द्विससनदेषु च मध्यमं स्याच्छेषेष्वनिष्टं मुनयो वदन्ति' (४६ पृ०) तथा (मु० चि०४ प्र०६ इलो०पी० टी०)।।८४।।

पैतामहसिद्धान्ते —

पैतामह सिद्धान्त के आधार पर

<sup>9</sup>सर्वैः पट्टस्थितं वोक्ष्यं खस्थं तैलाम्बुदर्पंणे । ग्रहणं गुर्विणी जातु न पश्येत्तु पटं विना ॥ ८५ ॥

पैतामह सिद्धान्त में बताया है कि सब लोग काठ के पीढ़ा (आसन) पर स्थित होकर आकाशस्य बिम्ब को तेल, पानी या दर्पण से ग्रहण को देखते हैं किन्तु गर्मिणी स्त्री को कदापि नहीं देखना चाहिए, यदि देखे तो वस्त्र की ओट करके देखने में आपत्ति नहीं है।।८४।।

अब आगे ग्रस्त बिम्ब के अस्त होने पर क्या करना चाहिए, इसे विष्णुधर्मोत्तर के आधार पर बताते हैं।

ग्रस्तास्ते विष्णुधर्मोत्तरे—

विष्णुधर्मोत्तर के आधार पर ग्रस्तास्त में विशेष
<sup>२</sup>अहोरात्रं न भोक्तव्यं सूर्यचन्द्रग्रहो यदा।
मुक्ति दृष्ट्वा तु भोक्तव्यं स्नानं कृत्वा ततः परम् ॥ ८६॥

विष्णुधर्मोत्तर ग्रन्थ में कहा है कि यदि ग्रास के साथ सूर्य, चन्द्र विम्बका अस्त हो तो एक दिन रात मोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन विम्ब के दर्शन करने के बाद स्नान मोजनादि करना चाहिए।। ८६।।

१. ज्यो० नि० ६२ इलो० ११ इलो०।

२. मु० चि० ४ प्र० ६ रलो० पी० टी०।

## ग्रस्तास्तविषये-

भृगुः--

ग्रस्तास्त में भृगु जी का कथन

भग्रस्तगौ वास्तमानं तु रवीन्दू प्राप्नुतौ यदि ।

तयोः परेद्युरुदये स्नात्वाभ्यवहरेन्नरः ॥ ८७ ॥

ऋषि भृगु जी ने कहा है कि यदि ग्रास के साथ सूर्य चन्द्रमा का अस्त हो जाय तो. दूसरे दिन बिम्ब का दर्शन करके समस्त व्यवहार करना चाहिए ॥ ६७ ॥

#### विशेष

ग्रस्ते चास्तगते त्विन्दौ ज्ञात्वा मुक्तावधारयेत् ।
स्नानहोमादिकं कार्यं भुङ्गीतेन्दूदये पुनः ॥ ८८ ॥
यदि ग्रस्त विम्व का अस्त हो तो उसके मोक्ष काल में जपादि को समाप्त कर
दूसरे दिन उदित विम्व को देखकर मोजनादि करना चाहिए ॥ ८८ ॥

## पुन: विशेष

मेघमालादिदोषेण यदि मुक्तिनं दृश्यते। आकलय्य ततः कालं स्नात्वा भुझोत वाग्यतः॥ ८९॥

यदि बादलों के कारण विम्ब शुद्ध का अवलोकन न हो तो अर्थात् मुक्त विम्ब देखने में कठिनाई हो तो मोक्ष के समय के आधार पर स्नान मोजनादि करना चाहिए।। ८९।।

अथ दुष्टग्रहं स्नानार्थमीपधमाह--अव अभे दूषित ग्रहण होने पर औषधियों से स्नान करने को बताते हैं।

भृगु:--

दूषित ग्रहण नाशक औषधि स्नान

दुर्वाङ्कुरोशीरसमाशिलाजित्सिद्धार्थंसर्वौषधिदारुलोध्नैः । स्नानं विदध्याद्ग्रहणे रवीन्द्वोः पीडाहरं राशिगते शुभे चेत् ॥९०॥

ऋषि भृगु का कहना है कि अनिष्ट ग्रहण होने पर दूर्वा, खस, शिलाजीत सिद्धार्थ, सर्वीषिष, दारु लोध से स्नान करने पर राशि जन्म अरिष्ट फल नष्ट होता है।। ९०॥

वस्त्रपट्टे लिखेन्मन्त्रं रवे राहोस्तमो विधोः। वैदोक्तं च ततो वस्त्रमाच्छाद्य स्नानमाचरेत्॥ ९१॥

वदाक्त च तता वस्त्रमाच्छाद्य स्नानमाचरत्।। ९१।। वस्त्र के आसन पर वेदोक्त राहु, सूर्यं चन्द्र के मन्त्रों को लिखकर वस्त्र से आच्छादित करके स्नान करना चाहिए।। ६१।।

३. मु॰ चि० ४ प्र॰ ६ ब्लो॰ पी॰ टो॰।

ैसुवर्णनिर्मितं नागं सितलं ताम्रभाजनम् । सदक्षिणं सवस्त्रं च श्रोत्रियाय निवेदयेत् ॥ ९२ ॥ सोने का सौप, तामे का वर्त्तंन उसमें तिल, दक्षिणा और वस्त्र श्रोत्रिय ब्राह्मण को देना चाहिए ॥ ९२ ॥

दुष्टग्रहणे दानम्---अब आगे दूषित ग्रहण में क्या देना चाहिए इसे बताते हैं। दूषित ग्रहण में दान

<sup>२</sup>सौवर्णं राजतं वापि विम्वं कृत्वा स्वशक्तितः । उपरागोद्भवक्लेशच्छिदे विप्राय कल्पयेत् ॥ ९३ ॥

स्वराधि से दूषित राधि में ग्रहण होने पर अपनी चक्ति के अनुसार सोने का या चाँदी का बिम्ब समान सर्पं बनाकर ब्राह्मण को देने से अनिष्ट ग्रहण का दोप दूर होता है ॥ ९३॥

दानमन्त्रः--

#### दान का मन्त्र

<sup>3</sup>तमोमय महाभीम सोमसूर्यविमर्दन । हेमनागप्रदानेन मम शान्तिप्रदो भव ॥ ९४ ॥

हे अन्धकारमय, बड़ी आकृति वाले, सूर्यं चन्द्र के मर्दन कर्ता इस सुवर्णं के सर्पं दान से मेरे लिये शान्ति प्रदान करने वाले बनो ।। ६४ ।।

स्कन्दपुराणे--

स्कन्वपुराण के आधार पर

<sup>४</sup>गोदानं भूमिदानं च स्वर्णदानं विशेषतः । ग्रहणे क्लेशनाशाय दैवज्ञाय निवेदयेत् ॥ ९४ ॥

स्कन्दपुराण में कहा है कि गाय, भूमि, सोना विशेषकर, ग्रहण के दुष्ट फल दूर करने के लिए ज्योतियी ब्राह्मण को देना चाहिए।। ६५।।

> यस्यैव जन्मनक्षत्रे ग्रस्येते शश्चिमास्करौ । इति यत्पूर्वं लिखितम् । द्रव्यमन्त्रविधानेन तस्य दोषापनुत्तये ॥ ९६ ॥

पहिले जो बताया है कि जिसके जन्म नक्षत्र में सूर्य, चन्द्रमा ग्रसित होते हैं उसकी शान्ति के लिए ही पदार्थ, मन्त्र का विधान किया गया है ।। ९६ ।।

१. मु० वि० ४ प्र० ६ रलो० पी० टी० तथा ज्यो० नि० ६१ पृ०।

२. मु॰ चि॰ ४ प्र॰ ६६लो॰ पी॰ टी॰ तथा ज्यो॰ नि॰ ९१ पृ॰।

३. मु॰ चि॰ ४ प्र॰ ६ इलो॰ पी॰ टी॰ तथा ज्यो॰ नि॰ ९१ पृ०।

४. मु॰ चि॰ ४ प्र० ६ श्लो॰ पी॰ ही॰ तथा ज्यो० नि० ६१ पृ०।

### चण्डेश्वरः---

चण्डेश्वर के आधार पर

दिधमधुरसयुक्तं चन्द्रमानानुमानं रजतकृतशशाङ्कं कांस्यपात्रान्तरस्थम् । दिधमधुघृतपूर्णं ताम्रपात्रान्तरस्थं कनकरिचतसूर्यं सूर्यविम्वानुमानम् ॥ ९७ ॥ सितकुसुमसहस्रेः पूजयेदिन्दुविम्वं हरित दुरितसङ्घं पर्वकाले शशाङ्कः । अरुणकुसुमवस्त्रेः पूजयेत्सूर्यंविम्वं हरित सकलदोषं सर्वदा तिग्मरोचिः ॥ ९८ ॥

चण्डेश्वर ने बताया है कि दही, शहद, रस, चन्द्रमा के प्रमाण के अनुमान से चाँदी के चन्द्रमा को कांसे के पात्र में रखकर पुनः ढक कर और सूर्य के अनुमान से सोने का सूर्य विम्व बना कर, दिंघ, शहद, घृत से पूर्ण पात्र में विम्व को रखकर पुनः तांवे के पात्र से ढक कर चन्द्रमा का सफेद एक हजार फूलों से और सूर्य का लाल पुष्प व वस्त्रों से पर्वकाल में पूजन करने पर ग्रहण जन्य अरिष्ट नष्ट होता है।। ९७-९६।।

दुष्टग्रहणे शान्तिः--

दूषित ग्रहण में शान्ति
स्थापयेच्चतुरः कुम्भान् ब्राह्मणान्सागरानिति ।
गजाश्वरथ्यावल्मोकसङ्गमाद्ध्रदगोकुलात् ।। ९९ ॥
राजद्वारप्रदेशाच्च मृदमानीय निक्षिपेत् ।
पञ्चगव्ये च कुम्भेषु शुद्धमुक्ताफलानि च॥ १०० ॥
रोचनापद्मशङ्खौ च पञ्चरत्नसमन्वितम् ।
षष्ठिकं चन्दनं श्वेतं तीर्थंबारि च पल्लवान् ॥ १०१ ॥
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः ।
आयान्तु मम शान्त्यथँ दुरितक्षयकारकाः ॥ १०२ ॥

प्रथम चार ब्रह्म घटों की स्थापना करके उनमें चार समुद्रों की मावना करे। हाथी, घोड़ा, रथ, टीला, संगम, तालाव, गौशाला और राजद्वार की मिट्टी मंगाकर कलशों में छोड़नी चाहिए और पंचगव्य, शुद्ध मोती, रोचना, कमल, शंख, पंचरत्न, पष्टिक, सफेंद चन्दन, तीर्थं जल और पल्लवों को घड़ों में छोड़कर कहना चाहिए कि दुष्कृत को नष्ट करने वाले समस्त समुद्र, तीर्थं, नदियां, मेघ, नद आकर मेरे धनिष्ट को दूर करें।। ६६-१०२।।

तिलहोमं व्याहृतिभिः सहस्रं चाष्टसंयुतम्। एवं कृत्वा प्रयत्नेन स्नानकर्म समारभेत्। आमन्त्र्य नवभिर्मन्त्रैः कुम्भान् सङ्कल्पपूर्वकम् ॥ १०३ ॥ फिर व्याहति से एक हजार आठ आहुति तिल से हवन करके नीचे लिखे नव

मन्त्रों से कलशों का आमन्त्रण करके स्नान कार्य करना चाहिए।। १०३॥

दुष्टग्रहणे स्तोत्रम्—

दूषित ग्रहण में स्तुति

'योऽसो वज्रधरो देव आदित्यानां प्रयत्नतः। सहस्रनयनः शको ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०४॥

पुनः कहना चाहिए कि देवताओं में जो कि प्रयत्न से वज्र घारण करने वाले, एक हजार आँखों से युक्त इन्द्र देवता हैं, वे हमारे अनिष्ट को दूर करें ॥ १०४ ॥

> चतुःश्रुङ्गः सप्तहस्तः त्रिपादो मेषवाहनः। अग्निरचन्द्रोपरागोत्यां ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०५ ॥

चार सींग, सात हाथ, तीन पैर वाला बकरे पर सवार जो अग्नि है वह चन्द्र ग्रहण के दूषित फल को दूर करने में समर्थ हो।। १०५।।

> यः कर्मसाक्षी लोकानां धर्मो महिषवाहनः। यमरचन्द्रोपरागोत्थां ग्रहपीडां व्यपोहत् ॥ १०६॥

जो कि संसार के लोगों के कमों का साक्षी, धर्म, मैंसा पर सवार यमराज है वह ग्रहण जन्य व्याधि को दूर करें।। १०६।।

> <sup>3</sup>रक्षोगणाधिपः साक्षात्प्रलयानलसन्निभः। खड्गचर्मातिकायश्च रक्षःपीडां व्यपोहतु ॥ १०७ ॥

<u>जो कि राक्षस समुदाय का स्वामी, साक्षात् प्रलय की अग्नि के समान दीप्ति</u> वाला, खड्ग व चर्म नामक आयुधों से युक्त विद्याल देह वाला देव है वह राक्षर कृत पीड़ाओं को दूर करे।। १०७॥

> नागपाशधरो देवः सदा मकरवाहनः। वरुणोम्बुपतिः साक्षाद्ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ १०८ ॥

१. मु॰ चि॰ ४ प्र॰ ६ श्लो॰ पी० टी॰ 'त्यानां प्रभुमंत: सहस्रनयनश्चन्द्र'''' पाठान्तर है।

२. मु॰ चि० ४ प्र॰ ६ श्लो॰ पी० टी॰ 'यमथन्द्रोपरागस्य' पाठान्तर है।

३. मु॰ चि॰ ४ प्र॰ ६ श्लो॰ पी॰ टी॰ 'खड्गव्यग्रोऽति "' पाठान्तर है।

जो कि सपं, पाश को धारण करने वाला, सदा मगर पर सवार, जलों का स्वामी वरुण देव है वह ग्रहण की पीड़ा को दूर करे।। १०८।।

> <sup>9</sup>प्राणरूपो हि लोकानां चारुकृष्णमृगप्रियः । वायुरुचन्द्रोपरागोत्थग्रहपोडां व्यपोहतु ॥ १०६ ॥

जो कि संसार का प्राण स्वरूप, सुन्दर काले हिरनों का प्रेमी वायु देवता है वह चन्द्र ग्रहण जनित दु:ख को दूर करे।। १०९॥

<sup>२</sup>योऽसौ निधिपतिर्देवः खड्गशूलगदाधरः। चन्द्रोपरागकलुषं धनदोऽत्र व्यपोहतु।। ११०॥

जो कि खजानों का स्वामी, खड्ग, शूल और गदा को घारण करने वाला कुवेर देवता है वह मेरे ग्रहण जन्य दुःख को दूर करके धन देने वाला वने ।। ११० ।।

> <sup>3</sup>योऽसाविन्दुधरो देवः पिनाकी वृषवाहनः। चन्द्रोपरागजां पोडां स नाशयतु शङ्करः॥ १११॥

जो कि इन्दुधारी, पिनाकी, वैल पर सवार शंकर नामक देवता है वह मेरे चन्द्र ग्रहण के दोष को दूर करे।। १११।।

त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। ब्रह्मार्कंविष्णुयुक्तानि तानि पापं दहन्तु मे।। ११२ ॥ तीनों लोक में जितने स्थावर और अस्थिर प्राणी हैं वे ब्रह्मा, सूर्यं, विष्णु से युक्त होकर मेरे पापों को दूर करें ॥ ११२ ॥

एवमामिनतिः कुम्भैरभिषिको गुणान्वितः। ऋग्यजुःसाममन्त्रैश्च शुद्धमाल्यानुलेपनैः।। ११३ ॥ पूजयेद्धस्त्रगोदानैर्नाह्मणानिष्टदेवताः । एतेनैव ततो मन्त्रान्विलिख्य कनकान्वितान्।। ११४ ॥ वस्त्रे पट्टे तथा भूर्जे पञ्चरत्नसमन्वितान्। यजमानस्य शिरसि निदध्युस्ते द्विजोत्तमाः।। ११५ ॥

इन ६ मन्त्रों से ऋक्, यजुः, सामवेद के मन्त्रों से कलशों के जल से अमिषिक्त होने पर गुणों से युक्त होकर शुद्ध माला, चन्दन, वस्त्र, गोदान आदि से ब्राह्मणों और इष्ट देवताओं का पूजन करना चाहिए।

मु० चि० ४ प्र० ६ श्लो० पो० टी० 'वायुकृष्णम्'''' 'चन्द्रोपरागस्य पीडामत्र'
पाठान्तर है।

२. मु० चि॰ ४ प्र॰ ६ श्लो॰ पी॰ टी॰ 'चन्द्रोपरागकलुषान् पीडां चापि' पाठ है।

३. मु० चि० ४ प्र० ६ श्लो० पी० टी० 'चन्द्रोपरागपापानि नाग्यस्तव्य' पाठ है।

इन्हों ९ मन्त्रों को सुवर्ण से वस्त्र या पीढ़ा या मोज पत्र पर लिख कर पश्चरत मिलाकर यजमान के मस्तक पर ब्राह्मणों को रखना चाहिए।। ११३–११५।।

ततोऽतिवाहयेद्वेलामुपरागानुगामिनीम् । प्राङ्मुखं पूजियत्वा तु नत्वा चाभीष्टदेवताम् ॥दृ११६॥ चन्द्रग्रहे निवृत्ते तु कृतशौचात्ममञ्जलम् । कृतस्नातश्च तत्सवै बाह्मणाय निवेदयेत्॥११७॥ अनेन विधिना यस्तु ग्रहस्नानं समाचरेत्। न तस्य ग्रहपीडा स्यान्न च बन्धुधनक्षयः॥११८॥

इसके बाद भी ग्रहण के समय को विताकर पूर्व मुख होकर अपने इष्ट देवता का पूजन नमस्कार करके चन्द्र ग्रहण के निवृत्त होने पर स्नान दानादि से र्प्तपवित्र होकर उस सब सामान को ब्राह्मण के लिये देना चाहिए।

इस विधान से जो ग्रहण स्नान करता है उसका ग्रहण जिनत अरिष्ट दूर होता है और बान्धव व धन का अपचय नहीं होता है।। ११६-११८।।

## सूर्य में विशेष

सूर्यंग्रहे सूर्यंनाम सदा मन्त्रेषु कीर्तयेत्। य इदं श्रृणुयान्नित्यं श्रावयेद्वापि मानवः॥ ११९॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वत्र सुखभाग्भवेत्॥ १२०॥

सूर्यं ग्रहण में पूर्वोक्त सब मन्त्रों में सूर्यं का नाम जोड़ना चाहिए। जो इस स्तोत्र का प्रतिदिन श्रवण करता है या सुनाता है वह समस्त पापों से रहित होकर सुख भोगने वाला होता है।। ११९-१२०।।

स्मृतिनिणये—

स्मृति निर्णय के आधार पर

सूर्यंग्रहे रवेर्जाप्यं दानं कुर्याद्यथाविधि । चन्द्रग्रहे तु तज्जाप्यं राहुदानं तथा जपः ॥ १२१ ॥

स्मृति निर्णंय में कहा है कि सूर्यं ग्रहण में सूर्यं का जप व दान और चन्द्र ग्रहण में चन्द्र तथा राहु का जप व दान करना चाहिए।। १२१॥

ग्रहणात्पूर्वापरदिवसाः शुभे त्याज्याः —

अब आगे ग्रहण से पहिले व पश्चात् कितने दिन तक शुम काम नहीं करना चाहिए, इसे वसिष्ठ के वाक्य से बताते हैं।

वसिष्ठ:--

## ग्रहण के पूर्वापर में त्याज्य दिवस

ग्रहे रवीन्द्वोरवनिप्रकम्पे केतूदयोल्कापतनादिदोषे । वर्जेद्दशाहानि वदन्ति तज्ज्ञाः त्रयोदशाहानि वदन्ति केचित् ॥ १२२॥ ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि सूर्य-चन्द्र ग्रहण में, घरती हिलने में, केतु के उदय में, उल्कापात में, किसी के मत से १० दस दिन और अन्य आचार्यों के मत से १३ तेरह दिन तक पूर्वापर शुम कार्य नहीं करना चाहिए ॥ १२२ ॥

नारदः--

### नारद जी के आधार पर

एकरात्रि परित्यज्य कुर्यात्वाणिग्रहं गृही । प्रयाणे सप्तरात्रं च त्रिरात्रं वृतबन्धने ॥ १२३ ।ः

ऋषि नारद ने बताया है कि गृहस्थ को एक दिन के बाद विवाह, सात दिन के पदचात् यात्रा और तीन दिन के बाद जनेऊ करना चाहिए।। १२३।।

सर्वग्रासे तु सप्ताहमर्घग्रासे दिनत्रयम्। द्वित्रिएकाङ्कुलग्रासे दिनमेकं तु वर्जयेत्।। १२४॥ सर्वग्रास में सात दिन, आघे ग्रास में तीन दिन और २, ३, १ अंगुल ग्रास में एक दिन का त्याग करना चाहिए ॥ १२४॥

अङ्गिरोऽपि—

अङ्गिरा ऋषि के आधार पर भी
सर्वग्रासे तु सप्ताहमधंग्रासे दिनत्रयम् ।
त्रिद्वचेकाङ्गुलतो ग्रासे दिनमेकं तु वर्जयेत् ।। १२५ ॥

अङ्गिरा ऋषि ने बताया है कि समस्त ग्रास में सात दिन, आघे में तीन दिन और ३।२।१ अंगुल ग्रास में एक दिन का शुम काम में त्याग करना चाहिए ।। १२५ ।।

हारीतः-

हारीत के आधार पर

एकरात्रि त्रिरात्रं च सप्तरात्रं तथैव च। विवाहत्रतयात्रासु वर्जयेद्राहुदर्शनात् ॥ १२६॥

ऋषि हारीत जी ने कहा है कि राहुदर्शन से एक, तीन, सात दिन का क्रम से विवाह, जनेऊ और यात्रा में त्याग करना चाहिए।। १२६।।

निवन्धसारे--

# निवन्घ सार के आधार पर

राहुदशैनदिनाद्दिनत्रयं वर्जनीयमिति गर्गसम्मतम् । पञ्च सप्त च वसिष्ठनारदौ त्रिचतुः खलु दिनानि शोभने ॥ १२७ ॥

निबन्धसार में बतायां है कि राहु दर्शन से तीन दिन तक शुम कार्यं नहीं करना चाहिए, यह गर्गं जी का कहना है तथा विसष्ठ जी के मत में ५।७ दिन और नारद के मत में ३।४ दिन शुम कार्य में छोड़ने चाहिए ।। १२७ ।।

त्रिविक्रम:--

त्रिविक्रम के आधार

सप्ताहानि त्यजेत् ग्रासात् इति ।

आचार्यं त्रिविक्रम का कहना है कि ग्रास से ७ दिन तक शुभ कार्यं नहीं करना चाहिए।

दैवज्ञवल्लभे--

दैवज्ञवल्लभ के आधार पर

अनिष्टे त्रिविधोत्पाते सिहिकासूनुदर्शने । सप्तरात्रं न कुर्वीत यात्रोद्वाहादि मङ्गलम् ॥ १२८॥

दैवजवल्लम में बताया है कि अनिष्ट में, तीनों (दिन्य, आन्तरिक्ष, भीम) उत्पात में तथा ग्रहण के पश्चात् ७ सात दिन तक यात्रा विवाहादि मंगल काम नहीं करना चाहिए ॥ १२८॥

सेवासूर्योदये-

सेवासूर्योवय के आधार पर

त्रयोदश्यास्तु माङ्गल्ये दिनानि नवकं त्यजेत् । खण्डग्रहे ग्रहदिनं तथा पूर्वे परं दिनम् ॥ १२९ ॥

सेवा सूर्योदय में वताया है कि मंगल काम में पूर्ण ग्रहण में त्रयोदशी से ही ६ दिन, खण्ड ग्रहण में १ दिन पूर्व व पश्चात् त्यागना चाहिए ।। १२९ ।।

<sup>9</sup>नारद:--

नारव जी के आधार पर

ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्वं पश्चाद्ग्रस्तोदये तथा।

खण्डग्रासे तु त्रिदिनं निःशेषे सप्त सप्त च।। १३०।।

ऋषि नारद ने कहा है कि ग्रस्तास्त में तीन दिन पहिले और ग्रस्तोदय में तीन दिन पीछे, खण्ड ग्रास में तीन दिन, मर्वग्रास ग्रहण होने पर सात दिन पहिले, ७ दिन बाद तक शुभ काम नहीं करना चाहिए।। १२०।।

कश्यपः र---

कक्यप जी के आधार पर

ग्रस्तोदये परो दोषो ग्रस्तास्तेऽर्वाक् शशीनयोः। द्युनिशार्द्धे भयं स्यात्तु खण्डे खण्डव्यवस्थयोः॥ १३१॥

१. मु॰ चि॰ १ प्र० ३३ श्लो॰ पी॰ टी॰ में गुरु के नाम से है।

२. मु० चि० १ प्र० ३३ श्लो॰ पी॰ टी॰ में 'द्युनिशार्धेतूमयं स्यात् खण्डिखः स्यात् खण्डिखः पाठ है।

ऋषि कश्यप ने बताया है कि ग्रस्तोदय में बाद में दोष होता है और ग्रस्तास्त में पहिले तथा खण्ड ग्रहण व खण्ड व्यवस्था में उसी दिन दोष होता है ॥ १३१ ॥

ज्योतिःप्रकाशे-

ज्योतिष्प्रकाश के आधार पर खग्राससर्वपादोनखण्डार्थ्यंल्पे तु वासराः। राजाश्वेष्वविधरामाव्जा नेष्टा प्रोक्ता दलंग्रहे ॥ १३२॥

ज्योतिष्प्रकाश में कहा है कि खग्रास, सर्वंग्रास, पादोन ग्रास, खण्ड और अर्घा और अल्प, ग्रहण में क्रम से १६, ७, ५।४।३।१ दिन शुम काम में त्यागना चाहिए ॥ १३२ ॥

तत्त्वविवेके-

तत्त्वविवेक के आधार पर प्रागेकाहस्त्र्यहं पश्चात् तिह्नं ग्रहणस्य च। त्यजेद्गत्यन्तराभावे सर्वग्रासेऽपि कर्मणाम्।। १३३॥

तत्त्विविवेक में कहा है कि गत्यन्तरामाव व सर्वंग्रास में ग्रहण के पूर्व एक दिन, बाद में तीन दिन, एक ग्रहण बाला दिन शुमकार्यों में त्यागना चाहिए।। १३३।।

अथ ग्रहणफलम्--

एक ही सास में चन्द्र सूर्य दोनों ग्रहण होने का फल यद्येकस्मिन्मासे ग्रहणं रिवसोमयोस्तदा क्षितिपाः। स्ववलक्षोभी संक्षयमायान्त्यितकोशशस्त्रकोपश्च ॥ १३४॥

जब एक ही मास में सूर्य और चन्द्र दोनों का ग्रहण होता है तो राजाओं की अपनी सेना में हलचलू मच जाने से कोश और शस्त्र नाश होता है।। १३४।।

करयप ऋषि ने में। कहा है 'चन्द्राकंयोरेकमासे ग्रहणं न प्रशस्यते । परस्परं वधं कुर्युः स्ववलक्षुमिता नृपाः' ( वृ० सं० ५ अ० २६ श्लो० मट्टो० टी० ) ॥ १३४॥

विशेष—प्रकाशित वृ० सं० में 'सङ्क्षयमायान्त्यतिशस्त्रकोपश्च' स्वबस्रक्षोमैः' यह पाठान्तर है ।। १३४ ।।

प्रस्तोदित प्रस्तास्त सूर्यं चन्द्र का फल <sup>२</sup>ग्रस्तावुदितास्तमितौ शारदधान्यावनीश्वरक्षयदौ । सर्वग्रस्तदुभिक्ष्यमरणकरौ पापसंदृष्टौ ॥ १३५॥

जब कि ग्रस्त चन्द्र सूर्यं का उदय या अस्त होता है तो क्रम से शारदीय धान्य और राजा का विनाश होता है। अर्थात् ग्रस्त चन्द्र का उदय या अस्त हो तो शारदीय

१. वृ० सं० ५ स० २६ स्त्रो०। २. वृ० सं० ५ स० २७ स्त्रो०।

धान्यों का और ग्रस्त सूर्यं के उदय अस्त में राजा का विनाश होता है। सर्वंग्रस्त चन्द्र सूर्यं यदि पाप ग्रह से दृष्ट हों तो दुर्मिक्ष व मरण को देने वाले होते हैं।।१३५॥

गर्गं ने कहा है 'उद्गच्छिति गृहीतक्ष्वेदस्तं वा यदि गच्छिति । शारदं तु तदा सस्यं जातं जातं विपद्यते ।। ग्रैष्मेण तत्र जीवन्ति नरा मूलफलेन वा । मयदुर्मिक्ष रोगैक्च तदा संपीड्यते जगत्' ( वृ० सं० ५ अ० २६ श्लो० मट्टो० टी० ) ॥ १३५ ॥

ऋषि पुत्र ने कहा है कि 'याववोंऽशान् ग्रसित्वेन्दोरुदयत्यस्तमेति वा । तावतोंऽशान् पृथिव्यास्तु तम एव विनाशयेत् । 'उदयेऽस्तमये वापि सूर्यंस्य ग्रहणं मवेत् । तदा नृपमयं विन्दात् परचक्रस्य चागमम्' (वृ० सं० ५ अ० २७ श्लो० मट्टो० टी०) ॥१३५॥

# चन्द्र ग्रहण के अनन्तर सूर्य ग्रहण का फल

भोमग्रहे निवृत्ते पक्षान्ते यदि भवेद्ग्रहोऽर्कस्य । तत्रानयोः (यः ?) प्रजानां दम्पत्योर्वेरमन्योन्यम् ॥ १३६ ॥

जब कि चन्द्र ग्रहण के १५ पन्द्रह दिन बाद सूर्य ग्रहण होता है तो प्रजाओं में अनीति और स्त्री पुरुषों में परस्पर द्वेष उत्पन्न होता है ॥ १३६ ॥

# सूर्यं ग्रहण के बाद चन्द्र ग्रहण का फल

<sup>२</sup>अर्कग्रहात्तु शशिनो ग्रहणं दृश्यते ततो विप्राः । नैकक्रतुफलमतो भवन्ति मुदिता प्रजाश्चैव ।। १३७ ।।

जब कि सूर्यं ग्रहण के १५ पन्द्रह दिन पीछे चन्द्र ग्रहण होता है तो ब्राह्मण गण अनेक यज्ञ फल को मोगने वाले और प्रजागण प्रसन्न होते हैं।। १३७।।

संहितासिद्धान्ते—

संहिता सिद्धान्त के आधार पर

दशैव ग्रासभेदास्युर्मोक्षभेदास्तथा दश। न शक्ता विदतुं देवाः किं पुनस्तं नराधमाः ॥ १३८॥

संहिता सिद्धान्त में कहा है कि ग्रास के दस और मोक्ष के मी दस भेद होते हैं उन्हें देवता भी नहीं जानते हैं तो अधम मनुष्य कैसे जान सकता है।। १३८।।

अब आगे ग्रहण के सात दिन पीछे होने वाले उत्पातों को वाराही संहिता के आधार पर बताते हैं।

१. वृ० सं० ५ अ० ६७ श्लो०।

२. बृ० सं० ५ अ० ९८ श्लो०।

ग्रहण के बाद सात दिन के अन्दर उत्पातों का फल वाराहीये--

भमुक्ते सप्ताहान्तः पांसुनिपातोऽन्नसंक्षयं कुरुते ।
नीहारे रोगभयं भूकम्पः प्रवरन् (प) मृत्युः ॥ १३९ ॥

उल्कामन्त्रिविनाशं नानावर्णाधनाश्च भयमतुलम् ।
स्तिनतं गर्भविपत्ति विद्युत्तृपदंष्ट्रिपरिपीडाम् ॥ १४० ॥

उपित्वेषो रुक्पीडां दिग्दाहो नृपभयं च साग्निभयम् ।
स्क्क्षो वायुः प्रवलश्चीरसमृत्यं भयं धत्ते ॥ १४१ ॥

भिन्नर्घातः सुरचापं दण्डश्च क्षुद्भयं सपरचक्रम् ।
ग्रह्युद्धे नृपयुद्धं केतुश्च तदैव संदृष्टः ॥ १४२ ॥

भिक्षविकृतसिललिनिपाते सप्ताहान्तः सुभिक्षमादेश्यम् ।

यश्चाशुभं ग्रहणजं तत्सर्वं नाशमुपयाति ॥ १४३ ॥

आचार वराह मिहिर ने बताया है कि ग्रहण से मोक्ष के बाद सात दिन के मीतर यदि धूलि की वर्ष हो तो अन्न का नाश, पाला पड़े तो रोग का मय, भूमि हिले तो प्रधान राजा का मरण, उत्का पात हो तो मंत्री का नाश, नाना रंगों के बादल दीखें तो घोर मय, गर्जना हो तो गर्म का नाश, बिजली गिरने पर राजा, सर्प, सूअर आदि को पीड़ा, परिवेष हो तो रोग व पीड़ा, दिग्दाह हो तो राजा व अग्नि का मय, कठोर हवा चले तो चोर का मय, निर्धात—इन्द्र धनुप या दण्ड ( सूर्य किरण, मेघ व वायु का संघात) हो तो दुर्भिक्ष, परराष्ट्र मय, ग्रह युद्ध या केतु दर्शन हो तो राजाओं में लड़ाई और निर्मल जल को वर्षा हो तो सात दिन में सुभिक्ष तथा ग्रहण में उत्पन्न अशुम फल का नाश होता है।। १३९-१४३।।

समास संहिता में कहा है 'परुषपवनाश्चर्गाजितविद्युत्परिवेषभूप्रकम्पाद्याः। सक्षाहान्तर्ने शुमा ग्रहणनिवृत्तौ शुमा वृष्टिः' (वृ. ५ अ० ६२ रलो० मट्टो० टी०)।। १३६-१४३।।

वृद्धगर्गाचार्यं जो ने भी कहा है 'अथेन्दुग्रहिनर्मुक्ते सप्ताहान्तर्भवेद्यदि । पाँशुवर्षोऽन्न-नाशः स्यान्नोहारो रोगवृद्धये ॥ नृपनाशाय भूकम्प उल्कामन्त्रिविपत्तये । रोगाय परिवेषः स्याद्मयायैवाभ्रसम्प्लवः ॥ विद्युद्गर्मविनाशाय दिग्दाहोऽग्निविवृद्धये । निर्घातेन्द्रधनुदंण्डा दुर्मिक्षाय भयाय च ॥ पवनः प्रवलो रूक्षश्वौरोपद्रवसूचकः । सर्वोपद्रवनाशः स्यात्

१. वृ॰ सं॰ ५ अ० ९२ स्त्रो०। २. वृ० सं० ५ अ० ९३ स्त्रो०।

३. वृ० सं० ५ बा० ६४ भ्ला०। ४. वृ० सं० ५ ब० ९५ भ्लो०।

५. वृ० सं० ५ अ० ६६ स्लो०।

सम्यक् वृष्टिमंवेद्यदि ।। यद्राहुचरितं प्रोक्तं चन्द्रग्रहणसूचकम् । तदेव सकलं सूर्ये वेदितव्यं शुनाशुनम्' (वृ. सं० ५ अ० ६२ व्लो० मट्टो० टी० )।। १३६-१४३॥

सं० १६५४ से सं० १६६३ तक ग्रहण सूची

|       |                      |            |              | - "       |          |
|-------|----------------------|------------|--------------|-----------|----------|
| संवत् | मास                  | तिथि       | ग्रहण        | स्पर्शघटी | मोक्षघटी |
| १९५४  | पौषशुक्ल             | १५ चन्द्रे | चन्द्रस्पर्श | ५४।२९     | ५८।१९    |
|       | माघकुष्ण             | ३० হানী    | सूर्यस्पर्श  | १३।५१     | २०।२६    |
| १९५५  | आषाढ                 | १५ रवी     | चन्द्रस्पर्श | 4010      | ५८।२२    |
|       | मार्गेशिर            | १५ भौमे    | चन्द्रस्पर्श | ४८।२८     | ५७।१२    |
| १९५६  | <u>ज्येष्ठशुक्ल</u>  | १५ भृगी    | चन्द्रस्पर्श | ३१।५८     | ३५।३१    |
|       | मार्गशिर             | १५ शनी     | चन्द्रस्पर्श | ५३।४०     | ५७।२६    |
| ११५८  | चैत्रकृष्ण           | ३०         | सूर्यस्पर्श  | ७।३२      | १२।२७    |
| १९५९  | चैत्रशुक्ल           | १५ भीमे    | चन्द्रस्पर्श | ४०।२२     | ४२।४८    |
| १९६०  | चैत्रशुक्ल           | १५ शन्।    |              | ५५।२३     | रा४५     |
|       | आषाढ                 | १५ शुक्रे  |              | ३१।२      | ३९।१०    |
| १९६१  | मार्गशिर             | १५ रवी     | चन्द्र       | ४०।३९     | ४६।५९    |
| १९६२  | श्रावण               | १५         | चन्द्र       | २७।०      | ३०१११    |
| १९६३  | कार्तिक              | 30         | सूर्यस्पर्श  | ९।३६      | १४।४     |
|       | मार्गशिर             | १५ भौमे    | चन्द्रस्पर्श | २५।२४     | इंग्डि   |
| १९६५  | मार्गशुक्ल           | १५ शुक्रे  | चन्द्र       | ४८।२०     | ५१।३०    |
| १९६६  | ज्येष्टशु <b>क्ल</b> | १५ शुक्रे  | चन्द्र       | ५९1३      | ७।४३     |
| १९६७  | कातिकशुक्ल           | १५ शुक्रे  |              | ५३।३७     | ५६।३७    |
| १९६८  | कातिक                | ३०         | सूर्य        | ५१।२६     | 8140     |
| १९६९  | चैत्रशुक्ल           | १४ सोमे    | चन्द्र       | ५ १।१९    | ५६१०     |
|       | चैत्रकृष्ण           | ३० वुघे    | सूर्यं       | २९१०      | ३३।३१    |
| १९७०  | भाद्रपद              | १५         | चन्द्र       | २४।९      | ३२।५९    |
|       | फाल्गुन              | १५         |              |           |          |
| १९७१  | भाद्रपदकृष्ण         | ३० भृगौ    | सूर्यं       | ३०।३८     | ३५।२८    |
|       | भाद्रपदशुक्ल         | १५ भृगी    | चन्द्र       | २५।१      | ३३।१६    |
| १९७४  | आषाढ                 | १५ शुक्रे  | चन्द्र       | ४२।५५     | ४९।२९    |
| १९७७  | वेशाखशुक्ल           | १४         | चन्द्र       | ४८।३      | ६।४७     |
|       | आषाढ                 | १५ वुधे    | चन्द्र       | ३२।९      |          |
| १९७८  | आश्विन               | १५ रवी     |              | ४९।३१     | ५७।४९    |
| १९७९  | आश्विन               | ३० गुरौ    | सूर्य        | पाप       | १०।११    |
|       |                      |            |              |           |          |

| संवत् | मास          | तिथि      | ग्रहण         | स्पर्शंघटी     | मोक्षघटी 🛊 |
|-------|--------------|-----------|---------------|----------------|------------|
| १९८०  | माघशुक्ल     | १५ वुघे   | चन्द्र        | ३२।३८          | ४११४८      |
| १९८१  | श्रावण       | १५ शुक्रे | चन्द्र        | ४६।४५          | ५५।रव      |
|       | माघशुक्ल     | १५ रवी    | चन्द्र        | ४६।१           | ५१।३६      |
| १९८२  | श्रावणशुक्ल  | १५ भीमे   | चन्द्र        | दृष्टिर्नास्ति |            |
|       | माघकुष्ण     | ३० गुरी   | सूर्यं        | १२।१७          | १५।३३      |
| १९८५  | ज्येष्ठकृष्ण | ३० गुरी   | चन्द्र        | १६।३७          | २१।२१      |
| १९८६  | वैशाखकृष्ण   | ३० गुरी   | सूर्यंग्रहणसं | भव             |            |
| १९८८  | चैत्रशुक्ल   | १५        | चन्द्रग्रह    | ४४।३           | 4310       |
|       | भाद्रपदशुक्ल | १५        | चन्द्र        | 8010           | ४९।०       |
|       | फाल्गुन      | १५        | चन्द्र        | १५।            | 53         |
| १९८९  | भाद्रपद      | १५ वुधे   | चन्द्र        | ५०।४४          | ५३।०       |
| १९९०  | भाद्रपदकुष्ण | ३० सोमे   | सूर्यं        | ७१०            | १४।३४      |
| १९९१  | आषाढशुक्ल    | १५        | चन्द्र        | २७१०           | ३५।०       |
|       | पौषशुक्ल     | १५        | चन्द्र        | २९।            | ३७।रव      |
| १९९२  | पौषशुक्ल     | १५ वुघे   | चन्द्र        | इप्राप्ट       | ४४।०       |
| १९९३  | आषाढकुष्ण    | ३०        | सूर्यं        | ९।४८           | १४१०       |
|       | आषाढशुक्ल    | १५        | चन्द्र        | , ४०।८         | ४३।२       |

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनविरिचते सङ्ग्रहे बृहद्दैवज्ञरञ्जने त्रयस्त्रिशं ग्रहणकथनप्रकरणं समाप्तम् ॥ ३३॥

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिष देता पं॰ गयादत्त जी पुत्र ज्योतिषी पं॰ रामदीन जी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का तैतीसवाँ ग्रहण कथन नामक प्रकरण समाप्त हुआ।। ३३॥

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्मागतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदारमज-मुरलीघर-चतुर्वेदकृता त्रयस्त्रिशत्प्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्णा ॥ ३३ ॥

# अथ चतुस्त्रिशं लुप्तसंवत्सरनिर्णयप्रकरणं प्रारभ्यते।

अब आगे चौतीसवें प्रकरण में लुप्त संवत् के निर्णय को अतिचार के साथ बताते हैं।

लुप्त संवत्सर—गुरु सामान्यतया १ राशि में १३ मास तक संचरण करता है। किन्तु अतिचारी होने पर उससे पहिले ही भुक्त करके दूसरी राशि में पहुँच कर पुनः वकी होकर उस राशि में लौट कर जब नहीं आता है तो वह वर्ष लुस संवत्सर के नाम से पुकारा जाता है।

अतिचार—मध्यम गित का उल्लंघन करके जब ग्रह नियत काल से पूर्व ही अग्रिम राधि में संक्रमण करता है तो अतिचारी कहलाता है। यह भी एक दोष होता है। उसकी उपस्थिति में कितने दिनों का त्याण शुभ काम में करना चाहिए इस सबको विविध ग्रन्थों के आधार पर इसमें बताया गया है।

वसिष्ठः--

# वसिष्ठ जी के आधार पर

सहजां गितमासाद्य यद्यतीचारगो गुरुः।
अविशष्टं पूर्वराशि न प्रत्यायात्युपभुक्तये।। १।।
कुम्भाच्चतुष्केर्तरगोऽतिचारी न पूर्वराशि गुरुरेति वक्री।
तदा विलुप्ताब्द इहातिनिन्द्यः सोमोद्भवाजह्नुभवान्तराले।। २।।
अन्तर्भाव्योपभुक्तांशवक्रानन्तरितस्तथा

मासैर्द्वादशभिर्लुप्तसंवत्सर इतीरितः ॥ ३॥

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि यदि मार्गी गुरु अतिचार वश दूसरी राशि में कुम्म मीन, मेष, नृष राशि को छोड़कर जाता है तथा पहुँच कर बक्री होकर पहिली राशि में अतिचारी अंशों का भोग नहीं करता है तो वह संवत् लुप्त वर्ष के नाम से गंगा व रेवा नदी के मध्य में होता है। यह अधिक निन्दनीय है एवं अन्तर्मावी अंशों को बक्री होकर न भोगने से १२ मास का लुप्त वर्ष होता है।। १-३।।

गर्गः--

### गर्ग के आधार पर

समं व्रजन्देवगुरुर्यंदैव भवेदतीचारगतिप्रयुक्तः । तदा हि लुप्ताब्द इति प्रदिष्टः स्वसंहितायां च पितामहेन ।। ४ ।। गर्गाचार्यं जी ने बताया है कि जब गुरु समान गति से संचरण करता हुआ अतिचारी होता है तो लुप्त संवत् होता है । ऐसा पितामह (ब्रह्मा ) ने अपनी संहिता

में वर्णन किया है ॥ ४ ॥

व्यवहार समुच्चय में कहा है 'अतिचारगतो जीवस्तं राधि नैति चेत्पुनः। छुप्त-संवत्सरो ज्ञेयो गहितः सर्वकर्मसु' (मु० चि० १ प्र० ५३ इलो० पी० टी०)।। ४।।

शीनकः-

### शौनक जो के आधार पर

भासान्दशैकान्दशकान्प्रभुज्य राशेर्यंदा राशिमुपैति जीवः । भुङ्के न पूर्वं च पुनस्तदानीं न लुप्तसंवत्सरमाहुरार्याः ॥ ५॥

ऋषि शौनक ने बताया है कि १० या ११ मासों में गुरु जब एक राशि का मोग कर दूसरी राशि में जाकर पुन: पूर्व राशि मोग न करें तो लुप्त संवत् नहीं होता है ॥ ५ ॥

च्यवन ने कहा है 'मासान् दशैकादश वा प्रभुज्य राश्येयँदा राशिमुपैति जीव:। भुङ्क्ते न पूर्वं च पुनस्तथापि न लुप्तसंवत्सरमाहुरार्या' (मु० चि०१ प्र०५३ रलो० पी० टी०)।। ५।।

कश्यप:--

### कश्यपजी के आघार पर

यदि भवेदितचारगितर्गुरुनं पुनरेति निजप्रथमिस्यितिम् । भवित लुप्तसमा झषकुम्भयोर्वृषभवृश्चिकयोर्यदि न स्थितिः ॥ ६ ॥ ऋषि कश्यपजी ने बताया है मीन, कुम्म, वृष और वृश्चिक राशि को छोड़कर जब गुरुअतिचारी होकर पूर्व राशि में नहीं आता है तो लुप्त संवत् होता है ॥ ६ ॥

मुहूर्त गणपित में कहा है 'देवपूज्योऽतिचारेण दशमासात् पुरा यदि । राश्यन्तरगते मूयो ऋते कुम्मचतुष्टयात् ॥ प्राग्राशियंदिनो याति लुप्तसंवत्सरस्तदा । गंगानमंदयोमंद्ये देश: सोऽत्यन्तनिन्दित:' (१५ अ० ६४-६५ रलो०) ॥ ६ ॥

भृगु:-

भृगु जी के आधार पर

धने मीने वृषे कुम्भे यद्यतीचारगो गुरुः। न तत्र काललोपः स्यादित्याह गालवो मुनिः॥ ७॥

ऋषि भृगु जी ने कहा है कि धनु, मीन, वृष, कुम्म राशि में गुरु जब अतिचारी। होता है तो उसमें काल का लोप नहीं होता, ऐसा गालव ऋषि का वाक्य है।। ७।।

गर्ग:--

गगं जी के आधार पर

स्वकं भवनमासाद्य यद्यतीचारगो गुरुः। न तत्र काललोपः स्यादित्याह भगवान्यमः॥८॥

१. मु० चि॰ १ प्र० ५३ श्लो० पी॰ टो०।

ऋषि गगं जी ने बताया है कि अपने घर (धनु, मीन) में आकर जब गुरु अतिचारी होकर पहिली राधि में नहीं आता है तो काल का लोग न होने से दोष नहीं होता है ऐसा मगवान यम का वाक्य है ।। ८ ।।

व्यास:--

व्यास जो के आधार पर

यदातिचारं सुरराजमन्त्री करोति गोवृश्चिकमीनसंस्थः। नायात्यसौ यद्यपि पूर्वराशि शुभाय पाणिग्रहणं वसिष्ठः।। ९।। व्यास जी ने कहा है कि वृष, वृश्चिक, मीन राशि में जब गुरु अतिचारी होकर पूर्व राशि में नहीं भी आता है तो दोष न होने से विवाहादि शुभ कर्म करना चाहिए।। ९।।

पराशरः--

पराशर जी के आधार पर

दशमासानन्तरमहानि कतिचिद्गुरुर्यदा भुङ्क्ते । यद्यनायात्पूर्वर्क्षे तदा लुप्तसंवत्सरः प्रोक्तः ॥ १० ॥

ऋषि पराश्चर ने बताया है कि दस १० मास व कुछ दिन जब गुरु किसी राश्चिका मोग करके अतिचार वश्च दूसरी राश्चिमें जाकर लौटता नहीं तो लुप्त संवत्सर होता है ॥ १० ॥

मनु:--

मनु जी के आधार पर

अतिचारगतो जीवो दशमासात्परं यदि। दिनानि कितिचिद्भुङ्को न तदा लुप्तवत्सरः ॥ ११॥ ऋषि मनु ने बताया है कि जब गुरु १० मास व कुछ दिन एक राशि का मोग करके दूसरी राशि में जाता है तो लुप्त संबत् नहीं होता है ॥ ११॥

मुहूर्ततत्त्वे--

मुहूर्ततस्व के आधार पर

एकस्मिन्वत्सरे जीव: स्पृशेद्राशित्रयं यदि। लुप्तसंवत्सरो नाम निन्दितः सर्वंकर्मसु॥ १२॥ मुहूतं तत्त्व में बताया है कि जब गुरु एक वर्ष में तीन राशियों का स्पर्शं करता है तो लुप्त संवत् होता है। इसका समस्त शुम कामों में त्याग करना चाहिए॥ १२॥ यशोधरतन्त्रे—

> यशोषर तन्त्र के आधार पर एकस्मिन् रिववर्षे गौरववर्षद्वयावसानं चेत्। त्र्यब्दस्पृशमेनमेव विलुप्तसंवत्सरं प्राहुः॥१३॥

यशोधरा तन्त्र में कहा है कि जब एक सौर वर्ष में दो गुरु वर्षों का अन्त होता है। इसलिये तीन राधि का स्पर्ध होने से लुप्त संवत्सर होता है।। १३।।

अन्य:--

### अन्य के आधार पर

ैअतिचारगतो जीवस्तं राशि नैव चेत्पुनः। लुप्तसंवत्सरो ज्ञेयो गहितः सर्वकर्मसु।।१४॥

अन्यों का कहना है कि जब गुरु अतिचारी होकर पुनः पूर्व राधि में नहीं आता है तो लुप्त संवत् होता है। यह समस्त कामों में निन्दित वर्ष होता है।। १४।।

अयमिप दोषो यहेशे वृहस्पितमानेन व्यवहारस्तद्देशविषय:। यह दोष भी जिस देश में गुरुमान से संवत् का प्रचलन होता है वहीं पर निषिद्ध माना गया है।।

तथा चोक्तम्—

गुरु मान संवत् चलने के स्थान नर्मदोत्तरभागे तु वार्हस्पत्येन वत्सरः । तस्यास्तु दक्षिणे भागे सौरमानेन वर्तते ॥ १५॥

नमंदानदी के उत्तर माग में गुरु मान से संवत् का और उसके दक्षिण माग में सीर मान से संवत् का प्रचलन होता है।। १५।।

# दोष के स्थान

लुप्तसंवत्सरदोषस्तु पयोष्णीनमंदात्तटात् । नान्यदेशेष्विति प्राहुर्वसिष्ठात्रिपराशराः ॥ १६ ॥

पयोष्णी व नमेंदा के तटवर्जी स्थानों पर लुप्त संवत् दोष होता है और अन्य देशों में नहीं ऐसा वसिष्ठ, अन्नि, पराश्चर का वाक्य है ॥ १६ ॥

अन्यत्रापि -

### अन्य के आधार पर भी

गर्गात्रिमाण्डव्यपराश्चराद्या भृग्विङ्गरःशौनककश्यपाद्याः। लुप्ताव्ददोषं प्रवदन्ति मध्ये सोमोद्भवायाः सुरिनम्नगायाः॥ १७॥

अन्य गर्गं, अत्रि, माण्डन्य, पराश्चर, भृगु, अङ्गिरा, शौनक, कश्यप आदि ऋषियौं का कहना है कि नर्मंदा व गङ्गा के मध्यवर्ती देशों में इसका (लुप्त संवत्) दोष होता है।। १७।।

१. मु॰ चि॰ र प्र॰ ५३ श्लो॰ पी॰ टी॰।

# ेरामाचार्योऽपि-

## रामदैवज्ञ के आघार पर

गोजान्त्यकुम्भेतरराशिचारगे नो पूर्वराशि गुरुरेति विक्रतः। तदा विलुप्ताब्द इहातिनिन्दितः शुभेषु रेवासुरिनम्नगान्तरे।। १८॥ श्री रामदैवज्ञ ने अपने मुहूर्तं चितामणि नामक ग्रन्थ में बताया है कि मेष, वृष, कुम्म, मीन राशियों के अतिरिक्त आठ राशियों में अतिचारी गुरु वक्री होकर पहिले की राशि में नहीं आता है तो लुष्त संवत्सर दोष होता है। गंगा और रेवा नदी के बीच देशों में लुष्त संवत्तर दोष होता है।। १८॥

गुरु ने बताया है 'मेषे वृषे झपे कुम्भे यद्यतीचारगे गुरौ। न तत्र काल्दोपः स्यादित्याह मगवान यमः' (मु० चि० १ प्र० ५३ श्लो० पी० टी०)।। १८।।

तथा ज्योतिर्विदामरण में कहा है 'मार्गी पुरोधा गदितोग्रधन्वनो द्विराधिचारं कुष्ते यदा तदा । लुप्ता घरत् सापि निपादिक चरेच्चतृष्टयं मङ्गलसाधनी मवेत्. (सु॰ सि॰ १ अ॰ ५७ इलो॰ टी॰ सु॰ त० )।। १८।।

> इति श्रोज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनविरिचते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने चतुस्त्रिशं लुप्तसंवत्सर-निर्णयप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रिचत बृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का चौतीसवां लुप्तसंवत्सर निर्णय प्रकरण समाप्त हुआ ।। ३४ ॥

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर-चतुर्वेदकृता श्रीधरी हिन्दी टीका चतुर्स्त्रिशत् प्रकरणस्य वृहद्दैवजरञ्जननामकसङ्ग्रह-ग्रन्थस्य पूर्तिमगात् ॥ ३४ ॥

१. मु॰ चि॰ १ प्र० ५३ श्लो०।

# अथ पञ्चित्रंशं अकालवृष्टिप्रकरणं प्रारम्यते

अब आगे पैतीसवें प्रकरण में अकालवृष्टि कब होती है, इसके होने पर क्या-क्या काम नहीं करना चाहिए इत्यादि को अनेक ग्रन्थों के वाक्य से बताते हैं।

वसिष्ठः १—

### विसप्रजी के आधार पर

अकालवृष्टिप्रभवस्तु दोषः करोति मृत्युं वरकन्ययोश्च । करोति मृत्युं शुभकार्यकर्तुः त्रातुर्यथा सर्वगुणास्त्वशक्ताः ॥ १ ॥ तं वन्यवर्गाविषविद्विदग्धा अकालवृष्टिप्रभवः स दोषः । सीतावियोगप्रभवः सुदीर्घः कोपो यथा दाथरथेर्दशास्यम् ॥ २ ॥

विशेष—यहाँ इन दोनों पद्यों का पाठ ठीक नहीं है तथा अर्थ मी स्पष्ट नहीं होता है विसिष्ठ संहिता में ठीक पाठ इस प्रकार है—

अकालवृष्टिप्रमवः स दोषः करोति मृत्युं शुमकायंकर्तुः। त्रातुं यथा सर्वगुणास्त्वशक्तास्तं वन्युवर्गा विषविह्नदग्धम्।। अकालवृष्टिप्रमवः सदोषः करोति मृत्युं वरकन्ययोश्र। सीतावियोगप्रमवः सुदीर्घः कोपो यथा दाशरथेदंशास्यम्।।

अर्थ--अकालवृष्टि का दोष शुम कार्यंकर्ता की मृत्यु करता है जैसे जहर वा अग्नि से जले हुए जन की समस्त गुणों से सम्पन्न भी वान्धव वर्ग रक्षा करने में असमर्थ होते हैं।

अकालवृष्टि जन्य दोप विवाह में वर-कन्या का भी मरण करने वाला होता है जैसे राम का सीता के वियोग से उत्पन्न क्रोध रावण का वध कर्ता हुआ था।। १-२।।

# अन्य अकालवृष्टि दोष

अकालवृष्टिनीहारपरिवेषशरासनाः । लत्तापातादयो दोषाः शुभकार्यंविनाशदाः ॥ ३ ॥

असमय की वर्षा, पाला, मण्डल, इन्द्रधनुष, लत्ता, पात आदि दोष घुम काम को नष्ट करने वाले होते हैं ॥ ३॥

१. व० सं० ३२ अ० ८८-८६ श्लो०।

# कृत्यचिन्तामणी —

कृत्यचिन्तामणि के आधार पर

मार्गान्मासात्प्रभृतिमुनयो व्यासवाल्मीकिंगर्गा-रचैत्रं यावत्प्रवर्षणविधौ नेतिकालं वदन्ति । नाडीस्त्याज्याः सुरगुरुमुनिर्वातवृष्टेरकालो मासावेतौ न शुभफलदौ पौषमाघौ न शेषाः ॥ ४॥

कृत्यिचिन्तामणि में कहा है—व्यास, वाल्मीकि, गर्ग ऋषि ने वताया है कि अगहन से चैत्र तक वर्षा का समय नहीं होता है। सुरगुरु ऋषि ने अकाल वर्षा के बाद शुम कर्म के लिये कुछ नाडी त्याज्य वताई हैं। वायु और वर्षा से विशेष कर पूस, माघ में अनिष्ट होता है शेषों में नहीं होता।। ४।।

दैवज्ञवल्लभे —

दैवज्ञ वल्लभ के आधार पर

पौषादि चतुरो मासाः प्रोक्ता वृष्टिस्त्वकालजा । व्रतं यात्रादिकं तत्र वर्जयेत्सप्तवासरान् ॥ ५ ॥

दैवज्ञ वल्लम नामक ग्रन्थ में बताया है कि पूस से चार मास तक (पूस, माघ, फाल्गुन, चैत्र ) वर्षा होने पर असमय वर्षा कहलाती है। इसके होने पर सात दिन तक, जनेऊ, यात्रादि शुम काम नहीं करना चाहिए। ५।।

### विज्ञेष बात

पौषे दिनत्रयं वज्यं माघे चैव दिनद्वयम्। फाल्गुने दिनमेकं तु चैत्रे तु घटिकात्रयम्॥६॥

पूस में वर्षा होने पर तीन दिन के, माघ में दो दिन के, फाल्गुन में एक दिन के और चैत्र में तीन घटी के बाद शुम काम करना चाहिए ॥ ६ ॥

श्रीपतिः--

# श्रीपतिजी के आधार पर

सौदामिनीवर्षणगर्जितेषु नाकालजेषु प्रवसेन्नरेंद्रः । आसप्तरात्रादुत दर्शनेषु दिव्यान्तरिक्षक्षितिजेषु चैवम् ॥ ७॥ आचार्यं श्रीपति ने कहा है कि विजली, वर्षा, गर्जना, त्रिविद्य उत्पात, असमय में होने पर सात दिन के पश्चात् शुभ काम करना चाहिए ॥ ७ ॥

शौनकः-

# शौनक जी के आधार पर

पौषादिमासेषु चतुर्षु वृष्टिस्त्वकालजा स्यान्न हि तत्र यात्राम् । कुर्यान्नृपश्चेत्कुरुतेऽतिमोहात्प्रवर्तते शत्रुपराभिभूतः ॥ ८॥ ऋषि शौनकजी ने बताया है कि पौषादि चार मासों में वर्षा होने पर असामियकी वर्षा कहलाती है। राजा को इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि मोहवश वह शत्रु पर चढ़ाई कर दे तो शत्रु से पराजित होकर वापिस आता है।। द।।

गर्गः---

### गगंजी के आधार पर

पौषादि मासचत्वारि वृष्टिः प्रोक्ता त्वकालजा। तत्र यात्रा वृतारम्भं वर्जयेत्सप्त वासरान्॥९॥

गर्गंजी ने वताया है कि पूस, माघ, फाल्गुन, चैत में थर्पा, अकालजा होती है। इसमें अर्थात् इसके होने पर सात दिन के अनन्तर यात्रा, जनेऊ आदि करना चाहिए।। ६।।

माण्डव्यः---

#### माण्डव्यजी के आघार पर

तावत्प्रयाणादिषु भूपतीनामकालवृष्टिः प्रकरोति दोषम् । यावद्भवेत्सञ्चरतां जनानां तथा पशूनां चरणाङ्किता भूः॥ १०॥

ऋषि माण्डन्यजी ने वताया है कि राजाओं की यात्रा आदि में अकालवृष्टि का दोष तब तक रहता है जब तक मनुष्य तथा पशुर्ओं के चलने पर उनके पैर के चिह्न भूमि में दिखाई दें।। १०।।

चण्डेश्वर:--

# चण्डेश्वरजी के आधार पर

वृष्टिः करोति दोषं तावन्नाकालसम्भवा राज्ञः । यावन्न भवति याने नरपशुचरणाङ्किता वसुधा ॥ ११ ॥

आचार्य चण्डेश्वरजी ने बताया है कि राजा के लिए असामियकी वर्षा का दोष तब तक नहीं होता है कि जब तक मनुष्य और पशुओं के चलने पर उसके पैर अंकित न हों ।। ११।।

> इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने पश्चित्रशं अकालवृष्टि-

# प्रकरणं समाप्तम्।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीनजी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञ रञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का अकालवृष्टि नामक पैतीसवौ प्रकरण समाप्त हुआ ।। ३५ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पं व केशवदेवचतुर्वेदात्मज मुरलीधर-चतुर्वेदकृता पश्वित्रशत्प्रकरणस्य वृह्द्दैवज्ञरञ्जनसंग्रहग्रन्थस्य श्रीधरी हिन्दो टीका परिपूर्णा ।। ३५ ।।

# अथ षट्त्रिंशं त्याज्यप्रकरणं प्रारभ्यते ।

अब आगे ३६ वॅ प्रकरण में शुमकार्यों में क्या होने पर शुम का त्याग करना चाहिए, इसे विविध ग्रन्थों के आधार पर वताते हैं।

ज्योतिष्प्रकाशे-

ज्योतिष प्रकाश के आधार पर **ेजन्माधिपविलग्नेशचन्द्रभार्गवमन्त्रिणाम्** विरश्मित्वं जन्ममासो जन्मभे जन्मवासरः ॥ १ ॥ <sup>२</sup>दुर्निमत्तं मनोभङ्गं क्षयमासाधिमासकौ। मतजातकयोश्चैव सूतकं ग्रहणस्य च॥२॥ <sup>3</sup>ज्बरोत्पत्तिरजोमात्पित्रोः क्षयदिनं तथा। गण्डान्तत्रितयः कालः सन्धिर्भस्य तिथेस्तनोः ॥ ३॥ ४क्रान्तिपातो व्यतीपातो वैधृतिः परिघार्द्धकम्। भानोः सङ्क्रान्तिभोगश्च कुलिकं चार्द्धयामकम् ॥ ४ ॥ भक्ररैमंकं युतं भोग्यं सराहृशिखिध्मितम्। धिष्ण्यं ग्रहणगं पापैविद्धं सीम्यैस्तु पादतः ॥ ५ ॥ <sup>६</sup>वष्टिः क्र्रयतं लग्नं लग्नेशो रिपुमृत्युगः। जन्मतो नैधनेशस्त लग्नेशो निधनोपगः ॥ ६॥ <sup>७</sup>जन्मभाज्जन्मलग्नाद्वा लग्नलग्नेशकाष्ट्रकौ । पापयोर्मध्यलग्नेन्दुः क्षीणेन्दुः कुनवांशकः ॥ ७ ॥ पापहोरा दुष्टयोगग्रहोद्भवः। <sup>c</sup>क्ररवारे तिथिवृद्धिक्षयौ भानां नाडिका विषसंज्ञिकाः ॥ ८॥ वर्षायनर्तुमासानां सन्धिवृष्टिरकालजा। होलाष्ट्रसङ्ग्रहो दोष: दशा गोचररिष्टजा।। ९।। रिक्तातिथिर्दग्धदिनं तथोत्पन्नदिनक्षंकम्। लत्तैकार्गलचण्डास्त्रकालवेला च पञ्चकम् ॥ १०॥

१. ज्यो० नि॰ ६७ पृ० १ श्लो॰ ।

३. ज्यो० नि० ६७ पृ० ३ श्ला०।

४. ज्यो० नि॰ ६७ पृ० ५ श्लो०।

७. ज्यो॰ नि॰ ६७ पृ० ७ श्लो॰।

२. ज्यो० नि० ६७ पृ० २ श्लो०।

४. ज्यो नि॰ ६७ पृ॰ ४ श्लो ।

६. ज्यो० नि० ६७ पृ० ६ श्लो०।

८. ज्यो० नि० ६७ पृ० ८ रलो० ।

मृत्युयोगोपग्रहश्च यामित्रांशोऽष्टषड्विघः । षड्वर्गः पापखेटानां भृगुः षष्ठः कुजोऽष्टमः ॥ ११ ॥ १एते दोषाः समाख्याताः शुभकर्मणि गहिताः ।

ज्योतिष प्रकाश में कहा है कि राशीश, लग्नेश, चन्द्र, भृगु, गुरु के अस्त होने पर जन्म मास, जन्म नक्षत्र, जन्म वार, दुनिमित्त, क्षय, अधिक मास, जन्म-मरण सुतक तथा ग्रहण सूतक, ज्वर. रज, माता पिता का श्राद्ध दिन, तीनों गण्डान्त, नक्षत्र-तिथि-लग्न का सन्धिकाल, क्रान्तिपात, व्यतीपात, वैवृति, परिघाद्धं, सूर्यं का संक्रमण मोग, कुलिक, अधंयाम, क्रूर ग्रह से भुक्त, मोग्य, राहु-केतु से युत, ग्रहणगत नक्षत्र, पाप से विद्ध होने पर, पूणं वृष्टि और शुम विद्ध होने पर, चरण रीत्या वर्षा, पाप से युत लग्नेश ६ या ६ में, राशि से अष्टमेश ६ । ६ में, लग्नेश ६ में, जन्मराशि या लग्न से लग्न लग्नेश अष्टम में, पाप के मध्य में लग्न, चन्द्रमा, क्षीण चन्द्रमा, पाप ग्रह का नवांश, क्रूर ग्रह का वार, पाप होरा, दुष्ट योग ग्रहजन्य. तिथि क्षय-वृद्धि, विष संज्ञक नक्षत्रों की घटी, वर्षं, अयन, त्रदृतु, मास की सन्धि, असामयिक वर्षा, होलिकाष्टक, संग्रह दोष, अरिष्टल दशा, रिक्ता तिथि, दग्ध दिन, जन्म दिन, नक्षत्र, लत्ता, एकागंल, चण्डास्त्र, कालवेला, पंचक, मृत्युयोग, उपग्रह, जामित्र, षडष्टक, षड्वगं में पाप ग्रह, छठे शुक्र, आठवें मंगल ये दोष कहे जाते हैं। इन्हें शुम काम में स्यागना चाहिये।। १-११ न्व।।

दोष होने पर कार्य नाम से फल

एते दोषा विवाहे तु वैधव्यं भङ्गमाहवे ॥ १२ ॥

विद्यारम्भे च मूर्खत्वं यात्रायां निष्फलं स्मृतम् ।

वेत्रते च कर्मवाह्यत्वं रोगं च क्षौरकर्मणि ॥ १३ ॥

नवान्नप्राशने मान्द्यं गृहारम्भे सुखक्षयम् ।

रैदैन्यं गृहप्रवेशे तु वन्ध्यात्वं गर्भशोधने ॥ १४ ॥

कृषिकर्मणि वैफल्यं ग्रामकार्यं नृपो परः ।

पराज्यनाशं प्रतिष्ठायामग्न्याधानेऽग्निनाशनम् ॥ १५ ॥

पट्टाभिषेके दारिद्यं हानिर्वाणिज्यकर्मणि ।

विरोधः स्वामिसेवायां हरणं च विभूषणे ॥ १६ ॥

दारिद्यं मरणं हानिः सर्वकार्ये विदुर्वुधाः ॥ १७ ॥

१. ज्यो । नि॰ ६७ पृ० ६ इलो ।

२. ज्यो० नि० ६९ पृ० ५ मलो०।

३. ज्यो॰ नि॰ ६६ पृ० ६ इलो॰।

४. ज्यो॰ नि॰ ६६ पृ॰ ७ रलो॰।

५. ज्यो० नि० ६६ पृ० ८ इलो०।

६. ज्यो० नि० ६६ पृ० ६ दलो०।

ये उक्त दोष यदि विवाह में होते हैं तो कन्या का वैधव्य, युद्ध में पराजय, विद्यारम्म में मूर्खता, यात्रा में अमीष्ट की असिद्धि, जनेऊ में कमें से बाह्यता. कौर में रोग, नवीन अन्न ग्रहण में मन्दाग्तिता, गृहारम्म में सुख का नार्य, गृह प्रवेश में हीनता, सीमन्त पुंसदन में वन्ध्यापन, खेती में फलहीनता, ग्राम कार्य में परवद्यता, प्रतिष्ठा में राज्य नार्य, अग्न्याधान में अग्नि का नार्य, पट्टामिषेक में दरिद्रता, व्यापार में हानि, नौकरी में विरोध, अलङ्कार में हरण मय. और दरिद्रता, मरण, समस्त श्रुम कार्मों में हानि होती है, ऐसा विद्वानों ने बताया है ।। ११३-१७।।

अथ पृथक् फलम्—

अब आगे वहीं पर लिखित अलग अलग फल को बताते हैं। तत्रैय---

जन्माधिपादि के अस्त, वाल्य, वृद्धत्व में फल जन्माधिपविलग्नेशचन्द्रभागंवमन्त्रिणाम् । अस्ते बाल्ये च वृद्धे च शुभकर्ता विनश्यति ॥ १८॥

राशीश, लग्नेश, चन्द्र, शुक्र, गुरु के अस्त, बाल्य, वृद्ध काल में कोई शुम कार्य करता है तो उसका मरण होता है ॥ १८॥

जन्म नक्षत्र-तिथि-मास-लग्न में फल

जन्मक्षें सुखहानिः स्यात्कलिजेन्मतिथावि । जन्ममासे भयं घोरं जन्मलग्नं शुभावहम् ॥ १६ ॥

जन्म नक्षत्र में शुम कार्य करने पर सुख का नाश, जन्मतिथि में कलह, जन्म मास में घनघोर मय और जन्म लग्न में शुम होता है ॥ १९॥

दुनिमित्त, मनोभंग, क्षय, अधिक मास में फल

दुर्निमित्ते मृति विन्द्यात् मनोभङ्गमसिद्धिता । गात्रभङ्गः क्षये मासे विग्रहस्त्विधमासके ॥ २० ॥

दुर्निमित्त दोष में शुम कार्यं करने पर मरण, मनोमंग में असिद्धि, क्षय मास में शरीर मङ्गता और अधिक मास में लड़ाई होती है।। २०॥

# ग्रहण-जन्म-मरण सूतक में फल

शुभकर्मकृतो मृत्युर्मृतिजातकसूतके । हानिर्मृत्युभयं कर्तुः सूतके ग्रहणस्य च ॥ २१ ॥ मरण या जातक के सूतक में शुभ कार्यं करने पर कर्ता की मृत्यु और ग्रहण के सुतक में शुभ काम करने पर हानि या मृत्यु भय होता है ॥ २१ ॥ रजोत्पत्ति व माता-पिता बाद्ध में फल

रजोत्पत्तौ मृति विन्दाद्रोगं पित्रोः क्षयेऽहनि ॥ २२ ॥

स्त्री के मासिक घर में शुम काम करने पर मरण और माता-पिता के श्राद्ध दिन में करने पर रोग होता है।। २२।।

अब आगे कण्यप संहिता के आघार पर अलग अलग दोपों में कार्य करने के फल को बताते हैं।

कश्यपसंहितायाम्—

वर्ष-अयन-मास-ऋतु-तिथि-नक्षत्र सन्धि में फल
वित्सरायनमासर्तुसन्धिर्दैन्यप्रदः शुभे ।
तिथिसन्धौ मनस्तापो धिष्ण्यसन्धौ महद्भयम् ॥ २३ ॥

कश्यप संहिता में बताया है कि वर्ष-अयन-मास-ऋतु सन्धि में शुम काम करने पर दैन्यता, तिथि सन्धि में मन में दुःख और नक्षत्र सन्धि में अधिक मय होता है ॥ २३ ॥ योग-लग्न-सन्धि और त्रिविध गण्डान्त में फल

> <sup>२</sup>योगसन्धौ भ्रमस्तीत्रो लग्नसन्धौ सुखक्षयः। तिथिलग्नभगण्डान्ते कार्यनाशक्षतिर्मृतिः॥ २४॥

योग सन्धि में शुम काम करने पर तीव्र भ्रम, लग्न सन्धि में सुख का विनाश, तिथि गण्डान्त में कार्य का विनाश, लग्न गण्डान्त में क्षति तथा नक्षत्र गण्डान्त में मरण होता है ॥ २४ ॥

> क्रान्तिसाम्य-व्यतीपात-वैघृति-परिघार्धं में फल क्रान्तिसाम्ये मृतिः कर्तुर्व्यतीपाते कूलक्षयः।

<sup>3</sup>वैधृतौ जीवहानिः स्यात्परिघार्द्धे च रोगदम् ॥ २५ ॥

क्रान्ति साम्य दोष में शुम काम करने से कर्ता का मरण, व्यतीपात में कुछ का नाश, वैधृति में जीवहानि और परिधार्ध दोष में रोग होता है।। २५।।

सूर्यं संक्रान्ति-कुलिक-यमघंट में फल

अर्कसङ्क्रान्तिभागेषु मृत्युरेव न संशयः।

कुलिके मरणं विन्दाद्यमघण्टेऽर्थंनाशनम् ॥ २६ ॥

सूर्यं संक्रमण में शुभ कार्यं करने पर निःसन्देह मृत्यु, कुलिक में मरण और यमघंट दोष में शुभ काम करने पर धन का नाश होता है।। २६।।

यामार्धं-कालवेला-घूमित-दग्घ नक्षत्र में फल यामार्द्धे कार्यंहानिः स्यात्कालवेलाभयं मृतिः । घूमिते भे भवेद्व्याधिः दग्धे कार्यं न सिद्धचित ॥ २७ ॥

१. ज्यो० नि० ६८ पृ० ४ रलो०। २. ज्यो० नि० ६८ पृ० ५ रलो०।

३. ज्यो० नि० ६८ पृ० १२ इलो०।

यामार्ढं दोष में शुम काम करने पर कार्यं का नाश, कालवेला में मय, मृत्यू, धूमित नक्षत्र में व्याधि और दग्ध नक्षत्र में शुम आचरण से कार्यं की अधिद्धि होती है।। २७।।

ज्वलित-विद्ध नक्षत्र, भद्रा, प्रहण नक्षत्र में फल ेज्वलिते मृत्युरेव स्याद्विद्धे विघ्नं समादिशेत्। विष्टचां भ्रंशो भवेन्नूनं ग्रहणर्के पराभवः॥ २८॥

ज्वलित नक्षत्र में शुम काम करने पर मृत्यु, विद्ध नक्षत्र में विघ्न, मद्रा में अवश्य भ्रंगता और ग्रहण के नक्षत्र में तिरस्कार होता है।। २८।।

हुग्न-अष्टम-चतुर्थं-व्यय में पाप का फल

रलग्ने क्रूरयुते नाशो चाष्टमे च तनाः क्षयः। चतुर्थे जायते वैरं जन्माङ्गात् व्ययगे व्ययम्॥ २९॥

लग्न पाप से युत होने पर शुम कर्म करने से नाश, अष्टम में शरीर का क्षय, चतुर्थ में शत्रुता और बारहवें पाप ग्रह होने पर शुम कार्य करने से व्यय होता है।। २९॥

अष्टम-लग्न में पाप व षष्टस्य लग्नेश का फल

जन्मन्यष्टमगः क्रूरो मृत्युदो यदि लग्नगः। षष्ठे लग्नाधिपो नूनं स्वयमेव रिपुर्भवेत्॥३०॥

अष्टम व लग्न में पाप ग्रह होने पर शुम काम करने से मृत्यु और लग्नेश छठे में होने पर शुम कर्म करने से स्वयं सब का शत्रु होता है।। ३०।।

अष्टम-व्ययस्थ पाप व पाप कर्तरी-समांश में फल

अष्टमो मृत्युदश्चैव व्ययगो व्ययकारकः। विघ्नं स्यात्पापकर्तयाँ समांशे मरणं ध्रुवम् ॥ ३१॥

अष्टम में पाप ग्रह होने पर मरण, व्ययस्य में अधिक व्यय. पाप कर्तरी में विष्न और समनवांच में निश्चय मृत्यु होती है।। ३१।।

> क्षोणचन्द्र, कुस्सित नवांश, क्रूरवार व होरा में फल क्षीणेन्दौ दीर्घरोगः स्यात्कुनवांशे तथैव च । क्रूरवारे महाक्रोधं क्रूरहोरा विरोधिनी ॥ ३२॥

क्षीणचन्द्रमा में लम्बी वीमारी, कुत्सित नवांश में मी वही, पाप वार में अधिक क्रोध और पाप की होरा में विरोध होता है।। ३२।।

> तिथि नक्षत्र वार जन्य दुष्ट योग-कुमुहूतं, कुहू में फल मिथ्याभिदूषणं दुष्टयोगे तिथिभवारजे। कुमुहूर्ते त्वनिष्टं स्यात्कुहूर्विघ्नकरी स्मृता।। ३३।।

१. ज्यो० नि० ६८ पृ० १० रलो०। २. ज्यो० नि० ६८ पृ० १४ रलो०।

तिथि-नक्षत्र-वारजनित दुष्टयोग में शुमारम्म करने पर झूठा आरोप, कुमुहूर्त में अनिष्ट और कुहू में शुम काम करने पर विष्न होता है।। ३३ ॥

तिथि वृद्धि क्षय-विष नाडी-अकालवृष्टि में फल तिथिवृद्धिक्षये हानिविषनाडचां विषाद्भयम् । अकालवृष्टिदोषरच रोगशोकभयप्रदः ॥ ३४॥

अकालवृष्टिदोषरच रोगशोकभयप्रदः ॥ ३४॥ विषय के घटने-बढ़ने पर हानि, विषयटो में जहर से भय और अकालीन वर्षा में

शुम कर्म करने पर रोग-शोक और मय होता है ॥ ३४ ॥

होलाष्टक-संग्रह-गोचर-दशा अरिष्ट में

होलाष्ट्रके विपत्तिः स्यात् सङ्ग्रहे दीघंरोगकृत् । व्यसनं गोचरारिष्टे दशारिष्टे च वन्धनम् ॥ ३४ ॥

होलाष्ट्रक में शुम काम करने पर विपत्ति, संग्रह दोष में लम्बी वीमारी और गोचर व दशा अरिष्ट में शुम कर्म करने से वन्धन (जेल) होता है।। ३५।।

> रिका तिथि-दाध तिथि, उत्पातीय नक्षत्र में फल रिक्तायाम् च तिथी कार्यकर्तुः कार्यं न सिद्धचिति । दाधे दाधं भवेत्कार्यम् त्पातक्षंमिनिष्टदम् ॥ ३६॥

रिक्ता तिथि में शुमारम्म करने पर कर्ता के कार्य की असिद्धि. दग्ध में दग्धता और उत्पात के नक्षत्र में शुम कार्य करने से अनिष्ट होता है।। ३६।।

लता-पंचक-चण्डायुध-एकागंल में फल

ैलत्तायां वाहनात्पातः पञ्चके भयरोगकृत्। चण्डायुधेऽसृजं दुःखं वैरमेकार्गले कलिः॥ ३७॥

लत्ता दोष में शुम काम करने पर सवारी से गिरना, पंचक में मय व रोग, चण्डा-युध में रुधिर, दुःख वैर और एकागँल दोष में शुम काम करने पर कलह होता है ॥ ३७ ॥

> मृत्यु योग-उपग्रह यामित्रादि दोष में फल मृत्युयोगे भवेनमृत्युस्तथैवोपग्रहे मृतिः। यामित्रादिषु दोषेषु वैरं चाप्यनपत्यता।। ३८।।

मृत्यु योग दोष में शुम काम करने पर मरण, उपग्रह में मृत्यु और यामित्रादि दोषों में शुम काम करने पर शत्रुता व संतान हीनता होती है।। ३८।।

अन्य स्थिति में फल

लग्नादष्टमषष्ठस्थो मृत्युकारी न संशयः। षड्वर्गे पापखेटानां भृगौ षष्ठे कुजेऽष्टमे। कार्यसिद्धौ महाविष्नं भवेत्तत्र न संशयः॥ ३९॥

१. ज्यो. नि. ६८ पृ० ८ श्लो०।

लग्न से छठे, आठवें पाप ग्रह होने पर शुभारम्म होने से अवस्य मरण, पाप ग्रहों के षड्वर्ग में, छठे शुक्र, अष्टमस्य मीम में नि:सन्देह काम की सिद्धि में बड़े विध्न होते हैं।। ३९॥

# ब्रह्मपिसंहितायाम्—

बह्मांब संहिता के आधार पर दोष

<sup>9</sup>परिवेषं दिग्धूमं दिग्दाहं दुर्दिनं च नीहारम् । निर्घातं ग्रहयुद्धं प्रतिमास्वेददर्शनं महीकम्पम् ॥ ४०॥ <sup>3</sup>रात्रो सुरेन्द्रचापं सन्ध्यायामार्संनं शिवारावम् । उल्कापतनं दिवसे देशादेनशिनं जगदुः॥ ४१॥

ब्रह्मिष संहिता में बताया है कि मण्डल, दिग्धूम, दिग्दाह, दुर्दिन, कुहरा, निर्घात, ग्रह युद्ध, मूर्ति से पसीना आना, भूचलन, रात में इन्द्र धनुष, सन्व्याकाल में जोर-जोर से सियारों का बोलना, दिन में उल्का पात होने पर देशादि का नाश होता है।।४०-४१॥

#### नारदः--

### नारद जी के आधार पर

उपझाङ्गशुद्धिरिहतो दोषस्ताद्यः प्रकीर्तितः।
उदयास्तशुद्धिरिहतो दितीयः सूर्यसङ्क्रमः॥ ४२॥
४तृतीयः पापषड्वर्गो भृगुः षष्ठः कुजोऽष्टमः।
गण्डान्तकर्तरीरिःफषट्केन्दुश्च सङ्ग्रहः॥ ४३॥
५दम्पत्योरष्टमं लग्नं राशिविषघटी तथा।
दुर्मुहूर्तो वारदोषो खार्जूरिकसमाङ्घ्रिभे॥ ४४॥
५ग्रहणोत्पातभं क्रूरिवद्धक्षे क्रूरसंयुतम्।
कुनवांशो महापातो वैधृतिश्चैकविंशितः॥ ४५॥
एते प्रोक्ता महादोषा वर्जनीयाः प्रयत्नतः।
यदि मोहात्कृतं कर्मं तदा विष्नं भवेद्ध्रवम्॥ ४६॥

ऋषि नारद जो ने बताया है कि प्रथम पञ्चाङ्ग शुद्धि रहित दोष, दूसरा उदयास्त-शुद्धि रहित, तीसरा पापों का षड्वगँ, षष्ठस्य शुक्र, अष्टम में मौम, गण्डान्त, कर्तरी, १२।६ में चन्द्र संग्रह दोष, वर कन्या का अष्टम लग्न व राशि, विष घटी,

१. ज्यो. नि. ६८ पृ० १९ वलो०। २. ज्यो. नि. ६८ पृ० २० वलो०।

३. ज्यो. नि. ६६ पृ० १ इलो०। ४. ज्यो. नि. ६६ पृ० २ इलो०।

५. ज्यो. नि. ६९ पृ० ३ वलो०।

इ. ज्यो. नि. इ६ प्र० ४ इलो० । तया ज्यो. सा. १२५ पृ० ।

दुर्मुंहूर्तं, वारदोष, खार्जूर, क्रान्ति साम्य, ग्रहण व उत्पात का नक्षत्र, क्रूर ग्रह से विद्ध व युत नक्षत्र, कुत्सित नवांश, वैधृति और इकोसवां नक्षत्र ये सव महादोष होते हैं। इनका शुम काम में त्याग करना चाहिये। यदि कोई मोह वद्य शुम कार्यं करता मी है तो अवश्य ही अधिक विष्न होते हैं।। ४२-४६।।

इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदोनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने षट्त्रिशं त्याज्यप्रकरणं ात्राप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र पं० रामदीनजी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का छत्तीसवां त्याज्य नाम वाला प्रकरण समाप्त हुआ ।। ३७ ॥

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक पर्व केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर-चतुर्वेदकृता पट्त्रिशत्प्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका समाप्तिमगात् ॥ ३६ ॥

# अथ सप्तत्रिशं वर्ज्यकालप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे सैंतीसवें प्रकरण में वर्ज्यं समय को विविध ग्रन्थों के वाक्यों से बताते हैं। शौनक:—

### शौनकजी के आघार पर

गुर्वादित्ये व्यतीपाते वक्रातीचारगे गुरौ ।
नष्टे शिश्ति शुक्ते वा बालवृद्धेऽथ वा गुरौ ॥ १ ॥
पौषे चैत्रेऽथ वर्षासु शयनाधिकमासके ।
केतूद्गमे निरंशेऽकें सिंहस्थे देवमन्त्रिण ॥ २ ॥
विवाहव्रतयात्रादि पुरहर्म्यगृहादिकम् ।
क्षौरविद्योपविद्यां च यत्नतः परिवर्जयेत् ॥ ३ ॥

ऋषि शौनकजी ने बताया है कि गुर्वादित्य, व्यतीपात, वक्र व गुरु के अतिचार, श्लीणचन्द्र, शुक्र गुरु का वालत्व-वार्द्धक्य, पूस, चैत, वर्षा, देवशयन, अधिकमास, केतु उदय, संक्रमण तथा सिहस्थ गुरु में विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रादि, नगर, महल, घर, क्षौर, विद्या और उपविद्याओं का त्याग करना चाहिए ॥ १-३॥

# उल्कादि पतन में त्याज्य दिन

उल्कापातेन्द्रचापप्रवलघनरजो धूमनिर्घातविद्युद्-वृष्टिप्रत्यर्कदोषादिषु सकलबुधैस्त्याज्यमेवैकरात्रम् । दुःस्वप्ने दुर्निमित्ते ह्यशुभफलदृशो दुर्मनो भ्रान्तवृद्धौ चौले मौञ्जीनिबन्धे परिणयनविधौ सर्वदा त्याज्यमेव ॥ ४ ॥

उल्का पतन, इन्द्रधनुष, प्रवल मेघ या जोर की आंधी, धूम, निर्घात, विजली, वर्षा, प्रत्यक दोषादि में समस्त पण्डितों ने एक दिन का त्याग वताया है। दुःस्वप्न, दुर्निमित्त, पाप से दृष्ट, दुर्मन और भ्रमित बुद्धि होने पर चौल, जनेक, विवाह कमी नहीं करना चाहिए।। ४।।

गर्गः---

### गर्गाचार्यं के आधार पर

दिग्दाहे दिनमेकं तु ग्रहे सप्तदिनानि तु।
भूकम्पे च समुत्पन्ने त्र्यहमेव तु वर्जयेत्।। ५।।
गर्गाचार्यं ने बताया है कि दिग्दाह में एक दिन, ग्रहण में सात दिन और मूकम्प होने पर तीन दिन का त्याग करना चाहिए ॥ ५॥

#### अन्य

जल्कापाते त्रिदिवसं धूमे पद्म दिनानि तु। वज्रपाते चैकदिनं वर्जयेत्सर्वकर्मसु॥६॥ उल्का पतन में तीन दिन, धूमित में पाँच दिन और विजली गिरने पर एक दिन समस्त कामों में छोडना चाहिए॥६॥

वसिष्ठ:--

# दिसप्टजी के आधार पर

ैसवैधृतिर्विष्टिरथाष्टमेन्दुः सपातयोगः परिघार्द्धमाद्यम् । तिस्रोऽष्टकाश्चोक्तनिसगंदोषाः सर्वत्र वर्ज्याः खलु मङ्गलेषु ॥ ७ ॥ ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि वैधृति, मद्रा, व्यतीपात, परिघार्षं का पहिला हिस्सा और ३८ उक्त दोषों का मङ्गल कार्यं में सर्वदा त्याग करना चाहिए ॥ ७ ॥

भास्करादिषु योगेषु ये मुहूर्ताश्च निन्दिताः । विवाहादिषु तैः वर्ज्या अपि लक्षगुणैर्युताः ॥ ८॥

भास्करादि योगों में जो निन्दित मुहूर्त हैं विवाहादि शुम कामों में उनका लाख गुणों से युक्त होने पर भी त्याग करना चाहिए।। ८।।

ेदोषो महापात इति प्रसिद्धः सबैधृतो हन्ति वधूवरं च। तंरिक्षतं लग्नगूणास्त्वराक्ताः स्वयान्धवास्तेऽदानितोपघातात् ॥ ६॥ वैधृति के साथ महापात नामक दोष वधूवर का नाश करता है। उसकी रक्षा करने में लग्न के गुण ऐसे ही समर्थं नहीं होते हैं जैसे व्रजप्रहार से घायल को वचाने में उसके वान्धव।

बृहस्पतिसंहितायाम्—

बृहस्पति संहिता के आधार पर

दिग्दाहे वा महादारुपतने वाम्बुवर्षणे। उल्कापाते महापाते महाशनिनिपातने॥ १०॥ अनभ्रेऽशनिपाते च भूकम्पपरिवेष्टयोः। ग्रामोपान्ते शिवाशब्दे दुनिमित्ते न शोभनम्॥ ११॥

वृहस्पित संहिता में बताया है कि दिग्दाह, महावृक्ष का पतन, वर्षा, उल्का पतन, महापात, बच्च गिरने पर, विना मेघ के बिजली पतन, मूकम्प, मण्डल, गांव के पास सियारों का रोना और दुर्निमित्त में शुन काम नहीं करना चाहिए।। १०-११:॥

#### प्रकारान्तर

केतवो यत्र दृश्यन्ते सधूमा वा पृथक् दृयोः। ग्रहाणां ग्रहणे चैव वर्जयेद्दिनसप्तकम्॥ १२॥

१. व० सं० ३२ अ० १६ रलो०। २. व० सं० ३२ अ० ३ रलो०।

जिस स्थान पर धूम के साथ या विना धूम के केतु का उदय होता है तथा सूर्य चन्द्रमा का ग्रहण होता है तो वहाँ पर सात दिन तक शुम काम नहीं करना चाहिए।। १२।।

#### प्रकारान्तर

युद्धे ग्रहाणामन्योन्यं निर्घाते वा कुकम्पने । महोत्पातयुते काले सप्तरात्रं शुभं त्यजेत् ॥ १३ ॥

ग्रहों के पारस्परिक युद्ध, निर्घात, भूकम्प और महापात युक्त काल में सात दिन तक शुम काम नहीं करना चाहिए ।। १३ ।।

ुवः त्याग

नृपो वा नृपमन्त्री वा दैवज्ञो वा महान्मृतः।
पुरोहितोऽथ वा विद्वान् भिषग्वा नृपसेवकः॥ १४॥
यज्वा वा वेदविद्वान् वा यितवि संयतेन्द्रियः।
यत्र देशे मृतो ग्रामे सप्ताहं वर्जयेच्छुभान्॥ १५॥

जिस देश में या गाँव में राजा, राज सचिव, ज्योतिषी, महापुरुष, पुरोहित, पंडित, वैद्य, राजसेवक, हवन कर्ता, वेद का विद्वान्, संन्यासी अथवा जितेन्द्रिय का मरण होता है, वहां सात दिन तक शुम काम नहीं करना चाहिए।। १४-१५।।

# अथ मासे शून्यराशयः—

अब आगे मास में शून्य तिथियों को ज्ञानमञ्जरी के वाक्यों से बताते हैं।

ज्ञानमञ्जर्याम्—

ज्ञानमञ्जरी के आधार पर मास में शून्य तिथि ज्ञान

द्वितीया धनमीनेषु चतुर्थी वृषकुम्भयोः ।

मेषकर्कटयोः षष्ठी कन्यामिथुनगाष्टमी ॥ १६ ॥
दशमी वृश्चिके सिहे द्वादशी मकरे तुले ।

एताश्च तिथयो दग्धा वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १७ ॥
विवाहे स्रियते कन्या यात्रायां मरणं ध्रुवम् ।
कृषिकर्मणि शून्यत्वं तिथौ दग्धे फलं वदेत् ॥ १८ ॥

ज्ञानमञ्जरी में कहा है कि पौष-चैत में द्वितीया, जेठ, फागुन में चतुर्थी, वैशाख-सावन में पण्ठी, ववार-आपाढ में अष्टमी, अगहन-मादो में दशमी, माध-कार्तिक में द्वादशी ये तिथियाँ दग्ध होती हैं। शुम काम में इनका प्रयत्न से त्याग करना चाहिए इनमें विवाह करने पर कन्या की मृत्यु, यात्रा में अवश्य मरण और खेती के काम में शून्यता होती है। यह दग्धा तिथि का फल कहे।। १६-१८। वसिष्ठः-

### वसिष्ठ के आधार पर

ैएकान्तरा दिनकरे तिथयो द्वितीया पूर्वाद्धनुःशफरयोर्वृषकुम्भयोश्च । कर्काजयोश्च मिथुनावलयोर्मृगेन्द्रकौट्योंस्तुलामकरयोश्च भवन्ति दग्धाः ॥११॥ ऋषि वसिष्ठ ने वताया है कि धनु मोन के सूर्य में द्वितीया, वृष कुम्म में चतुर्थी, कर्क भेष में पष्ठी, मिथुन कन्या में अष्टमी, सिंह वृश्चिक के सूर्य में दशमी, तुला मकर के सूर्य में द्वादशी तिथि एकान्तर से दग्बा होती है ॥ १६ ॥

वृहस्पतिः—
बृहस्पति जी के आधार पर
जीवर्की दौ दितीयायां चतुष्ट्यां घटतावुरी।
पाट्टियामालेयमेषौ च वृधक्षेत्रेऽप्टमीयुते।। २०।।
कौपिसिहौ दशम्यां च द्वादश्यां मृगजीवभौ।
इमे मृत्युप्रदा योगा लग्ने तिथिषु शोभने।। २१।।

वृहस्पित जी ने बताया है कि बनु, मीन के सूर्य में द्वितीया, कुम्म वृष में चतुर्थी, कर्क मेप में षष्ठी, मिथुन कन्या में अष्टमी, सिंह वृश्चिक में दशमी और तुला-मकर में द्वादशी तिथि दग्धा होती है। ये योग तिथि में या इष्ट लग्न में हों तो मरण होता है।। २०-२१।।

विसष्टः —
दग्व तिथियों में कार्य का फल विसष्टजी के आधार पर
मासदग्धासु तिथिषु कृतं यन्मङ्गलादिकम्।
तत्सव नाशमायाति ग्रोष्मे कुसरितो यथा।। २२॥
अस्यापवादमाह वृहस्पतिः।

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि मास दग्ध तिथियों में जो मांगलिक काम करता है, उसका ऐसे विनाश होता है जैसे गर्मी में बरसाती नदो नष्ट हो जाती हैं।। २२।।

वृहस्पति ने इसका अपवाद कहा है।

अथ पक्षछिद्रास्तिथयः-

ज्योतिषचिन्तामणौ—

ज्योतिष चिन्तामणि के आघार पर पक्षिद्धि तिथि ज्ञान

रितिथिस्तु युग्मा खलु पक्षरन्ध्रं भवेद्दितीयां दशमों च हित्वा ।

ईश्रश्च तासां विषमा वरिष्ठा समृता मुनीन्द्रेनंवमीं विहाय ।। २३ ॥

ज्योतिप चिन्तामणि में बताया है कि दोनों पक्षों की सम तिथियां द्विनीया व

दशमी को छोड़कर पक्षरन्ध्र होती हैं तथा नवमी को त्यागकर अविशिष्ट विषम तिथियाँ
श्रेष्ठ होती हैं ॥ २३ ॥

१. ज्यो. नि. ३६ पृ० २५ इलो०। २. ज्यो. नि. ३६ पृ० २६ इलो०।

## राशिवश अशुभ तिथियां

ैआद्याश्चतस्तः क्रियपूर्वकानां मेषाच्चतुर्णामिह पञ्चमी स्यात् । परापरेषां परतस्तथेव सक्रूरराशेरशुभा तिथिः स्यात् ॥ २४ ॥ मेष, वृष, मिथुन, कर्कं इनकी क्रम से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और चारों की पश्चमी तिथि तथा सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, राशि की षष्टी, ससमी, अष्टमी, नवमी क्रम से व सिंहादि चारों की दशमी तिथि और घनु, मकर, कुम्म, मीन राशियों की क्रम से एकादशी, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं घनु आदि चारों की पूर्णिमा व अमा तिथि अशुम होती है। करूर राशि की तिथि मी अशुम होती है। २४॥

मुहुर्तगणपित में बताया है 'मेपादीनां चतुर्णां हि चतस्रः प्रतिपन्मुखाः। तिथयस्त=चतुष्कस्य पश्चमी परिकीर्तिता। सिंहकन्यातुलालीनां पष्टचादितिथयः क्रमात्। दशम्येतच्चतुष्कस्य तथा चैकादशीमुखाः। चतस्रो धनुरादीनामेतेषां पूर्णिमाप्यमा। पापयुक्तस्य राशेर्यो तिथिः सा न शुमावहां।। (१ प्र०१७-१६ श्लो०)।। २४।।

# स्पष्टार्थं चक

| मे० | वृ० | मि० | 哥 o | सि॰ | 哥 o | तु० | वृ ० | घ० | म० | कु॰ | मो० | राश्चि |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|-----|-----|--------|
| 8   | २   | 3   | 8   | Ę   | ૭   | 5   | 9    | 88 | १२ | १३  | १४  | तिथि   |
| ¥   | ų   |     |     | १०  |     |     |      |    |    |     |     |        |
|     |     |     |     |     |     |     |      | ३० | 30 | 30  | ३०  |        |

वसिष्ठः -

विसष्टजी के आधार पर पक्षरन्ध्र तिथि

वतुर्दशी चतुर्थी च अष्टमी नवमी तथा।

पष्ठी च द्वादशी चैव पक्षरन्ध्राह्वया इमे॥ २५॥

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि चौदस, चौष, नवमी, षष्ठी और द्वादशी तिथि दोनों पक्षों की पक्षरन्ध्र तिथियाँ होती हैं।। २५।।

<sup>3</sup>क्रमादेतासू तिथिषु वर्जनीयाश्च नाडिकाः।

भूता ५ ष्टंट मनु १४ तत्त्व-२५ अंक ९ दश १० शेषाः सुशोभनाः ॥२६॥ इन पक्षरन्ध्र विथियों में क्रम से ५।८।१४।२५।६।१० घटियों का त्याग करना चाहिये। शेष घटियाँ शुम होती हैं ॥ २६ ॥

मुहूर्तगणपित में कहा है 'चतुर्थीरसवस्बङ्कद्वादशो शक्रसंमिता। तिथ्यः पक्षरन्ध्रा-ख्यास्त्याजाः सर्वेषु कर्मसु । एतासु वसुनन्देन्द्रतत्त्वदिक्शरसम्मिताः । हेयाः स्युगंदिता नाडयः क्रमाच्छेषास्तु शोमनाः' (१ प्र०१५-१६ दलो०)।। २६ ॥

१. ज्यो. नि. ३६ पृ० २७ घलो०। २. व० सं० ४२ अ० ३५ इलो०। ३. व० सं० ४२ अ० ३६ इलो०।

### स्पष्टार्थं चक्र

| AND DESCRIPTION OF THE PARTY. |   | - | -  |    |    |    |  |
|-------------------------------|---|---|----|----|----|----|--|
|                               | 8 | Ę | 5  | 3  | १२ | १४ |  |
|                               | 6 | 3 | १४ | २५ | १० | 4  |  |

ैदोषनाडीपु यत्कर्म शुभं सर्वं विनश्यति ॥ २७ ॥ दोषयुक्त घड़ी में शुभ आचरण करने पर समस्त कार्यं नष्ट होता है ॥ २७ ॥

वृहस्पतिः--

बृहस्पतिजी के आघार पर चतुर्देशी चतुर्थी च अष्टमी नवमी तथा। षष्ठी च द्वादशी चैव पक्षच्छिद्रा च गोचरे॥ २८॥

वृहस्पितजी ने बताया है कि दोनों पक्षों की चौदस, चौय, अष्टमी, नवमी, पष्टी और द्वादशी तिथि पक्षछिद्र तिथि होती है।। २८।।

पक्षिच्छिद्राह्मयेष्वेव तिथिष्वेते च नाडिकाः। क्रमात्तिथ्यादि नो इष्टा शुभकार्येषु वीजताः॥ २९॥

पक्षित्र तिथियों में क्रम कथित घटियाँ इष्ट नहीं होती हैं। अर्थात् शुम काम में उक्त घटी मात्र निषिद्ध होती हैं।। २९।।

पक्षि छिद्रोक्तनाडीषु शुभं सर्वं विवर्जयेत्। भूताङ्कमनुतत्त्वाङ्कदशशेषाः सुशोभनाः॥ ३०॥

इन पक्षित्र नाडियों में समस्त श्रुम काम नहीं करना चाहिये। इन तिथियों में क्रम से ५।६।१४।२५।६।१० ये नाडियां दूषित होती हैं। अविशिष्ट श्रुम होती हैं।।३०।।

नारदजी ने बताया है 'अष्टमी द्वादशी पष्टी चतुर्थी च चतुर्देशी। तिथयः पक्षरन्ध्राख्या दुष्टास्ता अतिनिन्दिताः ।। चतुर्थमनुरन्ध्राङ्कतत्त्वसंज्ञास्तु नाहिकाः' (ज्यो० नि०३५ पृ०१६–१७ दलो०) ॥ ३०॥

मुहूर्तचिन्तामणि में बताया है 'वेदाङ्गाष्टनवार्केन्द्रपक्षरन्ध्रतिषौ त्यजेत्। वस्वङ्कमनुतत्त्वाशा शरा नाडीः पराः शुभाः' (१प्र०३६ रुळो०)॥३०॥

विशेष — ऋषि कश्यपजी ने सब में १० घटी का ही त्याग साधारणता से बताया है। यथा 'अष्टमी द्वादशी पष्ठी पक्षरन्ध्रास्तु तासु च। मङ्गले सबंदा त्याज्या नूनं हि दश नाडिकाः' (मु० चि० १ प्र० ३६ घलो० पी० टी०)।। ३०।।

अथ मासे शून्यनक्षत्राणि-

अव आगे किस महीने में कौन सा नक्षत्र शून्य होता है, बताते हैं।

वृहस्पतिः--

बृहस्पतिजो के आधार पर मास में शून्य नक्षत्र
रोहिणी चार्चवनी चैत्रे शून्यभे परिकीर्तिते।
वैशाखे त्वाष्ट्रवायव्यी वैश्वतिष्यस्तु शून्यभौ।। ३१॥
मासि ज्येष्ठे तथादित्य आषाढे भगवासवौ।
श्रावणे वैश्वपूर्वे द्वे नभस्ये पौष्णवारुणे।। ३२॥
अजैकपादिषे नेष्टो पौष्णेन्द्विग्नभयाः परे।
सहे विशाखा मैत्रं च त्र्युत्तराभाद्रपादसत्।। ३३॥

वृहस्पतिजी ने बताया है कि चैत में रोहिणी-अध्विनी, वैशाख में चित्रा-स्वाती, जेठ में उत्तराषाढ़, पुष्य, पुनर्वसु; आषाढ़ में पूर्वाफाल्गुनी-धनिष्ठा; सावन में उत्तराषाढ़-श्रवण, मार्दों में शतिमधा-रेवती; आध्विन में पूर्वामाद्रपद, कार्तिक में रेवती-मृगिशरा, कृत्तिका, अगहन में विशाखा, अनुराधा, तीनों उत्तरा असत् नक्षत्र होते हैं।। ३१-३३।।

विशेष-आशय पूर्ण न होने से आगे इसे समझें ।।

मुहूतंगणपित में कहा है 'अधिवनी रोहिणी चैत्रे चित्रा स्वाती च माधवे। ज्येष्ठे पुष्योत्तराषाढे च घनिष्ठाकिममे शुचौ। श्रावणे श्रवणोपाख्ये पूर्वामाद्रपदाध्विने। रेवती धातभे माद्रे कार्तिके कृत्तिका मघा। मार्गे चित्रा विद्याखा च पौषे त्वाद्रोधिवनीकराः। फाल्गुने मरणी ज्येष्ठा माघे मूलं श्रवस्तथा। एतानि मासशून्यानि मानि प्रोक्तानि कोविदैः' ( = प्र० ५६-५८ इलो० )।। ३१-३३।।

राम-

रामदैवज्ञ के आधार पर मास शून्य नक्षत्र
निक्वास्त्रमे त्वाष्ट्रवायू विक्वेज्यौ भगवासवौ ।
वैक्वश्रुती पाशिपौष्णे अजपादिग्निपत्र्यमे ॥ ३४ ॥
त्वाष्ट्रद्वीशौ शिवाक्वका श्रुतिमूले यमेन्द्रभे ।
चैत्रादिमासे शून्याख्यास्तारा वित्तविनाशदाः ॥ ३५ ॥

श्री रामदैवज्ञ ने अपने मुहूर्तंचिन्तामणि नामक ग्रन्थ में बताया है कि चैत में रोहिणी-अिवनी, वैशाख में चित्रा-स्वाती, जेठ में उत्तराषाढ़-पुष्य, आषाढ़ में पूर्वाफालगुनी-मिनिष्ठा, सावन में उत्तराषाढ़-श्रवण, मादों में शतिमिषा-रेवती, क्वार में पूर्वामाद्रपद, कार्तिक में कृत्तिका-मिष्ठा, अगहन में चित्रा-विशाखा, पौष में आर्द्रा, अविवनी, माघ में श्रवण-मूल और फागुन में मरणी, ज्येष्ठा ये नक्षत्र शून्य होते हैं।। ३४-३५।।

१. मु० चि० १ प्र० १४ रलो०। २. मु० चि० १ प्र० १५ रलो०।

विसप्ट संहिता में कहा है 'अधिवनी रोहिणी चैत्रे शून्यभे परिकीर्तिते । चित्रा स्वाती च वैद्याखे ज्येष्ठे विश्वेज्यतारके । मगवासवमाषाढे श्रावणे हरिविश्वमे । नमस्ये वारुणान्त्यक्षमजपादश्वयुज्यपि । कार्तिके पितृवह्मधूर्झे मार्गे चित्रा द्विदैवते । पौषे दस्रकराद्रीः स्युर्माचे मूलं च विष्णुमम् । तपस्ये शक्रमरणी शून्यमान्याहुरग्रजाः' (२४ अ० ७४-७७ श्लो०) ॥ ३४-३५ ॥

### अस्यापवादः--

अब आगे इसके अपवाद में या यों समझिये कि उक्त दोष रहने पर किस प्रकार की स्थिति से दोष का दूरी करण होता है, इसे बताते हैं।

वृहस्पति.—

# बृहस्पति जी के आधार पर

मासशून्याह्नया तारा राशयो वा विषाह्नयाः । स्वामिजीववुधैर्देष्टा युक्ता वा नैव दोषदाः ॥ ३६ ॥

गुरु वृहस्पित जी ने बताया है कि मास शून्य नक्षत्र व राश्चि और विष नाडी का दोष स्वामी या शुमग्रह से दृष्ट या युक्त होने से नहीं होता है।। ३६।।

केन्द्रित्रकोणयोः सौम्ये बलवांश्च स्ववर्गगः। मासशून्यकृतं दोषं राशिशून्यांश्च नाशयेत्॥ ३७॥ जब कि केन्द्र या त्रिकोण में अपने वर्गं में बली श्रुम ग्रह होता है तो मास शून्य व राशि शून्य दोष नहीं होता है॥ ३७॥

अथ तिथिवारयोगे योगाः-

अब आगे तिथि वार के योग से प्रहों की उत्पत्ति के योग को बताते हैं। ग्रह उत्पत्ति, तिथि, वार योग ज्ञान

> सप्तम्यां भास्करो जातश्चतुर्दंश्यां निशाकरः। दशम्यां मङ्गलो जातो द्वादश्यां तु बुधस्तथा ॥ ३८ ॥ एकादश्यां गुरुर्जातो ननम्यां भागंवस्तथा। अष्टम्यां तु शनिर्जातो पूर्णिमायां तमस्तथा॥ ३९॥ दशें जातस्तथा केतुः त्याज्या जन्मतिथिः शुभे ॥ ४०॥

सप्तमी तिथि को सूर्यं, चौदस में चन्द्रमा, दशमी में मंगल, द्वादशी में वृष, एकादशी में गुरु, नवमी में शुरू, अष्टमी में शनि, पूर्णिमा में राहु और अमावस्या के दिन केतु उत्पन्न हुआ है। शुम काम में सदा जन्म की तिथि ग्रहण नहीं करनी चाहिए।। ३८-४०।।

## अथ दग्धाःतिथयः—

दग्घ तिथि ज्ञान

पञ्चम्यङ्गारके चैव द्वितीया भागंवे तथा।
तृतीया बुधवारे तु चतुर्थी च वृहस्पतौ ॥ ४१॥
पञ्चमी शनिवारे च चन्द्रवारे त्रयोदशी।
पञ्चदश्यकंवारे तु तिथिदग्धाः प्रकीतिताः॥ ४२॥

भौमवार में पश्वमी, शुक्रवार में द्वितीया, बुधवार में तृतीया, गुरु में चौथ, श्विन में पश्चमी, सोमवार में तेरस और रिववार में पूर्णिमा होने पर दग्ध होती है ॥ ४१-४२॥

वृहस्पति:---

वृहस्पति जी के आधार पर दग्ध तिथि
पञ्चमी भूमिपुत्रेण तृतीया भृगुसूतुना।
द्वितीया राजपुत्रेण षष्ठीविबुधमन्त्रिणा।। ४३।।
नवमी सूर्यंपुत्रेण चन्द्रेणैकादशी युता।
सवित्रा द्वादशी युक्ता प्रोक्ता दग्धदिना इमे।। ४४।।

गुरु वृहस्पित ने बताया है कि भौमवार में पश्वमी, शुक्र में तृतीया, बुध में दितीया, गुरु में षष्टी, श्विन में नवमी, सोम में एकादशी और सूर्यवार में द्वादशी तिथि दग्ध होती है। । ४३-४४।।

मुहूर्तगणपित में फहा है 'द्वादश्यकें विधी छद्रा मीमे पन्त बुधेऽग्नयः। गुरी पष्ठचष्टमी शुक्रे दग्धाख्या नवमी शनौ' ( प्र प्र २२ श्लो० )।। ४३-४४।।

## कार्यवश फल

दद्युर्विवाहे वैधव्यं यात्रायां मृत्युमेव च। अग्निदाहं गृहारम्भे प्रवेशे स्वामिनो मृतिः ॥ ४५॥ दग्ध तिथियों में विवाह करने पर वैधव्यता, यात्रा में मरण, घर बनाने में अग्नि दाह और गृह प्रवेश करने पर स्वामी की मृत्यु होती है॥ ४५॥

पुनः प्रकारान्तर से

मासरुद्रादिशोऽङ्काष्ट्रसप्तषट्तिथयस्तथा । दग्धयोगा इमे ख्यातास्तिथयः सूर्यवारगाः॥ ४६॥

सूर्यं वार में अमा, सोमवार में एकादशी, मंगलवार में दशमी, बुधवार में नवमी, गुरु में अष्टमी, शुक्र में सहमी और श्वनिवार में षष्टी तिथि मास दग्ध होती है।। ४६॥

मुहूर्तं चिन्तामणि में कहा 'सूर्ये खपश्वाग्निरसाष्टनन्दा (दग्धा) सूर्यादिवारे तिथयो मवन्ति' (१ प्र० ५ श्लो०)॥ ४६॥

तथा नारद जी ने भी 'एकादशी चेन्दुवारे द्वादशी चाकँवासरे । पछी वृहस्पतेविरे वृतीया बुधवासरे । १:११ मी शुक्रवारे च नवमी श्वनिवासरे । पचमी मौमवारे च दग्धयोगा: प्रकीतिता' ( मु० चि० १ प्र० द श्ली० पी० टी० ) ॥ ४६ ॥

और भी विसष्ठ संहिता में 'द्वादश्येकादशीनागगीरीस्कन्दवसुष्विष । नवम्यां दग्य-योगाख्या मानुवारादितः क्रमात्' (४२ व० ८ इलो०) !। ४६ ॥

श्रीपतिस्तु-

# धोपति जी के आचार पर ऋचक योग

तिथेश्च वारस्य च यत्र सङ्ख्ययोस्त्रयोदशस्युर्मिलने कृते सित ।
स्मृतः स योगः क्रकचाभिधानको विवर्जनीयः खलु कर्मसु ध्रुवम् ॥ ४७ ॥
जिस मृह्तं में तिथि व वार संख्या का योग तेरह होता है तो यह क्रचक नाम
का योग होता है। इसका शुम कार्मों में यत्न से फल की इच्छा वालों को त्याग करना
चाहिए ॥ ४७ ॥

नारद जी ने बताया है 'त्रयोदशस्पुमिलने संख्यायास्तियिवारयो: । क्रकचो नाम योगोऽयं मङ्गलेष्वतिगहितः' ( मु० चि० १ प्र० ६ इलो० पी० टी० ) ।। ४७ ॥

तथा मुहूर्तचिन्तामणि में भी 'षष्ठघादितिथयो मन्दाद् विलोमं' (१प्र०६ क्लो०)।। ४७॥

मुहूर्तंगणपित में कहा है 'श्रानी पछी भृगी सप्ताप्टमी जीवे बुवे नव । कुजे दश विधी रुद्राः क्रकचो द्वादशी रवी' ( द प्र०२४ रुलो० ) ॥ ४७ ॥

रत्नमालायाम्--

संवर्तं नामक योग
सप्तम्यां दिनकरवासरो यदा स्यात्
वारक्चेत्प्रतिपदि . चेन्दुनन्दनस्य ।
संवर्तो मुनिभिरुदीरितः स योगः
सन्त्याज्यः शुभफलकाङ्क्षिभिः प्रयत्नात् ॥ ४८ ॥

रत्नमाला में वताया है जब कि सप्तमी में सूर्य वार और प्रतिपदा में बुधवार हो तो ऋषियों ने उसे संवर्त नामक अशुम योग बताया है। शुम फल चाहने वालों को यह योग सदा त्याग देना चाहिये।। ४८।।

नारद जी ने बताया है 'सहम्यामकंवारश्चेत्प्रतिपत् सौम्यवासरे। संवर्तयोगो विज्ञेयः शुमकर्मविनाशकृत्' (मु० चि० १ प्र० ६ इलो० पी० टो० )।। ४८।।

मु० चि॰ में भी 'प्रतिपद्वुधे, ससम्यकें' ( मु० चि० १ प्र० ६ रुलो॰ ) ॥ ४८ ॥ तथा मुहूर्तगणपति में भी 'प्रतिपज्जे रवी सस संवर्तों योग ईरित: । दग्धादींस्तिधि-वारोत्थांस्त्यजेद्योगान् शुभे सदा' ( ८ प्र० २५ श्लो॰ ) ॥ ४८ ॥ त्रिविक्रम:---

त्रिविकम के आधार पर सिद्ध योग शुक्रे नन्दा बुधे भद्रा जया भौमे प्रकीर्तिता। शनौ रिक्ता गुरौ पूर्णा सिद्धियोगाः प्रकीर्तिताः॥ ४९॥

आचार्यं त्रिविक्रम ने बतायां है कि शुक्रवार में नन्दा (१।६।११) तिथियों में, बुषवार में मद्रा (२।७।१२) में, मीमवार में जथा (३।८।१३) में, शिन में रिक्ता (४।६।१४) में और गुरुवार में पूर्णा (४।१०।१४) तिथियों के होने पर सिद्ध योग होता है ॥ ४९॥

बृहस्पति:--

बृहस्पतिजो के आधार पर
नन्दा भृगो सोमसुते च भद्रा
भौमे जया सूर्यंसुते च रिक्ता।
पूर्णा गुरौ पश्चसु पञ्चसिद्धा
शुभावहाः शोभनकर्मणीष्टाः ॥ ५०॥

गुरु वृहस्पित ने बताया है कि शुक्रवार में नन्दा तिथि के होने पर, बुअवार में मद्रा, मङ्गल में जया, शनि में रिक्ता और गुरुवार में पूर्णा तिथियों के होने पर सिद्ध योग होता है। इसलिए शुम कमें में उक्त योग होने पर शुमता ही होती है।। ५०।।

कश्यप ऋषि ने बताया है—नन्दा तिथिः शुक्रवारे सौम्ये मद्रा कुजे जया । रिक्ता मन्दे गुरोर्वारे पूर्णा सिद्धाह्नया तिथिः ( मु. चि. २ प्र. ४ श्लो. पी. टी. ) ।। ५० ।।

तथा वसिष्ठ संहिता में भी—शुक्रज्ञकुजमन्देज्यवारा नन्दादिषु क्रमात् । सिद्धा तिथिः सिद्धिदा स्यात् सर्वकालेषु सर्वदा ( ४१ अ. ४४ श्लो. ) ॥ ५० ॥

मुहूर्तंगणपित में कहा है-- 'नन्दा भृगी बुधे मद्रा मन्दे रिक्ता कुजे जया। गुरौ पूर्णाऽखिले कार्ये सिद्धियोगाः शुभावहाः' ( द प्र. १ श्लो. ) ॥ ५०॥

शुभ अमृत योग

भादित्यभौमयोनंन्दा भद्रा शुकशशाङ्कयोः। जया जस्य गुरौ रिक्ता पूर्णार्की चामृताः शुभाः॥ ५१॥

सूर्यं व मङ्गलवार में नन्दा विधि के होने पर, घुक व सोम में मद्रा, बुधवार में जया, गुरु में रिक्ता और शनिवार में पूर्ण तिथि के होने पर शुमकारी अमृत योग होता है।। ५१।।

मुहूर्तं गणपित में कहा है—'नन्दा मद्रा तथा नन्दा जया रिक्ताथ मद्रिका। पूर्णा सूर्यादिवारेषु विशिष्ठादि मताच्छुमा' (८ प्र. २ श्लो.)।। ५१।।

१. मु० चि॰ १ प्र० ५ रलो॰ पी॰ टी॰।

# हुताशन योग

<sup>१</sup>षष्ट्यादितिथयः सप्त चन्द्रवारादिभिर्युताः। क्रमात्पक्षद्वयोपेताः सप्तयोगा हुताशनाः।। ५२ ॥

षष्टी तिथि से द्वादशी तिथि तक सोमवारादि से युक्त होने पर दोनों पक्षों में ये सात अर्थात् सोमवार में छठ, मौम में सप्तमी, बुध में अष्टमी, गुरु में नवमी, शुक्र में दशमी, शिन में एकादशी और रिववार में द्वादशी तिथि के होने पर दोनों पक्षों में सात हुताशन योग होते हैं।। ५२॥

विसण्ठ संहिता में कहा है—-'सस षष्ठचादि तिषयः सोमवारादिमिर्युताः । अग्नि-जिह्नाः ससयोगा मङ्गले कुलनाधदाः' ( ४२ अ. १४ श्लो. ) ॥ ५२ ॥

# हुताशन योग में काम करने का फल

अग्नियोगे कृतं सर्वं कुले विश्वं विनाशनम् । यथाग्नौ पतितास्तोयविन्दवो महतीत्यमी ॥ ५३ ॥

अग्नियोग में कार्य करने पर कुछ में सब का विनाश होता है। जैसे अग्नि में पानी की बूँद गिरने पर नष्ट हो जाती हैं।। ५३।।

मुहूर्तगणपित में कहा है——'द्वादश्यके विषी षष्ठी मीमे सप्ताप्टमी बुधे। दश शुक्रो शनी रुद्वाः गुरी नवहुताश्चनः' (८ प्र. २१ श्लो.)।। ५३।।

## विष योग

षष्ठी च सप्तमी चैव अष्टमी नवमी तथा। द्वादश्येकादशी युक्ता त्रयोदश्यकाँतो विष: ॥ ५४ ॥

६।७।८।९।११।१२।१३ विथियों में क्रम से सूर्य, चन्द्र, मौमादि सातवार हों तो विष योग होता है ॥ ५४॥

मुहूर्तं गणपति में कहा है--'चतुष्यंकें विधी षष्ठी द्वितीया ज्ञेऽष्टमी गुरी । नवशुक्रे विषाख्या च सप्तमी कुजनन्दयोः' (८ प्र. २३ श्लो. ॥ ५४ ॥

मुहूर्तंचिन्तामणि में--वेदाञ्जसलाध्विगजाञ्जशैलाः सूर्यादिवारे गदिता विषास्याः' (१ प्र. ८ वलो. )।। ५४ ॥

बृहस्पित जी ने कहा है—-'षष्ठी शशाङ्के नवमी च शुक्रे बुधे द्वितीया तपने चतुर्घी। जीवेऽष्टमी सौरिकुजेऽिह्न सप्तभी योगा विषाश्याः कुलनाश्चनाः स्युः' (मु० चि०१ प्र० द क्लो० पी० टी०)।। ५४॥

और मी विसष्ठ संहिता में — 'कुजानयाँ: सप्तमी पष्ठी चन्द्रे मानौ चतुर्धिका। दितीयाजेऽष्टमी जीवे नवमी शुक्रवासरे।' (४२ अ०११ घलो०)।। ५४।।

१. मृ० चि० १ प्र० ८ इलो० पी० टो०।

त्रिविक्रमः--

त्रिविक्रमजी के आधार पर मृत्यु योग नन्दा भौमे भूगौ भद्रा बुधवारे जया यदा। गुरौ रिक्ता शनौ पूर्णा मृत्युयोगाः प्रकीर्तिताः॥ ५५॥

अथ तिथिभोत्थाः कुयोगाः—

आचार विविक्तम ने बताया है कि भीमवार में नन्दा तिथि, शुक्र में मद्रा, बुध में जया, गुद्द में रिक्ता और श्रीनवार में पूर्ण तिथि के होने पर मृत्युयोग होता है।।५५॥

बृहस्पतिः—
बृहस्पति के आधार पर तिथि नक्षत्र योग से कुयोग ज्ञान
प्रतिपत्पूर्वेषाढायां पञ्चमी कृत्तिका तथा।
पूर्वेभाद्रपदाष्ट्रम्यां दशम्यां रोहिणी तथा।। ५६।।
द्वादश्यां सार्पेनक्षत्रावयँम्णा च त्रयोदशी।
नक्षत्रलुङ्खिरित्येते देवानामपि नाशनाः।। ५७।।

वृहस्पति जी ने बताया है कि प्रतिपदा में पूर्वाषाढा, पश्वमी में कृत्तिका, अष्टमी में पूर्वा माद्रपदा, दशमी में रोहिणी, ढादशी में शलेषा मघा, तेरस में चित्रा होने पर नक्षत्र-लुंछि योग होता है। यह देवताओं.का भी संहार करने वाला होता है।। ५६-५७॥

राम:--

रामदैवज्ञ के आधार पर तिथि नक्षत्र योग दोष ज्ञान
ैतथा निन्दां शुभे सार्पं द्वादश्यां वैश्वमादिभे ।
अनुराधा द्वितीयायां पञ्चम्यां पितृभं तथा ॥ ५८ ॥
रेत्र्युत्तराश्च तृतीयायामेकादश्यां च रोहिणी ।
स्वातिचित्रे त्रयोदश्यां सप्तम्यां हस्तराक्षसे ॥ ५९ ॥
रेनवम्यां कृत्तिकाष्टम्यां पूर्वेषाढ्यां च रोहिणी ॥ ६० ॥

श्रीरामदैवज ने अपने मुहूर्त चिन्तामणि ग्रन्थ में बताया है कि हादशी तिथि में इलेषा, प्रतिपदा में उत्तराषाढा, दितीया में अनुराधा, पञ्चमी में मधा, तृतीया में तीनों उत्तरा, एकादशी में रोहिणी, तेरस में स्वाती चित्रा, सप्तमी में मूल, नवमी में कृत्तिका, अष्टमी में पूर्वा माद्र पद और षष्ठी तिथि में रोहिणी नक्षत्र होने पर निन्द्य योग शुम कामों में विजित होता है ।। ५८-६०।।

चतुर्भुं ज मिश्र निवन्ध में लल्ल का वचन कहा है 'द्वितीयया चानुराधा त्र्युत्तराश्र तृतीयया । पन्त्रमी च मघायुक्ता चित्रा स्वात्या त्रयोदशी । एषु कार्यं कृतं चेत्स्यात्

१. मु० चि० १ प्र० ११ वलो०।

२. म् ० चि० १ प्र० १२ वलो ।

३. मु० चि० १ प्र० १३ घलो०।

षण्मासान्मरणं ध्रुवम् । प्रतिपद्युत्तराषाढा नवम्यां कृत्तिका यदि । पूर्वामाद्रपदाष्टम्या-मेकादक्यां च रोहिणी । ढादक्यां च यदाक्लेषा त्रयोदक्यां मघा यदि' ( मु० चि० १ प्र०१२ क्लो० पी० टो० ) ।। ५८-६० ॥

वसिष्ठ संहिता में भी कहा है 'प्रतिपद्यम्बुनक्षत्रै पश्चम्यां विह्नभे सित । अष्टम्या-मजपाद्धिष्ण्ये दश्चम्यां ब्रह्मभे यदि । द्वादश्यां सापंनक्षत्रे त्रयोदश्ययंभक्षंयोः । नक्षत्र-क्राञ्छितो योगो देवानामपि नाशदः' (४२ अ० ३३-३४ रुको०) ।। ४८-६० ॥

अथ भवारजा योगाः—

अब आगे नक्षत्र व वार के योग से ग्रहों के जन्म के नक्षत्र को आचार्य चण्डेश्वर के वाक्य से बता रहे हैं।

चण्डेश्वर:-

प्रहों के जन्म

आदित्यस्तु विशाखायां चन्द्रस्याग्नेयसंज्ञके।
पूर्वाषाढा कुजे प्रोक्ता बुधे तु श्रवणः स्मृतः ॥ ६१ ॥
जीवस्तु पूर्वंफाल्गुन्यां पुष्ये शुक्रः प्रकीतितः।
रेवती तु शनेर्ज्ञेया राहोस्तु भरणी स्मृता ॥ ६२ ॥
केतोः सापँ तथा प्रोक्तं ग्रहाणां जन्मभानि तु ।
जन्मतिथौ तु जन्मर्क्षे शुभकर्मं विवर्जयेत् ॥ ६३ ॥

आचार्यं चण्डेश्वर ने बताया है कि विशाखा में सूर्यं, कृतिका में चन्द्रमा का, पूर्वाषाढा में मौम, श्रवण में बुध, पूर्वा फाल्गुनो में गुरु, पुष्य में शुक्र, रेवती में शिन, भरणी में राहु और आश्लेषा में केतु का जन्म हुआ था। ग्रहों के इन जन्मतिथि-जन्म नक्षत्रों में शुभ काम का त्याग करना चाहिए।। ६१-६३।।

ज्योतिनिबन्धे -

ज्योतिर्निबन्ध के आधार पर ग्रह जन्म नक्षत्र याम्यिचत्रोत्तराषाढा धनिष्ठोत्तरफाल्गुनी । ऐन्द्रपौष्येऽकँवारादिष्वकीदिग्रहजन्मभम् ॥ ६४॥

ज्योतिर्निबन्ध में बताया है कि मरणी, चित्रा, उत्तराषाढ, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा और पुष्य नक्षत्र सूर्यादि वार क्रम से राहु तक ग्रहों के जन्म नक्षत्र होते हैं।। ६४।।

वसिष्ठः--

विशष्ठ जी के आधार पर ग्रह जन्म नक्षत्र । भरणी चित्रविश्वर्क्षवसुभोत्तरफाल्गुनी । ज्येष्टा च रेवती चैव जन्मर्क्ष भानुतः क्रमात् ॥ ६५ ॥

१. व० सं० ४२ अ० ९ रलो०।

ऋषि विशिष्ठ जी ने बताया है कि मरणी १, चित्रा २, उत्तराषाढ ३, धनिष्ठा ४, उत्तराफाल्गुनी ५, ज्येष्ठा ६ और रेवती ७ नक्षत्र सूर्यादि वारों के क्रम से जन्म नक्षत्र होते हैं ॥ ६५ ॥

> <sup>१</sup>अस्मिन् योगे कृतं यच्च शुभकर्मं विनश्यति । तस्माद्योगो ह्ययं त्याज्यो मङ्गलेषु च सर्वदा ॥ ६६ ॥

उस उक्त योग में किया हुआ शुम काम नष्ट होता है। इसलिये इस उक्त योग को सर्वेदा मंगल कामों में त्यागना चाहिए।। ६६।।

वृहस्पतिः—

बृहस्पति जी के आधार पर

विशाखाकंस्य जन्मक्षं तारानाथस्य कृत्तिका।
वैष्णवं भूमिजस्याहुर्धंनिष्ठा चन्द्रजस्य तु ॥ ६७ ॥
शुक्रस्य जन्मभं तिष्यं गुरोक्तरफाल्गुनी।
शनेस्तु रेवती जन्म राहोजंन्माश्विनी भवेत्॥ ६८ ॥
शुभग्रहाणां जन्मक्षें शुभकर्मं शुभावहम्।
पापग्रहाणां जन्मक्षें शुभं वाप्यशुभं भवेत्॥ ६९ ॥

वृहस्पति जी ने बताया है कि सूर्य का विधाखा जन्म नक्षत्र है, चन्द्रमा का कृत्तिका, भीम का धवण, बुध का घनिष्ठा, गुरु का उत्तरा फाल्गुनी, शुक्र का पुष्य, शनि का रेवती और राहु का जन्म नक्षत्र अश्विनो होता है।

शुम ग्रहों के जन्म नक्षत्र में शुम काम अच्छा फल और पाप ग्रहों के जन्म नक्षत्र में शुम फल मी अशुम फल दाता होता है।। ६७–६६।।

व्यवहारसारे—

व्यवहार सार के आधार पर

हस्ते सूर्यश्चन्द्रमा रोहिणीषु भौमे मूले सोमदेवे वुधश्च।
भाग्ये जीवो वैष्णवे भागंवश्च पित्र्ये शौरिः कीर्तितश्चामृताख्यः ॥ ७०॥
व्यवहार सार में कहा है कि हस्त में सूर्यं, रोहिणो में चन्द्रमा, मूल में भौम,
बुध में मृगशिरा, गुरु में उत्तरा फाल्गुनी, शुक्र में श्रवण, श्रान में मधा का योग
होने से अमृत नामक योग होता है ॥ ७०॥

मुहूर्तगणपित में कहा है 'अर्के हस्तो मृगश्चन्द्रे गुरौ पुष्योऽश्विनी कुजे। अनुराघा बुधे शुक्रे रैवती रोहिणी खनौ' ( = प्र०३ श्लो०)।। ७०।।

चण्डेश्वरः-

चण्डेश्वर के आघार पर

सावित्रं बार्हस्पत्यं च नैर्ऋतं च रवेदिने । अमृतं नाम योगोऽयं सर्वकार्यार्थसाधकः ॥ ७१ ॥

१. व॰ सं० ४२ अ० १० वलो०।

आचार्यं चण्डेश्वर जी ने बताया है कि पुनर्वसु, पुष्य, मूल में सूर्यं वार के होने पर अमृत नामक योग होता है। यह समस्त कार्यं में साधक होता है।। ७१।।

यदि वृष्टिर्व्यंतीपातो दिनं चाप्यशुभं भवेत्। नश्यत्यमृतयोगेन तमः सूर्योदये यथा॥ ७२॥

इस उक्त योग के होने पर यदि मद्रा या व्यतीपात अशुभ योग हो तो उनका नाश होता है ॥ ७२ ॥

## वार वश शुभ योग ज्ञान

भूलं रवौ पुष्यकरेतराणि वेधामृगाङ्कः श्रवणश्च सोमे । कृशानुपुष्योत्तरभानि भौमे बुधेऽनुराधा वरुणः कृशानुः ॥ ७३ ॥ <sup>२</sup>वृहस्पतौ पुष्यपुनर्वंसू च भगोश्विनी च श्रवणं च शुक्रे । शनैश्चरे स्वातिपितामहोक्ते योगाः किलैते श्वभदायिनः स्युः ॥ ७४ ॥

मीम पराक्रम में बताया है कि रिवदार में मूल, पुष्य, हस्त, सोमवार में रोहणी, मृगिशिरा, श्रवण, मीम में कृत्तिका, पुष्य, उत्तरात्रय, बुध में अनुराधा, श्रतिमधा, कृत्तिका, गुरु में पुनर्वसु, पुष्य, शुक्र में पूर्वा फाल्गुनी, अश्विनी, श्रवण नक्षत्र, और श्रतिवार में स्थाती नक्षत्र होने पर ब्रह्मा के बताये हुए शुम योग होते हैं।। ७३-७४।।

मृहूर्तं चिन्तामणि में कहा है 'सूर्येंऽकंमूलोत्तरपुष्यदास्रं चन्द्रे श्रुतित्राह्मश्रशोज्य-मैत्रम् । मौमेष्वहिबुंष्ट्यकृशानुसार्वं ज्ञे ब्राह्ममैत्राकंकृशानुचान्द्रम् (१ प्र० २८ क्लो०)॥ ७३–७४॥

बृहस्पतिः -

बृहस्पित जी के आधार पर शुभ योग श्रोत्रपुनर्वेसू मूलं भाग्यभोत्तरभाद्रपात्। स्वाती च कृत्तिका चार्कात् शुभयोगाः शुभावहाः।। ७४।।

गुरु वृहस्पति जी ने बताया है कि श्रवण, पुनवंसु, मूल, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा माद्र-पदा, स्वाती, कृत्तिका नक्षत्रों में क्रम से सूर्यादि वार हों तो श्रुम योग श्रुम फलदाता होते हैं ॥ ७५ ॥

अय यमघण्टः—

# यमघंटकयोग ज्ञान

मघार्द्रा च विशाखा च मूलं स्वाती च रोहिणी। पूर्वाषाढा च भान्वादौ योगोऽयं यमघण्टकः॥ ७६॥

१. मु० चि० १ प्र० २८ रलो० पी० टी०।

२. मु० चि० १ प्र० २८ रलो० पी० टी०।

मघा, आर्द्रा, विशाखा, मूल, स्वाती, रोहिणी और पूर्वाषाढा नक्षत्र में क्रम से सूर्यादिवार के होने पर अर्थात् रविवार में मघा, सोम में आर्द्रा, मंगल में विशाखा इत्यादि होने से यमघंटक योग होता है।। ७६।।

श्रीपति:--

श्रीपतिजी के आघार पर यमघंटक योग ज्ञान

मघा विशाखा आर्द्री च मूलमृक्षं च कृत्तिका । रोहिणीहस्तमेतेषु यमघण्टाकंतः क्रमात् ॥ ७७ ॥

आचार श्रीपतिजी ने बताया है कि मघा, विशाखा, आर्द्रा, मूल, कृत्तिका, रोहिणी और हस्त नक्षत्र में क्रम से सूर्यादिवार होने पर यमघंट योग होता है।। ७७॥

तथा मुहूर्तंचिन्तामणि में 'मघाविद्याखाशिवमूलविद्धः न्नाह्यं करोऽकद्यिमघंटकारूच' (१ प्र० ६ रुलो०) ।। ७७ ।।

अन्य भी दैवज्ञमनोहर में 'भघाविशाखाहघाद्रा च मूलमृक्षं च कृत्तिका। रोहिणी हस्त इत्येवं यमघण्टा: क्रमाद्रवे:' (मु० चि० १ प्र० ९ घलो० पी० टी०)।। ७७।।

मूहर्तंगणपित में कहा है 'अर्के मघा विद्याखेन्दों जे मूलं कृत्तिका गुरौ । आर्क्री मौमे शनौ हस्तो रोहिणी भृगुवासरे ॥ यमघण्टाख्ययोगोऽयं सर्वंकार्यविनाशकः। ( ५ प्र० २५-२९ ख्लो० ) ॥ ७७ ॥

जगन्मोहने-

# जगन्मोहन के आधार पर यमदंष्ट्रा योगज्ञान

विवर्जयेत्सूर्यंमघा च ज्येष्ठा सोमे च मूलं च तथा विशाखा।
भौमे भरण्यामि कृत्तिका च बुधेऽश्विनी चोत्तरफाल्गुनी च ॥ ७८॥
जीवे च सौम्यक्षंमघार्यंमा च सोमाङ्गना स्वाति तथा भृगी च।
हस्ते च चित्रा च तथैव मन्दे यमस्य दंष्टा कथिता प्रवर्येः॥ ७९॥

नात्र यात्रा प्रकर्तंव्या यात्रान्तरमथापि वा। यमघण्टस्तु योगोऽयमनर्हः सर्वकर्मसु।। ८०॥ यमघण्टे कृतं कार्यं कर्तुः प्राणहरं ध्रुवम्। तथैव यमदंष्ट्रायां शीघ्रं दुष्टफलप्रदम्॥ ८१॥

जगन्मोहन नामक ग्रन्थ में बताया है कि सूर्यंवार में मघा, ज्येष्ठा, चन्द्र में मूल, विशाखा, मंगल में मरणी, कृत्तिका, बुध में अश्विनी, उत्तराफाल्गुनी, गुरु में सौम्य मृगशिरा मघा, उत्तराफाल्गुनी, शुक में सोमाङ्गना, स्वाती और श्रानिवार में हस्त, चित्रा नक्षत्र होने पर यमदंष्ट्रा योग में शीघ्र ही अशुम फल होता है ॥ ७८-५१॥ वृहस्पतिः—

# वृहस्पतिजी के आधार पर

अश्विचित्रोत्तराषाढा श्रविष्ठोत्तरफाल्गुनी । ज्येष्ठा च रेवती चैव सूर्यादिसहिताः क्रमात् ॥ ८२ ॥

गुरु वृहस्पति ने बताया है कि अध्विनी, चित्रा, उत्तराषाढा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में सूर्यादिवार क्रम से होने पर अशुम योग होता है।। ८२।।

# इस योग का कायंवश फल

विवाहे विधवा चैव यात्रायां मरणं घ्रुवम् ।
विद्यारम्भेषु मूकत्वं कृष्यारम्भे तु निष्फलम् ॥ ८३ ॥
नवान्नभोजने व्याधिमृंतिर्वालान्नभोजने ।
क्षुरकर्मणि पञ्चत्वं प्रतिष्ठायां जगद्भयम् ॥ ८४ ॥
द्वितीये जन्मनि वात्यं गृहसंवेशने मृतिः ।
ग्रामादिनगरारम्भे राज्यराष्ट्रविनाशनम् ॥ ८५ ॥

उक्त योग में विवाह होने पर स्त्री विधवा, यात्रा में निश्चित मरण, विद्यारम्म में मूकत्व, खेती का आरम्म करने पर फल में हीनता, नवान्न प्राधन में रोग, बालान्न मोजन में मृत्यु, क्षीर में मृत्यु, प्रतिष्ठा में सांसारिक मय, यज्ञोपवीत संस्कार में वात्य, गृह प्रवेश में मरण, गाँव, नगर के आरस्म में राज्य व राष्ट्र का विनाश होता है।। ८३—५५।।

# महाविनाशकारी योग

मघायां दिनकृद्वारं विशाखा चेन्द्रवारगः। आर्द्रीयामारवारश्च बुघवारश्च नैऋते॥ ८६॥ वारुणेन गुरोर्वारं सितवारेण रोहिणी। आषाढाश्चाकिवारेण महानाशकरास्त्वमी॥ ८७॥

रिववार में मघा, सोम में विशाखा, मंगल में आर्द्रा, बुध में मूल, गुरु में शविमिषा, शुक्र में रोहिणी और शनिवार में आषाढा नक्षत्र होने पर महानाशकर योग होता है।। ८६-६७।।

## आनन्दादियोगाः-

श्रीपति:--

श्रीपतिजी के उक्त आनन्दादि २८ योगों के नाम आनन्दः कालदण्डो ध्रूम्राख्योऽथ प्रजापितः सौम्यः। ध्वांक्षो ध्वजनामा च श्रीवत्सो वज्रमुद्गरी छत्रम्॥ ८८॥ मैत्रो मानसनामा पद्माख्यो लुम्बकस्तथोत्पातः। मृत्युः काणः सिद्धिः शुभामृतौ मुसलमथ गदाख्यश्च ॥ ८९ ॥ मातङ्गराक्षसचरस्थिरप्रवर्द्धमाना इमे योगाः। अष्टाविशति सङ्ख्या निजसंज्ञासदशफलदाः स्युः॥ ६० ॥

आचार्यं श्रीपतिजी ने बताया है कि १ आनन्द, २ कालदण्ड, ३ धूम्र, ४ प्रजापित, ५ सौम्य, ६ व्वांक्ष, ७ व्वज, ८ धीवत्स, ६ वज्र, १० मुद्गर, ११ छत्र, १२ मैत्र, १३ मानस, १४ पद्म, १५ लुम्बक, १६ उत्पात, १७ मृत्यु, १८ काण, १६ सिद्धि, २० शुम, २१ अमृत, २२ मुसल, २३ गद, २४ मातङ्का, २५ राक्षस, २६ चर, २७ स्थिर और २८ वाँ प्रवद्धंमान नाम का योग होता है। ये योग नाम के सहश्च ही फल प्रदान करते हैं।। ९०।।

नारद जी ने कहा है कि 'आनन्दः कालदण्डोऽय धूम्रो धाता शुमाह्नयः। घ्वांक्षो घ्वजाख्यः श्रीवत्सवच्यपुद्गरछत्रकाः।। मित्रमानसपद्माख्यलुम्बकोत्पातमृत्यवः। काणः सिद्धिः शुमामृतमुसलातङ्ककुं ञ्जराः।। राक्षसाख्यश्चरस्थैयंवर्धंमानाः क्रमादमी। योगाः स्वसंज्ञाफलदास्त्वधाविद्यतिसंख्यकाः' (मु० चि० १ प्र० २३-२४ इलो० पी० टी०)।।९०॥

तथा मृह्तं चितामणि में 'आनन्दास्यः कालदण्डस्च घूस्रो घाता सौम्यो घ्वांसकेतू क्रमेण । श्रीवत्स्सास्यो वज्जकं मृद्गरस्च छत्रं मित्रं मानसं पद्मलुम्बौ । उत्पातमृत्यू किल काणसिद्धिः शुमोऽमृतास्यो मुसलो गदस्च । मातङ्गरक्षस्चरसुस्थिरास्यप्रवर्धंमाना। फलदाः स्वनाम्ना (१ प्र० २३-२४ क्लो०) ।। ६०।।

#### आनन्दादि योगों का ज्ञान

सूर्येऽश्विभात्तुहिनरोचिषि सौम्यधिष्ण्यात्सार्पाच्च भूमितनये च बुधे च हस्तात्। मैत्राद्गुरौ भृगुसुते खलु वैश्वदेवाच्छायासुते वरुणभात्क्रमशःस्युरेते॥ ९१॥

#### अस्य फलम्-

अभीष्ट दिन में यदि रिववार हो तो अध्विनी दिन नक्षत्र तक गिनने पर जो संख्या हो उसके तुल्य योग, इसी प्रकार सोमवार में मृगिशिरा से, मङ्गल में क्लेषा से, बुध में हस्त से, गुध में अनुराधा से, शुक्र में उत्तराषाढ से और श्रानिवार में श्रातिषा से अभीष्ट दिन के नक्षत्र तक जो संख्या हो उसके समान आनन्दादि योग होता है।। ९१।।

मुहूर्तं चिन्तामणि में कहा है 'दास्त्रादर्के मृगादिन्दौ सार्पाद् मौमेकराद् बुधे । मैत्राद् गुरौ भृगौ वैश्याद् गण्यामन्दे च वारुणात्' (१ प्र०२५ रुलो०) ॥ ६१ ॥

तथा नारद ने कहा है 'रिववारक्रमादेते दास्रमादिन्दुमाद्विधी । सार्पाद् मौमे बुधे हस्तान्मैत्रमाद्देवमन्त्रिण । वैश्वदेवाद भृगुसुते वारुणाद् मास्करात्मजे' ( मु॰ चि॰ १ प्र॰ २५ रुलो॰ पी॰ टी॰ ) ।। ६१ ॥

तथा मुहूर्तगणपित में कहा है 'मानुवारेऽश्विनक्षत्रात्सामिजित्कैव सर्वेमैः । मवन्ति क्रमशो योगा अष्टाविद्यति सङ्ख्यकाः । मृगादारम्य रात्रीधे क्लेपान्तं कुत्रवासरे । हस्तो वुघेऽनुराघायां गुक्वारे तथैव । उत्तराषाढतः शुक्रे शवतारादितः शनौ' ( ८ प्र० १२-१४ क्लो० ) ॥ ९१ ॥

वसिष्ठः --

वसिष्ठजी के आधार पर आनन्दादि योगों का फल आनन्दे च भवेत्सिद्धिः कालदण्डे मृतिभंवेत्। ध्रमाख्ये प्रीतिसंयुक्ता प्राजापत्ये च संपदा ॥ ९२ ॥ सौम्ये त सूखसंप्राप्तिः ध्वांक्षे धनसमागमः। ध्वजनाम्नि तु सन्मानं श्रीवत्से पुत्रसंपदा ॥ ९३ ॥ वज्राख्ये चाल्पमृत्युश्च मुद्गरे च धनक्षयम्। छत्रे च राजसन्मानं मैत्रे पृष्टिकरं भवेत्॥ ९४॥ मानसे सुखसंपत्तिः पद्माख्ये सुखसंपदा। लम्बके धनहानिश्च उत्पाते क्लेश एव च ॥ ९५॥ मत्यौ च मरणप्राप्तिः काले कालभयं भवेत्। सिद्धे सर्वत्र सिद्धिश्च शुभे कल्याणमेव च ॥ ९६॥ अमृते राज्यसिद्धिश्च मुसले हानिरेव च। गदाख्ये च भयं विन्द्यात् मातङ्के कुलवर्धनम् ॥ ९७ ॥ राक्षसे च महत्कष्टं चरे कार्यंचरं स्मृतम्। स्थिरे कार्यंस्थिरत्वं स्थात्प्रवर्द्धे वर्द्धते फलम् ॥ ९८॥ अथ मृत्युयोगाः—

ऋषि वसिष्ठजी ने बताया है कि आनन्द में काम सिद्धि, कालदण्ड में मृत्यु, घूम्र में प्रेम संयोग, प्राजापत्य में सम्पत्ति, सौम्य में सुक्ष की प्राप्ति, घ्वांक्ष में धनागम, घ्वज में सन्मान, श्रीवत्स में पुत्र संपत्ति, वज्र में अल्प मृत्यु, मृद्गर में धनक्षय, छत्र में राजकीय सन्मान, मैत्र में पुष्टि, मानस में सुक्ष-संपत्ति, पद्म में सुक्ष-संपत्ति, लुम्बक में धन हानि, उत्पात में वलेश, मृत्यु में मरण, काल में कालमय, सिद्ध में सिद्धि, शुम में कल्याण, अमृत में राज्य सिद्धि, मुसल में हानि, गद में मय, मातङ्ग में कुल की वृद्धि, राक्षस में बड़ा कष्ट, चर में कार्य चन्चल, स्थिर में कार्य की स्थिरता और प्रवर्षमान नामक योग में कार्य करने पर वृद्धि होती है।। ९२-९८।। वृहस्पतिः--

बृहस्पतिजी के आधार पर मृत्यु योग

दिनकरदिनमैत्रं सोमवारे च वैश्वं शतभिषजि धराजश्चाश्विनी चन्द्रसूनी। सुरगुरुदिनसौम्यं सार्पभं शुक्रवारे रविसुतदिनहस्तं मृत्युयोगं वदन्ति।। ९९।।

गुरु वृहस्पित जी ने वताया है कि रिववार में अनुराधा, सोम में उत्तरापाढा, मंगल में शतिमया, बुध में अध्विनी, गुरु में मृगशिरा, शुक्र में श्लेषा और शनिवार में हस्त नक्षत्र होने पर मृत्यु योग होता है ॥ ६९ ॥

विसष्ठ संहिता में कहा है 'मित्रविश्वाम्बुवाय्विन्दुसार्पसूर्याख्यतारकाः । मृत्यु-योगाः मृत्युकराः सूर्यंवारादिषु क्रमात्' (४२ व० २ श्लो०) ॥ ९६ ॥

तथा मृहूर्तगणपित में भी 'अनुराधा रवी सोमे उत्तराषाढसंज्ञका। बुधेऽश्विनी भृगौ जीवे शुक्रेऽश्लेषा शनी करः। भौमे शतिमयक् चायं मृत्युयोगोऽर्यनाशकः' (८प्र० २० हलो०)॥ ९६॥

राजमार्तण्डे ---

राजमार्तण्ड के आघार पर उत्पातादि सिद्ध योग

विशाखाद्या चतुष्कं च सूर्यवारादिषु क्रमात्। उत्पातमृत्युकाणाख्याः सिद्धाः स्युस्तिथयः क्रमात्॥ १००॥

राजमातंण्ड नामक ग्रन्थ में वताया है कि सूर्यादि वारों में क्रम से विशाखादि चार २ नक्षत्रों से उत्पात, मृत्यु, काण और सिद्ध योग होते हैं। अर्थात् सूर्यंवार में विशाखा के होने पर उत्पात, अनुराधा होने पर मृत्यु, ज्येष्ठा के रहने पर काण और मूल के होने पर सिद्धयोग और सोमवार में पूर्वाषाढा के होने पर उत्पात, उत्तराषाढा होने पर मृत्यु, श्रवण होने पर काण और धनिष्ठा होने पर सिद्ध योग होता है। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए।। १००।।

मुहूर्तगणपित में कहा है 'क्रमाच्चतुब्टये मानां विशाखातो रवेदिने । पूर्वाषाढामिषा चन्द्रे चनिष्ठातः कुजेऽहिन । रेवत्याश्च बुधे ज्ञेया रोहिणीतो वृहस्पतौ । पुष्याच्छुक्ने तथा मन्देउत्पातश्च मवन्त्यमी । योगाश्चत्वार उत्पातमृत्युकाणाख्य सिद्धयः' ( = प्र०१५-१७ हलो०) ।। १००।।

पीयूषधारा टीका में बताया है 'विशाखादि चतुर्वगैमकैवारादिषु क्रमात् । उत्पात-मृत्युकाणाख्या योगाश्चामृतसंयुताः' (१ प्र०३० श्लो०) ॥ १००॥ वसिष्ठ संहिता में भी 'द्विदैवजलवस्वन्त्य ब्रह्मोज्यायंमतारकाः । उत्पातयोगा विज्ञेया मानुवारादिषु क्रमात् । मैत्रविश्वाम्बुवाय्विन्दु सार्पसूर्याख्यतारकाः । मृत्युवोगा मृत्युक्तराः सूर्यवारादिषु क्रमात् । ब्रह्मोज्यायंमवैशाखहरिवस्वन्त्यभेषु च । नन्दायामकंवारादि-प्वन्धयोगाः प्रकीर्तिताः । रुद्रसार्पाम्बुनैत्र्यंत्यितृमाग्याग्निभेषु च । मद्रातिषौ काण-योगाः सूर्यवारादिषु क्रमात्' (४२ अ० १-४ श्लो० ) ॥ १०० ॥

और मी मुहूर्तचिन्तामणि में 'द्वीशात्तीयाद्वासवात् पौष्णमाच्च ब्राह्मा (पुष्यादयँ-मर्काद्युगर्क्षः स्यादुत्पातो मृत्युकाणौ च सिद्धिवरिऽकचितत्फलं नाम तुल्यम्' (१ प्र० ३० व्लो०) ।। १००।।

# वृहस्पतिः—

बृहस्पति जी के आधार पर प्रवास, मरण, व्याधि, सिद्ध योग इन्द्राग्न्यादिचतुर्वर्गा अर्कवारादिसंयुताः।

क्रमात्प्रवासमरणव्याधिसिद्धास्तु

संज्ञकाः ॥ १०१ ॥

गुरु वृहस्पित जी ने बताया है कि विशाखादि चार २ नक्षत्रों के क्रम से सूर्यादि वारों में प्रवास, मरण, व्याधि और सिद्ध योग होते हैं।। १०१।।

# स्पष्टार्थं उत्पातादि योग सारिणी

| वार            | सूयं     | चन्द्र  | मीम     | बुध      | गुरु    | হাুক্ক  | য়নি   |
|----------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|
| <b>ए</b> त्पात | विद्याखा | पू॰ पा॰ | घनिष्ठा | रेवती    | रोहिणी  |         | उ॰ फा॰ |
| मृत्यु         | अनुराधा  | उ॰ षा॰  | शतमिषा  | अश्विनी  | मृ० शि० | •       | हस्त   |
| काण            | ज्येष्ठा | अभि ०   | पू॰ मा॰ | भरणी     | आद्री   | मघा     | चित्रा |
| सिद्ध          | मूल      | श्रवण   | उ० मा०  | कृत्तिका | पुनवंसु | पू० फा० | स्वाती |

## स्पष्टार्थ प्रवास।दि योग सारिणी

| वार    | सू०      | चं०     | मं ०          | बु०    | गु०   | হা৽           | হা০    |
|--------|----------|---------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| प्रवास | विशा०    | पू॰ षा॰ | <b>घ</b> नि ० | रेव०   | रोहि॰ | •             | उ० फा० |
| मरण    | अनु०     | उ॰ षा॰  | शतमि ०        | अश्वि० | मृ०िश | <b>रले</b> षा | हस्त   |
| व्याधि | ज्येष्ठा | अभि०    | पू॰ मा॰       |        | आद्री | मघा           | चित्रा |
| सिद्ध  | मूल      | श्रवण   | उ॰ मा॰        | कृति०  | पुन०  | प्र॰ फा॰      |        |

#### वसिष्ठः--

विसष्ट ऋषि के आधार पर ऋक्ष योग याम्यिचत्रोत्तराषाढा मूलार्द्री पुष्यरेवती। अर्कादौ क्रकचो योगस्त्रिदशैरिप गहितः॥ १०२॥ ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि मरणी, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, मूल, आर्द्रा, पुष्य, रेवती नक्षत्रों में क्रम से सूर्यादि वार हों तो क्रकच नामक निन्द्य योग होता है। यह देवताओं से मी निन्दित है। अर्थात् देवता मी इसकी निन्दा करते हैं।। १०२।।

अब आगे प्रत्येक वार में अलग अलग कई नक्षत्रों के योग से शुप्त कार्मों में वर्जित योगों को बताते हैं।।

# सूर्यवार में विजत नक्षत्र

ऐन्द्रं चान्द्रं तथा पैत्रं विशाखा याम्यमेव च। अनुराधां गते सूर्ये वारे वर्ज्याः शुभा सदा ॥ १०३॥ सूर्यंवार में ज्येष्ठा. मृगश्चिरा, मघा, विशाखा, मरणी, अनुराधा के होने पर शुम कर्मं नहीं करना चाहिये ॥ १०३॥

विसष्ठ संहिता में कहा है 'द्विदैविमित्रचान्द्रेन्द्रविह्नसार्पंगतारकाः। रिववारेण संयुक्ता वर्जनीयाः प्रयत्नतः' (४२ अ० ४० दलो०) ॥ १०३॥

#### सोमवार में वर्जित नक्षत्र

सविशाखा मघा ज्ञेया आषाढद्वयमैत्रकम् । सोमवारेण संयुक्ता सर्वशोभननाशना ॥ १०४॥ सोमवार को विशाखा, मघा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और अनुराधा नक्षत्र हो

तो शुम काम करने पर वह नष्ट होता है।। १०४।।

विश्वष्ठ संहिता में, कहा है 'आषाढद्वयवह्नोज्यिद्वदैविपतृतारकाः। सोमवारेण संयुक्ताः शुमकर्मविनाशदाः' (४२ अ० ४१ वलो०)।। १०४।।

#### भीमवार में वर्जित नक्षत्र

भौमे चार्द्रा धनिष्ठा च पूर्वाभाद्रपदाह्वयाः । शतभिषक्चोत्तराषाढा सर्वकर्मसु वर्जयेत् ॥ १०५ ॥

मौमवार में आर्द्रा, घनिष्ठा, पूर्वामाद्रपदा, श्रतिमिषा, उत्तराषाढ़ा के होने पर कोई मी शुम काम नहीं करना चाहिये।। १०५।।

ंवसिष्ठ संहिता में कहा है 'ज्येष्ठाजपादश्रवणधनिष्ठाद्री हि तोयपः । मौमवारेण संयुक्ताः सर्वमंगलनाशदाः' (४२ अ० ४२ घलो०) ॥ १०५॥

## बुधवार में वजित नक्षत्र

बुधेन मूलं पौष्णं च भरणीमिहवनीं तथा। अजैकपाच्छ्रविष्ठां च सर्वकर्मसु वर्जयेत्॥ १०६॥

बुधवार में मूल, रेवती, मरणी, अश्विनी, पूर्वामाद्रपदा, धनिष्ठा के होने पर कोई भी शुम काम नहीं करना चाहिये।। १०६।।

वसिष्ठ संहिता में कहा है 'अध्विनीमरणोमूलपोष्णवस्वाद्वैतारकाः । बुधवारेण संयुक्ताः सर्वेद्योमननाशदाः' (४२ अ० ४३ श्लो०) ॥ १०६॥

# गुरुवार में वजित नक्षत्र

वृहस्पतिदिने त्वाष्ट्रं चान्द्रं चोत्तरफाल्गुनी।
राहिणो वारुणं चैव सर्वंकर्मसु वर्जयेत्॥ १०७॥
गुरुवार में रेवती, मृगिशरा, उत्तराफाल्गुनी, रोहिणो, श्वतिषया में कोई मी शुम
कार्यं नहीं करना चाहिये॥ १०७॥

विसप्ठसंहिता में कहा है 'अर्थं मारोहिणोत्वाष्ट्रधातृचन्द्राख्यतारकाः । गुरुवारेण संयुक्ताः शोमने निधनप्रदाः' (४२ अ० ४४ दलो०) ॥ १०७॥

# शुक्रवार में वजित नक्षत्र

विशाखासार्पमैत्राणि धनिच्ठा तिष्यरोहिणी। चित्रा च पितृदैवत्यं शुक्रवारेण वर्जयेत्॥ १०८ ॥ शुक्रवार में विशाखा, आक्लेषा, अनुराषा, धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी, मघा के होने पर मंगल काम नहीं करना चाहिये॥ १०८॥

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'सार्पंद्विदैविमत्रेन्दुरोहिणोपितृतारकाः । शुक्रवारेण संयुक्ताः वर्जनीयाश्च मञ्जले' (४२ अ० ४५ श्लो०) ॥ १०८ ॥

#### शनिवार में बजित नक्षत्र

पुनर्वं सुस्तथाचार्यो रेवत्युत्तरफाल्गुनी। सावित्रं श्रवणं चापि मन्दवारेण वर्जयेत्।। १०९॥ श्रविवार में पुनर्वं सु, पुष्य, रेवती, उत्तराफाल्गुनी, सावित्र और श्रवण नक्षत्र होने पर शुम्र काम नहीं करना चाहिये।। १०९॥

वसिष्ठ संहिता में कहा है 'उत्तराफालगुनी पौष्यभेज्यादित्याकंवैष्णवाः। श्वनिवारेण संयुक्ताः सर्वशोमनगहिताः' (४२ अ० ४६ वला०) ।। १०९ ।।

# वर्जनीय हालाहलोपम योग

पैत्रमैत्राश्विदेवेज्यविशाखावसुदेवता । यद्यर्कवारसंयुक्ता दोषा हालाहलोपमाः ॥ ११० ॥

मघा, अनुराधा, अश्विनी, पुष्य, विशाखा और धनिष्ठा नक्षत्र जब रविवार में होता है तो हालाहलोपम दोष होता है।। ११०।।

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'ढिदैवधातृवह्मचर्कवसुदैवतपैतृकाः । अर्कवारेण संयुक्ताः हालाहलविषोपमाः' ( ४२ अ० ५५ व्लो० ) ॥ ११० ॥

वर्जनीय कालकूटोपम योग

त्रीण्युत्तराणि चित्रा च विशाखा इन्दुवारगाः। कालकूटोपमा दोषाः शुभकर्मविनाशनाः॥ १११॥ तीनों उत्तरा, चित्रा, विशाखा नक्षत्र में जब सोमवार होता है तो श्रुम कार्य नाशक कालकूटोपम दोष होता है ।। १११ ।।

विसष्ठसंहिता में कहा है. 'उत्तरात्रयचित्राख्यद्विदैवाह्नयतारकाः । सोमवारेण संयुक्ताः

# हालाहलोपम दोष

विशाखा शततःराद्री विश्वे चैवारवारगाः। महादोषा भवन्त्येते गुणा हालाहलोपमाः॥ ११२॥

विशाखा, श्वतिमषा, आर्द्री, उत्तराषाढा, नक्षत्र जब मंगलवार में होता है तो हालाहुळोपम महादोष होता है ॥ ११२॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'शतताराद्विदैवार्द्रा उत्तराषाढतारकाः । आरारेण च संयुक्ता गुणव्ना विषसंज्ञकाः' (४२ अ० ५७ व्लो०) ॥ ११२ ॥

# अन्य बुघवार जन्य दोष

पूर्वादित्रितयं मूलवसुभं बुधवारगम्। दोषानेव वदन्येते सदा गुणविघस्मराः॥ ११३॥

बुधवार में जब पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, मूल, घनिष्ठा नक्षत्र होता है तो गुणनाशक महादोष होता है ।। ११३ ।।

विसिष्ठसंहिता में कहा है 'अध्विनीमरणीविद्धवसुमूलाद्यतारका: । बुघवारेण संयुक्ता दोषा: सर्वाह्वयास्त्वमी' (४२ अ० ५८ इलो०) ।। ११३ ।।

# अन्य गुरुवार जन्य दोष

ताराचतुष्कभाग्प्रेज्या वारुणा यमतारका। गुरुवारयुता षड्भिः दोषा लोकजिघांसवः॥ ११४॥

गुरुवार में जब पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, श्वतिमथा, भरणी इन ६ नक्षत्रों में से कोई एक होता है तो संसार को नष्ट करने वाला दोष होता है ॥ ११४ ॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'मचतुष्कं विह्निधिष्ण्याद्वरुणायंमतारकाः। गुरुवारेण संयुक्ता दोषा मंगलनाशदाः' (४२ अ० ५९ रलो०)।। ११४।।

# शुक्रवार जन्य दोष

शाक्रेन्द्राग्निमघाश्लेषा रोहिण्युशनवारगाः।

महादोषास्तथा ह्येते महागुणविनाशनाः ॥ ११५ ॥

शुक्रवार में जब विशाखा, मघा, ग्लेषा, रोहिणों नक्षत्र होता है तो अधिक गुणों का विनाशक बड़ा दोष होता है।। ११५॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'श्रक्रसापंगधाविह्निद्विदैवालुप्ततारकाः । शुक्रवारेण संयुक्ता महादोषाह्नयास्त्वमी' (४२ अ०६० एलो०) ।। ११५ ॥

#### शनिवार जन्य दोष

पुष्यादित्यर्यंमाहस्तविश्वायाषाढतारकाः । श्रद्धाः श्रानवारयुताः सर्वदोषा गुणविमर्दकाः ॥ ११६॥

श्चितवार में जब पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, उत्तराषाढा, पूर्वाषाढा होता है तो अधिक गुणों का नाशक बड़ा दोष होता है ॥ ११६ ॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'अर्यंमादितिपौष्णाकंविश्वाषाढाख्यतारकाः । श्विनवारेण संयुक्ता दोषा गुणविमदंनाः' ( ४२ अ० ६१ श्लो० ) ।। ११६ ।। अमृत सिद्धि योग ज्ञान

हस्ते रवौ शशधरे च मृगोत्तमाङ्गं <mark>भौ</mark>माश्विनी बुधदिने च तथानुराघा । मुष्ये गुरौ भृगुसुतेऽपि च पौष्णघिष्ण्यं रोहिण्यथार्कतनयेऽमृतसिद्धियोगाः ॥११७॥

जब कि सूर्य बार में हस्त, सोम में मृगशिरा, भौम में अस्विनी, बुध में अनुराधा, गुरु में पुष्य, शुक्र में रेवती और शनिवार में रोहिणी नक्षत्र होता है तो अमृत सिद्धि योग होता है।। ११७॥

नारद जी ने कहा है 'हस्तक्षं सूर्यंवारेन्दाविन्दुमं प्रथमं कुजे । सौम्ये मित्रममाचार्ये पुष्यं पौष्णं भृगोः सुते । रोहिणो मन्दवारे तु सिद्धियोगाह्वया अमी' ( मु० चि० १ प्र० २० रहो० पी० टी० ) ।। ११७ ।।

अमृत सिद्धि योग का कार्य विशेष में त्याग भौमादिवनीं प्रवेदो च प्रयाणे द्यानिरोहिणी। गुरुपुष्यं विवाहेषु प्राणिनां मरणं ध्रुवम्॥११८॥

गृह प्रवेश में मौम-अश्विनी, यात्रा में शिन-रोहिणी और विवाह में गुष-पुष्य योग होने पर मरण अवश्य होता है ॥ ११८॥

राजमार्तंण्ड में कहा है 'मौमाश्विनीं प्रवेशे च प्रयाणे शनिरोहिणीम् । गुरुपुष्यं विवाहे च सर्वथा परिवर्जयेत्' (मु० चि० १ प्र० २२ ६ळो० पी० टी० ) ॥ ११८ ॥

तथा मुहूर्तचिन्तामणि में भी 'गृहप्रवेशे यात्रायां विवाहे च यथाक्रमम् । भौमा-श्विनीं बनौ ब्राह्मं गुरौ पुष्यं विवर्जयेत्' ( १ प्र० २२ ब्लो० ) ।। ११८ ।।

राजमार्तण्डे—

राजमातंण्ड के आधार पर दोषापवाद
एकोऽप्यमृतयोगोऽयं सकलं दोषसञ्चयम् ।
विनाशयित घर्माशावृदिते तिमिरं यथा ।। ११९ ।।
राजमार्तण्ड में कहा है कि एक मी अमृत योग होने पर समग्र दोष समूह का
नाश करता है । जैसे सूर्य के उदित होने पर अन्धकार नष्ट होता है ।। ११६ ।।
यदि विष्टिव्यतीपातं दिनं वाप्यशुभं भवेत् ।
हन्यतेऽमृतयोगेन भास्करेण तमो यथा ॥ १२० ॥

यदि विधि वा व्यतीपात योग हो वा अशुभ भी दिन हो और अमृत योग हो तो अशुभ योग का नाश होता है। जैसे सूर्य के उदय से अन्धकार का नाश होता है।। १२०।।

> एषूक्तदोषयोगेषु वारेशे बलवर्जिते। न दोषायैव दोषाः स्युः शुभकर्मं न शोभनम् ॥ १२१॥

इन उक्त दोष योगों में यदि वारेश बल विजत हो तो दोष योग केवल दोष के लिये ही नहीं होते हैं। अनिष्ट कारक भी होते हैं अत: इनमें श्रुम काम नहीं करना चाहिए।। १२१।।

#### प्रकारान्तर

वारेशे वलसंयुक्ते स्वक्षें बलसमन्विते। नक्षत्रेशहशायुक्ते निष्फलं प्रोक्तवद्भवेत्।। १२२॥

बारेश बली अपनी राश्चिमें बली चन्द्र से दृष्ट हो तो दोष योग निष्फल होता है।। १२२।।

# पुनः प्रकारान्तर

वारेशे बलसंयुक्ते नक्षत्रेशहशा युते। यद्यप्युक्ताः शुभा योगा न दद्युः स्वान् फलान्निशि ॥ १२३॥ वारेश वली चन्द्र से दृष्ट या युत हो तो मी उक्त श्रुम योग अपना फल रात्रि में नहीं देते हैं ॥ १२३॥

अथ तिथिवारक्षणां शुभाशुभयोगाः

अब आगे तिथि, नक्षत्र, वार के योग से शुमाशुम योगों को वसिष्ठ ऋषि के वचन से बताते हैं।

वसिष्ठः---

विसष्ट जो के आधार पर तिथि वार, नक्षत्र योग रवी च पंचमी हस्ते द्वितीया सौम्यसोमयोः। भौमाश्विनी च सप्तम्यामनुराधा बुधाष्टमी।। १२४।। तृतीया गुरुपुष्येषु पूणिमा भृगुरेवतो। द्वादशी शनिरोहिण्यां विषयोगाः प्रकोतिताः।। १२५॥

विसष्ठ जी ने बताया है कि रिववार पश्वमी हस्त में, सोमवार मृगिशरा द्वितीया में, भीमवार सप्तमी अश्विनी में, बुधवार अष्टमी, अनुराधा में, गुरुवार पुष्य तृतीया में, शुक्रवार पूर्णिमा रेवती में और धनिवार द्वादशी रोहिणी का योग होने पर विष योग होता है। १२४-१२४।।

विवाहे विधवा नारी व्याजदाता न लभ्यते । अमृते विषमित्याहुर्वसिष्ठात्रिपराश्चराः ॥ १२६ ॥

अमृत योग में भी यदि विषयोग पड़ जाय तो उसमें विवाह करने पर स्त्री विधवा होती है और ऋण देने पर वह वसूल नहीं होता ऐसा विसिष्ठ, अत्रि, पराश्चर वताये हैं ॥ १२६॥

दैवज्ञ मनोहर में कहा है 'आदित्ये पश्चमीहस्तौ सोमे पष्ठी च चन्द्रमम् । मौमारिवन्यौ च ससम्यामनुराधां बुधाधमीम् । गुरुपुष्यं नवम्यां च दशम्यां भृगुरेवतीम् । एकादश्यां शनित्राह्मे विषयोगाः प्रकीर्तिताः' (मृ० चि० १ प्र० २०--२१ इलो० गी० टी०) ।।१२६॥

और भी 'अर्के हस्तं पश्वमीं च सोमे पडिंदीं च चन्द्रमम् । अधिवनीं सप्तमीं सोमे बुधे मैत्रं तथाष्टमीम् । गुरौ पुड्यं च नवमीं रेवतीं दश्यमीं भृगौ । एकादशीं शनौ ब्राह्मं वर्जेयेत् सर्वदा बुधः' ( मु० चि० १ प्र० २०-२१ रुलो० पी० टी० ) ॥ १२६ ॥

मु॰ चि॰ में कहा है 'वजँयेत्सवंकार्येषु हस्ताकं पश्वमी तिथी। मीमाश्विनीं च सप्तम्यां षष्ठियां चन्द्रैन्दवं तथा। बुधानुराधामष्टम्यां दशम्यां भृगुरेवतीम्। नवम्यां गुरुपुष्यं चैकादश्यां श्वनिरोहिणीम्' (१प०२०-२१ क्लो०)॥ १२६॥

वृहस्पतिः—

बृहस्पित जो के आधार पर सफल हालाहलोपम योग अर्काग्न्योः पञ्चमी युक्ता षष्ठी श्रवणभागेवे। बुधे तु सप्तमी याम्यं शनौ पौष्णाष्टमी युता १२७॥ सोमे द्वितीया चित्रा च कुजे पूर्णेन्दुरोहिणी। गुरौ त्रयोदशो मैत्रं विषा हालाहलोपमाः॥ १२८॥

गुरु वृहस्पित जी ने बताया है कि सूर्यंवार कृत्तिका पश्चमी, श्रुकवार श्रवण षष्ठी, बुधवार मरणी सप्तमी, शिन रेवती अष्टमी, सोमवार चित्रा द्वितीया, भौमवार पूर्णिमा रोहिणी और गुरुवार अनुराधा तेरस का योग होने पर हालाहलोपम योग होता है।। १२७-१२८।।

एतेषु विषयोगेषु न कुर्याच्छोभनान्बुधः। शस्त्रभारादि कुर्वीत शापत्रतसमाप्तिकान्।। १२९॥

इन उनत विष योगों में बुद्धिमान को शुम काम नहीं करना चाहिए और शस्त्र, मार, शाप, त्रत समासि ये काम करने चाहिए।। १२९।।

वसिष्ठ: -

विसष्ठ जी के आघार पर हालाहरू योग
श्विकंवाराग्निपञ्चम्योः सोमे चित्राद्वितीययोः।
कुजे पूर्णेन्दुरोहिण्यां सप्तमीयाम्ययोर्बुधः॥१३०॥
श्विरा मित्रत्रयोदश्यां षष्ठीश्रवणयोः सिते।
पौष्णाष्टम्योःशनावेते योगा हालाहलाह्वयाः॥१३१॥

ऋषि विसिष्ठ ने बताया है कि सूर्यंवार कृत्तिका पंचमी तिथि, सोमवार चित्रा दितीया, मौमवार रोहिणी पूर्णिमा, बुधवार मरणी सप्तमी, गुरुवार अनुराधा तेरस, शुक्रवार श्रदण पष्ठी और शनिवार रेवती अष्टमी का योग होने पर हालाहुल नामक योग होता है !! १३०-१३१ ।।

ेएषु योगेषु कर्तंव्यः शत्रूच्चाटनमारणम् । विवाहादिषु कार्येषु - निश्चितः निधनप्रदम् ॥ १३२॥ इन उक्त योगों में शत्रु का उच्चाटन, मारण कर्म करना चाहिये और विवाहादि कामों में निश्चय हो निधन होता है ॥ १३२॥

ज्योतिषचिन्तामणौ —

ज्योतिष चिन्तामणि के आधार पर सिद्धि योग आदित्ये चाष्टमी हस्तो द्वितीया चोत्तरात्रयम्। मुलं पूष्यं धनिष्ठा च सिद्धियोगाः प्रकीर्तिताः॥ १३३॥

ज्योतिष चिन्तामणि में बताया है कि सूर्यंवार में अष्टमी, हस्त, द्वितीया, तीनों उत्तरा, मूल, पुष्य, धनिष्ठा का योग होने सिद्ध योग होता है।। १३३।।

ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'हस्तोत्तरात्रयं मूलं धनिष्ठारेवतो द्वयम् । पुष्यप्रिति-पदष्टम्यौ नवमो च शुमा रवौ' (४७ पृ० ११ श्लो०) ॥ १३३ ॥

> सूर्यं वार में द्वादशो, चतुर्दशी तिथि नक्षत्र योग से विरुद्ध योग सूर्ये विशाखा भरणी द्वादशो च चतुर्दशी। अनुराधा मधा ज्येष्ठा विरुद्धा सप्तमी सदा।। १३४।।

सूर्यंवार में विशाखा, मरणी, द्वादशी, चतुर्दशी या सप्तमी, अनुराधा, मधा, ज्येष्ठा का संयोग हो तो विरुद्ध होता है ॥ १३४॥

ज्योतिनिवन्ध में कहा है 'मरणी मास्करे हेया विशाखात्रितयं मघा । ससमी द्वादशी पट्टचेकादशी च चतुर्दशी' ( ४७ पृ० १२ श्लो॰ ) ।। १३४ ।।

सोमवार में नवमी, दशमी तिथि नक्षत्र योग से सिद्ध योग सोमे च नवमी पुष्यं श्रवणं रोहिणो मृगः। दशमी च सदा मैत्रं सिद्धियोगाः प्रकीर्तिताः॥१३५॥

सोमवार में नवमी तिथि पुष्य, श्रवण, रोहिणी, मृगिशरा या दशमी अनुराधा का संयोग होने से सिद्धि योग होता है।। १३५।,

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'द्वितीया नवमो पुष्यः श्रवणो रोहिणो मृगः। अनुराधा शुमा ज्ञेया दिने कुमुदिनीयतेः' ( ४७ पृ० १३ दलो० ) ॥ १३५ ॥

१. व० सं० ४२ अ० ३२ इलो०।

सोमवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग

चन्द्रे चित्रोत्तराषाढा पूर्वाषाढिवशाखयोः । एकादश्यां त्रयोदश्यां षष्ठीं यत्नेन वर्जंयेत् ॥ १३६॥ सोमवार में चित्रा, उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़, विद्याखा, एकादशी, तेरस, षष्ठी के संयोग से अशुम योग होता है। इसे यत्न से त्यागना चाहिये॥ १३६॥

ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'आपाढाद्वितयं चित्रा विद्याखा न शुमा मवेत् । सप्तम्ये-कादशी सोमे द्वादशी च त्रयोदशी' (४७ पृ० १४ एलो०) ॥ १२६ ॥

भौमवार में तिथि नक्षत्र संयोग से शुभ योग भौमे षष्ठी तृतीया च अष्टमी च त्रयोदशो । मूलाश्विनी मृगाश्लेषा सिद्धा उत्तरभाद्रपात् ॥ १३७ ॥ मंगलवार में पष्ठी, तृतीया, अष्टमी, तेरस, मूल, अश्विनी, मृगश्चिरा और आश्लेषा का योग होने पर सिद्ध योग होता है ॥ १३७ ॥

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'रेवती मूलमाश्लेपोत्तरामद्राऽश्विनी मृगः । श्रयोदश्यष्टमी यष्ठी तृतीयाऽभिमता कुते' (४७ पृ० १५ श्लो०)।। १३७ ॥

> भौमवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग कुजे चार्द्रा धनिष्ठा च द्वितोया पूर्वभाद्रपात्। शततारोत्तराषाढा दशमी च विवर्जयेत्॥ १३८॥

मौमवार में आर्द्री, धनिष्ठा, दितीया, पूर्वामाद्रपद, श्रतमिषा, उत्तरापाढ़ा, दशमी के संयोग से अशुम त्याज्य योग होता है।। १३८।।

ज्योतिर्निवन्ध में कहा है 'वर्जभेदुत्तराषाढां धनिष्ठात्रितयं कुजे। आद्वी प्रतिपदं चैकादशीं च दशमीं तथा' (४७ पृ० १६ रुलो०)।। १३८।।

बुधवार में तिथि नक्षत्र संयोग से शुभ योग वुधवारे द्वितीया च सप्तमी द्वादशी पुनः। मृगोऽनुराधा पुष्यं च सिद्धा कृत्तिकरोहिणी।। १३९।। बुधवार में द्वितीया, सहमी, द्वादशी, मृगशिरा, अनुराधा, पुष्य, कृत्तिका और रोहिणी का योग हो तो सिद्ध योग शुम होता है।। १३६।।

ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'श्रवणो रोहिणो पुष्योऽनुराधामृगकृत्तिकाः । द्वितीया द्वादशी सप्तम्यपि सिद्धियदा बुधे' (४७ पृ० १७ २लो०) ॥ १३६ ॥

> बुधवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अज्ञुन योग बुधे धनिष्ठाभरणी अधिवनीमूलसंयुताः । तृतोया नवमी चैव प्रतिपद्रेवती त्यजेत् ॥ १४०॥

बुधवार में घनिष्ठा, भरणी, अध्विनी, मूल, रेवती, तृतीया नवमी का संयोग हो तो अशुभ त्यागने योग्य योग होता है ॥ १४० ॥

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'न शुमाय बुधे मूलधनिष्ठारेवतीत्रयर् । तिथयः सचतुर्देश्यः प्रतिपन्नवमो जया' (४७ पृ० १८ हलो०) ॥ १४० ॥

> गुरुवार में तिथि नक्षत्र संयोग से सिद्धि योग गुरौ च दशपश्चम्यां पूर्णिमायां विशाखयोः। पौष्णाश्विन्यनुराधासु सिद्धिः पुष्ये पुनर्वसौ ॥ १४१ ॥

गुरुवार में दशमी, पंचमी, पूर्णिमां, विशाला, अनुराधा, रेवती, अध्विनी, पुष्य पुनवंसु का योग हो तो सिद्धियोग होता है ।। १४१ ।।

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'अदितेम विशाखा च रेवतीद्वितयं करः । माग्यमैत्रेज्यमं पूर्णेकादशी च गुरौ शुमा' (४७ पृ० २६ इलो०) ।। १४१ ।।

गुरुवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग जीवेष्ट्रमी चतुर्थी च आर्द्री चोत्तरफाल्गुनी। रोहिणी शतभिषा षष्टी कृत्तिका मृगर्वजिता॥ १४२॥

गुरुवार में जब अष्टमी, चतुर्थी, आद्री, उत्तराफाल्गुनी, रोहिणी, श्रविमषा, कृत्तिका, मृगशिरा का योग हो तो अशुभ व त्याज्य होता है।। १४२।।

ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'कृत्तिकोत्तरफाल्गुन्यौ रोहिणीत्रयमष्टमी। षष्ठी शत-मिषग्मद्रा चतुर्थीचाशुमा गुरौ' (४७ पृ० २० क्लो०)। १४२।।

> शुक्रवार में तिथि नक्षत्र संयोग से सिद्धि योग शुक्रे प्रतिपदा षष्ठी ह्येकादशी त्रयोदशी। अश्विनी रेवती पूफा श्रुतिचित्रादितिः शुभाः॥ १४३॥

शुक्रवार में प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशो, त्रयोदशो, अश्विनी, रेवती, पूर्वाफाल्गुनी, श्रवंण, चित्रा, पुनर्वंसु का योग होने एर शुम योग होता है।। १४३।।

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'पुनर्वेसुश्च सावित्रं वैश्वं पौष्णद्वयं तथा। शुमा त्रयोदशी नन्दाऽनुराधामाग्यमं भृगौ' (४७ पृ० २१ श्लो०)।। १४३।।

> शुक्रवार में तिथि नक्षत्र संयोग से त्याज्य योग भागंवे रोहिणी ज्येष्ठा द्वितीयासप्तमीषु च। पुष्याश्लेषा मन्ना चैव सर्वकर्मणि वीजता।। १४४।।

शुक्रवार में रोहिणी, ज्येष्ठा, पुष्य, रलेखा, मघा, द्वितीया, सप्तमी का योग होनेपर स्याज्य योग होता है।। १४४।।

ज्योतिर्निवन्ध में कहा है 'पुष्यादिश्वतयं ज्येष्ठा रोहिणी शुक्रवासरे। द्वितीया सप्तमी रिक्ता तृतीया नेष्टदा सदा' (४७ पृ० २२ श्लो०)।। १४४।।

#### शनिवार में तिथि नक्षत्र संयोग से सिद्धि योग

शनी चतुर्थी नवमी चतुर्देश्यां च रोहिणी। श्रवणं च मघा स्वाती सिद्धिदा पूर्वेफालगुनी॥ १४५॥ शनिवार में चतुर्थी, नवमी, चौदस, रोहिणी, श्रवण, मघा, स्वाती, पूर्वाफालगुनी का योग होने पर सिद्धि योग होता है॥ १४५॥

ज्योतिनिवन्ध में कहा है 'पूर्वाफाल्गुनोरोहिण्यो स्वातीशतिमषङ्मधा । श्रवणश्चाष्टमी रिक्ता तिथिः स्यात्सिद्धये शनौ' ( ४७ पृ० २३ श्लां० ) ।। १४५ ॥

शनिवार में तिथि नक्षत्र संयोग से अशुभ योग सौरे हस्तोत्तराषाढा रेवती चैव सप्तमी। षष्ठी चोत्तरफालगुन्यां पूर्वाषाढां विवर्जयेत्।! १४६॥ शनिवार में हस्त, उत्तराषाढा, रेवतो, सप्तमी, पष्ठी, उत्तरा फालगुनी, पूर्वाषाढा का संयोग होने पर अशुम योग होता है॥ १४६॥

ज्योतिनिवन्ध में कहा है 'रेवतीमुत्तराषाढामुत्तराफाल्गुनीत्रयम् । षष्ठीं च ससमीं पूर्णां मन्दवारे विवर्जयेत्' ( ४७ पृ० २४ ६लो॰ ) ।। १४६ ।।

अब आगे वृहस्पति जी के वाक्य से वार क्रम से सुधा योगों को बताते हैं।

बृहस्पत्तिः—

सूर्यवार में नक्षत्र संयोगवश सुधा योग बार्हस्पत्यं च सावित्रं नैऋ त्यं सूर्यवारगम्। सर्वेषु शुभकार्येषु सुभगाः स्युः शुभावहाः॥ १४७॥ गुरु वृहस्पति ने बताया है कि सूर्यवार में पुष्य, सावित्र, मूल नक्षत्र हो तो समस्क शुम कामों में शुम फलदायक योग होता है॥ १४७॥

सोमवार में नक्षत्र संयोगवश सुषा योग चित्राश्रवणसौम्याः स्युर्यदि शीतांशुवारगाः। एते चापि सुघायोगाः सर्वशोभनशोभनाः॥ १४८॥ सोमवार में चित्रा, श्रवण, मृगशिरा का योग हो तो समस्त शुम काम में शुम सुषा योग होता है ॥ १४८॥

भौमवार में नक्षत्र तिथि संयोगवश सुधा योग भाद्रपदाहिवनी चैव रोहिणी चोत्तरास्त्रयः। कुजवारेण संयुक्ताः सुधायोगो दिवौकसाम्॥ १४९॥ मौमवार में पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, अहिवनी, रोहिणो, तीनों उत्तरा का योग हो तो देवताओं का सुधा योग होता है॥ १४९॥

# बुधवार में नक्षत्र संयोगवश सुघा योग

वैश्वाग्निमित्रनक्षत्रा वुधवारसमायुताः।
पञ्चमो सप्तमो युक्ता सुधायोगाः प्रकीतिताः॥ १५०॥
वुधवार में उत्तराषाढा, कृत्तिका, अनुराधा, पञ्चमो, सप्तमो का योग हो तो सुधा
योग होता है।। १५०॥

गुरुवार में तिथि नक्षत्र संयोगवश सुषा योग
पूर्वाषाढापुनर्वस्वौ रेवती सिहता यदि।
गुरोर्वारे सुधायोगस्त्रयोदश्या समायुतः।। १५१॥
गुरुवार में पूर्वाषाढा, पुनर्वसु, रेवती, तेरस का संयोग हो तो सुषा योग होता
है ॥ १५१॥

शुक्रवार में तिथि नक्षत्र संयोगवश सुधा योग
स्वातीशतभिषाभाग्यैः सिहता यदि नन्दया।
शुक्रवारः सुधायोगः सर्वकर्मणि दोषहा।। १५२॥
शुक्रवार में स्वाती, शतिमधा, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और नन्दा तिथि का योग हो तो
समस्त शुम कामों में दोष का नाशक सुधा योग होता है।। १५२॥

शनिवार में तिथि नक्षत्र संयोगवश सुधा योग

रोहिणी वसुवायव्याः शनिवारसमायुताः। भद्रया सहिता योगाः शुभाख्याः शुभवृद्धिदाः॥ १५३॥

श्वानवार में रोहिणी, धनिष्ठा, वायव्य नक्षत्र और भद्रा तिथि हो तो शुम नामक शुम कार्य की वृद्धि करने वाला योग होता है।। १५३।।

## उक्त योगों के कार्यवश फल

एषु योगेषु सर्वेषु विवाहे शोभनाः प्रजाः । वीर्घमाङ्गल्यसंपत्तिमेंविते पुत्रवृद्धिभः ॥ १४४ ॥ यात्रायामिष्टसिद्धः स्याद्धललाभेजयैरिप । विद्यारम्भे तु पाण्डित्यं चतुर्वर्गफलायतिः ॥ १४५ ॥ कृष्यारम्भे महाधान्यं धनपोन्तरयत्नतः । दितोये जन्मनि प्राज्ञो यज्ञकमंविशारदः ॥ १५६ ॥ नवान्नभोजने ज्ञानी दीर्घायुः शास्त्रपारगः । चूडाकमंणि दीर्घायुनीरोगः श्रीपत्भिवेत् ॥ १४७ ॥

उन समस्त सुषा योगों में विवाह करने पर सुन्दर सन्तान और अटूट सम्पत्ति एवं पुत्रों की वृद्धि से प्रसन्नता, यात्रा में अमोष्ट की सिद्धि, बललाम और विजय भी, विद्या-रम्म करने पर पाण्डित्य और भविष्यकाल में चतुवंगं फल, खेती का आरम्म करने पर अधिक अन्न होने से, विना प्रयत्न के घनी हो जायगा, यज्ञोपवीत संस्कार करने पर विद्वान् तथा कार्यं में चतुर, नवान्न मोजन करने पर ज्ञानो, चिरायु, शास्त्र पारङ्गामी और उक्त योगों में चूडाकमं करने से दीर्घायु, नीरोगता और लक्ष्मी का आधिपत्य होता है।। १५४-१५७॥

श्रीप्तिः -श्रीपतिजी के आघार पर अशुभ योगीं का देशभेद से पिरहार
विरुद्धयोगास्तिथिवारजाता नक्षत्रवारप्रभवादच ये च ।
हूणेषु वङ्गेषु खशेषु वर्ज्याः शेषेषु देशेषु न ते निषिद्धाः ॥ १५८॥
आचार्यं श्रीपति जी ने बताया है कि तिथिवार के योग से, नक्षत्र, वार योग से
उक्त अशुभ योगों का हूण, बंगाल और खश देशों में ही त्याग करना चाहिए।
अविश्विष्ट देशों में कूयोग निन्दित नहीं होता है ॥ १५८॥

राम:--

# मुहूर्तं चिन्तामणि के आघार पर

<sup>१</sup>क्रयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिभोत्या भवारजाः । हूणवङ्गखशेष्वेव वर्ज्यास्त्रित्रतयजास्तथा ॥ १५९ ॥

रामदैवज्ञ ने कहा है कि तिथि और वार से, तिथि और नक्षत्र से, नक्षत्र और वार से, तिथिवारनक्षत्र इन तीनों से उत्पन्न कुयोगों का त्याग हूण, वंग और खद्य देशों में करना चाहिए।। १५६।।

नारदजी ने कहा है 'तिथिवारोद्मवा नेष्टा योगा वारक्षंसम्मवाः । हूणवङ्ग-खरोम्योऽन्यदेशेष्वेते शुमप्रदाः' (मु० वि०१ प्र०३१ स्त्रो० पो०टी० )।। १५६ ॥

मुहूर्तं गणपित में कहा है 'तिथिवारोद्भवान् योगान् दुष्टास्थांत्र मवारजान् । तिथि-भोत्थांस्त्रितयजान् हूणे वर्ज्जे खशे त्यजेत्' (८ प्र० ६४ श्लो०)।। १५६।।

कालिदासः-

#### कालिदास जी के आधार पर

तिथिवारभवा भवारजाः किल योगाइच शुभाशुभाह्वयाः । विषयेष्विलिकियाविधाविष्ठिष्वत्र विलोकनोचिताः ॥ १६०॥ ज्योतिर्विदामरण में बताया है कि तिथि वार जन्य और नक्षत्र वार जन्य शुभ अशुभ योग सभी कर्मी के विषय में सभी देशों में देखने चाहिये॥ १६०॥

श्रीपतिः--

श्रीपित के आधार पर वारों में त्याज्य प्रहरार्ध ( अर्धयाम ) मंगल मनीषिणोर्द्धप्रहरा द्वितीयमारभ्य सर्वेष्विप मङ्गलेषु । भौमोशनःसूर्यंबुधार्किचन्द्रसुरेज्यवारेषु विवर्जंयन्ति ।। १६१ ॥

१. मु० चि० १ प्र० ३१ रलो०।

आचार्यं श्रोपितजी ने बताया है कि मंगल, शुक्र, सूर्यं, बुष, शनि, चन्द्र और गुरुवारों में क्रम से २,३,४,५.६,७,८ अधंयाम सभी शुम कार्यों में त्याज्य होते हैं। अर्थात् मंगल वार में दूसरे याम का शुक्र में तीसरे का सूर्य में चौथे का बुध में पाँचवां इत्यादि निषद्ध होता है।। १६१।।

त्रिविक्रमः -

त्रिविक्रम जी के आधार पर

अर्द्धयामो द्वितीयादि दिने त्याज्यः सदा बुधैः।

भौमभागंवभानुज्ञशनीन्दुगुरुवासरे ॥ १६२॥

क्षाचार्यं त्रिविक्रम ने बताया है कि मौम, शुक्र, सूर्यं, बुध, शनि, सोम और गुरुवार में क्रम से २।२।४।६।७।८ वाँ अर्धयाम त्याज्य होता है ॥ १६२ ॥

वर्जनीय कला योग

त्याज्योऽर्द्धयामो वेदाद्रिद्विपञ्चाष्टित्रषष्ठगाः ।

अष्टित्रषट्भूवेदाद्रिदस्रकालश्च भास्करात् ॥ १६३ ॥

सूर्यं वारादि क्रम से ४।७।२।४।८।३।६ प्रहर का आघा त्याज्य होता है। और ८।३।६।१।४।७ वीं कालवेला त्याज्य होती है।। १६३।।

मुहूर्तगणपित में कहा है 'अर्थयामाः परित्याज्या वेदससिद्धपश्चंमाः । अष्टित्रषष्ट-संस्थाकाः क्रमतो रिववासरात्' (८ प्र०३७ श्लो०) ॥ १६३॥

तथा ज्यो॰ नि॰ में भी 'वेदाद्विद्विश्वराष्ट्राग्निरसा यामार्थंकाः क्रमात् । आदित्यादौ शुभे त्याज्या दिवैव न तु निश्यपि' (७५ पृ॰) ॥ १६३ ॥

#### वर्जनीय काल कला

आद्या बुधे सूर्यंसुते द्वितीया सोमे तृतीया च गुरौ चतुर्थी।

षष्ठो कुजे सप्तमिका च शुक्रे सूर्येऽष्टमी कालकला विवज्यी ॥ १६४॥
बुध में प्रथम याम का दूसरा अर्थ माग, शनि में दूसरे याम का अन्त्यार्थ, चन्द्र

बार में तीसरे का, गुरु में चौये का, मंगल में छठे का, शुक्र में सातवें का और शनि

में दूसरे याम की काल कला का त्याग करना चाहिये॥ १६४॥

अथ कुलिक:--

अब आगे कुलिक आदि को बताते हैं।

कुलिक मुहुर्त ज्ञान

भन्वकंदिग्वस्वतुंवेदपक्षेरर्कान्मुहूर्तैः कुलिका भवन्ति । दिवा निरेकेरथ यामिनीषु ते गहिताः कर्मसु शोभनेषु ॥ १६५ ॥

१. मु॰ चि॰ ६ प्र० ३३ रलो॰ पी॰ टी॰।

सूर्यंवार में १४ चौदहवाँ, सोम में बारहवाँ १२, भौम वार में १० दसवाँ, बुधवार में ८ आठवाँ, गुरुवार में ६ छठा, शुक्र में ४ चौथा और श्रानिवार में दूसरा २ मुहूर्त कुल्कि एक कम करने पर होता है। यह रात्रि में समस्त कार्यों में निन्दित माना गया है।। १६५।।

मुहूर्तगणपित में कहा है 'मन्वकंदशनागर्तुवेदनेत्रमिताः क्षणाः । कुलिकास्तेरवेर्वारात् क्रमतः कष्टका बुधात्' (८ प्र० ३८ श्लो०)

तथा ज्योतिष सार में 'सूर्याद्यामदलं दिवैव निगमाद्यश्वीषुनागत्रिषट्सङ्ख्याङ्कं कुलिक दिवेन्द्ररविदिङ्नागर्तुं वेदिहकम् । व्येकं तिन्निश्च षोडशांश्यमपरे (१२९ पृ०) ।। १६५ ।।

और मी ज्योतिर्निवन्ध में 'मार्तण्डोदयतः स्मृता दिनपतेर्यामार्थनाथा ग्रहामार्तण्डा-त्मजमाग उत्तरलवस्तज्ज्ञैः शुभे कर्मणि । त्याज्योऽसौ कुलिकोऽय सूर्यदिवसादन्यैश्च शक्राकंदिग्वस्वङ्गाव्धियमैः स्मृताः कुरहितै रात्रौ तु तिथ्यशकैः' (४७ पृ०) ।। १६५ ।।

तथा मृहूर्तंचिन्तामणि में मी 'शक्राकंदिग्वसुरसाब्ब्यश्विन: कुलिका रवे: । रात्री निरेकास्तिब्यंशाः श्वनौ चान्त्योऽपि निन्दितः' (६ प्र० ६५ श्लो०) ।। १६५ ।।

# दूसरी में दिन रात में प्रथम मृहूतं

ैदिवा द्वितीयः कुलिकोऽर्कजाते रात्रौ प्रविष्टे प्रथमे मुहूर्ते । रात्रेस्तथा पञ्चदशे विभागे एवं विवर्ज्यं कुलिकत्रयं च ।। १६६ ॥ दिन में सूर्योदय के बाद द्वितीय मुहूर्तं, रात्रि में रात्रिप्रवेश का प्रथम महतं और

रात्रि के पन्द्रहवें माग में इन तीनों कुलिकों को त्यागना चाहिए ॥ १६६ ॥ विशेष—पी० घा॰ टी० में 'रात्री प्रदिष्टः प्रथमः स एव' पाठान्तर है ॥ १६६ ॥

# वारादि कम से अधंप्रहर कुलिकादि का ज्ञान

रवौ युगासप्तमत्र्यष्टकेषु सोमे मुनी अङ्गकरा च रामा। द्विपञ्चरूपा रसमङ्गलेषु बाणायुगा सप्त वृधे च रूपा॥ १६७॥ गुरौ वसू राम रसा च वेदा सन्ध्याकरा वाणमुनिश्च शुक्रे। शनौ रसारूपयुगा च हस्ते स्युश्चार्द्धयामकुलिककण्टककालवेलाः॥१६८॥

# अथार्द्धं प्रहरकूलिककण्टककालवेला

| सू० | चं० | मं० | बु० | बृ० | যু০ | হা০ | वाराः        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| ४   | b   | ٠ २ | 4   | 6   | ₹   | Ę   | अर्धं प्रहर० |
| ૭   | Ę   | ٩   | ४   | 3   | 7   | 8   | कुलिक0       |
| ३   | 2   | १   | ૭   | Ę   | 4   | 8   | कंटक ॰       |
| 5   | 3   | Ę   | 8   | 8   | ૭   | 3   | कालवेला०     |

१. मृ॰ चि० ६ प्र० ६३ रहो० पी॰ टी॰ ।

सूर्यं वार में ४।७।३।८, सोम में ७।६।२।३, मीमवार में २।४।१।६, बुध में ५।४।७।१, गुक्वार में ८।३।६।४ शुक्र में ३।२।४।७ और शनिवार में ६।१।४।२ संख्यक अर्थप्रहर क्रम से कुलिक कण्क कालवेला होता है।। १६७-१६८।।

कुलिकयामार्द्धापवादः—

कुलिक अधंयाम का परिहार

<sup>9</sup>वारेशे सबले चन्द्रे बलाढचे लग्नगे शुभे। कुलिकोदयोत्थदोषस्तु विनश्यति न<sub>्</sub> संशयः॥ १६९॥

जब कि वारेश व चन्द्रमा बली और लग्न में शुम ग्रह होता है तो निश्चय ही कुलिक दोष का विनाश होता है।। १६६ ।।

<sup>र</sup>वाराधीशे बलोपेते विधौ वा बलसंयुते। अर्द्धप्रहरसम्भूतो दोषो नैवात्र विद्यते।।१७०।। जब कि वारेश व चन्द्र बलवान् होता है तो अर्धयाम जन्य दोष नहीं होता है।।१७०।।

<sup>3</sup>अर्द्धप्रहरपूर्वार्घं मध्यं तु यमघण्टके। कुलिकान्त्यघटी त्याज्या शेषेषु शुभमाचरेत्।। १७१।। अर्घं प्रहर की पूर्वार्धं की यमघंट की, मध्यम की और कुलिक की अन्त की घढी त्याज्य होती है।। १७१।।

त्रिविक्रमः--

त्रिविकम जी के आधार पर कुलिक का ज्ञान मन्वर्कदशवस्वङ्कवेदपक्षार्कतः क्रमात् । क्रमेण कुलिका वर्ज्या दिवा व्येकेषु रात्रिषु ॥ १७२ ॥

आचार्यं त्रिविक्रम ने बताया है कि रिववार में चीदहर्वे मृहूर्तं में, सोम में बारहर्वे में, मंगल में दसर्वे, वुध में आठवें, गुरु में छठे, शुक्र में चीथे और शितवार में दूसरे मृहूर्तं में दिन में कुलिक वर्ज्यं हैं व रात में एक २ घटाकर अर्थात् १३।११।६ आदि मुहूर्तों में कुलिक होता है।। १७२।।

विशेष——दिन या रात्रि में इष्ट होने पर दिनमान, रात्रिमान में माग देकर एक खण्ड का ज्ञान करके अभीष्ट वार से तथा रात्रि में अभीष्ट वार से पश्चम वार से श्वनिवार तक गिनने पर कुलिक होता है। एवं दिन पित से सात वार होते हैं। इसलिये आठवें अंश का स्वामी नहीं है। इसलिए कुलिक को व्येक कहा है। प्राचीन

१. ज्यो विव ७५ पृत् । २. ज्यो विव ४ पृत् । ३. ज्यो विव ७५ पृत् ।

चार्यों ने इसे गुलिक के नाम से वताया है। यथा—दिवसानष्टमा मक्त्वा वारेशाद् गणयेत् क्रमात् । अष्टमोंऽशो निरीश: स्याच्छन्यंशो गुलिकः स्मृतः ॥ १७२॥

# उपकुलिकम्—

# सूर्यादि वारों में उपकुलिक का ज्ञान

पञ्चवेदगुणाद्रचेकसप्ताङ्गप्रहरार्घकाः । उपकुलिकारच विज्ञेया रविवारात्क्रमादमी ॥ १७३ ॥

सूर्यंवार में पाँचवा सोम में चौथा, मंगल में तीसरा, बुध में सातवाँ, गुरु में पहिला, शुक्र में सातवाँ और शनिवार में आठवाँ प्रहराधं उपकुलिक होता है ॥१७३॥

# सूर्यादिवारों में कंटक कालवेला का ज्ञान

कण्टककाली यामाद्धी ज्ञेयो । गुणद्विचन्द्रसप्ताङ्गशरवेदास्तु कण्टकाः । कालस्तु वसुरामाङ्गभूवेदा मुनिपक्षकाः ॥ १७४ ॥

कंटक, काल यामार्ढ होते हैं। सूर्यंवार में तीसरा, सोम में दूसरा, मौम में पहिला, बुधवार में सातवाँ, गुरु में छठा, शुक्र में पांचवाँ और शनिवार में चौथा यामार्ढ कंटक होता है और काल तो सूर्यादि वारक्रम से ८१७।६।१।४।७।२ इन यामार्ढी में होता है।। १७४।।

# कुलिकादि का ज्ञान

वाराद्द्विगुणिते मन्दे भौमे ज्ञे सुरपूजिते। कुलिकः कण्टकः कालवेला स्याद्यमघण्टकः॥ १७५॥

अभी ध्वार से यनि तक गिनकर दूना करने पर कुलिक, भीम तक गिनकर दो से गुना करने पर कंटक, बुध तक गिनने पर कालवेला और गुरु तक गणना करके दूना .करने यभघंट योग उस संख्या तुल्य मुहूर्त में होता है।। १७५।।

मुहूर्त चिन्तामणि में कहा है 'कुलिकः कालवेला च यमघण्टश्च कण्टकः । वाराद् द्विष्ने क्रमान्मन्दे वृथेजीवे कुजेक्षणः' (१ प्र०३७ इलो०) ॥ १७५॥

#### अन्य वाक्य से

यमघण्टकः उपकुलिकः । उपकुलिकं गुरुस्थाने भौमस्थाने च कण्टकम् । कुलिशं शनिविज्ञेयं वारमादौ गुणेद्बुधः ॥ १७६ ॥

यमघण्ट उपकुलिक होता है। अमोष्टवार से गुरु तक यमघण्ट, मौम तक कंटक, और शनि तक गिनने पर कुलिश होता है।। १७६।।

# कुलिकादियोगाः—

वसिष्ठः---

कुलिकादि की महादोषता वृत्तिष्ठजी के आधार पर
'यामाधों यमघण्टकः कुलिक इत्येते च वारोद्भवा दोषा लग्नतदंशसीम्यखचराः प्रोद्भूतसर्वान् गुणान्। विकानत्येव सदा शरीरमिललं दोषत्रयं प्रोत्कटा-

श्चान्योन्यान्गुणसञ्चयानिप महायामार्धतुल्यानिप ॥ १७७ ॥ ऋषि दिस ने वताया है कि यामार्ध, यमघण्ट और कुलिक वार से उत्पन्न दोप लग्न या नवांश में शुम ग्रह होने पर कार्यं व देह का तथा अन्य भी गुण समुदाय का सदा विनाश करते हैं ॥ १७७ ॥

अथैषां फलानि —

अब आगे इनके क्रम से फलों को बताते हैं।

वसिष्टः —

विसष्ट के आधार पर कुलिकादि का फल <sup>२</sup>कुलिके मरणं विन्द्याद्यमघण्टेऽर्थनाशनम् । यामार्द्धे कार्यनाशः स्यात्कालवेला भयप्रदाः ॥ १७८॥

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि कुलिक दोष में काम करने पर मृत्यु, यमघण्ट में धन नाश, यामार्थ में काम का नाश और कालवेला दोष में शुम काम करने पर मय होता है ॥ १७८ ॥

गर्गः--

# गर्ग के आधार पर कुलिकादि फल

<sup>3</sup>निधनं प्रहरार्द्धे तु निःसत्वं यमघंटके। कुलिके सर्वनाशः स्याद्वात्रावेते न दोषदाः ॥ १७९॥ आचार्यं गर्गं ने कहा है कि प्रहरार्धं दोष में मृत्यु, यमघण्ट में दरिद्रता, कुलिक में सब का नाश होता है। कुलिकादि का दोष रात में नहीं होता है।। १७९॥

यमघण्टादि योगों में त्याज्य घटी

४यमघंटे त्यजेदष्टौ मृत्यौ द्वादश नाडिकाः। अन्येषां दुष्टयोगानां मध्याह्नात्परतः शुभम्॥ १८०॥

१. व० सं० ३२ अ० ७२ रलो०। २, ज्यो० नि० ६७ पृ०। ३. मु. चि. १ प्र० ३४ रलो० पी० टी० में विसष्ठ के नाम से उद्घृत है। व० सं० ३७ अ० ७७ रलो०। ४. ज्यो. नि. ४९ प्र० १२ रलो०।

यमघण्ट योग में आठ घटी और मृत्यु योग में बारह घटी का त्याग करना चाहिए तया अन्य दूषित योगों में मध्याह्न के बाद शुमता होती है।। १८० ।।

# उत्पातादि योगों में शुभता

°उत्पाते यमघंटे च काणे क्रकचके तथा। तिथी दग्धे च पापे च प्राक् यामात्परतः शुभम् ॥ १८१ ॥ उत्पात, यमघण्ट, काण, क्रकच, दग्य तिथि और पाप योग में पहिले प्रहर को

छोड़ कर आगे के यामों में शुमता होती है।। १८१ ॥

दुष्ट योगों का कार्यविशेष में स्थाग अयोगेषु च सर्वेषु यात्रामेव विवर्जयेत्! विवाहादि न कुर्वीत गर्गादीनामिदं वचः ॥ १८२ ॥ समस्त दूषित योगों का यात्रा व विवाह में त्याग करना चाहिए। ऐसा गर्गादिकों का कहना है ॥ १८२ ॥

# अथ दुष्टमुहर्ताः—

अब अमे दुष्ट मुहुनी को बताते हैं।

वारादि कम से दूषित मुहुती का ज्ञान <sup>२</sup>अर्थमणोर्के तुहिनिकरणे राक्षसन्नाह्मसंजी पित्राग्नेयौ क्षितिमुतदिने चन्द्रपुत्रेभिजिच्च। पितृ बाह्यी भृगुसुतदिने राक्षसाख्यी च जोवे भौजंगेऽशौ सवितृतनये वर्जनीयो मुहुतौ ।। १८३ ।।

रिववार के दिन अयंमा, सोमवार में ब्रह्म और रक्ष, भीम में विह्न और पितृ, बुध में अमिजित्, गुरुवार में तोय व रक्ष, शुक्रवार में ब्रह्म व पितृ और शनिवार के दिन ईश और सार्प मुहुतं का शुभ कामों में त्याग करना चाहिए।। १८३।।

नारद जो ने कहा है 'अर्यमाराक्षसी बाह्मी पित्र्याग्नेयी तथामिजित्। रक्षः सापौ ब्राह्मिदित्रयौ भी जङ्गेशाविनादिषु' ( मु॰ वि० ६ प्र॰ ५४ श्लो॰ पी॰ टी॰ ) ॥ १८३ ॥ तथा महतं चिन्तामणि में मी 'रवावयँमा ब्रह्मरक्षण्च सोमे कुजे बिह्निपित्रये बुधे चामिजित्स्यात् । गुरौ तोयरक्षौ भृगौ ब्राह्मपित्र्ये शनावीशसापौं मुहूर्त्ता निषिद्धाः' (६१ प्र० ४४ वलो०) ॥ १८३ ॥

तथा मुहूतं गणपात में कहा है 'अयंमा मानुमद्वारे चन्द्रेऽह्नि विधिराक्षसौ। पित्र्याग्नी कु जवारे तु चन्द्रपुत्रे तथामिजित् । पित्र्यद्राह्मौ भृगोर्वारे रक्षःसपौ गुरोदिने रौद्रसार्थं शनेरिह्न त्याजाश्चेते मूहतंकाः' (४ प्र० ८५-८६ वलो०) ॥ १८३ ॥

१. ज्यो. नि. ४८ पृ० ७ रलो०। २. ज्यो. नि. ४६ पृ० ४ वलो०।

वसिष्ठ:-

विसष्ट जी के आधार पर निषद्ध मुहूर्तं
भिर्यम्णो भानुवारे शशधरिदवसे राक्षसत्राह्मसंज्ञी
पित्राग्नेयौ कुजाहे शशिसुतिदवसे योभिजित्संज्ञकश्च।
जीवौ यौ राक्षसाख्यौ भृगुसुतिदवसे ब्राह्मपैत्रावहीशौ
शौरावेते विवर्ज्यास्त्वथ च निधनदां मङ्गले दुर्मुहूर्ताः ।। १८४॥

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि रिववार के दिन अर्यमा, सोमवार के दिन राक्षस व ब्राह्म, मंगल के दिन पित्र्य व आग्नेय, बुध के दिन अमिजित्, गुरुवार के दिन राक्षसद्वय, शुक्रवार के दिन ब्राह्म, पैत्र और श्रानिवार के दिन सार्प मुहूत का त्याग करना चाहिए। क्योंकि ये दुर्मुहर्त मंगल कामों में मरणप्रद होते हैं।। १८४।।

# अथ वारविषघटी-

अब आगे वारों में विषघटियों को वृद्ध गर्ग के वचन से वताते हैं।

बृद्धगर्गः—

वृद्ध गर्ग के आधार पर वारों में विषघटी

र्विशच्चतुर्द्वादशिदक्च शैला बाणाश्च तत्वानि यथाक्रमेण । सूर्योदिवारेष भवत्यनन्तरं नाडीविषाख्यं घटिकाचतुष्टयम् ॥ १८५ ॥

वृद्धगर्गंजी ने बताया है कि सूयंवार में बीस २० घटी के वाद, सोम में चार ४ के, मंगल में १२ बारह के, बुध में १० दस के, गुरु में सात ७ के, शुक्र में ५ पांच के और श्चितवार में २५ पच्चीस घटी के अनन्तर ४ चार घटी विषसंज्ञक होती हैं ॥ १८५॥

वृहज्ज्योतिषसार में बताया है 'नला २० यमा २ के १२ दिक् १०, सप्त ७ बाण ५ तत्त्व २५ मिताः क्रमात् । आभ्यो नाडीचतुष्कं च विषं तद्रविवासरात्' (५० पृ०)।। १८५।।

दैवज्ञ मनोहर में कहा है 'नखा द्वयं द्वादश दिक्च शैला बाणाश्च तत्त्वानि यथा क्रमेण । सूर्यादिवारेषु परंचतस्रो नाडघो विषंस्यात् खलु वर्जनोयम्' (मु. चि. ४७ इलो० पी. टी. ) ।। १८५ ।।

#### . स्पष्टायं वारविषघटी सारणी

| सू.   | चं. | मं. | बु. | गु. | शु. | য়. | वार       |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| २०    | २   | १२  | १०  | હ   | 4   | २४  | घटीसे-आगे |
| ٧. ٧. | ٧   | ٧   | . ४ | ४   | 8   | 8   | तक.       |

## अथ तिथिविषघटी-

अन्यत्र मी मुहूर्त गणपित में कहा है 'नखयुग्मार्क दिक् सप्त बाणतत्त्वमिताः क्रमात् । षाभ्योघटीचतुष्कं च विषं तद्रविवासरात्' ( १५ प्र० १९२ इलो० ।। १८५ ।। अब आगे तिथियों में विष घटियों को वसिष्ठ जी के वाक्य से बताते हैं ।

वसिष्ठ:---

विसष्ट जो के आवार पर तिथि में विषघटी का ज्ञान <sup>१</sup>तिथीषु नागाद्विगिरोषु वारिधिर्गजाद्विदिक् पावकविश्वासर्पाः । मुनीभसंख्या प्रतिपत्तिथेः क्रमात्परं विषं स्याद्घटिकाचतुष्टयम् ।।१८६।।

ऋषिवसिष्ठ ने कहा है कि प्रतिपदादि तिथियों में क्रम से अर्थात् प्रतिपदा में १५, दितीया में ५, तृतीया में ७, चौष में १४, पंचभी में ७, षष्ठी में ५, सप्तमी में ४, अष्टमी में ६, नवमी में ७ दशमी में १०, एकादशी में ३, द्वादशी में १३, तेरस में ८, चौदस में ७ और अमा में ६ घटी के पश्चात् ४ घटी तक विषघटियौं होती हैं ॥ १६६ ॥

वृहज्ज्योतिषसार में कहा है 'तिथि १५ वाणा ५ ष्ट द सप्ता ७ ङ्ग ६ पञ्च ५ वेदा ४ ष्ट द भूषराः ७। दिग् १० वन्ह्य ३ कं १२ मनु १४ नंग ७ वसवो द घटितः क्रमात् ॥ अ।स्यो घटी चतुष्कं च ४ विषं प्रतिपदादितः' (५१ पृ०)॥

तथा ज्योतिनिबन्ध में 'तिथीपुनागादि' 'प्रथमितथे: क्रमात्' पाठान्तर मिलता है। यह पद्य मुहूर्त गणपित में १५ प्र० १६१-१६२ वाँ है (७४ पृ०)।। १८६।।

#### स्पष्टायंचक

| तिथि      | 8  | 3 | ३ ४ | × | Ę | 9 | 5 | 0 9 3 | ११ | १२ | १३ | १४ | १५।३० |
|-----------|----|---|-----|---|---|---|---|-------|----|----|----|----|-------|
| अनन्तर    | १५ | ሂ | ७१४ | હ | ሂ | ४ | 6 | ७१०   | ₹  | १३ | 5  | 9  | 6     |
| तक विषघटी | ४  | ४ | 8 8 | ४ | ४ | 8 | 8 | 8 8   | 8  | ४  | ४  | ٧  | 8     |

## अथ नक्षत्रविषघटी-

#### सकल नक्षत्रों में विषघटी का ज्ञान

<sup>२</sup>खाक्षाजिनात्रिशदतः खवेदाः शक्राकुदस्रा खगुणा नखारुच । दंताखरामाकरजाः पुराणा क्ष्मावाहवो विशतिरब्धिचन्द्राः ॥ १८७ ॥

<sup>3</sup>इन्द्रास्तु काष्टा मनवः षडक्षा वेदाश्विनो व्योमभुजा दशाश्च । नागेन्दवो भूपतयोऽव्धिदस्रा व्योमाग्नयो दस्रमुखर्क्षकाणाम् ॥ १८८ ॥

<sup>.</sup> १. ज्यो. नि. ७४ पृ० द रलो० तथा मु. चि. ६ प्र० ३७ एलो० पी० टी०। २. व० सं० ३२ अ० ७८ रलो०। ३. व० सं० ३२ अ० ७९ रलो०।

'आभ्यः परस्माद्विषनाडिकाख्यास्त्याज्याइचतस्रः खलु शोभनेषु । विषाख्यनाडीषु कृतं शुभं यद्विनाशमायात्यचिरेण सर्वम् ॥ १८९॥ 'कुर्वन्ति नाशं विषमाडिकास्ता लग्नाश्रितानां सगुणान् विशेषान् । जन्तुन् यथा कुष्ठभगन्दरार्शव्याघातशूलक्षयवातरोगाः ॥ १९०॥

ऋषि नारद ने कहा है अध्विनी में ५०, भरणी में २४, कृत्तिका में ३०, रोहिणी में ४०, मृगशिरा में १४. आर्द्रा में २१, पुनर्वंस में ३०, पुष्य में २०, इलेषा में ३२, मघा में २०, पू. फा. में २०, उत्तरा फा॰ में १८, हस्त में २१, चित्रा में २०, स्वाती में १४, विशाखा में १४, अनुराधा में १०, ज्येष्ठा में १४, मूल में ५६, पू. था. में २४, उ. था. में २०, श्रवण में १०, धनिष्ठा में १०, धतिभया में १८, पू. मा. में १६, उ. मा. में १४ और रेवती में ३० तीस घटी के बाद ४ घटी का त्याग शुम कामों में करना चाहिए। इन विष नाडियों में शुम काम करने पर अल्दी नष्ट होता है।।

ये विषघटी लग्न के समस्त गुणों का नाश करती हैं। जैसे मनुष्य को कोढ, मगन्दर, मिर्गी, शूल, क्षय और वायु जन्य रोग नष्ट कर देते हैं।। १८७-१६०।।

नारद जी ने कहा है 'खमागंणा ५० वेदयक्षाः २४ खरामा ३० व्योमसागराः ४० । वाधिचन्द्रा १४ सूर्यंदसा २१ खरामा ३० व्योमबाहवः २०॥ द्विरामाः ३२ खाग्नयः ३० शून्यदसाः २० कुञ्जरभूमयः १८ । रूपपक्षा २१ व्योमदसा २० वेद-चन्द्रा १४ श्वतुर्देश १४॥ शून्यचन्द्रा १० वेदचन्द्राः १४ षडक्षा ५६ वेदवाहवः। २४ । शून्यचन्द्रा १० पूर्णंचन्द्रा १० गजेन्दवः १८ तकंचन्द्रा १६ वेदपक्षाः २० शून्यचन्द्रा १० पूर्णंचन्द्रा १० गजेन्दवः १८ तकंचन्द्रा १६ वेदपक्षाः १४ खरामा ३० श्चाश्विमात क्रमात् ॥ आम्यः पराः स्युर्घंटिकाश्चतस्रो विषसंज्ञिताः' (ज्यो० नि० ७४ पृ०) १८७-१९० ॥

ऋषि कश्यप ने वताया है 'वियद्वाणा, वेददस्नाः खरामा न्योमसागराः। वेद-चन्द्राश्चन्द्रदस्नाः खरामा न्योमबाहवः।। नेत्राग्नयो व्योमगुणाः शून्यदस्ना गजेन्दवः। स्माबाहवो वियद्दस्नाः श्रक्ताश्चन्द्राः खभूमयः। वेदचन्द्रास्तकंद्राणा वेददस्ना खबाहवः। न्योमेन्दवो न्योमचन्द्रा धृतयस्तकंभूमयः। वेदाश्विनः खरामाः स्युर्वास्नक्षाद्विकाः क्रमात्। आभ्यः परस्तात्क्रमशश्चतस्रो विषनाडिकाः' (मु. चि. ६ प्र०४७-४९ रुलो० पी. टी.)।। १८७-१६०।।

तथा मुहूर्तंचिन्तामिण में 'खरामतोऽन्त्यादितिविह्निपित्र्यभे खवेदतः के रदतश्च सापंगे। खबाणतोश्वे धृतितोयंमाम्बपे कृतेमंगत्वाष्टमिवश्वजीवमे। मनोद्विदैवानिल-सौम्यशाक्रमे कुपक्षतः शैवकरेष्टितोऽजभे। युगाश्वितोऽबुष्ट्यमतोययाम्यमे खचन्द्रतो मित्रमवासवश्चृतो। मूलेऽङ्गवाणाद्विषनाडिकाः कृता वर्ज्याः शुमेऽयो विषनाडिकाः घुवाः' (६ प्र० ४७-४९ रलो०) ॥ १८७ १६० ॥

१. व० सं० ३२ अ० ८० घलो०। २. व० सं० ३२ अ० ८१ घलो०।

श्रीर भी मुहूर्तगणपित में 'खवाणाश्च जिनास्त्रिशत् खवेदा मनवः क्रमात् 1 स्वर्गास्त्रिश्चन्नखा दन्ताः खरामा विश्वतिषृतिः । भूनेत्राः खयमाः श्रकाः खद्राः काष्ठाश्च-तुर्देश । षट्पश्चाशिज्जनाश्चैकविशतिः ककुमो दिशः ॥ वृतिर्मूपा जिनास्त्रिशदिवमाद् घटिकाः स्मृताः । आम्यश्चतुष्टय त्याज्यं घटिकानां विषामिष्टम्' (१५ प्र०१८७-१८९) ॥ १८७-१९० ॥

#### स्पष्टार्थं सारिणो

| घटी के ५० २४ ३० ४० १४ २१ ३० २० ३२ परचात् तक ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४                                                                                                                                                   | _ |            |       |        |       |            |         |        |         |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|--------|-------|------------|---------|--------|---------|-------|---------------|
| परचात् तक ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४                                                                                                                                                                                     | _ | नक्षत्र    | अश्व. | भर.    | ন্থ.  | रोहि.      | मृ. शि. | आद्री  | पुन.    | पुष्य | <b>रले</b> षा |
| नक्षत्र मघा पू.फा. उ.फा. हस्त चित्रा स्वाती विद्या. अनु. ज्ये<br>घटी के ३० २० १८ २१ २० १४ १४ १० ११<br>बाद तक ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४<br>नक्षत्र मूल पू.षा. उ.षा. श्रव. घति. श्रतमि. पू.मा. उ.मा. रेव<br>घटी के ५६ २४ २० १० १० १८ १६ १४ ३० |   | घटी के     | ५०    | २४     | ₹0    | ४०         | १४      | २१     | 30      | २०    | ३२            |
| घटी के ३० २० १८ २१ २० १४ १४ १० १९<br>बाद तक ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४<br>नक्षत्र मूल पू.षा. उ.षा. श्रव. घति. श्रतमि. पू.मा. उ.मा. रेव<br>घटी के ४६ २४ २० १० १० १८ १६ १४ ३०                                                                |   | पश्चात् तक | ४     | ४      | 8     | ٧          | x       | 8      | 8       | 8     | 8             |
| बाद तक ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ १ ४ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                      |   | नक्षत्र    | मघा   | पू.फा. | उ.फा. | हस्त       | चित्रा  | स्वाती | विद्या. | अनु.  | ज्येष्ठा      |
| नक्षत्र मूल पू.षा. उ.षा. श्रव. घति. शतिमं. पू.मा. उ.मा. रेव<br>घटीके ५६ २४ २० १० १० १८ १६ १४ ३०                                                                                                                                   |   | घटी के     | ₹0    | २०     | १८    | <b>२</b> १ | २०      | १४     | १४      | १०    | १४            |
| घटी के ४६ २४ २० १० १० १६ १४ ३०                                                                                                                                                                                                    |   | बाद तक     | ४     | لا     | 8     | 8          | 8       | 8      | 8       | 8     | 8             |
|                                                                                                                                                                                                                                   |   | नक्षत्र    | मूल   | पू.वा. | उ.षा. | श्रव.      | घति.    | शतमिं. | पू.मा.  | उ.मा. | रेवती         |
| अनन्तर तक ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४                                                                                                                                                                                                       |   | घटी के     | ५६    | २४     | २०    | १०         | १०      | १८     | १६      | १४    | ₹ ०           |
|                                                                                                                                                                                                                                   |   | अनन्तर तक  | 8     | ४      | 8     | ४          | 8       | 8      | ٧       | 8     | ٧             |

नारदः--

# विष नाडियों में विवाहादि का त्याग

विवाहव्रतचूडासु गृहारम्भप्रवेशयोः।

यात्रादिशुभकार्येषु विघ्नता(दा)विषनाडिकाः ॥ १९१ ॥

ऋषि नारद ने बताया है कि विवाह, यज्ञोपवीत, चूडा, घर का आरम्म व प्रवेश, यात्रादि शुम कार्यों में विष नाडिका विष्न उपस्थित करने वाली होती है ॥१६१॥

उयात्राविवाहादिषु मङ्गलेषु सर्वेषु नूनं विषनाडिकाश्च । कूर्वेन्ति कर्तुर्मरणं हि शीघ्रं कृतप्रमाणायुष एव घात्रा ॥ १९२ ॥

यात्रा विवाहादि समस्त शुम कार्यों में विषघटो अवश्य ही शुम कत्ती का मरण करने वाली होती हैं, चाहे उसकी आयु का प्रमाण ब्रह्माजी ने कितना ही किया हो ।।१६२।।

## अथास्य भङ्गः— विष घटियों का परिहार

³विषनाड<mark>चुित्थतं दोषं हंति सौम्यर्क्षगः शशी।</mark> मित्रदृष्टो<mark>थवा</mark> स्वीयवर्गस्थो लग्नगोऽपि वा॥ १९३॥

१. मु. चि. ६ प्र० ४७ एलो॰ पी० टी०। २. ज्यो. नि. ७४ पृ० १४ इलो॰ । ३. ज्यो. नि. ७४ पृ॰ ।

जब कि शुभग्रह की राशि में चन्द्रमा मित्रग्रह से दृष्ट अथवा अपने वर्ग में लग्न में हो तो विष नाढी जन्य दोष का विनाश करता है ।।१९३॥

## प्रकारान्तर से परिहार

ैचन्द्रो विषघटीदोषं हन्ति केन्द्रित्रकोणगः। लग्नं विना शुभैर्देष्टं केन्द्रे वा लग्नपस्तथा।। १९४॥ जबिक चन्द्रमा लग्न को छोड़कर केन्द्र या त्रिकोण में स्थित शुमग्रह से दृष्ट हो अथवा केन्द्र में लग्नेश हो तो विष घटी का दोष नष्ट करने व(ला होता है।।१९४॥

पुरूर्तगणपति में कहा है 'कोणास्त्विष्वनमःसस्यः सुद्वृत्सौम्यास्थितोऽिपवा। सद्राशौ वा विधुः स्वांशे लग्ने वा केन्द्रकोणगः। निहन्यादिखलं दोषं विषनाडी समुद्-मवम्' (१५ प्र०१६३–१९५)।।१६४।।

# अथ कालहोराकथनम्-

अब आगे काल होरा ज्ञान को श्रोपित जी के आधार पर बतलाते हैं। अर्थात् किसी कार्यं का सम्पादन मुहूतों में कथित वारों में शुम न बन सके या यों समझिये कि मुहूतों में वार अशुम हो तो उस वार में शुम वार की कालहोरा में करना चाहिये। एक क्षण वार सूर्योदय से १-१ घटे का होता है।

# श्रीपतिः—

# श्रीपतिजी के वाक्य से अभोष्ट समय में कालहोरा का ज्ञान

वारप्रवृत्तेर्घंटिका द्विनिघ्ना कालाख्यहोरापतयः शराप्ताः।
दिनाधिपाद्या रिवशुक्रसौम्यशशांकसौरेज्यकुजाः क्रमेण ॥ १९५ ॥
आचार्यं श्रीपति जो ने बताया है वार प्रवृत्ति-समय से या सूर्योदय से अभीष्ठ समय
तक की घड़ियों को दो २ से गुणाकर गुणनफल को दो जगह स्थापित करना चाहिए।
एक स्थान पर ५ पाँच का माग देकर शेष को दूसरी जगह पर स्थापित द्विगुणित इष्ट
घटी में घटाकर शेष में १ एक जोड़ देने से इष्टवार में अभीष्ट कालहोरा होती हैं। ये
दिन स्वामो से सूर्यादिवारों में होतो हैं। सूर्यंवार में प्रथम सूर्यं की, दूसरी शुक्र की,
तीसरी बुध की, चौथी चन्द्रमा की, पाँचवीं शिन की, छठी गुरु की और सातवीं शिन
की पुनः सूर्यं को होती हैं। इस क्रम से गणना करने पर प्रत्येक वार में प्रथम उसी की
ही कालहोरा है। वार सात होते हैं, इसे उक्त घटाने से जो शेष हों उसमें सात का
माग देकर समझना चाहिए।।१६५॥

उदाहरण—सं० २००४, मा० ची० चु० १५ मंगलवार इष्ट १ व० कल्पना किया। अतः १२।० $\times$ २=२४।० $\div$ ५=४ ल० चेष=४ को २४ में घटाने से २४ – ४=२०, यह ७ से अधिक है अतः २० $\div$ ७= ल० २, शेष=६ यह गत होरा हुई, इसमें १ जोड़ने से ६+१=७ वीं होरा हुई। अतः मण्लवार में सातवीं होरा गुरु की हुई ।।१६५।।

१. ज्यो.नि. ७४ पृ० ।

२. मु. चि. १ प्र० ५५ रलो० पी० टी०।

मुहर्तं चिन्तामणि में कहा है 'वारादेघँटिका द्विष्ना साक्षहुच्छेषवर्षिताः । सैका तथा नगैकालहोरेशा दिनपा: क्रमात्' (१प्र० ५५ दलो०) ॥१६५॥

वसिष्ठसंहिता में कहा है 'वारप्रवृत्तेर्घंटिका दिनेशात्कालाख्यहोरापतय: क्रमेण। सार्द्धेन नाडोद्वितयेन पष्टः षष्ठश्र षष्ठश्र पुनः पुनश्र (१४ अ० १२ इलो०)।।१६५।।

विशेष — यहाँ दो से गुणा करके ५ पाँच का माग डेने से ये होती हैं, इसमें वासना यह है कि ६० घटी में यदि २४ होरा मिलती हैं तो १ घटी में क्या रेहें है इसमें बारह का अपवर्तन देने से हैं होता है। इसलिये दो से गुणाकर पाँच का माग देने से ये होती हैं।।१६५।।

केशव:--

#### आचार्य केशव के खाधार पर

द्विष्टेनेष्टनाडीशरलिब्धतो वा वारप्रवेशादिष कालहोरा। संख्योक्तवत्तास्विष यद्युभाभ्यां क्रूर: कुवर्गश्च ददाित दोष: ॥ १९६॥ आचार्यं केशव जी ने बताया है कि सूर्योदय व बार प्रवेश समय से इष्टघटी तक के काल को अर्थात् इष्टघटी को २ से गुणा कर पाँच का माग देने से शेष तुल्य काल-होरा होती है। यदि उक्तवत् क्रिया करने से दोनों प्रकार के क्रूरता और पाप वर्गं का योग हो तो दोषता होती है।। १६६।।

आर्ष्टिपेणि जी ने भी 'वारप्रवृत्तेर्था याता नाडचः सूर्योदयादिष । द्विष्नाः पञ्चहृता होराः स्ववारात्पूर्ववत् क्रमात्' (ज्यो० नि० ३७ पृ०) ॥१९६॥

# स्पष्टार्थं सारिणी

|        | राहान सार्या |       |      |      |      |     |      |        |     |     |     |      |      |       |      |
|--------|--------------|-------|------|------|------|-----|------|--------|-----|-----|-----|------|------|-------|------|
| का.हो. | सूर्यं       | चंद्र | मंगल | बुघ  | गुरु | शु. | য়.  | का हो. | सू. | सो. | मो. | बुध  | गुरु | शुक्र | হানি |
| संख्या |              |       |      |      |      |     |      | संख्या |     |     |     |      |      |       |      |
| 3      | सू.          | सो.   | मंग. | बु.  | गु.  | शु. | च,   | १३     | गु. | शु. | য.  | লু.  | सो.  | मंग.  | बु.  |
| 8      | शु.          | য়.   | सू.  | सो.  | मं.  | बु. | गु.  | १४     | मं. | बु. | गु. | য়ু. | য়.  | ቒ.    | सो.  |
| 7      | बु.          | गु.   | शु.  | থ.   | सू.  | सो. | मं.  | १५     | 퍿.  | सो. | मं. | बु.  | गु.  | যু.   | য.   |
| ४      | सो.          | मं.   | बु.  | गु.  | য়ু. | ্য. | सू.  | 5 8    | शु, | য়. | सू. | सो.  | मं.  | बु.   | गु.  |
| 4      | য়.          | 젲.    |      |      |      |     |      | १७     |     |     |     |      |      | सो.   | मंगः |
| ६      | गु.          | शु.   |      |      |      |     |      | १८     |     |     |     |      |      |       | ң.   |
| 9      | मं.          | बु.   | _    |      |      |     |      | १९     |     |     |     |      |      |       | शु.  |
| 5      | ң.           | सो.   |      |      |      |     |      | २०     |     | যু. | सू∙ | सो.  | मं.  | बु.   | गु.  |
| 3      | ঘু.          | ঘ.    |      |      |      |     |      | २१     |     | बु. |     |      |      |       | सो.  |
| १०     | बु.          | गु.   |      |      |      |     |      | २२     |     |     |     |      |      |       |      |
| 88     | सो.          | मं.   |      |      |      |     |      |        |     |     |     |      |      |       | गु.  |
| १२     | ্য.          | सू,   | साम  | मंग. | बु.  | गु. | য়ু. | २४     | बु. | गु. | शु. | য.   | सू.  | चं.   | मंग. |

गर्ग:---

्रगर्गजी के आधार पर रहारे करदोरा न शस्ता दनि मङ्के

<sup>¹</sup>क्रूरवारे क्रूरहोरा न शस्ता इति मङ्गले।

नातिदुष्टा शुभे वारे रात्रों स्वल्पफलप्रदाः ॥ १९७॥ आचार्यं गर्गजी ने बताया है कि पापग्रह के वार ये पापग्रह को होरा शुभ कामों में शुभ नहीं होती है और शुभग्रह के वार में पाप की कालहोरा अत्यन्त खराब नहीं होती है ॥१६७॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृतसंग्रहे वृहद्दैवज्ञरंजने सप्तित्रशं वर्ज्यकालप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वित् पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का सैंतीसर्वा वर्ज्यंकाल प्रकरण समाप्त हुआ ।। ३७ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतासिनवशुक प० केशवदेवचतुर्वेदास्मज मुरलीधरचतुर्वेदकृता सप्तश्चिशत्त्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दीटीका पूर्णा ।। ३७ ।।

१. ज्यो. नि. ७७ पृ०।

# अथाप्टित्रशं अपवादत्रकरणं पारभ्यते

अब आगे अड़तीसर्वे प्रकरण में उक्त दोषों का प्रमाव किस परिस्थिति में नहीं होता इसे बताते हैं।

वृहस्पतिः —

वृहस्पति जी के आधार पर

अथातः संप्रवक्ष्यामि दोषाणामपवादतः। कालस्य शोभनत्वेन शास्त्रार्थस्य च पालनम्।। १।।

वृहस्पित जो ने बताया है कि मैं काल की शुभता होने से दोपों का विनाश करने वाले, शास्त्रार्थ के पालक वाक्यों को कहता हूँ ॥ १ ॥

गुणानामपवादोऽस्ति दोषाणामेव शान्तिना। प्रायश्चित्ताद्यथा दोषे स्वाचारे नैव चोदिताः॥ २॥

दोषों की शान्ति से उनका परिहार तो हो जाता है परन्तु वे गुण नहीं होते जैसे पाप करके उसका प्रायश्चित्त करना आचार में नहीं गिना जाता ।। २ ।।

एवमेतेषु सर्वेषु दोषेषूक्तबलेषु च । अपवादान्प्रवक्ष्यामि निमित्तेषु विशेषतः ॥ ३ ॥

इस प्रकार पूर्वोक्त बल वाले सभी दोषों के विषय निमित्त होने पर उनके अपवादों को कहूँगा ।। ३ ।।

माण्डव्य:-

माण्डव्य जी के आधार पर

¹दोषाणां च गुणानां च तारतम्यं विचार्यते । बलाबलविभागेन पश्चात्कालं समादिशेत् ॥ ४ ॥

ऋषि माण्डव्य ने बताया है कि वल व निर्वेलता के आधार पर गुण और दोषों का तारतम्य से विचार करके पोछे समय का आदेश करना चाहिए।। ४।।

> गुणो वा यदि वा दोषो दुर्वलो नष्टतां ब्रजेत् । स एव पुनरुत्कृष्टवीर्यवान्स फलप्रदः ॥ ५ ॥

गुण हो या दोष निर्बल होने पर नष्ट हो जाता है और वही पुनः उत्कृष्ट बली होकर फलदाता होता है ॥ ५ ।।

१. ज्यो. नि. ६९ पृ'० ४ रलो० ।

वृहस्पतिः-

बृहस्पति जी के आधार पर

दोषाश्च गदिताः सूर्वे गुणेभ्यो बहवः कलौ। तथापि दोषा नश्यन्ति स्वापवादेर्गुणैरपि॥६॥

वृहस्पित जी ने बताया है कि कलियुग में गुणों से अधिक दोष होते है। तो भी उनके अपवादों और गुणों से मी दोध नष्ट हो जाते हैं।। ६।।

> जीवः सर्वंबलोपेतो लग्नकेन्द्रगतो यदि । तेजस्वी सर्वदोषाणां हन्ता लग्ने विशेषतः ॥ ७ ॥

गुरु समस्त बलों से युक्त होकर लग्न या केन्द्र में जब होता है तो समस्त दोषों का नाश करता है, किन्तु लग्नस्थ विशेष कर शीख्र दोष का नाशक होता है।। ७।।

#### प्रकारान्तर

तथैव शुक्रचांद्री च बलवन्ती प्रकाशितौ। रहिममन्तौ स्ववर्गस्थौ विशेषाद्दोषनाशनौ।।८॥

उसी प्रकार शुक्र, बुध बली होकर प्रकाशित रिश्मयों से युक्त हों तथा अपने वर्ग में विशेषकर हों तो दोष नाश करने वाले होते हैं।। प्रा

#### अन्य प्रकारान्तर

यदा शुभग्रहः केन्द्रे भवेच्च शुभवीक्षितः। त्रिषडेकादशे पापास्तदा पापोदयोऽपि सत्।।९॥

जब कि शुमग्रह केन्द्र में शुम से दृष्ट हो, पापग्रह २।६।११ में हों तो लग्नस्य पापग्रह भी शुम होता है।। ९।।

#### पुनः प्रकारान्तर

यदातिबलवान्सौम्यचन्द्रावन्योन्यवीक्षितौ ।

न चेल्लग्नांशके क्रूरस्तदा पापोदयोपि सत् ॥ १०॥

जबिक अधिक बली बुध, चन्द्रमा आपस में दृष्ट हों और लग्न में पाप नवांश न

हो तो लग्न में पापग्रह शुम होता है ॥ १०॥

#### पुनः प्रकारान्तर

जीवशुक्री यदा केन्द्रे परस्परमुपागती। नवांशमण्डले चक्रे सर्वदोषिवनाशनी।। ११।। . जबिक नवांश चक्र में गुरु शुक्र केन्द्र में एक स्थान में हों तो समस्त दोषों का नाश होता है।। ११।।

#### पुनः प्रकारान्तर

यदा सर्वे ग्रहा लग्नादावक्षांशगतास्तदा। दोषा नाशं ययुः सर्वे यथादित्योदये तमः॥ १२॥ जब कि समस्त ग्रह लग्नादि की राशियों के नवांश में होते हैं तो समस्त दोप ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अन्धकार नष्ट होता है।। १२।।

#### पुनः प्रकारान्तर

्यदा जीवस्थितांशर्काद्भवराश्यंशगः सितः। तदा दोषा ययुर्नाशं यथा रामेण राक्षसाः॥१३॥

जब कि गुरुस्थ नवांश से ११ ग्यारहवीं राधि के नवांश में शुक्र होता है तो सकल दोषों का नाश होता है जैसे रामचन्द्र जी के द्वारा राक्षसों का नाश हुआ था।। १३।।

#### पुनः प्रकारान्तर

गुरुस्थितांशराशेर्वा भवराश्यंशगो वुद्यः। यदा तदा ययुर्दोषा नाशं पात्रेषु दानवत्।। १४।। जब कि गुरु स्थित नवांश से ग्यारहवें राशि के नवांश में बुद्य होता है तो समस्त दोषों का विनाश होता है जैसे कुपात्रों को दिया हुआ दान नष्ट होता है।। १४।।

#### पुन. प्रकारान्तर

शुक्रस्थितांशकक्षीत् भवराश्यंशगो बुधः। तदा दोषा लयं यान्ति दुर्ग्रामार्जितवित्तवत्।। १५ ॥ जब कि शुक्रस्थित नवांश से ग्यारहवीं राशि के नवांश में बुध होता है तो समस्त दोष विलीन होते हैं, जैसे कुग्राम से कमाई हुई सम्पत्ति नष्ट हो जाती है ॥ १५ ॥

## पुनः प्रकारान्तर

बुधस्थितांशराशेस्तु भवराश्यंशगे विघी। तदा दोषा ययुर्नाशं पापा वा भववन्दनात्॥ १६॥

जब कि बुधिस्थित राधि नवांश से ग्यारहवीं राधि के नवांश में चन्द्रमा होता है तो दोषों का नाश होता है, जैसे शिवजो को प्रणाम करने पर पापों का नाश होता है ॥ १६॥

#### पुनः प्रकारान्तर

यदा बुधोदयांशर्क्षादायराश्यंशगः सितः। तदा दोषा शमं यान्ति यथा रोगा भिष्यवरैः।। १७।। जब कि बुधस्य राशि नवांश से ग्यारहवीं राशि के नवांश में शुक्र होता है तो दोष शान्त होते हैं जैसे अच्छे वैद्य की दवा से रोग नष्ट होते हैं।। १७।।

## पुनः प्रकारान्तर

लग्नांशराशेर्नंवपञ्चमक्षंनवांशगा जीवसितेन्दुजाः स्युः। यदा तदा दोषगणाः प्रयान्ति नाशं यथा देवगणेऽसुरौघाः॥ १८॥ जब कि लग्नस्थ राधि नवां से नवम, पश्चम राधि के नवां समें गुरु, शुक्र, बुष होते हैं तो दोष समूह का नाश होता है। जैसे देवताओं के द्वारा राक्षस समूह का नाश होता है।। १८।।

## पुनः प्रकारान्तर

यदा शशाङ्काद्गुरुराहितार्चिः केन्द्रित्रकोणेषु समस्तवीर्यः। तदा ययुर्नाशमुदग्रवीर्या दोषा यथा हालहलो हरेण ॥ १९॥ जब कि चन्द्रमा से बली गुरु, संगल, सूर्य, केन्द्र या त्रिकोण में होते हैं तो बड़े से बड़े दोष नष्ट होते हैं। जैसे महादेव जी ने विष नष्ट किया था॥ १९॥

## पुनः प्रकारान्तर

जीवांशकक्षांद्यदि केन्द्रसंस्थः निशाकरो वास्य मुतोथ वापि। तदाधिगच्छन्ति विनाशमुग्रा दोषा यथाब्जा हिमसन्निपाते ॥ २०॥ जब कि गुरु की नवांशस्थ राशि से केन्द्र में चन्द्रमा अथवा बुध होता है तो उत्कट दोष का भी नाश होता है। जैसे पाला पड़ने से कमल का नाश होता है॥ २०॥

#### पुनः प्रकारान्तर

देवेज्ययुक्तांशकभाद्विलग्नं यावद्भवेत्तावित राशिगेऽकः । दोषास्तदा स्युविलयं सभार्या यथानवीताः पुरुषास्तथैव ॥ २१॥ गुरु राशिस्थ नवांश राशि से लग्न तक की राशि में सूर्यं के होने पर समस्त दोषों का नाश होता है। जैसे मूर्खं स्त्री-पुरुषों का नाश होता है ॥ २१॥

## पुनः प्रकारान्तर

यथा(दा)विलग्नांशगतोपि जीवः शुक्रांशराजा सकला बलाढ्या। तदा लयं यान्ति वलौघदोषा यथा गजीघं हरिसन्निधाने।। २२॥ जब कि लग्नस्थ नवांश्व में गुरु और शुक्र के नवांश में परिपूर्ण चन्द्रमा हो तो समस्त दोषों का नाश होता है जैसे सिंह के सम्मुख हाथी समूह का नाश होता है।। २२॥

## पुनः प्रकारान्तर

शशाब्द्धयुक्ताः सकृतोपि वा यदा गुरुज्ञशुक्राः स्युरयुग्मभागगाः । यदा तदा दोषगणाः प्रयान्ति ते नाशं यथा ब्रह्मविदर्थंसंगात् ॥ २३ ॥ जब कि गुरु, वुष, शुक्र, चन्द्रमा से युक्त या अयुक्त विषम राशियों के नवांश में होते हैं तो दाषों का नाश होता है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति द्रव्य पाने पर नष्ट हो जाता है।। २३ ॥

## अन्य दोष विनाशक योग

शशांकलग्नांशगताः प्रयान्ति गुरुज्ञशुका यदि लग्नभागे। यदा तदा दोषगणाः प्रयान्ति ते नाशं यथा ब्रह्मविदर्थसङ्गात्॥२४॥ जब कि चन्द्रस्य राश्चि नवांश में स्थित गुरु, बुध, शुक्र लग्न के नवांश में गमन कर रहे हों तो दोषों का नाश होता है। जैसे ब्रह्मवेत्ता का ज्ञान द्रव्य पाने पर नष्ट हो जाता है।। २४।।

#### अन्य दोषविनाशक योग

शशाङ्कयुक्तांशकराशिकेन्द्रे शुभग्रहाः स्युर्वेलरिश्मयुक्ताः । तदा लयं यात्यितदोषसङ्घं प्रतिग्रहेणेव यथा द्विजत्वम् ॥२५॥ जब कि चन्द्र से युक्त नवांश्च राशि केन्द्र में वलों से युक्त शुम ग्रह हों तो दोषों का नाश्च होता है । जैसे प्रतिग्रह से ब्राह्मणत्व का नाश्च होता है ॥ २५ ॥

पुनः प्रकारान्तर

यदा शशाङ्कोपचये त्रिकोणगः शुभग्रहः सौम्यनिरीक्षितो बली । तदा गुणैदोंषगणो विनश्यति यथा महादानगणस्य वाहुजः ॥२६॥ जब कि चन्द्रमा से उपचय, त्रिकोण में बली शुभग्रह, शुम ग्रह से दृष्ट होता है तो दोषों का नाश होता है। जैसे महादान छेने पर क्षत्रिय का नाश होता है।। २६॥ इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृतसंग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने अष्टत्रिशं अपवादप्रकरणं समाप्तम्।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्त जो के पुत्र ज्योतिकी पं० रामदीन जी द्वारा रिचत बृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्य का अपवाद प्रकरण नाम वाला अड़तीसवाँ प्रकरण समास हुआ ।। ३८ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं केशवदेवचतुर्वेदात्मज मुरली-धरचतुर्वेदकृत, वृहद्देवज्ञरञ्जनसंग्रहग्रन्थस्य अष्टिशिशत् प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात् ॥ ३८ ॥

## अथ एकोनचत्वारिशं सन्धिप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे उनतालीसर्वे प्रकरण में सन्धिक्या होती है, इसका लक्षण, और ये कितने प्रकार की होती हैं। इसे विविध ग्रन्थों के आधार पर बताते हैं।

तत्रादाववदसन्धः सोऽवदस्त्रिधा-

उक्तं च बृहस्पतिसंहितायाम् --

गुरु संहिता के आधार पर वर्ष भेद

पहले इसमें अब्दसन्धि बताते हैं और वह शब्द तीन प्रकार का होता है। बृहस्पित संहिता में कहा है।

ैप्राकृतोब्दो गुरोरब्दः सौराब्दास्त्रिविधाः स्मृताः। तेषामादौ तथान्त्ये च त्र्यहं वै वर्जयेच्छुभे ॥ १॥

बृहस्पितसंहिता में कहा है कि प्राकृत वर्ष गुरु संचार वश होता है। सौर वर्ष तीन प्रकार का होता है। उन वर्षादि का प्रारम्भ होने पर तथा समाप्ति के प्रथम तीन-तीन दिन शुम कामों में त्यागने चाहिए।। १।।

अथ प्राकृताब्दलक्षणम्—

प्राकृत वर्ष लक्षण

इन्दोर्द्वादशमासेन प्राकृताब्दः प्रकीर्तितः। चैत्रे सिते प्रथमयामादौ तस्यादिरुच्यते॥२॥

चन्द्रमा के द्वादश मासों से प्राकृत अब्द होता है। यह चान्द्र वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिप्रदा के प्रथम प्रहर से प्रारम्भ होकर चैत्र कृष्ण अमावास्या तक होता है। या यों समक्षिये कि चन्द्रमा के १२ द्वादश मगण भोग काल ही उक्त मास होता है।। २।।

गुरोरब्दस्तु तत्रैव।

वहीं पर गुरु वर्ष लक्षण

यथा गुरूदयो भानोर्गुरोरब्दस्तथातिगः। वर्षसन्धिः।

जबिक मेषादि से मेषान्त तक गुरु एक राधि में संचार करता है उस काल को गुरु वर्ष कहते हैं।

वषं सन्धि को बताते हैं।

सूर्यसिद्धान्त के आधार पर सौर वर्ष लक्षण सौराब्दलक्षणं सूर्यसिद्धान्ते –सङ्क्रात्या सौर उच्यते । सूर्यं सिद्धान्त में बताया है कि सूर्यं का एक राधि मोग काल १ मास और १२ मास सूर्यं के मोग तुल्य काल का सौर वर्षं होता है। मुहूर्तंगणपित में कहा है 'सौरः सङ्क्र-मर्णाद्रवेः' (१ प्र०३० इलो॰)।।

विसष्ठसंहितायाम् --

वसिष्ठ संहिता के आधार पर त्रिविष वर्ष ज्ञान

अब्दास्तु त्रिविधा जीवसौरचन्द्राह्वयाः सदा । तेषामादौ तथा चान्ते त्रिदिनं वर्जयेच्छुमे ॥ ३॥ इति दोषनिरूपणाध्याये ।

विसिष्ठ संहिता में बताया है कि गुरु, सूर्य, चन्द्र ये तीन प्रकार के वर्ष होते हैं। इनके प्रारम्म व समाप्ति में तीन दिन शुम कामों में त्यागना चाहिए।। ३।।

ऐसा दोषनिरूपण अध्याय में है।।

वृहस्पतिः—

बृहस्पति जी के आधार पर

एषु सर्वेषु कालेषु बहूनां दोषसङ्गमात्। विषतुल्या भवन्त्येते कालास्तेषु शुभं त्यजेत्॥ ४॥

परन्तु यस्मिन्देशे वृहस्पतिमानेन व्यवहारस्तद्देशे वार्हस्पत्याव्दसिन्ध स्त्याज्यः यत्र सौरमानेन तत्र सौराव्दसिन्धः ।

वृहस्पति जी ने कहा है कि उक्त इन समस्त समयों में अधिक दोषों का संग्रह होने से ये काल जहर के समान होते हैं। इसलिये सदा शुम कामों में इनका त्याग करना चाहिए।। ४।।

किन्तु जिस देश में गुरु मान से वर्ष का व्यवहार होता है वहीं पर गुरु वर्ष सन्धि का त्याग करना चाहिए । और जिस देश में सौर से व्यवहार होता हो वहाँ सौर वर्ष सन्धि का त्याग करना चाहिए ।

अस्य नियमाः।

इसके नियम

नर्मदोत्तरगोले तु बार्हस्पत्येन वत्सरः। तस्यास्तु दक्षिणे भागे सौरमानेन वर्तते॥५॥

अत्रास्मिन् देशे विवाहादौ स्मृतः सौर इति तेनात्र वाक्यात्सौरमानेनैव विवाहोपनयनादिके गृह्यते । सौराब्दादिसन्धिस्त्याज्यः प्राकृतोब्दस्तु लोके कालान्तरादिव्यवहारो दृश्यते ।

१. ४२ अ० ६१ इलो०।

वताया है कि नमंदा नदी के उत्तर गोल में गुरु वर्ष से और दक्षिण भू भाग में सौर मान से व्यवहार होता है।। ५।।

इस देश में विवाहादि में सौर से व्यवहार होने के नाते और मान से ही विवाहादि मंगल काम होता है। इसलिये सौर वर्ष सन्धि का ही त्याग करना चाहिये। प्राकृत वर्ष तो संसार में कालान्तरादि व्यवहार में प्रचलित होता है।

माण्डव्यः-

माण्डध्य जी के आधार पर

वर्षान्ते पक्षमेकं तु मासान्ते तु दिनत्रयम् । पक्षान्ते दिनमेकं तु वर्जयेच्छुभकर्मणि ॥ ६ ॥

श्रीमाण्डन्य ऋषि ने बताया है कि वर्ष के अन्त में एक पक्ष (१५ दि०) का, मासकी समाप्ति में तीन दिन और पक्ष की समाप्ति में एक दिन का शुप्त कामों में त्याग करना चाहिए।। ६।।

वसिष्ठसंहितायाम्-

विसष्ठ संहिता के आधार पर मासान्ते त्रिदिनं दोषमब्दान्ते पक्षमेव च । इति विवाहप्रकरणे । पूनः—

ैसौराब्दान्ते त्यजेत्पक्षं चान्द्रे तु नवमं त्यजेत्। सावनान्तेष्टमं त्याज्यं नाक्षत्रे पौष्णभात्त्रयम्॥ ७॥

विसष्ठ संहिता में बताया है कि मास के अन्त में तीन दिन दोष और वर्ष के अन्त में १५ दिन दोष होता है। यह विवाह प्रकरण में है।

मुहूर्तगणपति में कहा है 'दिनमेकं तु मासान्ते नक्षत्रान्ते घटीद्वयम् । घटीमेकां तु तिथ्यन्ते लग्नान्ते घटिकार्द्धकम्' (४ प्र० ८ २लो०)।।

सीर वर्ष के पश्चात् २५ दिन और चान्द्र वर्ष में नी दिन, सावन वर्ष में द दिन तथा नाक्षत्र वर्ष में रे वती के अन्त में तीन दिन का त्याग करना चाहिए॥॥॥

२गुरुः—

गुरु के आघार पर

घटिकाद्वयमृक्षान्ते मासान्ते तु दिनत्रयस् । वर्षान्ते वर्जयेत्पक्षं ग्रहणे दिनसप्तकस् ॥ ८॥

वृहस्पित ने बताया है कि नक्षत्र के अन्त होने पर २ घटी काल, मासान्त होने पर तीन दिन, वर्ष के पूर्ण होने पर १५ दिन और ग्रहण के अनन्तर सात दिन तक शुम काम नहीं करना चाहिए।। द।।

१. मु० चि० ६ प्र० ४१ रलो० पी० टो० ।

२. मु० चि॰ ६ प्र० ४१ क्लो॰ पी० टी॰ तथा व० सं० ४२ अ० १६ एलो॰।

#### सन्धिकाल में कार्य करने का फल

ैऋक्षान्ते पुत्रनाशः स्यान्मासान्ते तु घनक्षयः । वर्षान्ते वर्गनाशः स्याद्ग्रहणात्सर्वनाशनम् ॥ ९ ॥

नक्षत्र के अन्त में शुम काम करने पर पुत्र नाश, मास के अन्त में घन का नाश, वर्ष सन्धि में, अपने वर्ग का विनाश और ग्रहण की सन्धि में शुम काम करने पर सर्वनाश होता है।। ६।।

कश्यपसंहितायाम्-

कश्यप संहिता के आबार पर

<sup>२</sup>वत्सरायनमासतुंसन्विर्देन्यप्रदः शुमे । तिथिसन्धौ मनस्तापो धिष्ण्यसन्धौ महद्भयम् ॥ १० ॥

कश्यप संहिता में कहा है कि, वर्ष अयन, ऋतु, मास की सन्धि में शुम काम करने पर दीनता, तिथि सन्धि में मनमें ताप और नक्षत्र सन्धि में शुम काम करने पर बड़ा मय होता है।। १०।।

ज्योतिःप्रकाशे —

ज्योतिः प्रकाश के आघार पर

वर्षायनर्तुमासानां सन्धिर्वृष्टिरकालजा।

ज्योति: प्रकाश नामक ग्रन्थ में कहा है कि वर्ष, अयन, ऋतु, मास सन्धि में शुम काम करने पर असामयिकी वर्षा होती है।।

संहितासारे-

संहिता सार के आधार पर

पक्षोब्दसन्धिस्त्रिदिनं च माससन्धिस्त्रिनाडचोभयसन्ध्ययोश्च।
<sup>3</sup>नाडचश्चतस्रस्तिथिऋक्षयोगं सन्धिस्तदद्धं करणस्य सन्धिः ॥११॥
अयनसन्धिः —

संहिता सार नामक ग्रन्थ में कहा है कि वर्ष सन्धि के पश्चात् १५ दिन, मास संधि के ३ दिन, दोनों सन्ध्याओं की संधि के तीन घटी और तिथि, नक्षत्र योग सन्धि के ४ घटी और करण सन्धि के २ घटी बाद शुम काम नहीं करना चाहिए।। ११।।

विशेष-यह पद्य वसिष्ठ संहिता में यथावत् प्राप्त है ।। ११ ।।

अब आगे अयन सन्धि किसे कहते हैं इसे बताते हैं।

१. मु० चि० ६ प्र० ४१ क्लो० पी० टो० तथा व० सं० ४२ व० १७ इलो०।

२. व० सं० ३२ अ० १९ रलों०।

३. व० सं० ३२ अ० १८ इलो०।

बृहस्पतिः—

बृहस्पति जी के आघार पर अयन सन्धि का ज्ञान
मृगकक्योंर्यंदा भानोः प्रवेशसमयस्तदा।
अयनो नाम पुण्यानामधिपश्चोदितः पुनः॥ १२॥

बृहस्पति जी बताया है कि जब सूर्य मकर व कर्क राधि में प्रवेश करता है तो खयन समय या यों समझिये कि उत्तरायण, दक्षिणायन समय पुण्य में प्रधान ( राजा ) समय होता है ।। १२ ॥

पूर्वे तु षडहं वर्ज्यमयनाख्यद्वयस्य तु। अन्त्ये द्वौ षडहं पुण्यमुत्तरादक्षिणाख्ययोः ॥ १३॥ षडहं षडहं पूर्वपश्चिमायतयोर्द्वयोः॥ १४॥

दोनों अयन सन्धि के पूर्व में ६ दिन तक अशुमता और पीछे दो दिन तक और दोनों में ६ दिन तक पुण्य समय होता है। तथा ६ दिन पूर्व, ६ दिन पीछे दोनों अयनों में पूज्य समय होता है।। १३-१४।।

वसिष्ठ:-

वसिष्ठ जी के अधार पर

े दिनमेकं समा त्याज्यमयने विषुवद्वये । सङ्क्रान्तिवत्तदयनं ज्ञातव्यं मङ्गलेषु च ॥ १५ ॥

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि दोनों अयनों में, दोनों विषुव संक्रमण के बाद एक दिन का त्याग करना चाहिए। संक्रांति की तरह शुम कामों में अयन का भी विचार करना चाहिए।। १५।।

अथ गोलसन्धिः—

अब आगे गोल सन्धि किसे कहते हैं, इसे बताते हैं।

बृहस्पतिः— तद्वित्क्रयतुले भानोः संयोगसमयस्ततः । पूर्वे परे च नाडीनां वर्ज्या षष्ठी च शोभने ॥ १६ ॥

गुरु वृहस्पित जी ने बताया है कि मेष, तुला में सूर्य के प्रवेश समय को गोल सन्धि कहते हैं। मंगल कामों में इसके पहिले और पश्चात् ६ घटियों का त्याग करना चाहिए।। १६।।

वसिष्ठ संहिता में कहा है 'विषुवतोऽयनतोऽपि दिनत्रयं हरिपदे षडशीतिमुखेषु च । पूर्वतोऽपि परतोऽपि संक्रमान्नाडिकारच खलु षोडश षोडश' (३२ ४० ३७ रलो०) ।। १६ ।।

१. व० सं० ४२ अ० ६३ इलो०।

. गर्गः--

गगं जी के आधार पर

अयने विषुवेष्वेव परं पूर्वेदिनं त्यजेत्। अन्यसंक्रमणे पूर्वापराः षोडश नाडिकाः॥ १७॥

श्री गर्गाचार्यं जी ने बताया है कि अयन व विषुव ( मेष तुला ) संक्रमण में ही पूर्वा पर दिनों का त्याग और अन्य संक्रान्तियों में पूर्वा पर १६ सोलह घटो हो त्यागना चाहिये।। १७॥

अथ संक्रान्तिसन्धः—

अव आगे संक्रान्ति समय में त्याज्य काल को विविध वाक्यों से बताते हैं।
स्थिराख्ये चोभयाख्ये च भानोः संवेशनं यदा।
तदा संक्रान्तिर्नाम स्यात्कालो राशौ विषोपमा।। १८।।
कहा है स्थिर राशि व द्विस्वमाव राशियों में सूर्यं प्रवेश होने पर जो समय होता
है, उसे संक्रान्ति कहते हैं। वह काल विषके समान होता है।। १८।।

पूर्वपश्चिमयोस्तस्य त्रिंशन्नाडचो विवर्जयेत् । शुभान् सर्वान् सयात्रादीन् धर्मान्नात्रारभेन्नृषु ।। १९ ।।

इस प्रवेश समय से पूर्व व पश्चिम तीस ३ घटो काल तक समस्त शुम काम नहीं करना चाहिए। तथा यात्रादि व धर्मादि नहीं करना चाहिए।। १९।। .

विसष्ठ:-

विसष्ठ जी के आधार पर पूर्वतः परतश्चैव संक्रान्तेश्च विवर्जयेत्। मङ्गलेषु सदा दुष्टनाडचः षोडश षोडश ॥ २०॥

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि सूर्य की संक्रान्ति से पहिले व पोछे १६ सोलह घटियों का दूषित होने के नाते शुम कामों में त्याग करना चाहिए।। २०।।

> यदायनप्रवेशः स्यात्तदा तद्राशिसंक्रमः। तस्मिन्नपि दिने त्याज्या नाडवः षोडश षोडश ॥ २१ ॥

जबिक सूर्य का अयन प्रवेश होता है तो उस राशि की संक्रान्ति से उस दिन में भी प्रथम व बाद वालो १६, १६ सोलह घटियों का मांगलिक कार्यों में त्याग करना चाहिए ॥ २१ ॥

नारदोऽपि--

नारद जी के आधार पर भी मासान्ते दिनमेकं तु तिथ्यन्ते घटिकाद्वयम् । ऋक्षान्ते घटिकात्रोणि विवाहादौ विवर्जयेत् ॥ २२ ॥

१. व० सं० ४२ व० ६२ वलो०।

ऋषि नारद जी ने बताया है कि मास के अन्त में एक दिन, तिथ्यंत में २ दो घड़ी, नक्षत्र समाप्ति पर ३ तीन घटी का विवाहादि शुम कामों में त्याग करना चाहिए।। २२।।

उक्त में कार्य करने पर फल

मासान्ते म्रियते कन्या तिथ्यन्ते च विपुत्रिणो । ऋक्षान्तेषु च वैधव्यं मृत्युविष्टौ द्वयोर्भवेत् ॥ २३ ॥ मासान्त में विवाह करने पर कन्या का मरण, विध्यन्त में पुत्र का अमाव, नक्षत्र के

अन्त में वैधव्यता और मद्रा में विवाह करने पर दोनों की मृत्यु होती है।। २३।।

माण्डव्य:---

माण्डव्यऋषि के आधार पर

नक्षत्रयोगतिथिसिन्धिषु नाडिकैका
 तिथ्यष्टिविशितपलैः सिहतोभयत्र ।
 कर्कालिमोनतनुसिन्धिषु दिक्पलानि
 त्याज्यानि शेषविवरेषु च पञ्च पञ्च ॥ २४ ॥

माण्डन्यऋषि ने बताया है कि नक्षत्र, तिथि, योग सन्धि में एक घटी और १५, ८, २० पल का पहिले व बाद कर्क, मीन वृश्चिक राशि सन्धि में दस २ पल का त्याग करना चाहिये तथा शेष राशि सन्धियों में पाँच २ पल का त्याग करना चाहिए।। २४।।

श्रीपति:--

श्रीपति जी के आधार पर

<sup>२</sup>नक्षत्रतिथिलग्नान्तं गण्डान्तं त्रिविधं स्मृतम् । नव पञ्च चतुर्थान्ते द्वयेकाद्धंघटिका मता ॥ २४ ॥

आचार श्रीपित ने बताया है कि नक्षत्र, तिथि, लग्न ये तीन प्रकार गण्डान्त होता है तथा ९।५।४ तिथि में क्रम से पश्चात् की २।१।ई घटी मित गण्डान्त समय होता है। इसका त्याग करना चाहिये।। २५।।

मुहूर्तगणपित में कहा है 'नक्षत्रतिथिराशीनां गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेत् । नवपश्च-चतुर्थ्यान्ते द्वचेकार्धघटिकामितम्' (८ प्र० ३३ क्लो०) ।। २५ ।।

> असूर्यसिद्धान्ते—-सूर्य सिद्धान्त के आधार पर व्यतीपातभयं घोरं गण्डान्तत्रितयं तथा। एतद्भसन्धित्रतयं सर्वकर्मस् वर्जयेत्॥२६॥

१. मु० चि॰ ६ प्र॰ ४१ रलो० पी॰ टी०।

२. मु० चि० ५ प्र० ५२ श्लो० पी० टी०। ३. ११ अ० २२ श्लो०।

सूर्यं सिद्धान्त में वताया है कि तीनों व्यतीपात, तीनों गण्डान्त और तीनों राश्चि सन्धियों का शुभ काम में त्याग करना चाहिए ॥ २६ ॥

विशेष—प्रकाशित सूर्यं सिद्धान्त में 'व्यतीपातत्रयं' यह उचित पाठ है ॥ २६ ॥ नारदः --

नारव जी के आधार पर

े उग्रं च सिन्धित्रतयं गण्डान्तं त्रिविधं महत्। मृत्युदं जन्मयात्रासु विवाहस्थापनादिषु ॥ २७॥ ऋषि नारद जी ने वताया है कि तीनों सिन्ध और तीनों गण्डान्त बड़े मयंकर होते हैं। इनमें जन्म, यात्रा, विवाहादि होने पर मरण कारक होते हैं॥ २७॥ तिथिसन्धिः—

अब आगे तिथि सन्धि को बताते हैं।

₹त्रिविक्रम:--

त्रिविकम जी के बाधार पर
पूर्णानन्दाख्ययोस्तिथ्योः सन्धिनाडीद्वयं तथा।
गण्डान्तं मृत्युदं जन्मयात्रोद्वाहवृतादिषु॥ २८॥

आचार्यं त्रिविक्रम ने वताया है कि पूर्णा और नन्दा तिथियों के बीच की दो घटी विथि संघि होती है। यह गण्डान्त यात्रा, विवाह, वतवन्ध में मृत्यु दाता होता है।।२८।। मृहूतंगणपित में कहा है 'अन्तरे पश्चमोषष्ठयोः पूर्णिमाद्याह्वयोरिप । दशम्येकादशी-सन्धौ गण्डान्तं घटिकाद्वयम्। (५ प्र०३५ रुळो०)।। २८।।

विसष्ठसंहिता में कहा है 'पुनः पुनः पश्चमषष्ठतिष्योर्यंदन्तरालं प्रहराद्धंकालः। तल्लग्नजातं गुणसञ्चयं यत्स्वेडं यथा हन्ति नरं हि नूनम्' (३२ घ० ६६ इलो०) ॥२८॥ तथा कश्यप जी ने कहा है 'पूर्णानन्दास्ययोस्तिथ्योः सन्धिनाडीचतुष्टयम्। उद्वाह-जन्मयानेषु गण्डान्तं निधनप्रदम्' (मु० चि० ६ प्र० ४१ इलो० पो० टी०) ॥ २८॥ और भी मुहूतंचिन्तामणि में 'पूर्णान्ते घटिकात्मकं त्वशुमदं नन्दातिथ्योश्चादिमम्'

(६ प्र०४१ ब्लो०) ॥ २८ ॥ नक्षत्रसन्धिः—

> <sup>3</sup>पौष्णाहिवन्योः सार्पपित्र्यर्क्षयोश्च यच्च ज्येष्ठामूलयोरन्तरालम् । तृद्गण्डान्तं स्याच्चतुर्नाडिकं हि यात्राजन्मोद्वाहकालेष्वनिष्टम् ॥२९॥ अब आगे नक्षत्र सन्धियों को बताते हैं ।

रेवती-अश्विनी, रलेषा-मघा, ज्येष्ठा-मूल के मध्य में ४ चार घटी गण्डान्त दोष होता है। यह यात्रा, जन्म, विवाहादि काल में अशुम कर्ता होता है।। २९।।

१. ज्यो० नि० ७० पृ० तथा ज्यो० सा० ६३ पृ० ।

२. मु० चि० ६ प्र० ४१ रलो॰ पी॰ टी०। ३. ज्यो॰ नि॰ ७० पृ० २६ रलो०।

मुहूर्तंगणपित में कहा है 'ज्येष्ठामूलक्षंयोः सन्धी रेवत्यश्विमयोस्तया। आक्लेपामघ-योरन्तराले नाडीचतुष्टयम्' ( ५ प्र०३४ व्लो० ) ॥ २९ ॥

विसष्ठसंहिता में कहा है 'यदन्तरालं पितृसापंधिष्ण्ये मूलेन्द्रयोरिश्वनपौष्णयोश्च।

मसन्धिगण्डान्तमिति द्वयं तन्नाडघः प्रमाणं शुंमकमं हन्ति । अहिवासवपौण्णानामन्त्ययामार्थमृक्षसन्धिः स्यात् । पितृमूलाश्विमानामादौ यामार्थमृक्षगण्डान्तम्' (३२ ब०
६५-६६ इलो०) ।। २६ ।।

तथा ज्योतिनिबन्ध में 'सार्पेन्द्रपौष्णभेष्वन्त्यषोडशांशा मसन्धय:। तदग्रभेष्वाद्य-पादा मानां गण्डान्तसंज्ञिताः। जग्नं च सन्धित्रितयं गण्डान्तित्रितयं महत्। मृत्युप्रदं जन्मयानिबबाहस्थापनादिषु' (७० पृ०)।। २६ ॥

और मी सूर्यंसिद्धान्त में 'सार्पेन्द्रपौष्ण्यधिष्ण्यानामन्त्याः पादा मसन्धयः । तद-ग्रभेष्वाद्यपादा गण्डान्तं नाम कीर्स्यंते' (११ अ० २१ श्लो०) ॥ २९ ॥

अन्य मी लल्लाचार्यं ने कहा है 'अन्त्यः सार्पेन्द्रपौष्णानामाद्यः पित्राश्विमूलजः। जन्मोद्वाहप्रयाणे च मृत्यवेऽमो षडंशकाः' (ज्यो० नि० ७० पृ०) ॥ २६ ॥

अपि च राजमातंण्ड में भी 'यामं यवनाधिपतिस्तदर्धमार्ग च मागुरिः प्राह । दण्ड-प्रमितं गण्डं पूर्वं परतोऽङ्गिरामोशः' (ज्यो० नि० ७० प्र०) ॥ २६ ॥

अश्विनोमघमूलादी त्रिवेदनयनाडिका।

रेवतोसार्पशकान्ते मासरुद्ररसस्तथा।। ३०॥

अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र की आदि की ३,४,६ घटियां तथा रेवती, रलेषा, ज्येष्ठा के अन्त को १२,११,६ घटी अशुम होती हैं।। ३०।।

ज्योतिःसागर में 'अश्विनीपौष्णमूलादौ त्रिवेदनवनाडिकाः । रेवती सापंशकान्ते मासशक्रशिवास्त्यजेत्' (ज्यो० नि० ७० पृ०) ।। ३० ॥

नारदः--

नारव जी के आघार पर

कुलीरसिंहयोः कीटचापयोमीनमेषयोः।

गण्डान्तरालं स्याद्वचेकाद्धं चैव मृतिप्रदम् ॥ ३१॥

ऋषि नारद जी ने वताया हैं कि कर्क-सिंह, वृश्चिक-धनु, मीन-मेष के बीच में राशाई घटी गण्डान्त होता है। यह मरणप्रद होता है।। ३१।।

मुहूर्तंगणपित में कहा है 'कर्कंसिहाख्ययोमीनमेषयोरन्तरेतयो:। वृश्चिकाख्यधनुस्सन्धौ लग्नस्यैकं घटीमितम्' ( ५ प्र०३६ घलो०)।। ३१।।

कश्यप जी ने कहा है 'सिंहककंयोश्चापकीटयोर्मीनमेषयो:। गण्डान्तमन्तरालं स्याद्धटिकार्धं मृतिप्रदम्' (मु. चि. ४१ रलो॰ पी. टी. )।। ३१।।

और मी वसिष्ठ संहिता में 'लग्नान्तरालं घटिकार्ढंमेतत् कुलीरर्हस्योरिलचाप-योश्च। मोनाजयो: सर्वंगुणान्निहन्ति लोमो यथा सर्वंगुणान्नरस्य' (३२ व॰ ६७ रुलो०।।३१।।

१. मु० चि० ६ प्र० ४१ रलो॰ पी० टी॰ ।

#### अथैषामपवाद:--

अव आगे इनके न होने के योगों को बताते हैं।
ेतिथ्यादीनां सन्धिदोषं तथा गण्डान्तसंज्ञकम्।
हन्ति लाभगतश्चन्द्रः केन्द्रगा वा शुभग्रहाः॥३२॥
आवश्यके तु नक्षत्रयोगतिथिसन्धिष्वत्यादि पूर्वेलिखितमत्र।

तिथि आदि संधि, व गण्डान्त संज्ञावाला दोष यदि लाम (११) में चन्द्रमा हो न्या केन्द्र में शुम ग्रह हों तो नष्ट होता है।। ३२।।

आवश्यकता होने पर नक्षत्र, योग, तिथि आदि संघि दोषों में पूर्व लिखित यहाँ देखना चाहिये ।।

कश्यप:--

कश्यप जी के आधार पर

अव्दायनर्तुंमासोत्थाः पक्षतिथ्यृक्षसंभवाः। ते सर्वे नाशमायान्ति केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे॥ ३३॥

ऋषि कश्यप जी ने बताया है कि वर्ष, अयन, ऋतु, मास से उत्पन्न और पक्ष, 'तिथि, नक्षत्र से उत्पन्न समस्त दोष नष्ट होते हैं जब कि शुम ग्रह केन्द्र में हों तो ॥ ३३ ॥

<sup>२</sup>शाकल्यसंहितायां--

शाकत्य संहिता के आधार पर तथैव तिथिगण्डान्तं नास्तीन्दौ वलशालिनि । तथैव लग्नगण्डान्तं नास्ति जीवे बलान्विते ।। ३४॥

शाकत्य संहिता में कहा है कि बलवान चन्द्रमा होने पर तिथि गण्डान्त का और गुरु के बलशाली होने पर लग्न गण्डान्त का विनाश होता है ।। ३४ ।।

पितामह ने कहा है 'नक्षत्रतिथिगण्डान्तं नास्तीन्दौ वलमाजिनि । तथैव लग्न-गण्डान्तं नास्ति जीवे बलान्विते' (स्त्रीजा० १६८ पृ० ) ॥ ३४ ॥

> इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते संग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने एकोनचत्वारिशं सन्धिप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरंजन नामक संग्रह ग्रन्थ का उनतालीसवौ सन्धि प्रकरण समास हुआ ।। ३९ ।।

इति श्रीमथुरातास्तव्यश्रीमद्भागवताभिनवशुक पं क्षेश्यवदेवचतुर्वेदात्मज मुरली-धर चतुर्वेदकृता एकोनचत्वारिशत्त्रकरणस्य श्रोधरी हिन्दी टोका पूर्णा ।। ३९ ॥

१. ज्यो० नि० ७१ पृ० । . २. मु० चि० ६ प्र० ४१ रलो० पी० टी० ।

# अथ चत्वारिशं जन्ममासादीनां निर्णयमकरणं प्रारम्यते।

अब आगे चालीसवें प्रकरण में जन्म मास आदि के निर्णय को विविध ग्रन्थों के आधार बताते हैं।

अथ जन्ममासादीनां निर्णयः।

हारीतः--

हारीत ऋषि के आघार पर

यो जन्ममासे क्षुरकर्म यात्रां कर्णस्य वेधं कुरुतेऽतिमोहात्। नूनं स रोगं धनपुत्रनाशं प्राप्नोति मूढो वधवंधनानि॥१॥

जो पुरुष मोह वश जन्म मास में क्षीर, यात्रा और कण वेध करता है वह मूखं निश्चय ही रोगी व धन पुत्र विनाशी तथा मरण व वंधन पाने वाला होता है।। १।।

जन्मोदये जन्मदिने तिथौ वा मासे आवा जन्मिन तारकायाम् ।
प्रभूतमातंगतुरंगमोपि नृपः प्रयातारिवशं प्रयाति ॥ २ ॥
जन्म लग्न, जन्म दिन (वार), जन्म तिथि व मास में और जन्म तारा में बहुत से
हाथी, घोड़ों से युक्त मी राजा शबु से लड़ाई लड़ने पर शबु के वशीभृत होता है ॥२॥
विसिष्ट:—

#### वसिष्ठ ऋषि के आधार पर

ैस्वजन्ममासर्कंतिथिक्षणेषु वैनाशिकाद्यर्क्षगणेषु भेषु। नोद्वाहमात्माभ्युदयाभिलाषो नैवाद्यगर्भद्वितयं कदाचित्॥३॥

ऋषि विसष्ठ ने बताया है कि अपनी उन्नित की इच्छा करने वाले को अपने जन्म के मास-नक्षत्र-तिथि-वार और वैनाशिक आदि ताराओं में प्रथम गर्म से उत्पन्न कन्या या वर का विवाहादि मांगलिक काम नहीं करना चाहिये।। ३।।

रबालान्न भुक्ती व्रतबंधने च राज्याभिषेके खलु जन्मधिष्ण्यम् । शुभं त्विनष्टं सततं विवाहे सीमंतयात्राखिलमंगलेषु ॥ ४॥ बालकों के अन्न प्राचन-जनेक-राज्याभिषेक में जन्म नक्षत्र शुम होता है और विवाह, सीमंत, यात्रा आदि मांगलिक कामों में सदा अनिष्टकारी होता है ॥४॥

१. व॰ सं० ३२ अ० १५ इलो०।

२. व॰ सं॰ २७ अ॰ ५ इलो॰। 'चीलान्नभुक्ती' पाठानंतर है।

शाङ्गंधरः-

शार्जुंबर जो के आबार पर

<sup>९</sup>जन्मक्षें सति दारिद्रयं वैरं जन्मतिथावि । जन्ममासेऽपि दोर्भाग्यं जन्मलग्नं शुभावहम् ॥ ५ ॥

ऋषि शार्ज्जंघर ने बताया है कि जन्म के नक्षत्र में शुम काम करने पर दिखता, जन्म तिथि में शत्रुता, जन्म के मास में माग्य हीनता और जन्म लग्न में शुमता होती है।। १।।

श्रीपति:--

#### श्रीपति जी के आधार पर

रजन्ममासि न च जन्मभे तिथौ नैव जन्मदिवसेऽपि कारयेत्। आद्यगर्भदुहितु: सुतस्य वा ज्येष्ठमासि नतु जातु मंगलम् ॥६॥ आचार्यं श्रीपतिजी ने वताया है कि जन्म के मास-तिथि-नक्षत्र और जन्म के बार में प्रथम गर्भोत्पन्न कन्या या पुत्र का कदापि मांगलिक कार्यं नहीं करना चाहिए॥६॥ महेश्वर:—

## महेश्वर जी के आघार पर

<sup>3</sup>न जन्ममासे न च जन्मधिष्ण्ये न जन्मकालीयदिने विदध्यात् । ज्येष्टस्य मासि प्रथमस्य सूनोस्तथा सुताया अपि मंगलानि ॥ ७॥ आचार्यं महेश्वर ने बताया है कि जन्म के मास-नक्षत्र-वार और जेठ महोना में प्रथम गर्मोत्पन्न कन्या व लड़के का शुम कार्यं नहीं करना चाहिए॥ ७॥

नारदः-

नारद जी के आचार पर

जन्ममे जन्ममासं च जन्मवारे तिथिभेवेत्। विशेषेण क्रियते कार्यमादिगर्भे परित्यजेत्॥ ८॥ ऋषि नारद ने बताया है कि जन्म के नक्षत्र-मास-बार व तिथि का त्याग विशेष कर प्रथम गर्मोत्पन्न बालकों में ही करना चाहिए॥ ८॥

राम:--

#### रामदैवज्ञ के आधार पर

<sup>र</sup>जन्मर्क्षमासलग्नादौ व्रते विद्याधिको व्रती । आद्ये गर्भेपि विप्राणां क्षत्रादीनामनादिमे ॥ ९ ॥

१. ज्यो॰ नि० १०० पृ० २ रलो॰।

२. ज्यो॰ नि० १०० पृ० तथा मु॰ चि॰ ५ प्र० ४५ व्लो॰ पी० टी० 'जन्मभे तथा' पा० है।

व. मु॰ वि॰ ५ प्र॰ ४५ रलो॰ पी॰ टी॰ । ४. मु॰ वि॰ ५ प्र॰ ४५ रलो॰ ।

मुहूतं चिन्तामणि में कहा है कि जन्म के नक्षत्र-मास-लग्नों में विप्र बालक का यज्ञोपवीत करने पर संतान विद्वान् होती है चाहे वह गर्म की प्रथम संतान क्यों न हो और क्षत्रिय आदि के द्वितीय गर्म का संस्कार उक्त में करने पर घनी होती है।। ९॥

शोनक ऋषि ने कहा है 'जन्मोदये जन्मसु तारकासु मासे तथा जन्मिन जन्मराशौ। व्रतेन विप्रो न बहुश्रुतोऽपि प्रज्ञा विशेषैः प्रथितः पृथिव्याम्' ( मु० चि० ५ प्र० ४५ इलो० पी० टी० )।। ६।।

और मी 'गर्माष्टमे गर्गंपराश्चराद्यै: फलं यदुक्तं व्रतवन्घने तु । ततोऽधिकं जन्मसु तारकासु मासे तथा जन्मनि वाडवानाम्' (मु० वि०५ प्र०४५ इलो० पी०टी०) ॥ ९॥

अन्य मी राजमार्तण्ड में 'यज्वा वसन्तसमये बहुवित्तमोगी गर्माष्टमे विविधशास्त्र-विशारदस्तु । वेदार्थंपालनपरः खलु जन्ममासे ऋक्षेऽिप जन्मनि बहुक्रतुमाजनं स्यात्' ﴿ मु॰ चि॰ ५ प्र० ४५ इलो॰ पो॰ टी॰ )।। ६ ।।

'नारदोपि

## नारव जी के आवार पर

पट्टबंधनचौलान्नप्राशने चोपनायने । शुभदं जन्मनक्षत्रमशुभं त्वन्यकर्मणि ॥ १०॥

ऋषि नारद जी ने बताया है कि पट्टबंधन, चौल, अन्न प्राश्चन और यज्ञोपवीत में जन्म का नक्षत्र शुम होता है और अन्य संस्कारों में अशुम होता है।। १०।।

गर्गः--

## गगं जी के आधार पर

<sup>२</sup>जन्मनक्षत्रगश्चन्द्रः प्रशस्तः सर्वकर्मसु। क्षौरभेषजवादाब्धितरणेषु च वर्जयेत्॥११॥

आचार गर्ग ने बताया है कि जन्म नक्षत्र में चन्द्रमा समस्त शुम कामों में शुम माना जाता है, किन्तु औषिध सेवन, क्षौर, वाद और समुद्र तरण में अशुम होता है।। ११।।

विशेष—ज्योतिनिवन्ध में 'जन्ममासेऽय पुत्राढ्या धनाढ्या जन्मभोदये । जन्मभेवा मवेदूढा वृद्धासन्तिविधिनी' यवन के नाम से उद्धृत है ।। ११ ।।

ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'जन्मोदये जन्मिन तारकासु मासे तथा जन्मिन जन्मभेवा। कढाऽङ्गना नैकिविधानि धत्ते सौख्यानि मोगं खलु बान्धवानाम्' (१०१ पृ०)।। ११॥

जन्मस्थेन शशांकेन पंच कर्माणि वर्जयेत्। यात्रां युद्धं गृहारंभं विवाहं क्षौरकर्मं च।। १२।।

१. ज्यो विव १०१ पृ० ४ रलो ।। २. ज्यो विव १०० पृ० १ रलो ।।

कहा है कि जन्म के चन्द्रमा में यात्रा, युद्ध, गृहारम्भ, विवाह और क्षीर कर्म ये पाँच काम नहीं करने चाहिए।। १२।।

ज्योतिषसार में कहा है 'जन्मस्थक्षे शशाङ्के च पश्च कर्माण वर्जयेत्। यात्रा युद्धं विवाहं च क्षोरं च गृहवेशनम्' ( ९८ पृ० ) ॥ १२ ॥

राजमातंंडे-

राजमार्तण्ड के आघार पर

जन्मोदयक्षंमासे क्रियते मांगल्यपौष्टिकं कमं। न शुभं वदन्ति गर्गाः श्रुतिवेधक्षौरयात्रासु ॥ १३ ॥

राजमार्तण्ड में बताया है कि जन्म की लग्न (राशि) नक्षत्र खोर मास में मांगलिक और पौष्टिक कर्म किये जाते हैं, किन्तु कर्ण वेध, क्षीर और यात्रादि अधुम होता है।। १३।।

भुजबल:—

भुज बल के आघार पर

जन्मनि मासि विवाहः शुभदो जन्मक्षराशौ च।
लग्ने जन्मनि शुभदोऽशुभदो जन्मनि तिथौ भवति ॥ १४॥

भुजवल में बताया है कि जन्म के मास-नक्षत्र-राशि-लग्न में विवाह शुम फल देने बाला और जन्म की तिथि में अशुम होता है।। १४॥

फल प्रदीप के आधार पर

जन्मर्को जन्ममासे जन्मतारादिने तथा। जन्मभे जन्मलग्ने च कल्पकोटचा पतिव्रता।। १५।।

जन्म के नक्षत्र-मास-तारा-वार-राधि-लग्न में कन्या कल्प कोटि में पतिव्रता होती है ।। १५ ।।

फलप्रदीपे-

<sup>१</sup>जन्ममासे च पुत्राढ्या धनाढ्या जन्मभोदये। जन्मभे च भवेद्ढा कन्याविविधसंततिः॥१६॥

फल प्रदीप में बताया है कि जन्म मास में विवाह होने पर कन्या पुत्रवती, जन्म नक्षत्र में सम्पत्ति शालिनी, जन्म राशि में विवाह होने पर अधिक कन्या संतित वाली होती है।। १६।।

१. ज्यो० नि० १०० पृ०।

लल्ल:--

#### लल्लाचायं जी के आधार पर

विवाहे जन्मभे स्त्रीणां वर्जनीयं प्रयत्नतः। नैव पुंसामिह प्राहुर्ज्योतिर्मयविदो बुधाः॥१७॥

क्षाचार्यं लल्ल ने बताया है कि स्त्रियों के विवाह में जन्म के नक्षत्र व चन्द्रमा का प्रयत्न से त्याग करना चाहिए और पुरुषों के लिए उक्त का त्याग नहीं करना चाहिए ॥ १७ ॥

विशेष—ज्योतिनिबन्ध में यह पद्म ज्योतिष्प्रकाशक नाम से कथित है ।। १७ ।। ज्योतिनिबन्ध में कहा है 'विवाहे स्थूलसूक्ष्माम्यां जन्मक्षयदि जायते । तत्त्याज्यं यदिचेद्मिन्नं तज्जन्मक्षय शुमावहम्' (१०१ पृ०)।। १७ ।।

ज्योतिःप्रकाशे--

ज्योति: प्रकाश के आधार पर

र्जन्मभं कृषिनृपाभिषेकयोर्भूषणे नगरगेहकर्मणि। आधिपत्यभुवि मौजिबंधने पुंक्विताह उदितं शुभं बुधैः॥ १८॥

ज्योतिः प्रकाश में कहा है कि विद्वानों ने जन्म का नक्षत्र खेती, राज्यामिषेक, आभूषण बनाना, नगर व घर निर्माण, राजादि अधिकार प्राप्ति, जनेऊ और विवाह में शुम होता है ॥ १८॥

मातंण्डे नारायणाचार्येण-

## मुहतं मातंण्ड के आधार पर

<sup>3</sup>आर्या उद्वहने जनुर्भंममलं पट्टस्य बंधे जगु-र्गेहग्रामनृपाभिषेककृषिमौज्यन्नाशने भूषणे। इति ॥ १९॥

आचार्य नारायण ने बताया है कि विद्वान् जनों ने विवाह, पट्ट बन्धन, घर ग्राम, राज्यामिषेक, खेती, जनेऊ, अन्न प्राश्चन और अलंकारादि कामों में जन्म का नक्षत्र शुम कहा है।। १६।।

च्यवन:--

च्यवन ऋषि के आधार पर

४जन्मक्षें जन्ममासे वा तारायामथ जन्मनि । जन्मलग्ने भवेदूढा पुत्राढचा पतिवल्लभा ॥ २०॥ च्यवन ऋषि ने बताया है कि जन्म के नक्षत्र-मास-तारा और लग्न में विवाहित कन्या पुत्रों से युक्त एव पति की प्यारी होती है ॥ २०॥

१. ज्यो वि १०१ पृ ३ इलो । २. मु भा ४ प्र १५ इलो ।

३. ज्यो० नि० १०० पृ०। ४. मु० चि० १ प्र० ३४ रलो० पी० टी०।

चण्डेश्वर:-

चण्डेश्वर के आघार पर

ैजन्ममासेऽय जन्मर्को जन्मलग्नेऽय जन्ममें । उद्वाहेषु च नारीणां प्रतिष्ठा महती भवेत् ॥ २१ ॥ आचार्यं चण्डेश्वर ने बताया है कि जन्म के मास-नक्षत्र-लग्न-राश्चि में विवाह होने पर स्त्री अधिक प्रतिष्ठा पाने वाली होती है ॥ २१ ॥

विशेष-ज्यो० नि॰ में भृगु के नाम से उद्घृत है ॥ २१ ॥

नारदः-

नारव जी के आधार पर

<sup>२</sup>न जन्ममासे जन्मर्क्षे न जन्मदिवसेऽपि वा । आद्यगर्भसुतस्याथ दुहितुर्वा करग्रहः ॥ २२ ॥ ऋषि नारद ने बताया है कि जन्म के मास-नक्षत्र व वार में प्रथम संतान (पुत्र हो या पुत्रो ) का मंगल काम नहीं करना चाहिए ॥ २२ ॥

शौनक:--

शौनक ऋषि के आधार पर
यात्रायां पिथ बंधनं कृषिविधौ सर्वस्वनाशो भवेद्
भैषज्ये मरणं सुनियतं दाहो गृहारंभणे।
क्षीरे रोगसमागमो बहुविधं श्राद्धेर्थनाशस्तथा
वादे विद्विवनाशनं यिध भयं प्राप्नोत्यसौ जन्ममे।। २३।।

ऋषि शौनक जी ने वताया है कि जन्म नक्षत्र में यात्रा करने पर मार्ग में वन्धन, खेती के काम में सबंस्व नाश, औषांध सेवन में मरण, गृहारम्म में निश्चय ही खिन्निय, श्वीर में रोग का आगमन श्राद्ध में घन विनाश, वाद-विधाद में वृद्धिनाश, और युद्ध में मय देने वाला होता है।। २३।।

अथ जन्ममासाद्यपवादः—
अब आगे इन दोषों को नष्ट करने वाले अपवाद वाक्यों को बताते हैं।

3गृहकौमुद्याम्—

गृह कौमुदी के आघार पर जन्ममासि विपरीतपक्षके वासरे दिनिनशोविपयंये। जन्मभे दलविपयंये नरो मंगलेषु सकलेषु कारयेत्।। २४।।

१. ज्यो० नि० १०१ पृ०।

२. मु० चि० १ प्र० ३४ रलो० पी० टो० ।

३. ज्यो विव १०० पृत ।

गृहकौ मुदी में बताया है कि जन्म मास के दूसरे पक्ष में, व बार में दिन रात के विषयं य में तथा जन्म नक्षत्र के विषरीत अधंमाग में मनुष्य को शुम करना चाहिए।। २४।।

भोजमार्तण्डे-

भोजमार्तण्ड के आघार पर

ेजन्ममासे तिथी भे च विपरीतदले सित ।

कार्यं मंगलिमत्याहर्गर्गभागवशीनकाः ॥ २५ ॥

भोजमातंण्ड में कहा है कि जन्म के मास-तिथि-नक्षत्र-के दूसरे माग में मंगल काम करना चाहिए, ऐसा गर्ग, भागव-शुक्र और शीनक का कहना है ॥ २५॥

मांडव्य:--

माण्डव्य ऋषि के आधार पर

<sup>२</sup>जन्ममासनिषेघे तु दिनानि दश वर्जयेत्। आरभ्य जन्मदिवसात् शुभाः स्युस्तिथयो परे॥ २६॥

ऋषि माण्डन्य ने बताया है कि जन्म मास निषेध में केवल आदि के दस दिनों का त्याग करना और आगे के २० दिन शुभ होते हैं।। २६।।

रेणुकः -

रेणुक जो के आधार पर

जनेदिनं दु:खयते वसिष्टश्वाष्टी च गर्गंश्च तथा दशात्रिः।
स्याज्जनमपक्षं किल भागुरिश्च शेषाः शुभा स्यात्खलु जन्ममासि ॥ २७॥
आचार्यं रेणुक ने बताया है कि विसष्ठ जी ने जन्म का दिन अशुम और गर्गं ने
पक्षाठ दिन तक, अत्रि जी ने १० दस दिन तक और मागुरि ऋषि के मत में पक्ष में
अशुमता और अवशिष्ट मास के दिनों में शुमता होती है ॥ २७॥

नारदः—

नारद जी के आघार पर जन्म मास छक्षण

<sup>3</sup>आरभ्य जन्मदिवसाद्यावित्त्रिशिद्द्नं भवेत्।
जन्ममासः स विज्ञेयः कथितः शीनकादिभिः॥ २८॥
ऋषि नारद जी ने बताया है कि जन्म दिन से आरम्म करके ३० तीस दिन तक
जन्म का मास होता है। ऐसा शीनकादि ऋषियों का मत है।। २८॥

१. ज्यो । नि० १०० पृ० ३ रलो । मोजमातंण्ड के नाम से उद्धृत है।

२. ज्यो० नि० १०० पृ०।

३. मृ० चि० १ प्र० ३४ इलो० टी०।

आत्रेय:---

आत्रेय जी के आधार पर मास लक्षण
जन्मदिनादारंभो भवित हि मासस्तु खाग्निभिदिवसैः।
विज्ञेयः शुभकार्येषु मुनिभिश्चोक्तो जन्ममासश्च॥ २९॥
आत्रेय ऋषि ने बताया है कि जन्म दिन से प्रारम्भ करके ३० तीस दिन तक
शुम कामों में जन्म मास होता है। ऐसा मुनियों का कहना है।। २६॥

जगन्मोहने-

जगन्मोहन के आधार पर जन्म मास का त्याग
ैजातं दिनं दूषयते विसष्ठः पंचैव गर्गः त्रिदिनं तथात्रिः।
तज्जन्मपक्षं किलभागुरिश्च व्रते विवाहे गमने मुरे च ॥ ३०॥
जगन्मोहन ग्रन्थ में कहा है कि जन्म का दिन अशुम होता है, ऐसा विसष्ठ जी का कथन है। गर्गे के गत में पांच दिन तक और अत्रि के मत में तीन दिन तक अशुमता होती है एवं मागुरि के मत में पूरें पक्ष व्रतबन्ध, विवाह, गमन और देव काम में दूषित होता है।।३०॥

व्यवहारसमुच्चये —

व्यवहार समुच्चय के आधार पर जन्म मास में कर्तव्य स्नानं दानं तपो विद्या मांगल्यं हर्षवर्धनम् । उद्घाहश्च कुमारीणां जन्ममासे प्रशस्यते ॥ ३१॥ व्यवहार समुच्चय में कहा है कि स्नान, दान, तपस्या, विद्या, मांगलिक, प्रसन्नता की वृद्धि, कन्याओं का विवाह जन्ममास में करना चाहिये ॥ ३१॥

पूजामांगल्यवस्त्राणि विवाहो वस्तुसंग्रहम् । जन्ममासेऽपि कर्तव्यं क्षौराध्वानं तु वर्जयेत् ॥ ३२॥ पूजा, मंगल काम, वस्त्र, विवाह, पदार्थं सङ्ग्रह जन्म मास में मी करना चाहिये किन्तु क्षौर और यात्रा नहीं करना चाहिये ॥ ३२॥

नारदः--

नारद जी के आधार पर
जन्मराश्युद्गमे नैव जन्मलग्नोदयः शुभः ।
तयोरुपचयस्थानं यदि लग्नगतः शुभः ॥ ३३ ॥
ऋषि नारद जी ने बताया है कि जन्म राधि लग्न में शुम काम नहीं करना और जन्म लग्न में उपचय मावों में यदि शुमग्रह हों तो शुमता होती है ॥ ३३ ॥

१. मु० चि० १ प्र० ३४ घलो० पी० टी॰।

इति श्रीमद्गयादत्तन्योतिर्विदात्मजरामदीन्ज्योतिर्वित्कृते संग्रहे वृहद्देवज्ञरंजने चत्वारिशं जन्ममासाद्यपवादप्रकरणं समाप्तम् । इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीन जी द्वारा रचित वृहद्देवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का जन्म मासादि निर्णंय प्रकरण चालीसवौ ससाप्त हुआ ।। ४० ।।

इति श्रीमयुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक्त पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीधरचतुर्वेदकृता नृहद्देवज्ञरञ्जनसङ्ग्रह ग्रन्थस्य
चत्वारिश्चप्रकरणस्य श्रीधरो हिन्दो टीका
पूर्तिमगात् ॥ ४० ॥

# अयैकचत्वारिंशं एकोदरविचार प्रकरणं प्रारम्यते ।

## अथैकोदरविचार:--

अब आगे इकतालीसवें प्रकरण में एकोदर जातकों के विषय में विचार करते हैं। विसष्ठ:—

#### विसष्ठ जी के आधार पर

ैएकोदरीकरतलग्रहणं यदि स्यादेकोदरस्थवरयोः कुलनाशनं च।
एकाब्दके तु विधवा भवतीह कन्या नद्यंतरे च शुभदं पृथु शैलरोधे ॥ १॥
ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि एक पेट से उत्पन्न सगी बहिनों की शादी दो
सगे सहोदरों से करने पर कुल का नाश और १ वर्ष के बीच कन्या विधवा होती है।
यदि नदियों के अन्तर और पर्वंत की ओट में विवाह हो तो शुम होता है ॥ १॥

मृहूर्तंगणपित में कहा है 'एकोदरसमुत्पन्नमेकस्मै कन्यकाद्वयम् । न देयं नैव कुर्याच्च सोदराम्यां सहोदरे' (१५ प्र० १२० श्लो०) ॥ १॥

मनु:—

मनु के आधार पर एकोदरप्रसूतानामेकस्मिन्मण्डपेऽहनि । एककालेपि भिन्नांशे व्रतं महति संकटे ॥ २॥

ऋषि मनु ने बताया है कि यदि एक पेट से पैदा हुए लड़कों का एक मण्डप, एक दिन, एक समय में मिन्न अंश में होने पर मी यज्ञोपवीत में बड़ा संकट होता है।। २।।

गर्गः--

#### गगंजी के आधार पर

एकस्मिन्दिवसे लग्ने मण्डपे वा नवांशके। न समानिक्रयाः कुर्यात्सोदर्याणां कदाचन॥३॥

आचार्यं गर्गं ने वताया है कि एक दिन, एक लग्न व मंडप, एक नवांश्च में दो सहोदरों की समान क्रिया अर्थात् संस्कार कमी नहीं करना चाहिए।। ३।।

मुहूर्तगणपित में कहा है 'एकाहे वित्रः कुर्वीत सरिद्गिरिगृहान्तरे' (१५ प्र० ११८ श्लो०)।। ३॥

१. ज्यो० नि० १६१ पृ० १९ इलो०।

नारदः--

#### नारद जी के आघार पर

ैनचैकजन्मयोः पुंसोरेकजन्मे तु कन्यके। नूनं कदाचिदुद्वाहो नैकदा मुण्डनद्वयम्।।४॥

ऋषि नारद जी ने बताया है कि दो सहोदर पुत्रों का सहोदर कन्याओं के साथ विवाह निश्चय नहीं करना चाहिये और दो माइयों का चौल सस्कार भी साथ-साथ नहीं करना चाहिये ।। ४ ।।

> <sup>२</sup>समानापि क्रिया मातृभेदे तथैव च। विवाहे दुहितुः कार्यो न विवाहरुचतुर्दिनम्॥५॥

यदि माता विमाता हो तो समान संस्कार भी अर्थात् विवाह करना चाहिये और कन्या के विवाह से चार दिन तक विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ५ ॥

<sup>3</sup>एकोदरप्रसूतानामेकस्मिन्वत्सरे यदि। पाणिग्रहो भनेन्तूनं तत्रैका विधवा भवेत्॥६॥ यदि दो सहोदरों का एक वर्षं के भीतर विवाह होता है तो उनमें एक विधवा या विघुर होता है॥६॥

## शुभत्रय निषेघ करने पर फल

<sup>४</sup>एकोदरप्रसूतानां नात्र कार्यत्रयं भवेत्। भिन्नोदरप्रसूतानां नेति शातातपोद्रवीत्॥७॥

एक पेट से उत्पन्न होने वालों का तीन कार्य एक वर्ष में नहीं करना और उदर की मिन्नता होने पर करना ऐसा शातातप मुनि का कहना है।। ७।।

#### अथ प्रत्युद्वाहलक्षणमाह

अब आगे प्रत्युद्वाह किसे कहते हैं और यह उचित होता है या अनुचित इसे अनेक ग्रन्थों के वाक्यों से बताते हैं।

#### . प्रत्युद्वाह लक्षण ज्ञान

स्वकन्या यस्य पुत्राय दत्ता तत्कन्यकायाः स्वपुत्रेण परिणयनं प्रत्युद्वाहः। अपनी कन्या जिसके पुत्र को दें उसकी कन्या अपने पुत्र के लिए लेना ही प्रत्यृद्वाह कहा जाता है।

१. मृ० चि० ६ प्र० १६ श्लो० पी० टी०।

२. मुं वि ६ प्र०१६ रलो पी वटी वया व सं ३२ छ ३४ रली ।

३. मु० चि० ६ प्र० १६ रलो० पी० टो०।

४. मु० त्रि॰ ६ प्र॰ १६ रलो॰ पी॰ टी॰।

नारदः-

## नारद जो के आघार पर

<sup>9</sup>प्रत्युद्वाहो नैव कार्यो नैकस्मिन्दुहितृद्वयम् । नचैककन्ययोः पुंसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ ८ ॥

ऋषि नारद जी ने बताया है कि प्रत्युद्वाह नहीं करना और एक लड़के को अपनी दो लड़की नहीं देना तथा एक जन्य दो कन्या दो एक जन्य पुरुषों को नहीं देनी चाहिए ॥ द ॥

वृद्धमनुः—

वृद्ध मनु जी के आधार पर

<sup>२</sup>एकमातृजयोरकेवत्सरे पुरुषस्त्रियोः । न समानक्रियां कुर्यान्मातृभेदेपि कारयेत् ॥ ९ ॥

वृद्ध मनुजी बताया है कि एक माता से उत्पन्न दो पुत्र या कन्याओं की समान क्रिया अर्थात् विवाह एक ही वर्ष में नहीं करना चाहिए और माता का भेद होने पर शुम काम करना चाहिए।। ६ ।।

वसिष्ठः—

#### विसष्ठ जी के आघार पर

<sup>3</sup>न पुत्रिद्धयमेकस्मै प्रदद्यात्तु कदाचन ॥ १०॥ वृद्ध मनु ने बताया है कि अपनी दो कन्या एक पुरुष को नहीं देना चाहिए ॥१०॥ स्मृतिरत्नावल्याम् —

स्मृतिरत्नावली के आधार पर

४भातृयुग्मे स्वसृयुगे भातृस्वसृयुगे तथा। एकस्मिन्मंडपे चैव न कुर्यान्मंडनद्वयम्॥११॥

विषष्ठ जी ने कहा है कि दो सगे माइयों का, दो सगी बहिनों का और दो सगे बहिन माईयों का एक मंडप में मंगल काम नहीं करना चाहिए।। ११।।

सोदरविषयमेतत्।

यह सहोदरों के लिये कहा है।

- १. मु० वि०६ प्र०१६ एलो० पी० टो०।
- २. ज्यो० नि॰ १६२ पृ० १६ रलो॰ तथा मु॰ चि० १६ रलो० पी० टी०।
- ३. मु॰ वि॰ ६ प्र॰ १६ क्लो॰ पी॰ टी॰ तया व॰ सं॰ ३३ ब॰ ३८ क्लो॰।
- ४. ज्यो० नि० १६१ पृ० १३ इलो०।

यम:---

#### यम के आधार पर

ैएकोदरप्रसूतानामेकस्मिन्वासरे पुनः। विवाहं नैव कुर्वीत मण्डनोपरि मुण्डनम्॥ १२॥ आचार्ययम ने बताया है कि दो सहोदरों का एक ही बार में विवाह नहीं करना और विवाह के पश्चात् यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिए॥ १२॥

गार्ग्यः--

## गाग्यं जी के आधार पर

श्रातृयुगे स्वसृयुगे भातृस्वसृयुगे तथा। न कुर्यान्मंगलं किंचिदेकस्मिन्मंडपेऽपिच॥१३॥ गाग्यं आचार्यं ने बताया है कि एक मण्डप व एक वार में दो सहोदर, दो सहोदरी

या सहोदर-सहोदरी का मांगलिक काम नहीं करना चाहिए ॥ १३ ॥

<sup>२</sup>एकस्मिन्वासरे प्राप्ते कुर्याद्यमलजातयोः।

क्षीरं चैव विवाहं च मौंजीबंधनमेव च ॥ १४॥

यमल संतित का क्षौर, विवाह, जनेऊ आदि मंगल कार्य एक दिन में करने पर शुम होता है ॥ १४ ॥

ज्योतिर्विवरणे--

## ज्योतिविवरण के आधार पर

<sup>3</sup>एकोदरयोर्द्धयोरेकदिनोद्वहने भवेन्नाशः । नद्यंतरे एकदिने केप्याहः संकटे शुभम् ॥ १५॥

ज्योतिर्विवरण में कहा है कि दो सहोदरों का एक दिन में विवाह करने पर नाश होता है कुछ अचार्यों का कथन है कि संकट काल में नदी पार जाकर किया जा सकता है ।। १५।।

भिन्नमातृजयोस्तु एकवासरे विवाहमाह भेभघातिथिः—
पृथक् मातृजयोः कार्यो विवाहस्त्वेकवासरे।
एकस्मिन्मंडपे कार्यः पथक वेदिकयोस्तथा॥ १६॥

एकस्मिन्मंडपे कार्यः पृथक् वेदिकयोस्तथा ॥ १६ ॥ माता की मिन्नता होने पर एक दिन में विवाह शुम होता है। इसे मेधातिथि के बाक्य से बताते हैं।

ऋषि मेघातिथि ने बताया है कि माता की मिन्नता होने पर दो बहिन माईयों का एक वार व मंडप में आचार्य की मिन्नता होने पर शुम होता है।। १६।।

१. ज्यो नि० १६२ पृ० १५ इलो ।

<sup>&#</sup>x27;२. मृ० चि० ६ प्र० १६ रलो० पी० टी० ।

३. ज्यो० नि० १६१ पृ० १६ क्लो०। ४. ज्यो० नि० १६२ पृ०।

यमयोस्तु विशेषः।

अब आगे यमल संतान के लिए विशेष बात मट्टकारिका के आधार पर बताते हैं। भट्टकारिकायाम्—

भट्टकारिका के आधार पर

<sup>१</sup>एकस्मिन्वत्सरे चैकवासरे मण्डपे तथा। कर्तव्यं मंगलं स्वस्नोर्भात्रोर्यमलजातयोः॥ १७॥

मट्टकारिका में कहा है कि एक वर्ष, एक दिन, एक मण्डप में दो यमल कन्या और पुत्रों का मांगलिक काम करना चाहिए ॥ १७ ॥

स्मृतिसारे---

स्मृतिसार के आधार पर

पुत्रयोः स्वसृयुगयोः कुर्याद्यमलजातयोः। एकस्मिन्वत्सरे चाह्नि मण्डपेऽपि हि मंगलम्॥ १८॥

स्मृतिसार में बताया है कि दो यमल पुत्रों और कन्याओं का एक वर्ष, एक वार और एक मण्डप में भी मंगल काम करना चाहिए ॥ १८॥

> नैकसंवत्सरे कुर्याद्भात्रोयंमलजातयोः। विवाहं व्रतवंधं च तथा व्रतविसर्जनम्॥१९॥

एक वर्षं में दो यमल लड़कों का विवाह, यज्ञोपवीत और समावर्तन संस्कार नहीं करना चाहिए ॥ १६ ॥

स्वस्रोर्भात्रोः स्वसृभात्रोः सोदर्योश्च विशेषतः। विवाहं चैव कुर्वीत नैकाहे नैकमंडपे॥ २०॥ दो बहिनों व दो सगे माइयों का और सहोदर बहिन-माइयों का विशेष कर एक दिन व एक मंडप में विवाह नहीं करना चाहिए॥ २०॥

वराहः-

वरांह के आघार पर

विवाहस्त्वेकजातानां षण्मासाभ्यंतरे यदि। असंशयं त्रिभिर्वर्षेंस्तत्रैका विधवा भवेत्॥२१॥ वराह मिहिर ने बताया है कि यदि दो सहोदरों का या दो वहिनों का ६ मास के अन्दर विवाह होता है तो निश्चय ही उनमें से एक विधवा या विधुर होता है ॥ २१॥

१. मु॰ चि॰ ६ प्र० १६ व्लो॰ तथा ज्यो॰ नि॰ १६२ पृ॰।

२. मु० चि० ६ प्र० १६ रलो० पी० टी० नारद के नाम से है।

च्यवनः---

च्यवन जी के आधार पर

े अादो चौलं ततो मौंजी विवाहरुच शुभप्रदः। मातृभेदे बुधैरुक्तो मातुरैक्ये न कहिचित्॥ २२॥

ऋषि च्यवन ने बताया है कि पहिले चौल, फिर जनेक तत्पश्चात् विवाह दो लड़की, लड़कों का विमाता होने पर शुभ होता है और एक माता होने पर अशुभ होता है ॥ २२ ॥

वसिष्ठः--

#### वसिष्ठ जी के आधार पर

ऋतुत्रयस्य मध्ये चेदन्याब्दस्य प्रवेशनम् ।
तदा ह्येकोदरस्यापि विवाहस्तु प्रशस्यते ॥ २३ ॥
ऋषि वितिष्ठ ने बताया है कि यदि ६ मास के मीतर दूसरा नवीन वर्ष आजाय तो
दो सहोदरों का भी विवाह शुमप्रद होता है ॥ २३ ॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मज रामदोनविरिचते संग्रहे वृहद्वैवज्ञरंजने एकचत्वारिंशं एकोदरविचारप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का एकोदर विचार नाम वाला इकतालीसवौ प्रकरण ममाप्त हुआ ।। ४१ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरली-घर चतुर्वेदकृता वृहद्दैवज्ञरञ्जनसग्रहग्रन्थस्य, एकचत्वारिशत्प्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात् ॥ ४१ ॥

१. मु० चि० ६ प्र० १६ रलो० पी० टी० ।

# अय द्विचत्वारिंशं ज्येष्टमासनिर्णयप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे वयालीसर्वे प्रकरण में ज्येष्ठ महीने में किसका मंगलकायं नहीं करना चाहिए, इसे बताते हैं।

ेगुरु:-

गुरु के आधार पर

ज्येष्ठे न ज्येष्ठयोः कार्यं नृनार्योःपाणिपीडनम् । तयोरकेतरे ज्येष्ठे ज्येष्ठमासेऽपि कारयेत्॥१॥

गुरु वृहस्पित ने बताया है कि जेठ महीने में दो ज्येष्ठ (बड़े) कन्या पुत्र का विवाह नहीं करना चाहिए और उन दोनों (बर वधू) में एक ही बड़ा हो तो जेठ में भी विवाह करना चाहिए।। १।।

वपराशरः—

पराशर के आघार पर

अज्येष्ठकन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रो वरो यदि। व्यत्ययेऽपि तयोस्तत्र ज्येष्ठमासः शुभप्रदः॥२॥

ऋषि पराग्यर ने बताया है कि यदि कन्या ज्येष्ठी न हो और पुत्र ज्येष्ठ हो अथवा पुत्र ज्येष्ठ न हो और पुत्री ज्येष्ठ हो तो उन दोनों का विवाह ज्येष्ठ मास में ग्रुम है।। २।।

³गर्ग:--

गगं जी के आधार पर

ज्येष्ठायाः कन्यकायाश्च ज्येष्ठपुत्रस्य सर्वदा। विवाहो नैव कर्तव्यो यदि स्यान्निधनं ध्रुवम् ॥ ३॥ आचार्यं गर्गं ने कहा है कि ज्येष्ठ पुत्र व पुत्री का विवाह ज्येष्ठ मास में नहीं

करना चाहिये यदि करें तो मरण अवश्य होता है।। ३।।

मिहिरोऽपि--

मिहिरं के आबार पर

ज्येष्ठस्य ज्येष्ठकन्याया विवाहो न प्रशस्यते। तयारन्यतरे ज्येष्ठे ज्येष्ठो मासः प्रशस्यते॥४॥

१. मु० चि० ६ प्र० १५२ ब्लो॰ पी॰ टी॰ व ज्यो० नि॰ में नारद के नाम से है। पृ० १५२।

२. मु० चि० ६ प्र० १५ क्लो० पी० टी० ३. मु० चि० ६ प्र० १५ क्लो० पी० टी०

आचार्यं मिहिर ने बताया है कि जेठे लड़के व लड़की का विवाह जेठ महीने में नहीं करना और वर-वधू में एक जेठा हो तो जेठ मास में विवाह शुमप्रद होता है।।।।।।

'वराहः--

वराह के आधार पर

द्वी ज्येष्ठी मध्यमी प्रोक्तावेकं ज्येष्ठं सुखावहम्। ज्येष्ठत्रयं न कुर्वीत विवाहे सर्वसंमतम्॥५॥

आचार्यं वराह ने बताया है कि दो जेठ मध्यम और एक जेठ सुखकारी तथा तीन जेठ होने पर विवाह नहीं करना यह सब का मत है।। १।।

मुहूर्तं गणपित में कहा है 'नेष्टस्त्रिज्येष्ठमुद्वाहे द्विज्येष्ठं मध्यमं स्मृतम् (१५ प्र॰ ११२ श्लो॰) ॥ ५॥

मुहूर्तं मार्तण्ड में कहा है 'नो ज्येष्ठाल्लघु कालघ्द्वत ऋते कात्यायनो मुण्डनं चौलं प्राह न मेखलेत्युमयत: कार्यं विवाहादिकम् । भेदेऽब्दस्य च सङ्कटे विवनुयात् पूर्वोदितं मङ्गलं देदाहान्तरिते दिनव्यविहते नद्या नगेनापि वा । एकाहेऽपि जनाश्रयान्तर इहेदं तारतम्याद्वुधैयों ज्यं नो यमयोनिषिद्धमनयोरेकत्र कार्यं जगुः । नैकस्मै दुहितृद्धयं सहज्योनें कोद्मवे कन्यके दद्यादुद्वहनं मिथो न तनुयात् कुर्यादसंपद्यदः' (४ प्र० ४९-५० श्लो०) ।। ५।।

चण्डेश्वर:--

#### चण्डेश्वर के आधार पर

आद्यगर्भंभुतस्याद्यादुहितुर्वा करग्रहः ।। ६ ।। विद्यारंभं विवाहं च चूडाकरणमेखलः । ज्येष्ठे ज्येष्ठमकुर्वीत कर्णवेधव्रतादिकम् ।। ७ ।।

आचार्यं चण्डेश्वर ने बताया है कि प्रथम गर्म से उत्पन्न पुत्र व कन्या का विद्यारंम एवं विवाह, चौल, ब्रतवन्घ, कर्णवेघ संस्कार जेठ मास में नहीं करना चाहिए ।।६-७।∤

मुहूर्तं गणपित में कहा है 'शुमत्रयं तथा पित्र्यकृत्यं स्वीयकुले न सत्। सहोदर-प्रसुतानां आतृणां च समक्रिया' (२५ प्र०११६ श्लो०) ॥ ७॥

मुहूर्तंगण्पति में कहा है 'जन्ममासादिके ज्येष्ठे विवाहो वरकन्ययोः । आद्यगर्म-भुवोर्नेष्टो नानाद्यजनुषोस्तयोः' (१५ प्र०१११ श्लो०)।

> ज्येष्ठमासनिषेघोऽत्र ज्येष्ठापत्यपरः स्मृतः । अन्यापत्यस्य कुर्वीत वाक्यभेदाट्यं विधिः ॥ ८ ॥

जेठ मास का निषेष तो जेठी संतान के लिये ही है। द्वितीयादि गर्मस्थ का तो मंगल काम जेठ महीने में करना चाहिए।। द।।

१. मु० चि० ६ प्र० १५ वलो॰ पो० टी०।

गर्गः--

#### गगं के आधार पर

मार्गमासे तथा ज्येष्ठे क्षौरं परिणयं व्रतम् । ज्येष्ठपुत्रदृहित्रोश्च यत्नेन परिवर्जयेत् ॥ ९ ॥

आचार गर्ग ने बताया है कि अगहन और जेठ महीने में जेठे लड़का लड़की का क्षीर, विवाह और यज्ञोपवीत यत्न से विजित करना चाहिए।। ६।।

विशेष — पी० घा॰ टी॰ में मट्टकारिका के नाम से 'मागँशीप तथा ज्येष्ठे क्षीरं परिणयन्नतम् । आद्यपुत्रदुहित्रोश्च यत्नतः परिवजंयेत्' (मु० चि० १६ श्लो० पी॰ टी०)।। ९।।

वात्स्यः--

वात्स्य के आघार पर

मार्गशीर्षे तथा ज्येष्ठे विवाहं चौलमेव च। ज्येष्ठेपुत्रदुहित्रोश्च न कुर्वीत व्रतं तथा।। १०।। ऋषि वात्स्य ने बताया है कि अगहन तथा जेठ मास में प्रथम गर्म के लड़का, लड़की का विवाह, चौल तथा ब्रतबन्घ नहीं करना चाहिए।। १०।।

मार्तण्डे--

मार्तण्ड के आधार पर जयेष्ठं पूर्वभवस्येति ॥ ११ ॥ प्रथम प्रसूत बालक जेठा होता है ॥ ११॥

पुनः वात्स्यः-

फिर वास्य के आधार पर

व्रतबंधं विवाहं च चूडा कर्णस्य वेधनम्। ज्येष्ठपुत्रदुहित्रोश्च जन्ममासि न कारयेत्॥१२॥

ऋषि वात्स्य ने बताया है कि जनेक, विवाह, चौल और कणंवेष जेठे लड़के, लड़की का जन्ममास में शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ १२ ॥

अस्यापवादः ।

इसके अपवाद को बताते हैं।

सारसंग्रहे—

सारसङ्ग्रह के आवार पर ज्येष्ठमास्याद्यगर्भस्य शुभवज्यें स्त्रिया अपि। कृत्तिकास्थ-र्रिव त्यक्त्वा ज्येष्ठे ज्येष्ठस्य कारयेत्॥ १३॥

१. मु॰ चि॰ ६ प्र० ३३ रलो॰ पो॰ टी॰।

सारसङ्ग्रह में कहा है कि जेठ महीने में पथम गर्भोत्पन्न पुत्र, पुत्री का भी शुम काम नहीं करना और कृत्तिकास्य सूर्य की छोड़कर जेठ मास में जेठे का मङ्गल काम करना चाहिए ॥ १३ ॥

भारद्वाजः--

भारद्वाज के आधार पर
'ज्येष्ठे ज्येष्ठस्य कुर्वीत भास्करे चानले स्थिते।
नोत्सवादीनि कार्याणि दिग्दिनानि च वर्जयेत्।। १४।।
'दशाहं चैव गर्गस्तु त्रिदशाहं बहस्पतिः।। १५।।

ऋषि मारद्वाज ने बताया है कि जेठ मास में जेठे का कृत्तिकास्य सूर्य में १० दिन छोड़कर, गर्ग के मत से १० दस दिन और वृहस्पति जी के मत में तेरह दिन छोड़कर शुम काम करना चाहिए ॥ १४-१५॥

अथ लघुज्येष्ठयोविचारः। अब आगे लघु और जेठा कौन होता है, इसे बताते हैं। देवल:—

देवल जो के आधार पर

<sup>3</sup>यस्य जातस्य यमयोः पश्यंति प्रथमं मुखम्। संतानयोः पिता चैव तस्मिन् ज्येष्ठ्यं प्रतिष्ठितम् ॥ १६॥ ऋषि देवल ने बताया है कि यमल संतानों में जिसका मुख पहिले माता पिता देखें बह जेठा पुत्र होता है ॥ १६॥

४मनुः—

मनु जी के आधार पर

जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्विप स्मृतम् । यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता मता ॥ १७ ॥

ऋषि मनु ने बताया है कि सुब्रह्मण्या नामक यज्ञ में भी जन्म से हो ज्येष्ठत्व कहा गया है तथा गर्म के एक काल में आधान होने पर भी यमल सन्तानों में भी जन्म से ही ज्येष्ठत्व कहा है।। १७।।

बृहल्लघुमंगलमाह सारसमुच्चये — अब आगे बृहत्, लघु मंगल क्या होता है, इसे बताते हैं। सारसमुच्चय के आधार पर

चूडाकेशांतसीमन्तविवाहोपयनान्बुधः । गुरुमंगलमित्याहुस्तदन्यललघुमंगलम् ॥ १८॥

१. मु॰ चि॰ ६ प्र॰ १५६लो॰ पी॰ टी॰। २. मु॰ चि॰ ६ प्र॰ १५६लो॰ पी॰ टी॰।
३. मु॰ चि॰ ६ प्र॰ १६ ६लो॰ पी॰ टी॰। ४. मनुस्मृति ६ अ० १२६ ६लो॰।

सार समुच्चय में बताया है कि चूडा, केशान्त, सीमन्त, विवाह और यज्ञोपवीत वड़े मंगल कार्य और इनके अतिरिक्त लघु मंगल काम होते हैं 11 १८ ।।

कात्यायन:-

## कात्यायन के आधार पर

भातृयज्ञक्रियापूर्वं ज्येष्ठं कृत्वा तु मंगलम् । ऋतुत्रयं पुनर्यावन्न कुर्याल्लघुमंगलम् ॥ १९ ॥

ऋषि कात्यायन ने वताया है कि मातृ यज्ञ रूपी वड़ा मङ्गल कार्यं करके. ६ मास तक लघु मङ्गल काम नहीं करना चाहिए ॥ १६॥

<sup>२</sup>चौलं मुण्डनमेवोक्तं वर्जयेन्मण्डनात्परम् । मौजी चोभयतः कार्या यतो मौजी न**ः**मुण्डनम् ॥ २० ॥

चौल संस्कार को ही मुण्डन कहते हैं और विवाह के पश्चात् चौल नहीं करना एवं यज्ञोपवीत तो पहिले व बाद में करना चाहिए, क्योंकि मौञ्जीबन्धन चौल नहीं होता है।। २०।।

अभिन्ने वत्सरेऽपि स्यात्तदहस्तत्र मेदयोः। अमेदे तु विनाशः स्यान्न कुर्यादेकमण्डपे॥ २१॥ एक वर्षं में भी दिन की मिन्नता होने पर करना चाहिये और एक दिन (वार) में करने पर तथा एक मण्डप में नाश होता है॥ २१॥

वसिष्ठः—

#### वसिष्ठ जी के आधार पर

रन पुंविवाहोध्वंमृतुत्रयेपि विवाहकार्यं दुहितुः प्रकुर्यात् ।

न मण्डनाच्चापि हि मुण्डनं च गोत्रैकतायां यदि वाक्यभेदः ॥ २२ ॥ ऋषि वसिष्ठ जो ने बताया है कि पुरुष के विवाह के परचात् ६ मास तक स्त्री का विवाह नहीं करना और यदि गोत्र की एकता हो तो विवाह के बाद चौल नहीं करना चाहिए ॥ २२ ॥

अत्रिः—

#### अत्र जी के आघार पर

"कुले ऋतुत्रयादर्वाक् मण्डनाम्न तु मुण्डनम्। प्रवेशान्त्रिर्गमो नेष्टो न कुर्यान्मंगलत्रयम्॥ २३॥ "कुर्वन्ति मुनयः केचिदन्यस्मिवत्सरे लघु। लघुवा गुरुवा कार्यं प्राप्तं नैमित्तिकं तु यत्॥ २४॥

१. ज्यो. नि. १६१ पृ० ७ वलो०। २. ज्यो. नि. १६१ पृ० १० वलो०।

३. ज्यो. नि. १६१ पृ० ११ रजो०। ४. व० सं० ३२ अ० ३१ रलो०।

५. ज्यो. नि. १६१ पृ० ५ रुलो॰ कात्यायन के नाम से है।

६. ज्यो. नि. १६१ पृ० द रलो०।

भुण्डनं चौलिमित्युक्तं व्रतोद्वाही तु मण्डनम् ॥ २५ ॥ ऋषि अत्रि ने बताया है कि अपने कुल में विवाह होने के बाद ६ मास से पूर्व चौल और प्रवेश से निर्गम तथा ३ तीन मंगल काम नहीं करने चाहिए ॥ २३ ॥

कोई २ ऋषि दूसरा वर्ष होने पर लघु काम करने को कहते हैं। तथा नैमित्तिक होने पर लघु अथवा बड़ा मंगल काम करने चाहिए।। २४।।

मुंडन को चौल और व्रत व विवाह को मंडन कहते हैं।। २४।। ज्योतिर्विवरणे —

#### ज्योतिविवरण के आधार पर

<sup>२</sup>ऊर्ध्वं विवाहाच्छुभदो नरस्य नारीविवाहो न ऋतुत्रये स्यात् । नारीविवाहात्तदहेपि शस्तः नरस्य पाणिग्रहमाहुरार्याः ॥ २६ ॥

न मण्डनान्मुण्डनमूध्वैमिष्टं न पुत्रयोर्मुण्डनमेकवर्षे। न पुंविवाहोध्वैऋतुत्रयेपि विवाहकार्यं दुहितुश्च कुर्यात्॥ २७॥

ज्योतिर्विवरण में कहा है कि पुत्र के विवाह के बाद ६ मास तक पुत्रो का विवाह नहीं करना और कन्या के विवाह के दिन या पश्चात् पुत्र का विवाह शुम होता है ॥ २६ ॥

मण्डन (विवाह) के बाद चौल शुम नहीं होता और दो पुत्रों का मुण्डन एक वर्ष में नहीं करना एवं पुत्र के विवाह के बाद पुत्रो का विवाह नहीं करना चाहिये।। २७।।

नारदः-

## नारद जी के आधार पर

³मुण्डनान्मण्डनं कार्यं मण्डनान्नेव मुण्डनस्। ४पुत्रोविवाहात्परतः सदैव शुभप्रदं पुत्रविवाहकर्मं। पुत्रद्वये नैव ऋतुत्रयेपि पुत्रोद्वये चापि कदाचिदेव॥ २८॥

ऋषि नारद जी का कहना है कि चौल के पश्चात् विवाह करना चाहिए और विवाह के अनन्तर चौल संस्कार नहीं करना तथा पुत्र के विवाह के बाद पुत्र का विवाह ग्रुमग्रद होता है। दो पुत्रों का अथवा दो पुत्रियों का विवाह ६ महीने के बीच नहीं करना चाहिये।। २८।।

१. ज्यो. नि. १६१ पृ० ९ रलो० ।

२. ज्यो विव १६१ पृ० १८ इलो व शाङ्गिधर के नाम से है।

३. मु० चि० ६ प्र० १६ रलो० पीं० टो०। ४० व० सं० ३२ अ० ३३ रलो०।

वात्स्यः--

#### वात्स्य के आधार पर

ैस्त्रीविवाहः कुले निर्गमः कथ्यते पुंविवाहः प्रवेशो वसिष्ठादिभिः । निर्गमादादितो न प्रवेशो हितस्तत्र संवत्सरांते विधिः कीर्तितः ।।२९।। ऋषि वात्स्य ने बताया है कि वसिष्ठ आदि ने स्त्री का विवाह कुल में निर्गम कहा है और पुत्र का विवाह प्रवेश कहा है । निर्गम से पहले प्रवेश शुम नहीं होता तथा वर्ष के अन्त होने पर दूसरे वर्ष में करना चाहिये ।। २६ ।।

कात्यायनोपि-

कात्यायन जी के आधार पर भी

े पुत्रोद्वाहः प्रवेशाख्यः कन्योद्वाहस्तु निर्गमः ॥ ३०॥ श्रृष्टि कात्यायन जी ने कहा है कि पुत्र का विवाह प्रवेश और कन्या का विवाह निर्गम होता है ॥ ३०॥

वसिष्ठः—

## वसिष्ठ जी के आधार पर

ेदिशोभनं त्वेकगृहेपि नेष्टं शुभं तु परचान्नविभिदिनैस्तु । आवश्यके शोभनमुत्सुको वा द्वारेऽथवाचार्यविभेदतो वा ।। ३१ ।। ऋषि विसष्ठ ने वताया है कि एक घर में दो शुभ काम श्रेयस्कर नहीं होते और आवश्यकता होने पर ६ दिन के अनन्तर या दरवाजे की भिन्नता अथवा भिन्न आचार्यता होने पर करना चाहिए ।। ३१ ॥

सारावल्याम्-

सारावली के आधार पर

४फाल्गुने चैत्रमासे तु पुत्रोद्वाहोपनायने। भेदादब्दस्य कुर्वीत नर्तुत्रयविलंघनम्॥ ३२॥ सारावली में कहा है कि फाल्गुन मास में विवाह और चैत में यज्ञोपवीत करना चाहिये। इसमें ऋतुत्रय (६ मास) लंघन दोष नहीं करना ॥ ३२॥

संहिताप्रदीपे —

संहिता प्रदीप के आधार पर

"ऊर्ध्वं विवाहात्तनयस्य नैव कार्यो विवाहो दुहितुः समा**ढंम् ।** अप्राप्य कन्यां श्वशुरालयं तु वधूप्रवेश्यास्वगृहं न<sup>ं</sup>चादौ ॥ ३३ ॥

१. मु० चि० १६ रलो० पी० टो०। २. ज्यो० नि० १६१ पृ० ६२ रलो०।

३. मु० चि० ६ प्र० १६ रलो० पी० टो०।

४. मु० चि० ६ प्र० १८ वलो० पीं० पी०।

५. ज्यो० नि० १६१ पृ० ४ व्लो० तथा वृ० रं० में 'लयं च वसूप्रवेशास्स्व' पाट है।

संहिता प्रदीप में कहा है कि पुत्र के विवाह के पश्चात् ६ मास तक पुत्री का विवाह नहीं करना तथा कन्या के दवसुरालय में प्राप्त हुए बिना अपने घर में प्रथम वधूका का प्रवेश नहीं करना चाहिये।। ३३।।

कपर्दिकासु -

## कर्णदका के आधार पर

ैउद्वाह्य पुत्रीं न पिता विदध्यात्पुत्रांतरस्योद्गहनं कदापि। यावच्चतुर्थं दिनमत्र पूर्वं समाप्य चान्योद्गहनं विदध्यात्।। ३४॥ कपर्दिका में कहा है कि पिता पुत्री का विवाह करके पुत्रान्तर का विवाह न करे और चतुर्थोकमं करके पहले कमं को समाप्त करके तब अध्य का विवाह होता है।। ३४॥

काश्यप:-

#### काश्यप जी के आधार पर

मौंजीबंधस्तथोद्वाहः षण्मासाभ्यन्तरेपि वा।
पुत्र्युद्वाहं न कुर्वीत विभक्तानां न दोषकृत्॥ ३५॥
काश्यप ऋषि ने बताया है कि मौञ्जीबन्धन और विवाह के बाद पुत्री का विवाह
६ मास के अन्दर नहीं करना चाहिये तथा विभक्तों में दोष नहीं होता है ॥ ३५॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनज्योतिर्वित्कृते संग्रहे बृहद्दैवज्ञरंजने द्विचत्वारिशं ज्येष्ठमासप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेता पं॰ गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं॰ रामदीन जी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का जेठ मास निर्णय नाम वाला वयालीसवौ प्रकरण समाप्त हुआ ।। ४२ ॥

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मज मुरली-घरचतुर्वेदकृता बृहद्दैवज्ञरञ्जन संग्रहग्रन्थस्य द्विचत्वारित् प्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ।। ४२ ॥

१. ज्यो नि० १६१ पृ० १२ श्लो०।

# अथ त्रिचत्वारिंशं सिहस्थगुरुप्रकरणं प्रारम्यते ।

अथ सिंहस्थगुरुविचारः।

अब आगे तैंतालीतवें प्रकरण में सिंह के गुरु में अर्थात् सिंह-राश्चि में गुरु के जाने पर किन-किन कार्यों का त्याग करना चाहिए, इसे विविध वाक्यों से बताते हैं।

शीनक:--

शीनक जी के आधार पर

कीत्यांगारिववाहयागगमनं क्षीरं च कर्णंव्यधं विद्यादेवविलोकनोपनयनं दीक्षापरीक्षाव्रतम्। स्नानं तीर्थंगमं वनं पुरमहोदानं प्रतिष्ठागणं सिहस्ये विबुधार्चने न शुभदं कर्तुस्तथा सूर्यंगम्॥१॥

ऋषि शौनक ने बताया है कि सूर्यं की राशि सिंह में गुरु के रहने पर कीर्ति सम्बन्धी, घर सम्बन्धो, विवाह, यज्ञ, यात्रा, क्षौर, कणंवेष, विद्या, देवदर्शंन, यज्ञोपवीत. दीक्षा, परीक्षा, व्रत, स्नान, तीर्थंयात्रा, वन, नगर, भूमि दान व देव प्रतिष्ठा करने पर कर्ता को शुभ फल नहीं होता है।। १।।

शौनकः--

पुनः ज्ञौनक जी आधार पर सिहस्थेऽमरमन्त्रिण । विवाहव्रतयात्रादिपुरहर्म्यगृहादिकम् । क्षौरं विद्योपविद्यां च यत्नतः परिवर्जयेत् ॥ २ ॥

ऋषि शौनक ने बताया है कि सिंह के गुरु में विवाह, व्रत, यात्रा, नगर, प्रासाद, घर आदि, मुण्डन, विद्या, उपविद्या सम्बन्धी कामों का त्याग यत्न से करना चाहिए॥ २॥

कृष्णम्भट्टीये स्कान्दवचनम्—

कृष्णभट्टीय में स्कान्द के वाक्य के आधार पर सिहस्थिते गुरौ राजन् विवाहं नैव कारयेत्॥३॥

कृष्णमट्टीय में स्कान्द के वचन से मालूम होता है कि सिंह के गुरु में विवाह नहीं करना चाहिये।। ३।। माण्डव्यः-

माण्डम्य जी के आधार पर

ैइष्टापूर्तं च चौलादिसंस्कारान् वास्तुकर्मं च। अन्यानि शुभकार्याणि न कुर्यात् सिंहगे गुरौ॥४॥

ऋषि माण्डन्य ने बताया है कि अमीष्ट की सिद्धि के लिये सिंह राशि में गुर के रहने पर चौलादि संस्कार, वास्तु कार्य और अन्य शुभ काम नहीं करना चाहिए ॥४॥

गर्ग के आघार पर

न गुरौ सिंहराशिस्थे सिंहांशकगतेपि वा। क्षोरमन्नं न कुर्वीत विवाहं गृहकर्मं च॥५॥

आचार्यं गर्गं ने बताया है कि सिंह राशि में गुरु के रहने पर तथा सिंह के नवांश में गुरु की स्थिति होने से क्षीर, अन्न प्राश्चन, विवाह और गृहारम्म या गृहप्रवेश कार्यं नहीं करना चाहिए।। ५।।

₹निणंयामृते—

निणंयामृत के बाघार पर

उद्यानचूडाव्रतबंघदीक्षा विवाहयात्रा च वधूप्रवेशः । तडागकूपत्रिदशप्रतिष्ठां बृहस्पतौ सिंहगते न कुर्यात् ॥ ६॥

निर्णयामृत में बताया है कि वगीचा, चौल, यज्ञोपवीत, दोक्षा, विवाह, यात्रा, वधू प्रवेश, तालाब, कुआ, देव प्रतिष्ठा सम्बन्धी काम सिंह के गुरु में नहीं करना चाहिए।। ६।।

<sup>3</sup>कालनिर्णये —

काल निर्णय के आधार पर शांतिकं पौष्टिकं यात्रा प्रतिष्ठोद्वाहपूर्वकम् । न कुर्यात्सर्वमांगल्यम् सिंहसंस्थे बृहस्पतौ ॥ ७॥ कालनिर्णय में कहा है कि शान्तिक, पौष्टिक, यात्रा, प्रतिष्ठा, विवाह और समस्त

मांगलिक काम सिंह के गुरु में नहीं करना चाहिए।। ७॥

राजमार्तण्डे-

## राजमातंण्ड के आधार पर

सिंहे यदा तिष्ठति देवपूज्यः पापं तदा वत्सरमादिशंति। वैधव्यमाप्नोत्यचिरेण कन्या विवाहिता स्याद्यदि माधवेन॥८॥

१. ज्यो० नि॰ ६२ पृ० ५ श्लो॰।

२. मु॰ चि॰ १ प्र॰ ४८ वलो॰ पी॰ टी॰ में वराह के नाम से उद्धृत है।

३. ज्यो० नि० ६२ पृ० ४ श्लो०।

राजमातंण्ड में बताया है कि सिंह में जब गुरु विद्यमान होता है तो वह वर्ष अशुम माना जाता है। यदि वैशास के अतिरिक्त किसी मास में कन्या का विवाह किया जाय तो शीघ्र ही वह विधवा हो जाती है।। द।।

विवाहचूडाव्रतकणंवेधक्षौरप्रतिष्ठा च गृहप्रवेशः। सुवर्णशंखाद्युपभोगविद्या सिंहे सुरेज्ये न हि शोभनाः स्युः॥ ९॥ विवाह, चौल, जनेक, कणंवेष, क्षौर, प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, सोना, शंख आदि का उपभोग, विद्या सम्बन्धी काम अशुम होता है॥ ६॥

मणिमालायाम्—

मिणमाला के आधार पर
यात्रा क्ष्मीरं च दोक्षा च विवाहव्रतवंघनम् ।
प्रतिष्टादि शुभं कार्यं त्यजेत्सिहगते गुरौ ॥ १०॥
मिणमाला में कहा है कि यात्रा, क्षौर, दोक्षा, विवाह, यज्ञोपवीत, प्रतिष्ठा खौर
थांगलिक काम सिंह राशि में गुरु के रहने पर नहीं करना चाहिए॥ १०॥

लल्लः--

लल्लाचायं के आधार पर

ैमृगेन्द्रसंस्थिते जीवे मध्यदेशे करग्रहे। मृत्युयोगो मृत्युदः स्याद्दंपत्योरिति निश्चयः॥११॥ आचार्यं छल्छ ने वताया है कि सिंह राशि में गुरु के रहने पर मध्य देश में विवाह होने पर मृत्युयोग होने से वर-वधू के छिये मरण कारक होता है॥११॥

₹भृगुः—

भृगुजी के आधार पर

सीमन्तजातकादीनि प्राशनान्तानि च फ्रमात्। कर्तव्यानि न दोषोस्ति पंचाननगते गुरौ॥ १२॥ आचार्यं भृगु ने बताया है कि सीमंत, जातकमं से अन्न प्राशन तक के संस्कार सिंह के गुरु में करने पर दोष प्रद नहीं होते हैं॥ १२॥

<sup>3</sup>कल्पतरी—

कल्पतव के आधार पर

नेष्टे शुक्रे तथा जीवे सिंहस्थे च बृहस्पतौ । कुर्याच्चैत्रे स्वदेव्यर्चा प्रत्यब्दं कुलघर्मतः ॥ १३ ॥

<sup>।</sup> १. ज्यो॰ नि॰ ६२ पृ॰ १३ श्लो॰। २. ज्यो॰ नि॰ ६२ पृ० १४ श्लो॰।

३. व० सं० ४२ प्र० २६ वलो० में 'दम्पत्योनिधनप्रदः' पाठ है।

कल्पतरु नामक ग्रन्थ में बताया है कि शुक्र और गुरु के नेष्ट होने पर एवं सिहस्थ गुरु में अपनी बंश परम्परा के आधार पर चैत्र मास में प्रतिवर्ष अपनी कुलदेवी की पूजा करनी चाहिए।। १३।।

<sup>¹</sup>कालनिर्णये —

#### कालनिणंय के आधार पर

सिंहस्थिते सुरगुराविधमासके च ज्येष्ठे तथाद्यतनयस्य कुमारिकायाः।
कुर्वीत नार्कगतनीचगयोविलग्नेजन्मेशयोश्च निखिलान्यपि मंगलानि ॥ १४॥
इति न्यायाद्विशेषवाक्यैः सामान्यथचनस्य वाधकत्वं भवति । कर्थविद्वाधक्विक्तम् अंशमेदेनापि वर्ज्यम् ।

काल निर्णय में बताया है कि सिंह के गुरु, अधिक मास व जेंठ में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का तथा जन्म राशींश व लग्नेश के अस्त और नीचस्थ होने पर मंगल कार्य नहीं करना चाहिये ।। १४ ।।

इस प्रकरण के न्याय से विशेष वाक्यों से सामान्य वचन में वाधकता होती है। कैसे बाधकता होती है इसे पूछते हो तो उत्तर में अंश भेद से मी वर्ज्यता होती है, इसे बताते हैं।

<sup>२</sup>मृहूर्तचिन्तामणी—

# मुहूर्तंचिन्तामणि के आधार पर

सिंहे गुरी सिंहलवे विवाहो नेष्ट इति।

मृहूर्तीचन्तामणि में बताया है कि विवाह में सिंह राशि में सिंह के नवांश में गुरु
त्याज्य होता है।।

<sup>3</sup>राजमार्तण्डे—

## राजमातंण्ड के आबार पर

सिंहराशौ तु सिंहांशे यदा भवति वाक्पितः। सर्वदेशेष्वयं त्याज्यो दम्पत्योनिधनप्रदः॥१५॥

राजमार्तण्ड में बताया है कि सिंह रािं में सिंह के नवांश में गुरु के रहने पर समस्त देशों में विवाह त्याज्य होता है क्यों कि वर-वधू के लिये मरण कारक होता है।। १५।।

सिंहेन्यराशि सिंहांशे यदा भवति वाक्पतिः। सर्वदेशे शुभं त्याज्यो दम्पत्योनिधनप्रदः॥ १६॥

सिंह में या अन्य राशि में सिंह के नवांश में समस्त देशों में शुमकाम विवित होता है क्योंकि वर वधू का मरण कारक होता है ।। १६ ।।

१. ज्यो वि ६२ पृ० १२ श्लो । २. १ प्र० ४९ इलो ।

३. मु० चि॰ १ प्र० ४९ बलो० पी० टी०।

देशभेदेनापि वज्यंम्।

अब आगे देश भेद से वर्जनीयता बताते हैं।

वसिष्ठः--

वसिष्ठ जो के आधार पर

गोदावर्युंत्तरे भागे भागीरथ्याञ्च दक्षिणे। विवाहादि न कुर्वीत सिंहसंस्थे वृहस्पतौ ॥ १७॥ ऋषि विषष्ठ ने बताया है कि गोदावरी के उत्तर हिस्से में और गंगा के दक्षिण भाग में सिंह के गुरु में विवाह आदि शुभ कमें नहीं करना चाहिए॥ १७॥

गर्गः--

गगं जी के आघार पर

भागीरथ्युत्तरे तीरे गोदावर्याश्च दक्षिणे। व्रतोद्वाहादिकर्माणि सिंहगेज्ये न दुष्यति॥१८॥ आचार्यं गर्गं ने बताया है कि गंगा के उत्तर तट पर और गोदावरी के दक्षिण में व्रत, विवाह आदि शुम काम सिंह के गुरु में दोषप्रद नहीं होते हैं।।१८॥ वसिष्ठ:—

#### वसिष्ठ जी के आधार पर

सिहस्थिते सुरगुरी यदि नर्मदायास्तद्वर्जयेत्सकलकर्मसु सौम्यभागे। विध्यस्य दक्षिणदिशि प्रवदन्ति चार्याः सिहांशके मृगपताविप वर्जनोयः॥१९॥ ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि सिह राशि में गुरु के होने पर नर्मदा के उत्तर माग और विन्ध्यपर्वत के दक्षिण माग में सिह के नथांश में तथा सिह राशि में रहने पर भी समस्त मांगलिक काम नहीं करने चाहिए॥ १९॥

नक्षत्रभेदेन सिहस्थगुरुविचारः।

अब आगे नक्षत्र भेद से सिहस्य गुरु का विचार बताते हैं।

व्यास:--

व्यास जी के आधार पर

र्विसहे सिंहाशके जीवे किंलगे गौडगुर्जरे। कालमृत्युरयं योगो दम्पत्योनिघनप्रदः॥ २०॥

श्रीन्यासजी ने बताया है कि सिंह राशि में सिंह के नवांश में गुरु के होने पर किल्झ, गौड, गुजरात देशों में काल मृत्यु योग होता है। यह स्त्रो, पुरुष दोनों के लिये मरण प्रद होता है।। २०॥

१. मु॰ चि॰ १ प्र० ४९ रहो॰ पी॰ टी॰ में वसिष्ठ के नाम से उद्घृत है।

२. मु॰ चि॰ १ प्र॰ ४९ क्लो॰ पी॰ टी॰ में विसष्ठ के नाम से उद्घृत है।

ज्योतिर्निबन्धे—

ज्योतिनिबन्ध के आधार पर

गोदाया याम्यदिग्भागे भागीरथ्यास्तथोत्तरे। विवाहादि शुभं कार्यं सिंहस्थेपि वृहस्पती॥ २१॥

ज्योतिर्निबन्ध में बताया है कि गोदावरी नदी के दक्षिण माग और मागीरणी नदी के उत्तर माग में सिंह के गुरु में भी विवाह आदि मांगलिक काम करना चाहिए ।।२१॥

मुह्त्रगणपित में कहा है 'गोदाया याम्यदिग्मागे मागीरध्यास्तयोत्तरे । विवाहाद्य-खिलं कार्य सिंहस्थेऽपि वृहस्पतौ' (१५ प्र०६१ वलो०) ॥ २१ ॥

'वृद्धगर्गः--

वृद्ध गगं के आघार पर

भागीरथ्युत्तरे कूले गौतम्या दक्षिणे तथा। विवाहो व्रतबन्धो वा सिंहस्थेज्ये न दुष्यति॥ २२॥

वृद्ध गर्ग ने बताया है कि गंगा नदी के उत्तर तट में और गौतमी नदी के दक्षिण किनारे पर विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार सिंह के गुरु में दोष प्रद नहीं होता है ॥२२॥

बालभूषायाम्-

बालभूषा के आधार पर

गोदावरी रेविकान्तः सिंहस्थस्य निषिद्धता। न गंगोत्तरतो गोदारेवयोर्दक्षिणे तथा॥ २३॥

बालभूषा में कहा है कि गोदावरी और रेवा नदी के मध्य में सिंह गुरु का शुम कामों में त्याग होता है एवं गंगा से उत्तर तथा गोदा रेवा से दक्षिण में शुमकामों का निषेध नहीं होता है ॥ २३ ॥

गणपतिः--

गणपति के आघार पर

र्सिहे सिंहांशके जीवे विवाहादि न कारयेत्। गोदाया उत्तरे भागे भागीरथ्याश्च दक्षिणे॥ २४॥

मुहूर्तंगणपित में बताया है कि सिंह राशि में सिंह के नवांश में गुरु के होने पर गोदा से उत्तर दिशा में और मागीरथी से दक्षिण माग में विवाहादि शुभ काम कहीं करना चाहिए।। २४।।

टोडरानन्दे—

टोडरा नन्द के आधार पर

सिंहराशौ तु सिंहांशे यदा भवति वाक्पतिः। नर्मदोत्तरगोले तु न दोषो दक्षिणामुखः॥२५॥

१. मु॰ चि॰ १ प्र० ४९ पी॰ टी० देखें। २. १५ प्र० ६० रलो॰।

टोडरानन्द ग्रन्थ में बताया है कि सिंह राधि में सिंह के नवांध में जब गुरु होता है तो नर्मदा से उत्तर गोल में दोष होता है और दक्षिण में दोष नहीं होता है ॥ २५॥

#### मेषार्के विशेष: ।

शब मेष के सूर्य होने पर सिहस्य वृहस्पित में विशेष बात बताते हैं। अगस्त्य:—

#### अगस्त्य जी के आघार पर

किंगवंगेष्वय मागघे च दोषः प्रपृष्टो न तथान्यदेशे ॥ २६॥ ऋषि अगस्त्य ने वताया है कि किंज्ज्ञ, वंगाल और मगध देश में अधिक दोष होता है, अन्य देशों में उतना नहीं होता है ॥ २६॥

ज्योतिर्विदाभरणे--

#### ज्योतिर्विदाभरण के आधार पर

गोदावरीसौम्यतटप्रदेशा-द्भागीरथीयाम्यतटं च यावत्। सिन्धुप्रपातं सचिवे सलेपे नोद्वाहमाहुः परतो मघायाम्।। २७।। ज्योतिविदासरण में बताया है कि गोदावरी नदी के उत्तर तट से गंगा के दक्षिण किनारे और सिंघु नदी के तट तक सिंह राशि में गुरु के रहने पर विवाह नहीं करना अर्थात् मघा में गुरु के होने से निषेध और मघा के आगे वाले नक्षत्रों में स्थित गुरु के होने पर दोष नहीं होता है।। २७।।

कहा है 'मघां त्यक्त्वा यदा गच्छेत् फाल्गुनीं च वृहस्पतिः । पुत्रिणी घनिनी कन्या सौमाग्यमुखमञ्जूते ।। २७ ॥

कालनिर्णये--

#### काल निर्णय के आघार पर

जीवे सिंहगते सितास्तगदितं वज्यं विधेयं तथा केचित्पत्रभगं त्यजन्ति च गुरुन्नक्रेपि पञ्चाशगम्।

कालनिर्णंय में बताया है कि सिंह के गुरु को और शुक्रास्त को वर्जित करना चाहिये, कुछ लोग मघा तथा पूर्वाफाल्गुनी के ही गुरु को वर्जित मानते हैं और कुछ लोग मकर में सिंह के नवांशक को त्याज्य कहते हैं।

#### आवश्यके कृत्यम्--

गोदाप्राक्तटवासिनां व्रतिववाहक्षौरकार्यादिकं कार्यं तत्र सदात्र नापरतरं तीर्थं हि गोदाप्लवम् ॥ २८ ॥

आवश्यकता होने पर गोदा के किनारे से पूर्व में रहने वालों को विवाह; सौरादि संस्कार करना चाहिए व अन्यत्र निषेध होता है। क्योंकि निश्चय ही गोदावरी का प्लव (बहाव) तीर्थ है।। २८।। कल्पद्रमे--

कल्पद्रम के आधार पर

अस्तोत्तरं सप्त च सिंहगोपि गुरुश्च भाग्यादिमपादयातः । वर्ज्योत्तरे गौतमजह्मपुत्र्योर्वेशाखमासेतरमासगेपि ॥ २९ ॥ कल्पद्रुम ग्रन्थ में बताया है कि गुरु के अस्त होने से सात दिन तक और सिंह में मधा के प्रथम पाद में जाने पर गोतमी व गंगा से उत्तर माग में वैशाख के अतिरिक्त मासों में गुरु वर्ज्य होता है ॥ २९ ॥

°वसिष्ठः—

वसिष्ठ जी के आधार पर

भागीरथ्युत्तरे कूले गोदावर्याश्च दक्षिणे। व्रतोद्वाहादिकं कर्मं सिहस्थेज्ये न दुष्यति ॥ ३०॥ ऋषि वसिष्ठ ने कहा है कि गंगा के उत्तर किनारे और गोदावरी के दक्षिण किनारे व विवाहादि मांगलिक कामों में सिंह के गुरु का दोष नहीं होता है ॥ ३०॥

<sup>२</sup>पराशर:--

पराशर के आधार पर

गोदाभागीरथीमध्ये नोद्वाहः सिंहगे गुरौ । मघास्यः सर्वेदेशेषु तथा मीनगते रवौ ॥ ३१ ॥

ऋषि पराशरं ने बताया है कि गोदा नदी व गंगा के मध्य में सिंह के गुरु में विवाह नहीं करना और मधा के गुरु में तथा मीन के सूर्य में सभस्त देशों में मांगलिक विवाहादि नहीं करना चाहिए ॥ ३१ ॥

<sup>3</sup>ਲਵਲ:--

लल्लाचायं जी के आधार पर

गोदावर्य्युत्तरतो यावद्भागीरथीतटम् । याम्यं तत्र विवाहो नेष्टः सिंहस्थे देवपतिपूज्ये ॥ ३२ ॥ आचार्यं छल्ल ने कहा है कि गोदावरी से उत्तर, गंगा के दक्षिण तट तथा सिंह के गुरु में विवाह नहीं करना चाहिए ॥ ३२ ॥

भृगु:--

भृगु जी के आघार पर

मघागतो मालवके निषिद्धः पूर्वागते पूर्वदिशि प्रदुष्टः। बृहस्पतिश्वोत्तरपादसंस्थो देशेष्वशेषेष्वपि नर्मदः स्यात्।। ३३॥

१. इसकी द्विरावृस्ति है।

२. वि० प्र० ७६ रलो०।

३. मु० चि० १ प्र० ४९ इलो० पी० टी०।

ऋषि भृगु जी ने बताया है कि गुरु मधा में मालव देश में निषिद्ध है। पूर्वा में पूर्व दिशा में दूषित होता है और उत्तराफाल्गुनी के पहिले चरण में समस्त देशों में शुम कामों में निषिद्ध नहीं होता है।। ३३।।

वालभूषायाम्--

बालभूषा के आघार पर

निन्द्यो मघास्थः सर्वत्र निशेषाद्गौडगुर्जरे ।। ३४ ॥ बालभूषा में बताया है कि मघास्य गुरु सब बगह निन्द्य होता है तथापि गौड व गुतरात में निशेषकर दूषित होता है ॥ ३४ ॥

मालायाम्—

#### मणिमाला के आघार पर

सिहस्थमध्ये यदि पितृऋक्षे भवेद्गुरुः स्याच्च तदा विवाहः।
कृते सु प्राप्नोति धनं च सौख्यं भाग्यं च पुत्रं पशुराजवृद्धिम् ॥३५॥
मणिमाला में बताया है कि सिंह राशि में मधा नक्षत्र में गुरु के संचार में जब
विवाह किया जाता है तो करने पर धन, सुख, माग्य, पुत्र, पशु और राज्य की वृद्धि
होती है ॥ ३४ ॥

मुहूतंमालायाम्—

नुहूर्तमाला के आधार पर

माघमासे पौर्णंमासी मघायुक्ता यदा भवेत्। सिंहस्थस्य गुरोदोंषस्तस्मिन्वर्षे न चान्यथा।। ३६।।

मुहूर्तमाला में कहा है कि माघ मास की पूर्णिमा में मघा नक्षत्र के होने पर सिंह के गुरु का दोष उस वर्ष नहीं होता, इसके विपरोत में होता है ॥ ३६॥

बालभूषायाम्—

बालभूषा के आधार पर

गुर्वंगनाक्रान्तमघया युक्ता माघी यदा भवेत्। व्रतोद्वाही तदा कार्याविति गर्गपराशरी।। ३७।।

बालमूषा में कहा है कि गुरु से आक्रान्त रहने पर भी माघी पूर्णिमा मघा नक्षत्र से युक्त हो तो जनेऊ, विवाहादि करना चाहिए, ऐसा गर्ग और पराश्चर ने कहा है ॥३७॥

लल्ल:—

#### लल्लाचायं के आधार पर

माघी च मघया युक्ता मघायां च गुरुर्यंदा।
महामाघस्तदा प्रोक्तो व्रतोद्वाहादि वर्जयेत्।। ३८॥
आचार्यं ठल्ल ने वताया है कि माघी पूर्णिमा जब मघा नक्षत्र से युक्त होती है तो
महामाघ योग होता है। इसमें विवाहादि नहीं करना चाहिए।। ३८॥

**ोमणिमालायाम्** —

मणिमाला के आधार पर

मघां त्यक्त्वा यदा गच्छेत्फाल्गुनीं च बृहस्पतिः । पुत्रिणी धनिनी कन्या सौभाग्यसुखमश्नुते ॥ ३९ ॥

मणिमाला में कहा है कि मधा नक्षत्र का त्याग कर जब गुरु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है तो उस समय शादी करने पर कन्या पुत्रवती, धनिनी और सुख मोगने वाली होती है। ३९॥

र्शिहेपि भगदैवत्ये गुरौ पुत्रवती भवेत्। अत्यन्तसुभगा साध्वी धनधान्यसमन्विता॥ ४०॥

गुरु सिंह में होने पर भी पूर्वाफाल्गुनी में विवाह करने पर कन्या पुत्रवती, अधिक भाग्यशालिनी, साम्बी और घन घान्य से युक्त होती है।। ४०॥

चूडामणी—

चूडामणि के आधार पर

गोदावरीसौम्यतटाच्च यावद्भागीरथी याम्यतटं न शस्तम्। विवाहकृत्यं च गुरौ हरिस्थे हरे लवस्थे क्रियगेर्कं इष्टम् ॥ ४१॥ . चूडामणि नामक ग्रन्थ में कहा है कि गोदावरी नदी के उत्तर तट से और गङ्गा जी के दक्षिण तक सिंह राशि में सिंह के नवांश में विवाहादि शुम काम नहीं करना और मेष के सूर्यं में करना चाहिए॥ ४१॥

मणिमालायाम्—

मिलमाला के आधार पर
सिंहे जीवे रवी मेषे विवाहं तत्र कारयेत्।
पुत्रपौत्रादिसौभाग्यं लभते सुखसम्पदाम्।। ४२।।
मिलमाला में बताया है कि सिंह के गुरु में मेष के सूर्य होने पर विवाह करने से
पूत्र, पौत्रादि, अच्छा माग्य और सुख सम्पत्ति की प्राप्ति होती है।। ४२॥

ज्योतिनिबन्धे—

ज्योतिर्निबन्ध के आधार पर

अमञ्जलानीह कुर्वीत सिंहस्थो वाक्पतिर्यदा।
भानौ मेषगते सम्यगित्याहुः शौनकादयः॥ ४३॥
ज्योतिर्निबन्ध में लिखा है सिंह के वृहस्पति में मेष के सूर्य होने पर विवाहादि
काम करना शौनकादि मूनियों ने शुमप्रद बताया है॥ ४३॥

१. ज्यो नि॰ ६३ पृ॰ सप्तर्षि पटल से उद्धत है'।

२. ज्यो नि भृगुजी के नाम से उद्धृतक ।

३. bo चि० ४९ इलो० पी० टी० ।

मुहूर्तंगणपित में कहा है 'सिंहराशिस्थित जीवे मेपेऽकें तुन दूषणम्। आवस्यके विवाहादौ सर्वदेशेष्वपि स्मृतम्' (१५ प्र० ६२ क्लो०) ॥ ४३ ॥

और मी 'सिहस्थे देवगुरौ मेषस्थे यदि मवेत्सहस्रांशुः । मङ्गळकार्यं कुर्यादिति नारदपराश्चरौ वदतः' (ज्यो० नि०९३ पृ०) ॥ ४३ ॥

वसिष्ठः—

विसण्ठ ऋषि के आधार पर
पाणेस्तु ग्रहणं कार्यं सिंहस्थो वाक्पतिर्यंदा।
भानी मेषगते शस्तमित्याहुः शौनकादयः॥ ४४॥
विसण्ठ ऋषि ने बताया है कि जब सिंह का गुरु हो तो पाणिग्रहण संस्कार मेष के
सूर्यं में शौनकादि मत में शुम माना गया है॥ ४४॥

<sup>9</sup>शीनकः---

## शौनक जी के आघार पर

मेषस्थे दिवसकरे सिंहस्थे वज्जपाणिसिचवे च। यस्याः परिणयनमसौ साध्वी सुखसम्पदोपेता ॥ ४४ ॥

ऋषि शौनक जी ने बताया है कि सिंह के गुरु में मेपस्य सुर्य में जिस कन्या की शादी होती है तो वह साम्बी और मुख सम्पत्ति से युक्त होती है।। ४५।।

<sup>२</sup>सिंहगते सुरमन्त्रिण कन्या मेषगते तपने परिणोता। भूषणरत्नयुता च सुशीला सत्यवती गुणकीर्तिसमेता।। ४६॥ सिंह के गुरु में मेष का सूर्य होने पर विवाह करने पर कन्या भूषण (अलङ्कार),

रत्नों से युक्त, सच बोलने वाली और गुण कीर्ति से युक्त होती है।। ४६।।

मुहूर्तमालायाम्—

# मुहूर्त माला के आधार पर

गङ्गागोदावरीमध्ये वर्ज्यः सिंहगते गुरौ । न दोषभाङ्मेषगेर्के न चेद्भागाद्यपादगः॥ ४७॥

मुहूर्त माला में कहा है कि गंगा, गोदावरी के बीच में सिंह राश्चि में गुरु के होने पर विवाहादि शुभ काम का त्याग करना चाहिये, परन्तु मेष के सूर्य में सिंह के नवांश में हो तो भी दोष प्रद नहीं होता है ।। ४७ ।।

#### च्यवन के मत से

<sup>3</sup>सिंहे गुरौ सिंहनवांशकोर्द्धं गोदावरीदक्षिणकूलजातैः। उद्घाहकालात्ययदोषभोतैः कार्यो विवाहरुच्यवनो ब्रवोति ॥ ४८ ॥

१. ज्यो० नि०६३ पृ०३ बलो०। २. म० चि०१ प्र०४६ बलो० पी० दी०। ३. ज्यो० नि०६२ पृ०११ श्लो०।

श्राधि च्यवन ने कहा है कि सिंह के गुरु का सिंह के नवांश बीत जाने पर गोदावरी नदी के दक्षिण तट विवाह कर लेना चाहिये, यदि विवाहकाल के अतिक्रमण का मय हो तो ॥ ४८ ॥

<sup>9</sup>शौनकीयपटले —

शौनकीय पटल के आधार पर

वरलाभातिकालाभ्यां दुर्भिक्षाद्देशविष्लवात् । विवाहः शुभदो नित्यं सिंहस्थेपि बृहस्पतौ ॥ ४९ ॥

शौनकीय पटल में बताया है कि वर लाम की सम्मावना और काल का अतिक्रमण होने के मय से, दुमिक्ष तथा देश में विष्लव की सम्मावना होने पर सिंह के वृहस्पित में भी विवाह शुमप्रद होता है।। ४९।।

कारिका निबन्ध में कहा है 'अतीव दुष्टे सुरराजपूज्ये सिहस्थिते वा द्विजपुङ्गवानाम् । व्रतस्य बन्धः खल्नु मासि चैत्रे कृतश्चिरायुः सुखसंपदे स्यात्' (ज्यो०नि०९३ पृ०) ॥ ४६ ॥

विसन्ठ संहिता में 'सिंहे सिंहांशके जीवे किल ङ्गे गौडगुर्जरे । कालमृत्युरयंयोगो दम्पत्योनिधनप्रदः' (४२ छ० २७ म्लो०) ॥ ४९ ॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने त्रिचत्वारिशं सिहस्थगुरुविचारप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार ज्योतिर्वेत्ता श्रीमान् पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीन जी द्वारा रचित बृहद्दैयज्ञरञ्जन नामक संग्रहग्रन्य का सिहस्थगुरु विचार नामवाला तैतालीसर्वो प्रकरण समास हुला ॥ ४३ ॥

इति श्रीमयुरावास्तव्य श्रीमद्भागवतामिजवशुक पं क्षेशवदेवचतुर्वेदात्मज मुरलीवर चतुर्वेदकृता वृहह्रैवज्ञरञ्जन संग्रह ग्रन्थस्य श्रीधरी हिन्दी टीका चत्वारिशत्प्रकरणस्य परिपूर्णा ।। ४३ ।।

१. ज्यो० नि० में उत्तरार्धं 'विवाहोऽदक्षिणे तीरे भागीरथ्याश्रदक्षिणे' इस प्रकार है (६२ पृ०)।

# अथ चतुश्चत्वारिंशं मकरस्थगुरुप्रकरणं प्रारम्यते ।

अथ मकरस्थगुरुविचारः—

अब आगे चौवालीसर्वे प्रकरण में मकर के गुरु में कब क्या नहीं करना चाहिए।

मकरस्य गुरु में विवाह का निषेव

वावपतों भ्मकरराशिमुपेते पाणिपीडनविधिन विधेय: । तत्र दूषणमुर्शान्त मुनीन्द्राः केवलं परमनीचनवांशे ।। १ ।। ग्रन्थान्तर में प्रतिपादित है कि मकर राशि में गुरु के धपने परम नीचांद्य में रहने तक विवाह नहीं करना चाहिए । क्योंकि श्रेष्ठ मुनियों ने इसे दूषित बताया है ।।१।।

लल्ल:--

लल्लाचार्य के आयार पर

अवन्तिदेशे भृगुकच्छगुर्जरे मरुस्थले दक्षिणमध्यदेशे। वराडकालिञ्जरपूर्वमालवे नीचस्थितो देवगुरुनं शोभनः।। २॥ मालवे सिन्धुदेशे च गौडदेशे च कौङ्कणे। नीचादिस्थो गुरुवंजर्यो नान्यदेशे कदाचन॥ ३॥

आचार्यं लल्ल ने कहा है कि उज्जयिनी, भृगु, कच्छ, गुजरात, मरुभूमि, दक्षिण, मध्य वराड, कालिञ्जर, पूर्वं मालव, मालव, सिन्धु, गौड और कौंकण देशों में नीचस्य गुरु अशुम होता है। इसलिए इन देशों में शुमादि कमें त्यागना चाहिये और अग्य देशों में कथमिंप नहीं छोड़ना चाहिये ॥ २–३॥

#### अत्याज्य स्यान

'नर्मदापूर्वभागे तु शोणस्योदक् च दक्षिणे। गण्डक्याः पश्चिमे भागे मकरस्थो न दोषभाक्॥ ४॥ अपनार्यं करूल ने करा है कि तमेंदा के पर्वं शोण से उन्हर स्वित्य

आचार्य लल्ल ने कहा है कि नर्मदा के पूर्व, घोण से उत्तर, दक्षिण और गण्डकी नदी के पश्चिम हिस्से में मकरस्थ गुरु का दोष नहीं होता है ॥ ४॥

रेशीनकः --

#### शौनक जी के आधार पर

रेवापूर्वे गण्डकीपश्चिमे च शोणस्योदक्दक्षिणे नीच इज्यः। वर्ज्यो नायं कौद्धूणे मागधे च गौडे सिन्धौ वर्जनीयः शुमेषु॥ ५॥

१. मु० चि० १ प्र० ५२ इलो० पी० टी०।

२. यह मु० चि० १ प्र० का ५२ वाँ है।

ऋषि शौनक जी ने वताया है कि रैवा के पूर्व में गण्डकी से पिश्चिम में और शोण नदी के उत्तर व दक्षिण में नीच का गुरु त्याज्य नहीं होता है तथा कौंकण, मागध, गौड और सिंघु देश में नीचका गुरु मांगलिक कार्य में त्याज्य होता है ॥ ५ ॥

भृगुः—

भृगु जो के आधार पर भृगराशि गते जीवे दिनषष्टि विवर्जयेत्। गर्गादि मुनिवाक्यत्वात्कर्तंव्यं शुभमन्यतः॥६॥

ऋषि भृगु ने बताया है कि मकर राशि में गुरु होने पर साठ दिन तक शुम कामों का त्याग करना चाहिये। क्योंकि गर्गादि मुनियों का कथन है।। ६।।

भीमपराक्रमे-

भीम पराक्रम के आबार पर

वापीकूपतडागादि निषिद्धं सिंहगे गुरौ। मकरस्थे तुतत्कार्यं न दोषः काललोपतः॥ ७॥

मीम पराक्रम में बताया है कि सिंह के गुरु में वापी, कुत्रा और तालाब आदि के कार्य का निषेध होता है और मकरस्थ होने पर दोष प्रद नहीं होता, क्योंकि काल का लोप नहीं होता है।। ७।

कार्यं मकरगे नीचे विवाहाद्यखिलं वृधेः। नतु सिंहगते जीवे कुर्वाणो मृत्युमाप्नुयात्॥८॥

पण्डितों का कहना है कि विवाह आदि समस्त मंगल कार्य नीचस्थ मकर राधि में गुरु के रहने पर करना और सिंह के गुरु में करने पर मरण की प्राप्ति होती है ॥ ८॥

व्यवहारोच्चये —

च्यवहारोच्चय के आधार पर

नीचस्थोपि गुरुर्वक्री वर्ष्यो वै मागधे जने। अन्यदेशे शुभं प्राहुः वसिष्ठात्रिपराशराः॥ ९॥

व्यवहारोच्चय में वताया है कि नीच राशि में मी वक्री गुरु होने मागध देश में त्यागना और वसिष्ठ, अत्रि, पराश्चर ऋषियों ने अन्य देश में शुमप्रद कहा है।। ६।।

अन्यानि शुभकार्याणि जीवे नक्रातिचारिणि। विवज्यानि विवाहस्तु कार्यं त्वाङ्गलवं विना ॥ १०॥

जब कि गुरु भकर में या अतिचारी होता है तो अन्य शुप्त कामों का त्याग और त्याज्य नवांश को छोड़कर विवाह करना चाहिए ॥ १० ॥

१. यह मु० चि० १ प्र० ५२ क्लो० पी० टो० में 'वामनपुराण के नाम से उद्धृत है।

ैनीचराशिगतो जीवः प्रशस्तः सर्वकर्मसु। नीचांशकगतस्त्याज्यो यस्मादृशेषु नीचता।। ११।। नीच राधि में जब गुढ होता है तो समस्त कार्यों में प्रशस्त और नीचांश में त्याज्य होता है। क्योंकि नीचता देशों में होती है।। ११।।

दैवज्ञमनोहरे-

दैव्जमनोहर के आधार पर <sup>२</sup>मागघे गौडदेशे च सिन्धुदेशे च कौङ्कणे। ब्रतं चूडाविवाहं च वर्जयेन्मकरे गुरौ॥१२॥

दैवज्ञमनोहर नामक ग्रन्थ में वताया है कि मागघ, गौड, सिन्धु और कींकण देश में मकर राश्चि में गुरु के होने पर यज्ञोपवीत, चौल तथा विवाह नहीं करना चाहिए।। १२।।

मुहूर्तगणपति में कहा है 'मगधे गौडदेशे च सिन्धुदेशे च कोङ्कणे। विवाहादिशुभे त्याज्यो नान्यस्मिन्नक्रगो गुरुः' (१५ प्र० ९३ रुलो०)।। १२।।

भीम:-

भीम के आधार पर

नक्रे गुरौ समायाते शुभकर्म परित्यजेत्। तत्रापि षष्टिदिवसान् सर्वकर्मसु वर्जयेत्॥१३॥

भीम ने बताया है कि मकर में गुरु के रहने पर श्वम कमें का त्याग करना, मकर में प्रवेश होने पर भी ६० साठ दिन तक समस्त कामों में त्यागना चाहिए।। १३।।

गर्गः-

गग जो आधार पर

मृगराशो गुरौ याते सर्वसौम्यं परित्यजेत्। तथापि षष्टिदिवसा वर्जनीयाः सदा बुधैः॥ १४॥

गर्गं जी ने बताया है कि मकर राधि में गुरु के जाने पर समस्त शुम कामों का स्थाग ६० साठ दिन तो करना ही चाहिए ॥ १४॥

देवीपुराणे—

देबी पुराण के आधार पर मकरस्थी यदा जीवो वर्जयेत्पञ्चमांशकम्। शेषेऽविप च भागेषु विवाहः शोभनो मतः॥ १५॥

२. यह मु॰ चि॰ १ प्र॰ ५२ रुलो॰ पी॰ टी॰ में 'व्यवहारचण्डेश्वर' के नाम से प्राप्त है।

३. मु० चि० १ प्र० ५२ रलो० पी० टी०।

देवी पुराण में बताया है कि मकर में गुरु के रहने पर पाँचवें माग का त्याग करना चाहिये, शेष मागों में विवाह शुभ होता है ॥ १५ ॥

टोडरानन्दे--

टोडरानन्द के आधार पर

अतिचारे सप्तदिनं वक्रे द्वादशमेव च। नीचस्थितेपि वागीशे मासमेकं विवर्जयेत्।। १६॥

टोडरानन्द ग्रन्थ में कहा है कि गुरु के अतिचारी होने पर सात दिन तक, वक्षी होने पर बारह दिन और नीच में गुरु की स्थिति बश एक मास तक शुभ काम नहीं करना चाहिए।। १६।।

भारुडपुराणे—

गरुडपुराण के आधार पर यदा सिंहगतो जीवो नैव कल्याणमाचरेत्। मकरस्थेऽपि कर्तंव्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ १७॥

गरुडपुराण में कहा है कि जब सिंह में गुरु हो तो शुस्र काम नहीं करना चाहिए और मकर में रहने पर विना विचार के निःसंदेह करना चाहिए ।। १७ ।।

इति श्रीमज्ज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृते सङ्ग्रहे बृहद्दैवज्ञरञ्जने मकरस्थगुरुविचारप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीनजी द्वारा रिचत वृहद्दैवज्ञरञ्जन संग्रह ग्रन्थ का मकरस्थ गुरुविचार नामक ४४ वाँ प्रकरण समास हुआ ।। ४४ ॥

इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद्भागवतामिनवशुक प० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीषर-चतुर्वेदकृता चतुरुचत्वारिशत् प्रकरणस्य वृहद्दैवज्ञरञ्जनग्रन्थस्य श्रीघरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ ४४ ॥

१. मु॰ चि० १ प्र० ५२ रलो॰ पी० टी०।

# अय पञ्चचत्वारिशं गुरुवक्रप्रकरणं प्रारम्यते ।

अथ गुरुवक्रदोषविचारः—

खब आगे पैंतालीसर्वे प्रकरण में गुरु के बक्री होने पर जो दोष होता है, उसे बताते हैं।

लल्लः —

लल्ल के आधार पर

अतिचारे च वक्रे च वर्जयेत्तदनन्तरम्। व्रतोद्वाहादिचूडायामष्टाविशति वासरान्॥१॥ अतिचारे त्रिपक्षं च वक्रे पक्षद्वयं तथा। व्रतोद्वाही न कर्तव्यो जीवे वक्रातिचारगे॥२॥

आचार्य लल्ल ने कहा है कि गुरु के अतिचारी तथा वक्री होने पर २८ अट्टाईस दिनों तक यज्ञोपवीत, विवाह और चौल नहीं करना चाहिए।। १।।

गुरु के अतिचारी होने पर ४५ दिन, वक्री में ३० दिन यज्ञोपवीत और विवाह नहीं करना चाहिए।। २।।

मुहूर्तकल्पद्रुमे—

मुहूर्तकल्पद्रुम के आधार पर वक्रे सुरेज्ये स्वगृहे दिनत्रयं वर्ज्यं मुनीन्द्रैरिखलेषु कर्मसु। अन्यत्र राशौ मुनयस्त्यजन्ति अष्टाधिकं विशति वासराणि।। ३॥

मुहूर्तंकल्पद्रुम में बताया है कि स्वराधि में गुरु के वक्की होने पर तीन ३ दिन समस्त शुभ कामों का त्याग और दूसरी राधि में २८ दिनों का त्याग ऋषियों ने बताया है।। ३।।

शौनकः ---

शौनक जी के आधार पर

राशौ वक्रे राशिचारे यदि स्याद्वाचामोशोऽनिष्टदः सर्वकार्ये । अष्टाविशद्वासराणामधस्तात्तस्मादूर्ध्वं नैव दोषः कदाचित् ॥ ४॥

ऋषि शौनक ने बताया है कि राशि में वक्र होकर गुरु अन्य राशि में संचार करें तो २८ दिन पहिले व पश्चात् समस्त कामों में अशुम तथा दोष प्रद होता है, इसके बाद में नहीं ।। ४ ।। अन्यत्रापि-

ग्रन्थान्तर के आधार पर भी श्वितचारगते जीवे वर्जयेत्तदनन्तरम् । व्रतोद्वाहादि चुडायामष्टविंशति वासराः ॥ ५॥

प्रन्यान्तर में कहा है कि गुरु अतिचारी होने पर यज्ञोपवीत, विवाह और चौल संस्कार अठ्ठाईस दिन तक नहीं करना चाहिए।। १।।

एतेऽपि तद्देशिवशेषा अतस्तु आचार्येणोक्ताः । सिंहराशिस्थदोषो जाह्नवी-गोदावरीमध्यदेशादन्यत्र नास्त्येव । परं यत्र देशे सर्वजनवृद्धव्यवहारेण वर्ज्यते तद्देशे विजत एव । एवमन्येषां वक्ष्यमाणानां दोषाणामिष देशकुलाचारतो व्यवस्था ज्ञेया ।

ये दोष भी देश विशेषों में होता है इसिलये आचार्य ने कहा है कि सिंह राशि में गुरु का दोष गंगा, गोदावरी के मध्य देश से दूसरी जगह पर नहीं होता है। जिस देश में समस्त पूर्व जों के व्यवहार से त्याज्य होता हो, वहीं पर त्याग करना चाहिए। इस प्रकार आगे विणित दोषों का भी त्याग देश, कुल व आचार व्यवस्था से जानना चाहिए।

इति श्रीमज्ज्यौतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदोनकृतसङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने पञ्चचत्वारिशं गुरुवक्रप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषो पं० रामदीनजी द्वारा रचित बृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का गुरु वक्र दोष विचार नामवाला पैंतालीस ४५ वा प्रकरण समाप्त हुआ।। ४५।।

इति भ्री मथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मक-मुरलीघरचतुर्वेदकृता वृहद्देवज्ञरञ्जनसङ्ग्रहग्रन्थस्य पञ्चचत्वारिशत् प्रकरणस्य श्रीषरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात् ॥ ४५॥

१. मु॰ चि॰ १ प्र॰ ४८ क्लो॰ पी॰ टी॰ में 'बक्रातिचारणे' यह पाठान्तर है।

# अथ षट्चत्वारिंशं गुर्वादित्यविचारप्रकरणं प्रारम्यते ।

जगन्मोहने—

अब आगे छियालीसवें प्रकरण में गुर्वादिश्य योग के दोष को बताते हैं।

जगन्मोहन के आधार पर

गुर्वर्केण युतः करोति मरणं कालांशके भास्करे नक्षत्रैकगते वदन्ति यवनाः पादस्थिते देवलः। प्राहुर्गर्गपराशरादिमुनयश्चास्तंगते जीवके तस्मादस्तमिते सुरेन्द्रसचिवे कार्यं न कार्यं वृषेः॥ १॥

जगन्मोहन ग्रन्थ में बताया है कि गुरु सूर्य से युक्त हो, सूर्य के दोक्षांशों के मीतर हो तो श्रुम काम में मृत्यु होती है। यवनाचार्य एक नक्षत्र में और देवल एक चरण में एवं गर्ग पराश्चरादि ऋषि अस्त गुरु में मरण कहते हैं। इसलिये गुरु के अस्त होने पर श्रुम काम नहीं करना चाहिए।। १।।

गुर्वकंयोगे युवतीवियोगो यद्येक ऋक्षे यवना वदन्ति। अस्ताङ्गते देवगुरी भृगुश्च हारीतपूर्वाश्चरणैकसंस्थे॥२॥ यवनाचार्यं कहते हैं जब कि गुरु सूर्यं का योग एक नक्षत्र में होता है तो उसमें शादी करने पर स्त्री वियोग होता है तथा भृगु अस्तङ्गत होने पर और हारीत आदि लोग एक चरण में गुरु सूर्यं के होने पर स्त्री वियोग वताते हैं॥२॥

भृगुः—

भृगु के आधार पर

एकर्क्षे गुर्वकें व्रतबन्धोद्वाहकादयः सर्वे । न शुभफलदाश्च गदिता अस्तमितेज्येऽनर्थंदः प्रोक्तः ॥ ३ ॥

ऋषि भृगु ने कहा है कि एक नक्षत्र में गुरु सूर्य के होने पर व्रतबन्म, विवाहादि समस्त काम अच्छा फल देने वाले नहीं होते हैं और अस्तिमित गुरु में शुम काम करने पर अनर्थ होता है ।। ३ ।।

राजमार्तण्डे--

राजमातंण्ड के आधार पर या सिंह में रहने पर यात्रां चूडां विवाहं श्रुतिविवरिविधशंखसद्यप्रवेशं प्रासादोद्यानहम्यं सुरवरभवनारम्भविद्याविधानम् । मौंजीबन्धं प्रतिष्ठां मणिरदकनकाधारणं कुवंते ये मृत्युस्तेषां च सिंहे गुरुदिनकरयोरेकराशिस्थयोश्च ॥४॥ राजमातंण्ड में लिखा है कि यात्रा, चूडा, विवाह, कणंवेध, शंख, गृहप्रवेश, प्रासाद, बगीचा, घर, देवघर का आरम्भ, विद्याविधान, मौझ्जीबन्ध, प्रतिष्ठा, मणि, दाँत, सोनें का धारण, एक राशि में गुरु सूर्य के होने पर जो करते हैं, उनकी मृत्यु होती है।। ४।।

लल्ल:--

#### लल्ल के आधार पर

गुरुसूर्यो यदा काले एकराशो च संस्थितो। विवाहे ग्रियते कन्या पतिश्चापि न जीवति ॥ ५॥

आचार्यं लल्ल ने बताया है कि गुरु सूर्यं जब एक राश्चि में हों और उसमें वर-वयू का विवाह हो तो कन्या की विवाह में मृत्यु व पित का भी मरण होता है। । ५।।

ज्योति:प्रकाशे-

#### ज्योतिष्प्रकाश के आधार पर

गुर्वकैयोगसमये शौनकवाल्मीकिगौतमाद्यैश्च । उद्घाडुव्रतमुख्या न शुभफलाः कीर्तिता मुनिभिः ॥ ६ ॥

ज्योति:प्रकाश में कहा है कि सूर्य-गुरु के एक राशि में होने पर शौनक, वाल्मीकि व गौतम आदि मुनियों ने विवाह, यज्ञोपवीत आदि मुख्य संस्कार करने पर अच्छा फल देने वाला नहीं वताया है 11 ६ ॥

कर्णवेधं विवाहं च क्षौरं च व्रतबन्धनम्। गुर्वादित्ये न कुर्वीत पुत्रदारधनक्षयः॥ ७॥ कर्णवेध, विवाह क्षौर व्रतबन्ध संस्कार गुर्वादित्य में नहीं करना, करने पर पुत्र स्त्री घन का क्षय होता है॥ ७॥

होराप्रकाशे गुरु:-

होरा प्रकाश में गुरु के वाक्य के आधार पर रैतिक्षेत्रमते जीवे जीवक्षेत्रगते रवी । गुर्वादित्यः स विज्ञेयो गहितः सर्वकर्मसु ॥ ८॥

होरा प्रकाश नामक ग्रन्थ में गुरु का कहना है कि सूर्य की राशि में गुरु और गुरु की राशि में सूर्य के होने पर गुर्वादित्य योग होता है। यह समस्त शुम कामों में निन्दनीय कहा गया है।। पा

वराह के आधार पर एकराज़िगती स्याता देवाचार्यदिनेश्वरी। गुर्वादित्यः स विज्ञेयः स तु गुर्वस्तसंज्ञकः॥ ९॥

१. ज्यो० नि० ९२ पृ०:६ रलो०.।

आचार्य वाराह ने बताया है कि जब एक राश्चिमें गुरु सूर्य होते हैं जो गुर्वादित्य दोष होता है, वह गुर्वस्त संज्ञक होता है।। ६।।

> गुर्वादित्ये दशाह्मि स्यादस्ते मासद्वयं तथा। वर्जयेद्गुरुशुकाभ्यामष्टाविशति वासरान्।। १०॥

गुर्वादित्य दोष में दस दिन तक व अस्त में दो मास तक और गुरु शुक्र योग के पश्चात् २८ अट्टाईस दिन तक शुम काम नहीं करना चाहिए।। १०॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मज्ञ रामदोनविरिचते सङ्ग्रहे वृहद्देवज्ञरञ्जने षट्चत्वारिशं गुर्वादित्यप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीम'न् ज्योतिर्वेत्ता पं॰ गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं॰ रामदीन जी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्य का गुर्वादित्य नाम वाला छियालीस ४६ वाँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ४६ ॥

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्भागवताभिनवशुक पं केशवदेव चतुर्वेदात्मज मुरलीघर चतुर्वेद कृता वृहद्देवज्ञरञ्जन संग्रहंग्रन्यस्य षट् चत्वारिशत् प्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्णा ॥ ४६ ॥

TV HE STORE SHE

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# अथ सप्तचत्वारिंशं गुरुशुक्रयोरस्तादिविचार-प्रकरणं प्रारम्यते ।

अथ गुरुशुक्रयोः समदृष्टिविचारः—

अब आगे सेंतालीसवें प्रकरण में गुरु, शुक्र के अस्तादि दीय का विचार इसमें बताते हैं।

शुक्र गुरु की समान दृष्टि का विचार

भसम्दृष्टी गुरोः शुक्रस्तन्मासे तु प्रयत्नतः। विवाहादि न कुर्वीत नर्मदातीर उत्तरे॥१॥

जिस मास में गुढ शुक्र परस्पर समदृष्टि में होते हैं तो नमंदा तट से उत्तर माग में यंत्न से विवाहादि शुम काम नहीं करना चाहिए।। १।।

गुरु:-

गुरु के आधार पर

<sup>२</sup>यदा जीवसितौ शक्र<sup>3</sup> परस्परिनरीक्षितौ। सप्तमस्थौ तदा भेदो मूढ्त्वादितरिच्यते॥२॥

आचार्य गुरु का कहना है कि हे इन्द्र जब गुरु चुक्र आपस में दृष्ट हों अर्थात् गुरु से सहम शुक्र या शुक्र से सातवें गुरु आपस में दृष्टि युक्त हों तो भेद के नाते मूढल्व दोष होने से शुम काम नहीं करना चाहिए ॥ २ ॥

भारद्वाजः-

भारद्वाज के आधार पर

गुरुशुक्री यदा मूढी यदा वान्योन्यवीक्षिती। यदा वापि दिवा दृष्टी तदा कर्म शुभं त्यजेत्।। ३॥ ऋषि भारद्वाज ने कहा है कि गुरु शुक्र जब मूढ़ होते हैं अथवा आपस में दृष्ट या दिन में इनका दर्शन होता है तो उस समय शुभ काम नहीं करना चाहिए।। ३॥

गुरु:--

गुरु के आघार पर

यदा दिनैव हश्यन्ते जीवशुक्रौ नभस्तले। तयोरन्यतरे वापि स कालो बहुदोषदः॥४॥ ततः प्रभृति सप्ताहात् स कालः शुभनाशनः। दिनानि दर्शनात्पश्चात्प्रत्येकं सप्त सप्त च॥५॥

१. मु० चि० १ प्र० ५३ क्लो० पी० टी०। 'सम दृष्टि गुँकः शुक्रः' पाठान्तर है।

२. मु॰ चि॰ १ प्र॰ ५३ इलो॰ पी० टी॰। ३३ 'चक्रे' पाठाः।

वृहस्पति जी ने कहा है कि जब दिन में हो गुष्ठ शुक्र दोनों का या एक का दर्शन आकाश में होता है तो वह समय अत्यन्त दाय दायी होता है और उस काल से सात दिन तक का समय शुन कर्म को नष्ट करने वाला होता है अतः दिन में दर्शन के बाद सात दिन का त्याग करना चाहिए।। ४-५।।

गुरोःस्थानात्तु शीतांशुः षडंत्यं संस्थितोष्टमम् । योगोयं शकटो नाम बधं दद्याच्छुभे पदे ॥ ६ ॥

जबिक गुरु के स्थान से ६ या ८ अन्त्यवाले अंशों में चन्द्रमा होता है तो शकट नाम का योग होता है इसमें शुभ काम करने से मरण होता है।। ६।।

तत्र शुक्रास्ते पूर्वपश्चिमस्थितिदिनानि ।

शुक्रास्त में पूर्व पश्चिम स्थिति दिन

सार्द्धाष्टमासे भृगुःपूर्वभागे अस्तङ्गते तिष्ठति पञ्चपक्षम् । पश्चोदये मासनवानि भुक्तः शुक्रो दशाहे उदिते च पूर्वे ।। ७ ।।

साढ़े आठ मास दश्रंन देकर शुक्र पूर्व दिशा में अस्त होकर २५ पच्चीस दिन तक रहता है और शुक्र ९ मास दीखकर १० दिन अस्त रहकर पूर्व में उदय होता है।। ७।। ज्योति:सारे—

#### ज्योतिः सार के आधार पर

यमशराभुजवासरविज्यणो दिशि द्विसप्त सितास्तमनं तथा।
गगनवाणयमा दिशि पश्चिमे नव दिनास्तमनं तुभगोर्बुधैः॥८॥
ज्योतिषसार में बताया है कि २५२ व दिन शुइ पूर्व दिशा में अस्त व ७२ व दिन पश्चिम में उदय होता है और २५० व दिन में पश्चिम दिशा में अस्त और ९ नव दिन उदय होता है ऐसा पण्डितों ने बताया है ॥ ८॥

अन्यत्रापि-

#### अन्य प्रन्य के आधार पर भी

पश्चिमास्तं मासमेकं नान्यथा मुनिरत्रवीत्।
भयथा रवेर्मञ्जलमेति काव्यो विनष्टतेजो गुरुरप्यथैवम्।
यज्ञस्य दोक्षा व्रततीर्थयात्रायज्ञोत्सवानां च विनाशकृत्स्यात्॥ ९॥
ग्रन्थान्तर में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य के पास आकर शुक्र निस्तेज होता
है जसी प्रकार गुरु भी सूर्य के सान्निच्य में हत तेज होता है इस अस्तकाल में यज्ञ
दीक्षा, जनेऊ, तीर्थ यात्रा आदि उत्सवों का आरम्म करने पर नाश होता है ॥ ९॥

गणपतिः--

#### गणपति के आघार पर

<sup>२</sup>नेत्रेषुदृग्मितश्चैव दृश्यो भनति भागंवः । वसुशैलमितैस्तत्र यातोऽस्तं नैव दृश्यते ॥ १० ॥ गणपित ग्रन्थ में बताया है कि २५२ दिन तक पूर्व में दीख कर शुक्र ७८ अठत्तर दिन तक अस्त होता है ।। १०।।

ेखबाणाहिविमतान् घस्नान् प्रतीच्यां दृश्यते भृगुः । तत्रैवार्कंकरग्रस्तो नवाहानि न दृश्यते ॥ ११ ॥

२५० दिन पश्चिम में दीख कर ६ दिन तक सूर्य की किरणों से प्रसित होकर दृष्टिगोचर नहीं होता है ।। ११ ॥

# गुरोरस्तविचारः-

अब आगे गुरु कितने दिन अस्त व उदित रहता है इसे बताते हैं।

रप्तायो वाचस्पतिर्मासं भवत्यक्ष्णामगोचरः।

प्राच्यामुदयते मासं याति यहचानुवत्सरात्॥ १२॥

अधिकतर वृहस्पति एक मास तक दृष्टि गोचर नहीं होता है और एक मास अस्त ,रह कर पूर्व में उदित होता है। ऐसा प्रायः प्रतिवर्ष होता है।। १२।।

अन्यत्रापि--

#### ग्रन्थान्तर के आघार पर भी

गुरोरेकादशं मासमुदयं पूर्वंदिग् भवेत्। पिर्चमास्तं मासमेकं नान्यथा मुनिरत्रवीत्।। १३।।

ग्रन्थान्तर में कहा है कि गुरु का ११ ग्यारह मास तक पूर्व दिशा में उदय और १ ुएक मास तक पश्चिम दिशा में अस्त होता है, इसके विपरोत नहीं होता ऐसा ऋषि ने कहा है।। १३।।

माण्डव्य:-

#### माण्डव्य जी के आघार पर

3त्यजेद्शाहं शिशुवृद्धयोश्च सितेज्ययोश्चेति वदन्ति गार्ग्याः । कालांशतुल्यानि दिनानि चैके सप्ताहमन्ये त्वपरे त्रिरात्रम् ॥ १४ ॥ ऋषि माण्डव्य ने बताया है कि गार्ग्यं के मत से शुक्र व गुढ के बालत्व व वृद्धत्व में १० दिन शुम कर्मों का त्याग करना चाहिये, कुछ लोग कालांश के समान दिनों का, कुछ सात दिन का तथा कुछ आचार्यं केवल ३ दिन का त्याग करना बताते हैं ॥ १४ ॥

१. मु. ग. १४ प्र० ८० इलो०।

२. मु. ग. १४ प्र० ८१ रलो०।

३. ज्यो. नि. ८० पृ० २ इलो०।

# माहेश्वरः-

माहेश्वर जी के आधार पर

ेबाल: शुक्रो दिवसदशकं पञ्चकं चैव वृद्धः पश्चादह्नां त्रितयमुदितः पक्षमेंद्रचां क्रमेण। जीवो वृद्धः शिशुरिंप सदा पक्षमन्यैः शिशू तौ वृद्धौ प्रोक्तौ दिवसदशकं चापरैः सप्तरात्रम्॥१५॥

आचार्य माहेश्वर ने कहा है कि शुक्र का पश्चिम दिशा में उदय होने पर १० दस दिन तक वालस्व व पाँच दिन तक वृद्धस्व और पूर्व दिशा उदय होने पर ३ तीन दिन बालस्व एवं १५ दिन तक वृद्धस्व होता है।

किसी के मन से गुरु का सदा १५ दिन वृद्धत्व व शिशुत्व होता है तथा किसी के मत में ७,७ दिन वृद्धत्व व शिशुत्व होता है।। १५।।

श्रीपति:--

#### श्रीपति जो के आवार पर

प्रागुद्गतः शिशुरहस्त्रितयं सितः स्यात्पश्चाद्दशाहिमह पञ्चिदनानि वृद्धः। प्राक्पक्षमेव कथितोत्र वसिष्ठमुख्यैर्जीवस्तु पक्षमि वृद्धशिशुविवर्ज्यः॥१६॥

आचार्यं श्रीपित जी ने बताया है कि पूर्वं दिशा में शुक्र का उदय होने पर ३ तीन दिन तक व पिरचम में १० दस दिन तक बालत्व, और वृद्धत्व ५ पौच दिन तक होता है, किन्तु विसष्ट आदि प्रधान मुनियों ने गुरु का १५,१५ दिन वालत्व वृद्धत्व बताया है।।१६।।

राजमार्तण्डे--

# राजमार्तण्ड के आधार पर

वालो दशाहाभ्युदितः परेण पूर्वेण बालो दिवसत्रयं स्यात्। वृद्धस्तु पूर्वेण तु पक्षमेकं पश्चाद्गतः पञ्च दिनानि शुक्रः॥ १७॥ राजमातंण्ड में बताया है कि शुक्र का पश्चिम दिशा में उदय होने पर १० दस दिन तक और पूर्व में उदय होने पर ३ तीन दिन तक बालत्व और पूर्व दिशा में १५ दिन एवं पश्चिम दिशा ५ पाँच दिन तक वृद्धत्व होता है॥ १७॥

संहिताप्रदीपे--

# संहिता प्रदीप के आधार पर

स्यात्सप्तरात्रं गुरुशुक्रयोश्च बालत्वमह्नां दशकं च वार्द्धम्। वृद्धौ सितेज्यावशुभौ शिशुत्वे शस्ते यतः स्यादुपचीयमानौ॥ १८॥ संहिता प्रदीप में बताया है कि गुरु शुक्र उदय के परचात् सात ७ दिन तक बालक और अस्त से १० दिन पूर्व से वृद्ध होते हैं। वृद्ध गुरु शुक्र अशुम तथा बालक शुम होते हैं। क्योंकि बालक बढ़ते हुए दृष्टि पथ पर आते हैं।। १८।।

> पञ्चदिनानि वसिष्ठः शौनक एकदिनत्रयं गर्गैः। यवनाचार्यमते पञ्चमुहूर्तं भृगुस्त्याज्यः॥१९॥

विसष्ठ जी के मत से पाँच दिन, शौनक जी के १ एक दिन, गर्ग जी के ३ तीन दिन और यवनाचार्य के मत में ५ पाँच मुहूर्त तक शुक्र का वृद्धत्व में त्याग करना चाहिए।। १९।।

बहवो दिशताः कालाः ये वाल्ये वार्द्धकेऽपि वा। ग्राह्यास्तत्राधिकाः शेषाः देशभेदादिनापरे॥ २०॥

शुक्र गुरु के बालत्व, वृद्धत्व में बहुत प्रकार के समयों को दिखाया गया है उसमें जो अधिक समय हो, उसका ग्रहण करना अवशेष काल देश विशेष के लिये कहे गये हैं।। २०।।

सिद्धान्तगणितासारी शुक्रोन्दुकिलता गतिः। वर्जनीया प्रयत्नेन वृद्धे पञ्च शिशी त्रयम्।। २१॥ सिद्धान्त यह है कि शुक्र और चन्द्र की गित का आकलन करके वृद्धत्व में पाँच दिन व शिशुत्व में ३ तीन दिन का त्याग करना चाहिए।। २१॥

गुरौ भृगौ प्राक्च परा च काले विन्ध्ये दशावन्तिकसप्तरात्रात्। हूणेषु वङ्गेषु च पञ्चषट्कं शेषे च देशे त्रिदिनं विवर्ण्यम्।। २२॥ कर्नाटदेशे दिनपञ्च वर्ज्या गुरुः कविर्बालकवृद्धशून्या।

सौराष्ट्रदेशे त्रिदिनं विवर्ज्यं शेषेषु देशे शिवनेत्रसंख्या ।। २३ ॥
गुरु शुक्र को पूर्वं, पश्चिम दिशा में उदय होने पर विन्ध्यदेश में १० दस दिन,
उज्जयिनी देश में ७ सात दिन, हूण देश में ५ पाँच और बंगाल में ६ दिन कर्नाटक में
५ पाँच दिन का त्याग एवं सौराष्ट्र में ३ तीन दिन और अवशिष्ट देशों में ३ तीन
दिन का त्याग गुरु शुक्र के बालत्व वृद्धत्व में करना चाहिए ।। २२—२३ ।।

ब्रह्मपुराणे-

#### ब्रह्मपुराण के आधार पर

ैयदा रवेर्मण्डलमेति काव्यो विनष्टतेजा गुरुरप्यथैवम्। कालस्य दीक्षाव्रततीर्थयात्रायज्ञोत्सवानां च विनाशकृत्स्यात्॥ २४॥ ब्रह्मपुराण में बताया है जब कि सूर्यं के मण्डल में शुक्र आता है तो तेज हीन होता है। इसी प्रकार गुरु भी हततेज होता है। उक्त स्थिति में गुरु या शुक्र दीक्षा, ब्रतवन्ध, तीर्थं यात्रा यज्ञ उत्सवों के शुभ समय को नष्ट करने वाला होता है॥ २४॥

१. ज्यो. नि. ८१ पृ० ३२ वलो०।

रत्नकोशे--

रत्नकोश के आधार पर

ैअस्तमिते भृगुतनये नारी म्रियते वृहस्पतौ पुरुषः । दम्पत्योः सह मरणं केतोरुदये करग्रहणे ॥ २५ ॥

रत्नकोश नामक ग्रन्थ में बताया है कि अस्त शुक्र में शादी करने पर स्त्री की; गुरु के अस्त होने पर पुरुष की और केतु के उदय में विवाह होने पर दोनों की मृत्यु होती है ।। २५ ।।

<sup>२</sup>नष्टे चन्द्रे तथा शुक्रे नष्टे चैव वृहस्पतौ। मङ्गलानि तथोद्वाहं त्वरितेऽपि न कारयेत्॥२६॥ चन्द्रमा, शुक्र, गुरु के अस्त होने पर जल्दी हो तो भी विवाहादि मंगल कार्यं नहीं करना चाहिए॥२६॥

लल्ल:--

लल्लाचार्यं के आधार पर

शुक्रे नष्टे गुरौ सिंहे गुर्वादित्ये मिलम्लुचे।
गृहकर्म वृतं यात्रा मनसापि न चिन्तयेत्॥२७॥
शाचार्यं लल्ल ने बताया है कि शुक्र के अस्त होने पर सिंह में गुरु की स्थितिवद्य
गुर्वादित्य और मलमास में गृहप्रवेश, गृहारम्म, यात्रा, वृत्ववन्ध का मनसे भी चिन्तन
नहीं करना चाहिए॥ २७॥

वसिष्ठ:--

विसष्ट जी के आधार पर

शुक्रे चास्तं गते जीवे चन्द्रे वास्तमुपागते। तेषां वृद्धे च बाल्ये च शुभकर्मं भयप्रदम्॥ २८॥ ऋषि विषष्ठ ने वताया है कि शुक्र, चन्द्रमा, गुरु के अस्त में, वृद्धत्व व बाल्स्व में शुभ काम करने से भय मिलता है।। २८॥

³वृद्धत्विमन्दोस्त्रिदिनं दिनार्द्धं वालत्वमस्तत्वमहर्द्धंगं च। अस्ते विधौ मृत्युमुपैति कन्या बाल्येऽन्यसक्ता विधवा च वृद्धे ॥ २९ ॥ चन्द्रमा का तीन दिन वृद्धत्व, आधा दिन बालत्व और दो दिन तक अस्तकालः होता है। चन्द्रमा के अस्तत्व में शादी होने पर कन्या की मृत्यु, बालत्व में परपुरुष से प्रेम और चन्द्रमा के वृद्धत्व में वैधव्यता होती है।। २६ ॥

१. ज्यो. नि. ८१ पृ० ६ रुलो०।

२. ज्यो. नि. ६१ पृ० ७ इलो०।

३. व० सं० ३२ अ० १३ रलो०।

वृद्धशुक्रो हरेत्कन्यां वालशुक्रो हरेत्पतिम्। वृद्धजीवो हरेत्कन्यां वालजीवो हरेत्पतिम्।। ३०॥

शुक्र के वृद्धत्व में कन्या का, वालत्व में पुरुष का और गुरु के वृद्धत्व में कन्या का तथा वालत्व में पुरुष का मरण होता है।। ३०॥

वादरायणः---

वादरायण के आधार पर

ैगुरोरस्ते पति हन्याच्छुकास्ते चैव कन्यकाम्। चन्द्रे नष्टे उभी हन्यात्तस्मादस्तं विवर्जयेत्॥३१॥

ऋषि वादरायण ने बताया है कि गुरु का अस्त दोष पित का विनाशी और शुक्र के अस्त में विवाह करने पर कन्या का मरण एवं चन्द्रमा के अस्तकाल में विवाह होने पर वर-वधू दोनों का नाश होता है।। ३१।।

वालभावे स्त्रियं हन्याद्वृद्धभावे नरं तथा।

तस्माद्वाल्ये च वृद्धे च विवाहं नैव कारयेत्।। ३२।।

गुष्ठ शुक्र के बालत्वकाल में स्त्री का और वृद्धत्व में पुष्ठष का विनाश होता है।

इस्रिलए बालत्व व वृद्धत्व में विवाह नहीं करना चाहिए।। ३२।।

कालनिर्णये—

कालनिणंय के आधार पर

<sup>3</sup>वापीकूपतडागयज्ञगमनं देवप्रतिष्ठा व्रतं विद्यामन्दिरकणंविधनमही दुर्गं वनं सेवनम् । तीर्थस्नानिववाहशान्तिहवनं मन्त्राग्निदेवेक्षणं दूरेणैव जिजीविषुः परिहरेदस्तं गते भागवे ॥ ३३॥

कालनिर्णय नामक ग्रन्थ में बताया है कि वापी, कुआ, तालाब, यज्ञ, यात्रा, देवप्रतिष्ठा, व्रत, विद्यारम्म, मन्दिर, कर्णवेध, भूमि, किला, वन, सेवा, तीर्थ में स्नान, विवाह, शान्ति, हवन, मन्त्र, अग्नि, देवदर्शन, जोने की इच्छा करने वालों को, शुक्र के अस्त होने पर दूर से ही त्यागना चाहिए ।। ३३॥

प्रदीपे-

#### प्रदीप के आघार पर

अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां नरपितगमनं चौलकर्माभिषेको दानं गेहं च विद्याव्रतमखरशनावन्धमोक्षौ विवाहम् । यावत्केतूदयस्थः सुरुगुरुभृगुजे सूर्यंलुप्तेऽधिमासे नो कार्यं पण्डितेन श्रियमभिलषता देवतीर्थाभियानम् ।। ३४॥

१. मु० चि० १ प्र० ४७ श्लो० पी० टी०।

२. मु॰ चि॰ १ प्र॰ ४७ इलो॰ पी॰ टी०।

३. मु० वि९ १ प्रo ४७ रलो० पो० टी० तथा ज्यो० नि० ८१ पृ०ा

प्रदीप में कहा है कि अग्न्याघान, प्रतिष्ठा, राजा के समीप जाना, चौल, अमिपेक, दान, घर, विद्या, त्रत, यज्ञ, मौंजी, बन्धन व मोक्ष, विवाह और देव, तीयंयात्रा सम्बन्धी काम लक्ष्मी की इच्छा करने वाले विद्वान को केतु के उदय काल में, अधिक मास एवं गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं करना चाहिए।। ३४।।

ज्योतिःप्रकाशे —

ज्योतिष्प्रकाश के आधार पर

वक्रे चैवातिचारे त्रिदशपितगुरौ देत्यपूज्ये च लुप्ते गुर्वादित्येऽधिमासे दिनकरिहमगोः सङ्गमे चैत्रपौषे। विष्ट्यां केतूद्गमे वा मकरसुरगुरौ सिहसंस्थे सुरेज्ये वर्षात्प्राप्नोति वोढा सुनियतमरणं देवकन्याश्च भर्ता।। ३५॥

ज्योतिष्प्रकाश में बताया है कि गुरु, शुक्र के वक्र, अतिचार व अस्त में, गुर्वादित्य में, अधिक मास में, सूर्य चन्द्र युति मे, चैत्र व पूस मिहने में, भद्रा में, केतु के उदय में या मकर, सिंह में गुरु के रहने पर विवाह हो तो यदि देवता की कन्या हो तो भी एक वर्ष के मध्य में निश्चय मरण होता है ॥ ३५ ॥

<sup>9</sup>दैवज्ञवल्लभे—

देवज्ञ वल्लभ के आवार पर

नीचस्थे वक्रसंस्थेऽप्यतिचरणगते वालवृद्धेऽस्तगे वा संन्यासो देवयात्रा व्रतविषयविधिः कर्णवेधस्तु दोक्षा। मौङ्जीवन्धोङ्गनानां परिणयनविधिवस्तुदेवप्रतिष्ठा वर्ज्याः सद्भिः प्रयत्नात्त्रिदशपतिगुरौ सिंहराशिस्थिते च ॥ ३६॥

दैवज्ञ बरुलम नामक ग्रन्थ में कहा है कि गुरु शुक्र के नीच, सिंह, बक्र, अतिचार, बाल, बृद्ध या अस्तकाल में संन्यास, तीर्धयात्रा, व्रत विषयक विधि, कन्या का विवाह, बास्तु, देवप्रतिष्ठा सम्बन्धी काम अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए ।। ३६ ॥

अस्तं प्रयाते च गुरी भृगी वा सूर्ये निरंशे हिमगी च नष्टे।

न कूपवाप्योद्वहनादिकमें शुभं प्रदिष्टं नच वाटिकादेः ॥ ३७॥ गुरु या शुक्र के अस्त में, निरंश सूर्य में, चन्द्रमा के अस्त होने पर, कुआ, वापी, विवाह और बगीचा सम्बन्धी कार्य करने पर शुम नहीं होता है ॥ ३७॥

> अस्तगे च गुरौ शुक्रे बाल्ये वृद्धे मिलम्लुचे। उपनयनमुपाकर्म व्रतानां नैव कारयेत्॥ ३८॥

गुरु शुक्र के अस्त, बाल-वृद्धत्व में तथा अधिक मास में यज्ञोपवीत, उपाकर्म और वृत सम्बन्धी काम नहीं करना चाहिए।। ३८।।

#### अस्तापवादः--

अब आगे किन-किन कार्यों में अस्त दोष नहीं होता है इसे विविध ग्रन्थों के वाक्य से बताते हैं।

१. मु० चि० १ प्र० ४७ रलो० पी० टौ० लल्ल के नाम से उद्घृत है।

गर्गः ---

## गगंजो के आधार पर

नित्ययाने गृहे जीर्णे प्राशने परिधानके। वधूप्रवेशे माङ्गल्ये न मौढ्यं गुरुशुक्रयोः॥ ३९॥

ऋषि गर्गं ने बताया है कि दैनिक यात्रा, पुराना मकान बनाना, अन्न प्राधन, वस्त्रधारण, वधू प्रवेश रूपी मांगलिक कामों में गुरु, शुक्र का मीढ्य (अस्त) दोष नहीं होता है ॥ ३९॥

गुरु:—

## गुरु के आधार पर

कंटके समये याने राजदुर्भिक्षपीडिते। समूलतूलयात्रायां शुक्रदोषो न विद्यते॥ ४०॥

वृहस्पितजी ने बताया है अधान्तिकाल में मागने में, राज्य में दुर्गिक्ष होने पर और समूह के साथ व्यापार सम्बन्धो यात्रा में शुक्र का दोष नहीं होता है।। ४०॥

> चतुष्पदां विशेषेण न दोषः शुक्रगोचरः। सिते स्वतुङ्गे स्वक्षेत्रे युते दोषो न विद्यते ॥ ४१ ॥

विशेषकर पशु सम्बन्धी कामों में शुक्र का दोष दृष्टि पथ पर नहीं आता है और शुक्र जब अपनी राशि या उच्च में होता है तो दोष का अमाव होता है ॥ ४१॥

उत्सवेषु च सर्वेषु सीमन्तऋतुकर्म च।
सुरासुरेज्ययोश्चैव चातुर्मास्यव्रतेषु च॥ ४२॥

और मी समस्त-उत्सवों में सीमन्त, ऋतु काम (आद रज), चातुर्मास्य आदि अतों में गुरु शुक्र का मौढघ दोष नहीं होता है।। ४२।।

धर्मप्रदीपे--

धमंप्रदोप के आधार पर

ैगोदावर्यां च गंयायां श्रीशैले ग्रहणद्वये । अयने विषुवे चैव मौढचदोषो न विद्यते ॥ ४३ ॥

धर्मप्रदीप में कहा है कि गोदावरी, गंगा, श्रोपर्वत में, सूर्य, चन्द्रग्रहण, दोनों असन, विषुव संक्रान्ति में अस्त दोष नहीं होता है।। ४३।।

संहितासारे-

संहिता सार के आधार पर

यदास्तमायाति गुरुर्भृगुर्वा वार्द्धं च बालत्वमकीणंजातेः। चौलादिकार्याणि शुभानि न स्युः सङ्कोणंजातेस्तु शुभावहानि ॥४॥।

१. ज्यो० नि९ ८१ पृ० ४ दलो०।

संहिता सार में कहा है कि जब गुरु या बुक्र अस्त हो या वृद्ध, बाल हो तो अकीणं जाति के लोगों को बुम काम नहीं करना और संकार्ण जाति के लिए करने पर बुम होता है।। ४४।।

तीर्थादी निषेध:—

अब आगे तीर्थादि में जाने का निषेध बताते हैं।

कालनिर्णये—

कालनिणंय के आघार पर

भ्नष्टे शुक्रे तथा जीवे सिहस्थे च वृहस्पतौ । कार्या चैव स्वदेव्यर्चा प्रत्यव्दं कुलधर्मतः ॥ ४५ ॥

कालिन गय में बताया है कि शुक्र व गुरु के अस्त होने पर और सिंह में वृहस्पति के होने पर भो अपनी कुल देवो को पूजा प्रतिवर्ष वंश को परम्परा के अनुसार करनी चाहिए ॥ ४५ ॥

बाले वा यदि वा वृद्धे शुक्रे चास्तमुपागते । मलमास इवैतानि वर्जयेद्दैवदर्शने ॥ ४६ ॥

शुक्र गुरु के बालत्व या बृद्धत्व या अस्तकाल में तथा मलमास में देवदर्शन नहीं करना चाहिए।। ४६॥

२व्यास:--

व्यासजी के आधार पर

अधिमासे च जन्मर्से नष्टयोर्गुरुशुक्रयोः। तीर्थयात्रा न कर्तव्या गयां गोदावरीं विना ॥ ४७॥

ऋषि व्यास ने वताया है कि अधिक मास, जन्म नक्षत्र, गुरु शुक्र के अस्तकाल में गया तथा गोदावरी तीर्थ को छोड़कर अन्य तीर्थ को यात्रा नहीं करना चाहिए ॥४७॥

<sup>3</sup> प्रेतमञ्जर्याम्

प्रेतमञ्जरी के आधार पर

प्रेतकार्याणि सर्वाणि व्रतस्नानजपादिकम् । वज्या शुक्रोज्ययोरस्ते गयां गोदावरीं विना ॥ ४८ ॥

प्रेतमञ्जरी में कहा है कि समस्त प्रेतक्रिया, त्रत, स्नान, जप आदि कमें गया व गोदावरी को छोड़कर शुक्र-गुरु के अस्त में नहीं करना चाहिये ॥ ४८॥

ज्योतिर्विदाभरणे -

ज्योतिर्विदाभरण के आघार पर

न तीर्थंकामः सित पाणिजायुधेऽनृजौ शिशौ वृद्धघने च नीघगे। नरोऽमराच्यें गमनं प्रकारयेद्विनेव कुम्भस्थलगौतमीगया॥ ४९॥

१. ज्यो० नि० ६१ पृ० ६ रलो०। २. ज्यो । नि० ८१ पृ० २ म्लो०।

३. ज्यो० नि० ८२ पृ० ८ इलो० ।

ज्योतिर्विदामरण में कहा है कि गुरु के वक्र, शिशुत्व, वृद्धत्व, नीच व अस्त में देवपूजनजन्य यात्रा कुम्भस्थल, गौतमी व गया को छोड़कर नहीं करनी चाहिये।। ४९।।

<sup>1</sup>तीर्थंखण्डे —

तीयं खण्ड के आधार पर

गुरुशुक्रास्तादिदोषः प्रोक्तो यस्तीर्थयात्रिणाम् । अपूर्वयायिनामेव नत्वसौ पूर्वगामिनाम् ॥ ५०॥

तीर्थंखण्ड में बताया है कि यात्रा करने वालों के लिए जो गुरु-शुक्त का अस्त दोष बतलाया है, वह पहिले-पहिले जाने वालों के लिए ही है दुवारा जाने में दोष नहीं होता है।। ५०।।

आवश्यके शान्ति:-

अब आगे आवश्यकता होने पर शान्ति करनी चाहिये, यह बताते हैं।

गुरु:-

गुरु के आधार पर

आवश्यकेषु कार्येषु राज्ञां तत्कर्मकारिणाम् । विवाहादीनि कूर्वीत मौढघेऽपि गुरुशुक्रयोः ॥ ५१ ॥

वृहस्पतिजो ने बताया है कि अत्यधिक शुभ काम की आवश्यकता हो तो राजा व उसके सेवकों को गुरु शुक्र के अस्त में भी शुभ काम करना चाहिये।। ५१।।

> शान्ति कृत्वा तयोस्तद्वच्छुक्रदेवेन्द्रमन्त्रिणः। होमैदानिजंपैर्वापि तयोरुक्तैश्च मन्त्रकैः॥ ५२॥

उन दोनों की शान्ति हवन, दान व जप से उनके मन्त्रों से करके शुम काम करना चाहिये ॥ ५२ ॥

वैदिकमन्त्रैर्यंथाविधिगुरुशुक्तयोः शान्ति कृत्वा विवाहादि कुर्यात् । अर्थात् वैदिक रोति से गुरु-शुक्त की शान्ति करके शुम काम करना चाहिये । इति श्रीमद्गयादत्तज्योतिर्विदातम्जरामदोनज्योतिर्वित्कृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने सप्तचत्वारिशं गुरुशुक्रयोरस्तादिविचारप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पण्डित गयादत्तजी के पुत्र पण्डित रामदीनजी द्वारा रिचत बृहह्दैवजरञ्जन संग्रह ग्रन्थ का सैंतालीसवां गुरु-शुक्र अस्तादि का प्रकरण समाप्त हुआ ।। ४७ ॥

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं० केशवदेव चतुर्वेदात्मज मुरली-घर चतुर्वेदकृत बृहद्दैवजरञ्जन संग्रहग्रन्थस्य सप्तचत्वारिशत्प्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दो

टीका परिपूर्णा ।। ४७ ।।

१. ज्यो० नि० द२ पृ० २ इलो० ।

# अथाष्ट्रचत्वारिंशं देशाचारप्रकरणं प्रारम्यते ।

अथ शास्त्रार्थंशिष्टाचारप्रमाणविचारः—

अब आगे अड़तालीसवें प्रकरण में देशाचार की प्रधानता शास्त्र से बताते हैं।

<sup>९</sup>शास्त्रार्थाद्वलवान् शिष्टाचारोऽत्र बहुसम्मतम् । शिष्टाचारस्य कालेन विलुप्ताः श्रतयो यथा ।

ग्रन्थान्तर में बताया है कि शास्त्रीय आदेश से शिष्टाचार बली होता है, इसे प्रायः अधिक लोग मानते हैं। सभी शिष्टाचार श्रुतियों के आधार पर ही चलते हैं किन्तु कालक्रम से श्रुतियों का कुछ माग लोप हो गया है जिससे उन शिष्टाचारों का मूल नहीं मिलता।

महाभारते-

महाभारत के आधार पर

रतर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनियंस्य वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ १ ॥ महामारत में कहा है कि श्रुतियां अलग-अलग हैं। एक मुनि है नहीं, जिसका

महानारत में कहा हाक जुलिया जलगा-जलगा हा एक मुनिहनहा, जिसका वाक्य प्रमाण माना जाय और धर्मका तत्त्व गूढ़ है। इसलिए अधिक लोग जिस मत का आदर करें, उसी का समादर करना चाहिये।। १।।

³भगवद्गोतायाम् —

भगवद्गीता के आधार पर यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥२॥

श्रीमद्मगवद्गीता में कहा है कि अच्छे लोग जो-जो आचरण करते हैं तो अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं तथा वह श्रेष्ठ पुष्य जो-जो प्रमाण प्रस्तुत करता है अन्य भी वही प्रमाण मानते हैं।। २।।

कात्यायनसूत्रे--

कात्यायन सूत्र के आधार पर

विवाहरमशानयोर्ग्रामं प्रविशता तस्मात्तयोर्ग्रामः प्रमाणमिति श्रुतेः। कात्यायन सूत्र में कहा है कि विवाह व स्मशान के लिए गाँव में प्रवेश करने बाले को ग्राम प्रमाण है, यह श्रुति (वेद) वचन है।

१. ज्यो० नि० १०५ पृ० १ रलो० ।

२, ज्यो० नि० १०५ पृ० ७ २लो० । ३. ३ अ० २१ इलो० ।

कारिकायाम्--

कारिका के आधार पर

ेप्रमाणं ग्रामवचनं विवाहादौ तथात्यये। यतः परम्परायातं धर्मं विन्दन्ति ते खलु।। ३॥

कारिका में कहा है कि विवाह व मरण में ग्राम में प्रवेशकर्ता को ग्राम प्रमाण होता है, क्योंकि वे दोनों परम्परागत धर्म को जानने वाले हैं।

₹संहिताप्रदीपे--

शास्त्रोत्थितोऽथोंपि न च प्रमाणं स्त्रीशूद्रगोपा अपि यं वदन्ति। यथा हि भाण्डोत्कृषणो न रात्रौ भवेत्पशूनां किल मूध्नि पोडा ॥४॥ शास्त्रोक्त अर्थं ही सर्वत्र प्रमाण नहीं होता सभी स्त्री, शूद्र, ग्वाले आदि अपढ़ व्यक्तियों द्वारा मानी गई परम्परा भी प्रमाण होती है जैसे रात में तवा मांजने से पश्कों में रोग होता है ॥४॥

³स्मृत्यन्तरे—

स्मृत्यन्तर के आधार पर

सोऽनुष्ठोयो भवेद्धर्मो यो लोकश्रुतिसम्मतः। शास्त्रशिष्टविरुद्धस्तु धर्मस्त्याज्यो बुधैः सदा॥५॥

स्मृत्यन्तर में कहा है कि उसी घम का आचरण करना चाहिये, जो कि शास्त्र व परम्परा से सम्मत होता है और शास्त्र व लोक के विपरीत हो, उसका सब समय स्याग करना चाहिये।। ५।।

४कुलस्य देशस्य च चित्तवृत्तिर्नं खण्डनीया विदुषा कदाचित्। यो लोकशास्त्रानुमतः स्वधर्मो लोको बलीयाननयोविरोधे॥६॥ कुल तथा देश की चित्तवृत्ति का खण्डन विद्वान् पुरुष को कमी नहीं करना चाहिये तथा लोक (परम्परा) व शास्त्र सम्मत ही अपना धर्मं स्वीकार करना एवं दोनों में विरोध हो तो वंश परम्परा के अनुसार अपना धर्मं मानना चाहिये॥ ६॥

बृहज्ज्योतिषाणंवे--

ज्योतिषार्णव के आधार पर
देशाचारः कुलाचारो जात्याचारो विशेषतः।
कर्तव्यो विदुषा तत्र सारासारं विचार्य च।। ७।।
ज्योतिषार्णव ग्रन्थ में बताया है कि देश का, कुल का और जातीय आचरण विशेष
तथा विद्वान् जन को सार व असार का विचार करके करना चाहिये।। ७।।

१. ज्यो० नि० १०५ पृ० ३ रलो० । २. ज्यो० नि० १०५ पृ० रलो० ।

३. ज्यो० नि० १०५ पृ० ५ इलो० । ४. ज्यो० नि० १०५ पृ० ६ इलो० ।

<sup>9</sup>वृहत्संहितायां वाराहः—

वराह मिहिर के आघार पर

देशाचारस्तावदादी विचिन्त्यो देशे देशे या स्थितिः सैव कार्यो ।
लोके दुष्टं पण्डिता वर्जयन्ति दैवजोऽतो लोकमार्गेण यायात् ॥ ८॥
बृहत्संहिता नामक अपने ग्रन्य में वराह ने बताया है कि प्रथम देशाचार का विचार
करके देश-देश में जैसी-जैसी स्थिति हो, वैसा-वैसा वहाँ करना, क्योंकि लोक के
विपरीत पण्डित समुदाय उसका त्याग करके लोकमार्ग का ही अनुसरण करते हैं।
इसलिए ज्योतिषो को मी लोकशास्त्र का अनुसरण करना चाहिये॥ ८॥

अन्य:--

#### अन्य के आधार पर

लोकविद्विष्टमस्वर्ग्यं घर्म्यमप्याचरेन्न तु। शिष्टाचारविरुद्धत्वादातिथ्ये गोवधो यथा॥९॥

ग्रन्थान्तर में बताया है कि लोक से विरुद्ध व स्वर्ग को न देने वाले धर्म का कमी आवरण नहीं करना चाहिये। जैसे अतिथि सत्कार के लिए किये हुए गाय के वध में पाप नहीं माना जाता।। ६ ।।

देशान्तरलक्षणमाह—

अब आगे देशान्तर के लक्षणों को बताते हैं।

देशान्तर का लक्षण

भाषाभेदिविभेदाभ्यां यत्र स्यान्मध्यमो गिरिः। महापगा यत्र गा च स वै देशान्तरं विदुः॥ १०॥

जहाँ माथा का भेद-विभेद हो मध्य में जहाँ पर्वंत और गंगा नदो हो, वही मूमि देशान्तर कहना चाहिये।। १०॥

श्रीपतिः-

## श्रीपतिजो के आधार पर

शास्त्रस्वरूपं बहवोऽप्यबुध्वा वदन्ति यच्चानुमितं हितं नः । देशं गतोऽप्येकविलोचनानां निमील्य नेत्रं निविशेन्मनीषो ॥ ११ ॥ अधिक लोग शास्त्रादेश की अपेक्षा शिष्टाचार को हो प्रमाण मानते हैं, अतः बुद्धिमान् को उसी प्रकार आचरण करना चाहिये। जैसे काने (एक आँख वाले) लोगों के प्रदेश में जाने पर दो आँख वाले को भी अपनो एक आँख वन्द कर लेनी चाहिये अन्यया वे दुश्मन हो जायेंगे॥ ११॥

बृहस्पतो गोचरशोभनस्थे विवाहमिच्छन्ति हि दाक्षिणात्याः। रवौ शुभस्थे प्रवदन्ति गौडा नागोचरो मालवके प्रमाणम्॥ १२ ॥

१. ज्यो० नि० १०६ पृ० द रलो० ।

दाक्षिणात्य लोग गुरु जब गोचर में श्रुम स्थान में होता है तो विवाह श्रेष्ठ मानते हैं और गौड लोग शुमस्थ सूर्य में, एवं मालवा देश में गोचर की प्रमाणता नहीं मानते हैं।। १२।।

गौडा: सूर्यं गोचरेण प्रशस्तं वाञ्छत्यायं दाक्षिणात्या विवाहे । लाटा: प्रायः स्थानवीर्याश्रिताः स्युरावन्त्यानां गोचरेण प्रमाणम् ॥ १३॥ गौडजन विवाह में गोचर से सूर्यं की और दाक्षिणात्य लोग गुढ की, लाटदेशीय स्थान बल की और अवन्ति देशवासी गोचर की प्रधानता मानते हैं ॥ १३॥

चण्डेश्वर:---

#### चण्डेश्वर के आधार पर

भौमप्रशस्ते यमुनातटो द्भवा हिमालयस्थाः शशिजे शुभक्षंगे।
कैलासदेशप्रभवाः शनैश्चरे भृगोः सुते सागरसिन्नवेशाः॥१४॥
गौडेऽमरेज्याकंशशाङ्कशुद्धौ बुधस्य चैकस्य च कामरूपे।
कर्नाटलाटाङ्गकलिङ्गदेशे जीवस्य चात्युन्नतिदो विवाहः॥१५॥
बाचार्यं चण्डेश्वर ने बताया है कि श्री यमुनाजो के किनारे पैदा होने वाले
मंगल की शुभता, हिमालय प्रदेशीय शुभ राशि में बुध की, कैलासवासी शनैचर की,
समुद्रतटीय लोग शुक्र की, गौडदेशीय गुरु, सूर्य, चन्द्रमा की, कामरूप वाले केवल
बुध की, कर्नाटक, लाट, अंग, कल्ङ्गि देशीय गुरु की शुद्धि से विवाह शुभ
मानते हैं।। १४-१५॥

ज्योतिर्विदाभरणे कालिदास:--

#### ज्योतिर्विदाभरण के आघार पर

कुमारिकामण्डलवासि माथुरा नयन्ति पाणिग्रहमुत्तमं नराः।
मध्यं जनस्थानमुखान्ध्रमालवाः परेऽधमं दुष्टकली निसर्गतः।। १६॥
ज्योतिर्विदामरण में कहा है कि कुमारिका क्षेत्र व माथुर मण्डल में उत्तम विवाह की, गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र, द्रविड, आन्ध्र व मालवा में मध्यम की और इनसे मिन्न देशवासियों में अधम विवाह की प्रथा इस दुष्ट कल्यियुग में स्वमाव से ही है ।। १६ ।।

अदन्ति गौडा: पललं च पञ्चमान् पञ्चालकन्या कुरुते धवानि । कर्नाटके गोगमनं च धर्षणी सिन्धौवशा वाडवहाद्विखण्डविट् ॥ १७ ॥ गौडदेशीय मांस खाते हैं, पांचाल देश की कन्या पाँच पित करती हैं. कर्नाटक में गाय के ऊपर वैठकर गमन करते हैं, सिन्धुदेश में स्त्रो असती होती है और झारखण्ड के लोग ब्राह्मण का वध करने वाले होते हैं ॥ १७ ॥

मृतासुपा देवरचारिणी मरौ सौराज्यके च प्रमदा रजोवती। अदोषमान्या मरुमत्स्यमानवैः कन्यार्थभुग्गुर्जरदेशगो जनः॥ १८॥

मरु देश में पित के मरने पर स्त्री देवर से शादी करती है। सौराष्ट्र में तथा मरु कच्छ में मासिकधर्म से युक्त स्त्री दोष युक्त नहीं होती और गुजरातवासी वेटो के धन को खाने वाले होते हैं।। १८।।

एकागमे दक्षिणवासिनो जना विवाहिमच्छन्ति कुरौ च शस्त्रिणः।
सद्राविणान्ध्रा श्रुतिधर्मचारिणः स्वनामपुत्राद्गतमञ्जला क्वचित्।। १९॥
दक्षिण देशवासी एक गोत्र में विवाह की इच्छा करते हैं, कुरु देश में शस्त्र के साथ
विवाह हो जाता है वेदानुकूल आचरण करनेवाले भी द्राविण व आंध्रवासी अपनी
बहिन के पुत्र के साथ विवाह करते हैं।। १६॥

पुराणवेदस्मृतिधर्मतो वहिर्धर्मोऽयमत्र प्रतिपादनीयः। शास्त्रप्रमाणादिषः लोकधर्मप्रमाणमेतद्वलवत्तदादरात् ॥ २०॥

पुराण, वेद, स्मृति धर्मं से यह अलग तद्देशीय धर्मं बताया है। इसका संसार में उपयोग करना चाहिये। शास्त्रीय धर्मं से देशीय धर्मं वड़ा होता है क्योंकि उन देशों में उक्त धर्मों का समादर होता है।। २०।।

स्याद्देशकालः प्रवलस्तु शास्त्रादतः स कार्यः खलु सज्जनानाम् । तद्देशदोषान्परिवर्जयन्ति मनीषिणो दैवविदः प्रयोगात् ॥ २१ ॥

देशीय आचार शास्त्रीय आचरण से बली होता है इसलिये सज्जनों को उसका आचरण करना चाहिये एवं विद्वान् ज्योतिषी उक्त देशीय दोषों का प्रयोग से त्याग करते हैं।। २१।।

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनकृतसंग्रहे बृहद्देवज्ञरञ्जने अष्टचत्वारिशं देशाचरणप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता पं० गयादत्त जी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदोन जो द्वारा रिचत वृहद्दैवज्ञरञ्जन नामक संग्रह ग्रन्थ का देशाचरण नाम वाला अड़तालीसवौ ४८ प्रकरण समाप्त हुआ ।। ४८ ।।

इति श्रीमथुरावास्तव्य श्रीमद्भागवतामिनवशुक पं० केशवदेव चतुर्वेदात्मक मुरली-घर चतुर्वेद विहिता वृहद्देवज्ञरञ्जन संग्रह ग्रन्थस्याष्ट्रचत्वारिशत्त्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका पूर्तिमगात् ॥ ४८ ॥

# अथैकोनपञ्चाशत्तमं संरकारप्रकरणं प्रारम्यते ।

स च संस्क्रियते अनेनेति व्युत्पत्त्या आत्मनः शुद्धिविशेषयोग्यतासम्पादक इति रूभ्यते । अथ सर्विक्रियाकर्माधिकारिता संस्कारस्य तज्जाते अर्थादेव सर्वाधिकारसिद्धिनिष्पन्ना भवतीति तदारभ्यते । ते च गर्भाधानादि उत्तरिक्रया-पर्यन्तं षोडश सन्ति ।

अब भागे उनचासवें प्रकरण में संस्कार किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं अर्थात् विप्रादि वर्णों में कितने किये जाते हैं इत्यादि बताते हैं।

जिस कार्यं से मनुष्य को संस्कृत (शुद्ध) किया जाय वह अर्थात् आत्मा की शुद्धि के लिये जो विशेष क्रिया की जाय वह संस्कार नाम से पुकारा जाता है।

इससे ही समस्त क्रियाओं का संपादन करने की शक्ति व अधिकार मिलता है। सारांश यह है कि असंस्कारी के किसी काम में सफलता नहीं होती है। वे संस्कार गर्माधान से लेकर उत्तर क्रिया पर्यन्त सोलह होते हैं।

( अर्थात् श्रुति व स्मृति में प्रतिपादित जिन कमी से मानव को संस्कृत किया जाता है वे कमें संस्कार नाम से कहे जाते हैं )

> षोडशसंस्काराणां नामानि व्यासः— व्यास जी के आधार पर सोलह संस्कारों के नाम

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च। नामक्रिया निष्क्रमणोऽन्नाशनं वपनिक्रया॥१॥ कणंवेधो व्रतादेशो वेदारम्भिक्रयाविधिः। केशान्तःस्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रहः॥२॥ त्रेताग्निसङ्ग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः॥३॥

व्यासजी ने बताया है कि १ गर्भाघान, २ पुंसवन, ३ सीमन्त, ४ जातकमं, १ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राचन, ८ मुण्डन, ६ कर्णवेघ,१० ब्रतादेच, ११ वेदारम्म, १२ केशान्त, १३ स्नान (विद्यास्नान, व्रतस्नान) १४ विवाह १५ अभिन्तरिग्रह और त्रेताग्निपरिग्रह १६ ये सोलह संस्कार हाते हैं।।१-३।।

संस्कार मास्कर में कहा है 'गर्माधानमतश्च पुंसवनकं सीमन्तजाताभिधे, नामास्यं सह निष्क्रमेण च तथाऽन्नप्राञ्चनं कर्मं च । चूडास्यं व्रतवन्धकोऽप्यथ चतुर्वेदव्रतानां पुरः केशान्त: सविसगंक: परिणय: स्यात् षोडशी कर्मणाम्' ( मु० पा० ७१ पृ० ) ॥१–३॥

विशेष -- मुहूर्तं चिन्तामणि की पीयूष धारा टीका से स्पष्ट मालूम होता है कि संस्कार ४८ होते हैं। उनमें भी विशेष संस्कार आचरणीय होते हैं। इस युग में इन सोलहों में भी कुछ मुख्य दिखाई पड़ रहे हैं।। १८३।।

शूद्रस्य द्वादश संस्कारा उक्ताः। श्रुद्र लोगों में १२ वारह ही संस्कार होते हैं। इसे बताते हैं। वेदव्रतोपनयनं महानाम्नी महाव्रतम्। विना द्वादश शुद्राणां संस्कारान्तममन्त्रतः॥ ४ं॥

व्यास जी ने वयाया है कि शूद्र जन के १ वेद व्रत, २ उपनयन, ३ महानाम्नी और ४ महाव्रत इन चारों को छोड़कर १२ बारह संस्कार विना मन्त्र के होते हैं ॥ ४॥

कारिकायाम्--

## कारिका के आधार पर

जातकर्मादिकाः स्त्रीणां चूडाकर्मान्तिकाः क्रियाः। तूष्णीं होमे तु मन्त्रः स्यादिति गोभिलभाषितम्।। ५ ॥

कारिका में बताया है कि स्त्रियों के जातकर्म से लेकर चूडाकर्म तक संस्कार विना मन्त्र के होते हैं केवल होम समंत्रक होता है। ऐसा गोमिल ऋषि का कहना है॥ ५॥

तृष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः। नवैताः कर्णवेधान्ता मन्त्रवर्ज्यक्रियाः स्त्रियः॥६॥

उक्त संस्कारों की क्रिया चुप रह कर और मन्त्र के विना गर्भाघान से कणंवेष तक करना। तथा विवाह स्त्रियों का मन्त्र के साथ करना चाहिए।। ६।।

विवाहो मंत्रतस्तस्याः शूद्रस्यामंत्रतो दशा। ७॥
स्त्री का विवाह समन्त्रक और शूद्रों का मन्त्र रहित १० दस संस्कार करना
चाहिए ॥ ७॥

शार्ङ्गधरस्तु--

शारंगधर के आधार पर

द्विजानां षोडशैव स्युः शूदाणां द्वादशैव हि। पद्मैव मिश्रजातोनां संस्काराः कुलधर्मतः॥८॥

ऋषि शारंगधर ने बताया है कि द्विज जाति के १६ सोलह, शूद्र के १२ बारह और मिश्रित जाति के लोगों में वंश परम्परा के वश ५ पाँच ही संस्कार होते हैं ॥ द॥ तत्रादी गर्भाधानम् तच्च स्त्रीणां योवनाविर्भाव एव भवति ।

अब आगे प्रथम गर्माधान संस्कार जो कि स्त्रियों की यौदनावस्था प्रारंम होते ही होता है, इसे बताते हैं।

तदुक्तं विधानपारिजाते— पहिले विघान पारिजात के आघार पर नाभिमुले स्थितं पुष्पं चतुर्दलसमन्वितम्। तस्मिन्सर्वाश्च दघते गर्भसम्भवकारणम् ॥ ९ ॥ अधोमुखं स्थितं स्त्रीणां बाल्ये तु मुकूलीकृतम्। बाल्यात्परं वयःप्राप्तौ मुकुलं विकसद्भवेत् ॥ १० ॥

विधान पारिजात में कहा है कि चार दलों से युक्त नामि के मूल में पुष्प रहता है। उसी में समस्त स्त्रियाँ गर्म के संमव के कारण को घारण करती हैं। और यह बाल्य काल में चतुरंल गर्माशय नीचे मुख करके बन्द रहता है तथा बाल्य काल के पश्चात् युवा अवस्था आने पर विकसित ( खुल ) हो जाता है ॥ ६-१० ॥

उत्फुल्ले कुसुमे स्त्रीणां स्वभावेन भवेद्रजः। तदाप्रभृति सर्वासां मासि मासि ऋतूर्भवेत् ॥ ११ ॥

जब स्त्रियों का यह पुष्प खिल जाता है तो उससे स्वमावतः रजः स्नाव होता है और तब से यह ऋतुधर्म प्रत्येक मास में होता रहता है।। ११।।

वसिष्ठेन द्वादशाब्दे रजोदर्शनं सोपपत्तिकं निरूप्यते। ऋषि वसिष्ठ ने बारह वर्ष होने पर कन्या के यह होता है ऐसा बताया है।

# ऋषि वसिष्ठ के आघार पर

ैसोमात्मिकाः <sup>२</sup>स्त्रियः सर्वाः पुरुषा भास्करात्मकाः। तस्माच्चन्द्रवशात्तासां तेषां सर्वं हि सूर्यंतः॥ १२॥ ऋषिवसिष्ठ ने बताया है कि स्त्रियाँ चन्द्रात्मक और पुरुष सूर्यात्मक होता है। इसलिये चन्द्र के वश से स्त्रियों में रज और पुरुषों को सूर्यात्मक होने से बीयं होता है।। १२।।

> <sup>3</sup>अर्कान्मुक्तः शशी यद्वद्दादशांशादुदेष्यति । रजोदर्शनमप्यासां द्वादशाब्दे स्वजनमतः ॥ १३॥

जिस प्रकार सूर्य से १२ बारह अंश आगे होने पर चन्द्रमा का उदय होता है। उसी प्रकार बारहवें वर्ष में जन्म से स्त्रियों में रजोदर्शन देखा जाता है।। १३।।

विशेष-प्रकाशित वसिष्ठ संहिता में 'अर्कान्मुक्तः, द्वादशांशैरच जन्मतः' यह पाठ है।। १३।।

बृहस्पतिनापि--

वृहस्पति जी के भी आघार पर असुग्यद्योनिसम्भूतं तदार्तविमिति स्मृतम्। ततस्त्वतुमती नारी नाम्ना यापि भवेत्स्वयम् ॥ १४ ॥

१. व० स० २४ अ० १ रलो०। २. क्रिया माठ में है।

३. व० स० २४ अ० २ इलो० ।

ऋषि वृहस्पित जी ने बताया है कि स्त्रियों के गर्माश्चय से जो रुधिर निकलता है, उसे ऋतु कहते हैं। और प्रथम ऋतु काल से यह प्रतिमास होने पर स्त्री ऋतुमती नाम से कही जाती है।। १४॥

अन्यदपि---

ग्रन्थान्तर से भी

प्राप्ते च द्वादशे वर्षे याता कन्या रजस्वला । <sup>9</sup>वर्षाद्द्वादशकादूर्घ्वं यदि पुष्पं वहिनं हि ॥ १५ ॥ अन्तः पुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत् ॥ १६ ॥

ग्रन्थान्तर में बताया है कि कन्या बारह वर्ष की होने पर रजस्वला होती है। यदि बारहवें वर्ष के बाद रज बाहर नहीं निकलता है तो अन्तः अर्थात् कटहल व गूलर के फल की मौति मीतर ही समझना चाहिए।। १५–१६।।

अथ प्रथमार्तवे मासफलम् —

अब आगे प्रथम रजोदर्शन जिस मास में होता है बताते हैं।
प्रथम ऋतु काल में मासों का फल
विशेष स्थादप्रथमतौँ तु नारो वैधव्यभागिनी।
वैशाखे धनपुत्राढ्या ज्येष्ठे रोगान्विता भवेत्।। १७॥
आषाढे च मृतापत्या श्रावणे च धनान्विता।
भाद्रपदे दुर्भंगा च आश्विने च तपस्विनी।। १८॥
ऊर्जे चाल्पायुषी नारी मागंशोषें बहप्रजा।

पौषे तु पुंश्चली नारी माघे पुत्रान्विता भवेत् ॥ १९ ॥ फाल्गुने श्रीमती नारी क्रमान्मासफलं स्मृतम् ॥ २० ॥

ग्रन्थान्तर में बताया है कि यदि कन्या चैत मास में प्रथम मासिक धर्म से युक्त होती है तो विधवा, वैशाख में धन पुत्र से युक्त, जेठ में रोगिणी, आषाढ में मृत संतान वाली, सावन में धन से युक्त, मादों में माग्य से होन दु:खी, आधिवत में तपस्विनी, कार्तिक में अल्प आय् वाली, अगहन में अधिक संतान वाली, पूस में वेश्या, माध में पुत्रवती और फागुन मास में पहिले पहिले रजस्वला होने पर कन्या धनवती होती है। यह क्रम से १२ बारह मासों में ऋतुमती होने का फल होता है।। १७-२०।।

विशेष—मुहूर्तं चिन्तामणि ५ प्रकरण के १ श्लो० की पी० टी० में प्रथम श्लोक तो यायावत् स्मृति चिन्द्रका के नाम से उद्धृत है और अन्यों में पाठान्तर इस प्रकार से है 'शूची मृतप्रजा प्रोक्ता श्रावणेषनधान्यदा। नमस्ये दुमंगा विल्लष्टा कर्जेचायुष्मती नारी माधे पुत्रसुखान्विता। फाल्गुने श्रोमती साध्वी....' यह पाठान्तर है ॥ १७-२०॥

१. मु० चि० ५ प्र० १ रलो० पी० टी० में 'कश्यप संहिता' के नाम से है ।

२. मु० चि० ५ प्र० १ एलो० पी० टी० १७-२१ तक 'स्मृति चन्द्रिका' के नामसे है।

ज्योतिर्निबन्ध में कहा है 'प्रथमती मधी नारी विधवा मवित घ्रुवम्। माद्रे तु दुर्मगा नारी, पृष्ये तु पुंश्चली, माथे पुत्रसुतान्विता । यह पाठान्तर के साथ , है ॥ १७-२०॥

# अथ पक्षफलम्--पक्ष में होने का फल

ेशुक्लपक्षे सुशीला स्यात्कृष्णे तु कुलटा भवेत् । कृष्णस्य दशमी यावन्मध्यमं फलमादिशेत्॥ २१॥

यदि शुक्ल पक्ष में प्रथम ऋतुमती होती है तो सुशीला और कृष्ण पक्ष में वेश्या तथा कृष्ण पक्ष की दशमी तक होने पर मध्यम फल होता है।। २१।।

एवं मु. चि. में 'आद्यं रजः शुमं माधमार्गरावेकाल्गुने । ज्येष्ठश्रावणयोः श्रुवले-सद्वारे' ( ५ प्र० १ क्लो० ) ॥ १७-२१ ॥

मृहूर्तगणपित में कहा है 'वैशाखें फाल्गुने माघे मार्गाख्यश्रवणाश्विने । पक्षे शुक्ले शुमाहे च' (१४ प्र०१ २ळो०) ।। १७—२१ ।।

शौर मी ज्योतिष सार में कहा है 'आर्तवं प्रथमं चैत्रे वैधव्यं जायते घ्रुवम् । वैद्याखे घनवृद्धिः स्याज्ज्येष्ठे रोगान्विता मवेत् । आषाढे मृतवत्सा च श्रावणे घनसंयुता । नमस्ये दुर्मेगा नारी आदिवने घनधान्यमाक् ।। कार्तिके निर्धना प्रोक्ता मार्गशीर्षे बहुप्रजा । पौषे च पुंश्वली नारी माघे पुत्रवती मवेत् । फाल्गुने पुत्रसंपन्ना ज्ञेयं मासफलं बुधैः (४८ पृ०) ।। १७-२१ ।।

# अथ तिथिफलम्--

तिथियों में प्रथम ऋतुमती होने का फल
सुभगा धनपुत्राढ्या सुतयुक्ता च दुर्भगा।
पितिप्रिया क्लेशयुता धनाढ्या कलहिप्रया।। २२॥
विधवा बहुभाग्या च पुत्रिणी कुलटामितः।
धनाढ्या पुरंचली दर्शे विधवा भवति वत्सरे॥ २३॥
पौणिमायां भवेन्नारी पुत्रपौत्रसमन्विता।
तिथिक्षये निषिद्धं स्यात्तिथीनां फलमीरितम्॥ २४॥

ग्रन्थान्तर में बताया है कि यदि स्त्री पहिले २ ऋतुमती प्रतिपदा में हो तो माग्यशालिनी, द्वितीया में घन पुत्र से युक्त, तृतीया में पुत्रवती, चौथ में दुःखी, पश्चमी में पित की प्यारी, छट में कलह से युक्त सप्तमी में धनवती, अष्टमी में लड़ाई करने वाली, नवमी में विधवा, दशमी में अधिक माग्यशालिनी, एकादशी में पुत्रवती, द्वादशी में वेश्या बुद्धि वाली, तेरस में धनवाली, चौदस में वेश्या, अमावास्या में विधवा

१. मू० चि० ५ प्र० १ रलो० पी० टी० ।

बौर पूर्णिमा तिथि में पहिले मासिक धर्म होने पर कन्या पुत्र पौत्र से युक्त तथा तिथि क्षय में होने पर निषिद्ध होता है। यह क्रम से समस्त तिथियों में होने का फल होता है।। २२-२४।।

ज्योतिनिबन्ध में कहा है—'आदातौं सुमगा नारी प्रतिपत्सु रजस्वला। द्वितीयां माग्यजननी तृतीयायां सुतान्विता। चतुर्या विषवा नारी पञ्चम्यां घनदायिनी। षष्ट्यांच क्लेशमाक् चैव सप्तम्यां घनविभी। अष्टम्यां राक्षसी नारी नवम्यां पापविधिनी। दशम्यां प्रीतिकरी स्यादेकादश्यां सुतान्विता। द्वादश्यां दुमंगा नारी त्रयोदश्यां हिरण्यदा। चतुर्दंश्यां पृश्चली स्यात् पौणंमास्यां सुपुत्रिका' (१०६ पृ० २~६ श्लो०)॥ २२-२४।।

ज्योतिषसार में कहा है 'शुचिनिरी प्रतिपिद द्वितीयायां तु दु:खिनी । तृतीयायां पुत्रवती चतुष्यी विषवा मवेत् । पश्चम्यां चैव सौमाग्यं पष्ठचां कार्यविनाश्चिनी । सप्तम्यां सुप्रजा नारी चाष्टम्यां राक्षसी तथा । नवम्यां विषवा नारी दश्चम्यां सौक्यमोगिनी । एकादश्यां शुचिनिरी द्वादश्यां मरणं ध्रुवम् । त्रयोदश्यां शुमा प्रोक्ता चतुर्देश्यां परान्विता । पौणंमास्याममायां च शुमं चाशुममेव च' (४८ १०) ॥ २२-२४ ॥

#### अथ वारफलम्--

अब आगे सातों वारों में होने के फल को बताते हैं।

विधवा कन्यकाढ्या च मृतिप्राप्ता च दुः खिनी । पुत्रिणो भोगसम्पूर्णा वन्ध्या सूर्योद वारतः ॥ २५ ॥

ग्रन्थान्तर में कहा है कि सूर्यंवार में यदि कन्या प्रथम ऋतुमती होती है तो विषवा, सोमवार में कन्या सन्तान वाली, मंगलवार में मरण पाने वाली, बुध में दुःखी, गुरु में पुत्रवती, शुक्र में मोग से युक्त और श्रतिवार में प्रथम रजस्वला होने पर कन्या वन्त्या होती है ।। २५ ।।

ज्योतिषसार में कहा है 'मङ्गले आत्मघाती स्थाद्बुचे कन्याप्रसू: स्मृता: । गुरुवारे सुतप्राप्तिः कन्या पुत्रयुवाभृगौ । मन्दे च पुंदचली नारी ज्ञेयं वारफलं शुमम्' ( ४८ पृ० ) ।। २५ ।।

कश्यपजी ने कहा है 'रोगिणी रिववारे तु सोमवारे पितव्रता । दुःखिता भौमवारे च वुषे सौमाग्यसंयुता । श्रीसंयुता गुरोविरे पितमक्ता भृगोदिने । मिलना मन्द वारे तु रात्राविप तथैव च' ( मु० चि० ५ पृ० १ रहो० पी० टी० )।।

तथा विसष्ठ संहिता में भी 'सदा गतार्ता सुपतिव्रता सा वन्व्या प्रजावत्यतुलायं-युक्ता। आनन्दकर्त्री त्वसती च पुष्पवती क्रमाद् मास्करवासरेषु' (२४ प्र०३३ रखो०). ॥ २५॥ और भी ज्योतिनिबन्ध में 'आदित्ये विधवा नारी सोमे चैव मृतप्रजा। अङ्गारे चात्महानिद्दच बुधे कन्यां प्रसूयते। पुत्रिणी गुरुवारे च कन्यां शुक्रे प्रसूयते। शनौ तु पुरुवलो नारी प्रथमतौ विदुर्वुधाः' (१०६ पृ० ७-८ रुलो०)।। २५।।

अथ नक्षत्रफलम्--

अब आगे २७ सत्ताईस नक्षत्रों में प्रथम ऋतुषमं होने के फल को बताते हैं।

## नक्षत्रों में होने का फल

अश्विन्यादिषु बोद्धन्यं फलं च प्रथमार्तवे। पुत्राढचा दुर्भगा साध्वी घनाढचा सुतशालिनी ॥ २६॥ समशीला सुपुत्राढचा पुत्रिणी निधनाधना। सुभगा चार्थिनी विज्ञा श्रीयुता पतिवल्लभा॥ २७॥

अश्विनी आदि नक्षत्रों में प्रथम ऋतुमतो होने पर अश्विनी में यदि कन्या पहिली बार ऋतुममें से युक्त होती है तो पुत्रवती, भरणो में दुःखो, कृत्तिका में साध्वी, रोहिणो में घनवतो, मृगिश्चरा में पुत्र से युक्त, आर्द्रा में समान स्वमाव की, पुनवंसु में सुन्दर पुत्रवाली, पुष्प में पुत्रिणो, श्लेषा में मरण पाने वाली, मघा में घन से रहित, पूर्वाफाल्गुनी में सुमणा, उत्तराफाल्गुनी में धनवती, हस्त में विदुषो, वित्रा में घन से युक्त और स्वातो नक्षत्र में पहिले रज से संयुक्त हो तो पित की प्यारी होती है। 11 २६ – २७।

विशेष - विशिष्ठ संहिता में नक्षत्रों में रजो दर्शन का फल विस्तृत मिलता है
यथा 'बहुतुतधनसंपच्छोलसौमाग्य युक्ता, विगतनिखिलदोषा दस्रभे पुष्पिणी या॥
सुरगुरुवितमक्ता मानिनी गोतनृत्या प्रवरकृतुमुमवस्त्रैर्भूषणैर्भूषिता स्यात्॥ १॥
परपुरुविपरा स्याद् दुमंगा याम्यविष्ठे विविध्यपलमाषाभूषणामृक्स्रवार्ता। नियतमनतवाक्यात्रस्तविद्धेषणो सा कुलजनगुणहोना छन्नपापा खला स्यात्। वैश्वानरक्षें
बहुभित्रपुत्रधनान्विता सत्यपरागुणाढ्या। विकीणंकामा प्रियवादिनी च नारी
सहोत्यप्रवरा कलाज्ञा। पितामहर्से सुगुणा सुवृत्ता पतिप्रिया सत्यवती धनाद्या।
बन्धुप्रिया मानरता सुष्ट्या प्रकृष्टिचता प्रविकोणंकामा। सदा मृगे माग्यवती सुवृत्ता
कलानुरक्ता विशुलार्थयुक्ता। पतिप्रिया मानवती बहुजा प्रजावती वन्धुजनैः सुमान्या।
महेशभे पुष्यवती विशाला मृगानुरक्ता परकार्यसक्ता। पत्युण्झिता प्रेष्यवती विनिः स्वा
परप्रिया दुःखवती विश्वा। मायाविनी कार्पटिका विशालाऽदित्याख्यधिष्य्ये कुचरित्र
युक्ता।। वन्व्या पुनर्मूः परसद्मसक्ता दुश्चेष्टिता पुष्पवती कलाढ्या। सुगन्धपुष्पाम्बरभूषणेषु सदा कलागोतिनबद्धित्ता। पुष्ये त्वगम्यागमना गदार्ता प्रजावती
दुःप्रतिमान्विता सा। खला पुनर्मूबंदुदोषसक्ता मौजङ्गमे पुष्पवती विशोजा।
मायापदुलंग्वरित्या पुष्पवती मायां

प्रजावती सा कुलटा तथापि । सिहीव योषिद्वरवृन्दमध्ये प्रमाति खद्योतवदम्बरेऽपि । माग्ये माग्यवती बहुव्यययरा पानप्रसक्ता वृता स स्वीध्या कुलटा कलासु निपुणा नोकक् च मग्नवता ।। दुः पुत्रा कुलपांसिनी खलरजा मग्नोद्यमा पांशुला, दुःखा पापरता विषमं निरता षण्डप्रिया संततम् । कुलद्वयानन्दकरी विमक्तकार्या कलाढ्या विनिगृह्यचित्ता । विकीणंकामा रुचिरा सुवृत्ता शलक्षणार्यमक्षे विगताऽरिवैरा ।। सम्मोगश्रीला परकार्य-कारिणी बन्ध्वचिता श्रेष्टगुणानुरक्ता । गताम्यसूया विगतारिवर्गा हस्तेंऽगना पृष्यवती विलोला । त्वाष्ट्रे प्रियालुः सुरतिप्रयोद्यद्वैरा निगृह्यात्मिहते नियुक्ता ।। निवृत्तवैरामय पीडिताङ्गो संगीतविद्या निपुणा कलासु ।। दृढवता सत्यपरा सुवृत्ता निवृत्तरागा परन्ध्रिगोप्त्रो । गजामिगामिन्यनिलाह्ययक्षे प्रमोदिनी मंगलकायंवृन्दे ( २४ अ० ५-१९ इलो० ) ।। २६-२७ ।।

और भी ज्योतिनिबन्ध में 'सिह्ता धनपुत्राम्यामिश्वन्यां चेद्रजस्वला। दोषयुक्ता मरण्यां तु कृत्तिकायां सुपुत्रिणी। रोहिण्यां धनसंयुक्ता मृगे स्यात्सुतशालिनी। आर्द्रायां मतृंनिरता निर्वेरा च भवेत्सती। पित्रता पुनवंसी पुष्ये च व्यालमद्वये। पूर्वाद्वये च युवती मारिका च करद्वये, स्वातीद्वये धनवती' (१०६ पृ० १-३ श्लो०)।। २६-२७।।

गर्गं ने भी कहा है 'सुमगा चैव दुःशीला बन्ध्यापुत्र समन्विता । धर्मयुक्ता व्रतध्नी च परसंतानमोदिनी । सुपुत्रा चैव दुष्पुत्रा पितृवेश्मरता सदा । दोना प्रज्ञावती चैव पुत्राढचा चित्रकारिणी । साध्वी' ( मु० चि० ५ प्र०१ श्लो० पो० टो० ) ॥ २६-२७ ॥

# विशाखा से रेवती नक्षत्र तक होने का फल

धनिनी निर्धंना भाग्या दुःशोला क्लेशकारिणी। सुभगा श्रीयुतार्थाढ्या निर्धंना कलहप्रिया॥ २८॥ सुशोला धनपुत्राढ्या क्रमेणैवमुदाहृतम्।

जब कि कन्या प्रथम विशाखा नक्षत्र में पुष्पवती होती है तो घनिनी, अनुराधा में निर्धन, ज्येष्ठा में माग्यशालिनी, मूल में दुःशील (घृष्ट), पू॰ पा० में कलह करने वाली, उ॰ पा॰ में सुमगा, श्रवण में धनवती, घनिष्ठा में घन वाली, श्रतिभवा में घन से होन, पू० मा॰ में लड़ाई की इच्छा वाली, उ॰ मा० में सुशीला और रेवती नक्षत्र में प्रथम रजोवती होने पर कन्या धन व पुत्र से युक्त होती है।। २८-२८ है।।

विसष्ठ संहिता में कहा है 'द्विदैवभे पुष्पवती प्रवृत्ता विचित्रमोधायमवैरिसंघा । विवाहशीला, विपुलप्रतापा संमोगमाप्नोति श्रुनीव धश्वत् । मैत्रेविमित्रा सगदांगहोना विवाहशीला विगुणा सवैरा । प्रवृत्तरागा प्रविकीणंकामा स्वगमंसंस्नावपरा विरक्ता । पौरन्दरे पुष्पवती विमर्षा विनिन्दिताऽतिव्यसनी सुगूढा । परतया प्रव्रजतेरतातमा परप्रजासूयवतो सपापा । मूले प्रकामाऽधिकसत्त्वहोना व्यसुर्वुंभुक्षोद्धत दोषचित्ता । निरन्तरं दूषितकमंवृत्ता प्रजावती गोगजगामिनी च । पानीयभे पुष्पवतो विवाहशोला कलाकमंणि

दुष्टिच्ता । परानुरक्ता वनशैलसक्ता प्रच्छन्नपापाऽद्भुतकमंरक्ता । वैश्वे सती पुष्पवती सुवृत्ता महागुणैकन्नितानतोति । चित्तानुरक्ता स्वपतेक्दारा युक्ता विवैरा विनिवृत्त-दोषा । बहुसुतधनधान्यप्रोन्लसद्भूषणाढ्या प्रचुरगुणगणाद्येमंतुँरानन्ददा स्यात् । युवित्वनमता सा विष्णुधिण्ये विचित्रा, प्रवरनटनगीतातोद्यवाद्ये ह्यमिज्ञा । अतिवसु-धनमाक्स्यान्मानिनी सच्चिरत्रा विगतमयकुवृत्ता सन्नताङ्क्ती गुणाढ्या । पतिहित्तिनरता स्याद् वन्धुवर्गेः प्रपूष्णा, प्रियहितकरकमंण्युत्सुका प्रोष्ठपद्याम् ॥ निख्निलदक्ताढ्या नृत्यगीतानुरक्ता, विविधगुणगणाढ्या मानिनी भाग्ययुक्ता । विविधगरिचरौष्टेः संविषुक्ता शतस्त्रें पतिकुलजनमान्या पुष्पवत्यगना सा ॥ श्वमगुणगणहीना कर्कंशा भाग्यहीनात्व-नृतपष्ठमन्त्रदुंजंनान्तजंयन्ती । विचरति गुणमध्ये दुर्मगा वाजपादै, जनकसदनवासा नष्टकामाऽखरूषा ॥ गुणसुतसुससंपद् भूषिताङ्को त्विमज्ञा अभिमवित सपत्नान् सज्जनात् मानयन्तो । मृदुमधुरसुवाचा गीतनृत्योद्गता सा प्रवरबहुकलाज्ञाचोत्तरामाद्रपादे ॥ पौष्णे विश्वोला बहुदुःखशोका विवाहशीला पितृवेश्यसंस्या । परामितप्ता पतिपुत्रदूरा नीचैरता कापटिका च कन्या' (२४ अ० २०-३१ श्ला०) ॥ २८-२८ ।

ज्योतिनिर्वन्ध में भी 'विधवास्यात् परद्वये । मूलद्वये नित्ययुक्ता सुमगास्यात्परद्वये । धिन्ष्ठायां स्वैरिणी च सती शतिमषद्द्वये । धिहर्युन्व्यद्वये नारी सुमगा मर्तृतत्परा' (१०६ पृ० ४-५ श्लो०) ॥ २८-२८ र् ॥

और मी गर्गं ने बताया है 'पितव्रता नित्यं सुपुत्रा कष्टचारिणी स्वकर्मनिरता हिंहा पुत्रपौत्रादिसंयुता नित्यं घनकथासक्ता पुत्रधान्यसमन्विता । मूर्खार्थाढ्या गुणवती दस्रक्षीदेक्रमात् फलम् ॥' ( मु० चि० ५ प्र० १ ग्लो० पो० टो० )॥ २८-२८३ ॥

कृत्तिकादित्यरौद्रेऽपि मघा ज्येष्ठा रजस्वला ॥ २९ ॥ आदिपादे शुभं प्रोक्तं सा कन्या मङ्गलप्रदा । दिपादे चेद्रजो दृष्टं पञ्चिविशति भोजनम् ॥ ३० ॥ त्रिपादे च चतुष्पादे शान्ति कुर्याद्यथाविधि ॥ ३१ ॥

यदि कृत्तिका, हस्त, आर्द्रा, मघा या ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में पहिले पुष्पवती होती है तो शुम व मंगलप्रद होती है तथा उक्त नक्षत्रों के दूसरे चरण में होने पर २५ ब्राह्मणों को मोजन कराना और तीसरे या चौथे चरण में होने पर विधिविधान से ज्यान्ति करनी चाहिए ॥ २८३-३१॥

अथ योगफलम्--

अव आगे योगों के आधार पर फल को बताते है।

विरुद्धयोगेष्वशुभं शुभयोगे शुभं भवेत्।। ३२।। ग्रन्थान्तर में कहा है कि विरुद्ध योगों में पहिले २ पुष्पवती होने पर अशुभ और शुभ योग में होने पर शुभ फल होता है।। ३२।। विशेष—यहाँ पर योगों में होने का फल सूक्ष्म रीति में है। पाठकों की सुविधा के लिये ज्योतिनिबन्ध में जो विशेष फल योग व करणों का है उसे लिख रहा हूँ 'आधर्ती दुमंगा नारी विष्कम्भे चेद्रजस्वला। दन्ध्या चैवातिगण्डे च शूले शूलवती मवेत्। गण्डे तु पुंचचली नारी व्याधाते चाज्यमधातिनी। वच्चे च स्वैरिणी प्रोक्ता पाते च पतिधातिनी। परिधे मृतवन्ध्या च वैधृतौ पतिमारिणी। शेषाः श्रुमावहा योगा यथा नाम फल प्रदा (१०७ पृ० ८-१० श्लोक)।

तथा करणों में होने का 'बने पुष्पवती नारी वन्ध्या वा विधवा मनेत्। बालने पुत्रिणी नारी कौलने प्रमदा मनेत्।। तैतिले संमतवती गरे नारी विनश्यति ॥ नष्ट-प्रजा विणक्संज्ञे विष्ठघां वन्ध्या घनोज्झिता। शक्रुनीच चतुष्पादे नारी वैधव्यमाप्नुयात्। नागे न रमते नारी किस्तुष्टने विधवामनेत्' (१०७ पृ० १३-१५ एलो०) ॥ ३२ ॥

ज्योतिषसार में मी योगों का फल 'आद्यातीं विषवा नारी विष्कम्भेव रजस्वला।
स्नेहः प्रीतौ तु दम्पत्योरायुष्मांस्तु वनप्रदः। सौमाग्ये पुत्रयुक्ता तु शोमने मङ्गलान्विता।
आतंगण्डे तु विधवा सुकर्मणि तु शोमना। धृतौ संपत्तियुक्ता च धूले रोगयुता मवेत्।
गण्डे दुःखान्विता नारी वृद्धौ पुत्रान्विता सवेत्। ध्रुवे तु शोमना नारी व्याघाते मतृंघातको। हषंणे हर्षयुक्ता तु वच्चे चैवानपत्यता। सिद्धौ पुत्रान्विता नारी व्यतीपाते
विमतृंका। मृतवत्सा च वर्षाणे परिये चाल्पजीविता। शिवे पुत्रवती नारी सिद्धौ शिव्रफलान्विता। साध्ये धर्मपरा नारी शुभे शुमगुणान्विता। शुक्ले शुमकरा नारी ब्राह्मणि
स्वपतौ रता। ऐन्द्रे देवररक्ता च वैधव्यं वैधृतौ स्मृतर्' (५० पृ०)।। ३२।।

तथा करणों में होने का फल 'बवे प्रोक्ता तु वन्ध्या स्त्री वालवे पुत्रसपदा। कौलवे पुंश्वली नारी तैतिले चारुमाधिणी। गरे च गुणसंपन्ना विणिजे पुत्रिणी स्मृता। विष्ट्यां च मृतवत्सा च शकुनौ कामपीडिता। चतुष्पदे शुमा नारी नागे पुत्रवती मवेत्। किस्तुबने तु परासक्ता कारणानां शुमाशुमम्' (५० पृ०)।। ३२।।

#### अथ लग्नफलम्--

अब आगे वारह राशियों की लग्न में होने के फल को बताते हैं।

बारह लग्नों में प्रथम रजस्वला होने का फल
आत्मघ्नी भ्रूणहा मेथे वृषे पुत्रवती भवेत्।
हन्द्वे कन्याप्रसूर्नारी मृतापत्या च किकिण॥ ३३॥
सिंहे वैधव्यमाप्नोति कन्यायां स्त्रीप्रसूर्भवेत्।
तुलायां बहुपुत्राढ्या दृढकर्मरतालिनि॥ ३४॥
चापे पुत्रधनाढ्या स्यान्मकरे सुखिनो भवेत्।
सकुत्प्रजावती कुम्मे मीने चाल्पप्रजा भवेत्॥ ३५॥

ग्रन्थान्तर में बताया है कि मेष लग्न में पहिले २ पुष्पवती होने पर हिसा करने वाली व आत्मा का हनन करने वाली, वृष में पुत्रवती, मिथुन में कन्या संतान वाली, कर्क में नष्ट संतानवाली सिंह में वैधव्यता पाने वाली, कन्या में कन्या संतान वाली, तुला में अधिक पुत्रवाली, वृश्चिक में स्थिर कार्य में आसक्त, धनु में पुत्र व धन से युक्त, मकर में सुिखनी, कुम्म में एक सन्तानवाली और मीन लग्न में प्रथम रजस्वला होने पर कन्या अल्प संतानवाली होती है।। ३३–३५।।

नारद जी ने कहा है 'कुलीरवृषचापान्त्यनृयुक्कन्यातुलाघराः । राशयः शुमदाज्ञेया नारीणां प्रथमातंवे' ( मु. चि. ५ प्र० १२ लो० पी. टो. ) ।। ३३-३५ ।।

दैवज्ञमनोहर में भी बताया है 'मेषे सव्यमिचारा स्याद् वृषभे परमोगिनी। मिथुने धनभोगाढ्या कर्कटे व्यमिचारिणी। पुत्राढ्या सिंहराशी तु कन्यायां श्रीमती भवेत्। विचक्षणा तुलायां च वृष्टिक तु पतिवृता।। दुःचारिणी धनुः पूर्वे अपरे च पतिवृता। मकरे मानहीना च कुम्भे निधन बन्धुता। मीने विचक्षणा लग्ने ग्रह संस्था विवाहवत्' (मु. चि. ५ प्र०१ रलो० पो. टी. ।। ३३-३५ ।।

ज्योतिषसार में कहा है 'मेषलग्ने दरिद्रा च वृषभे धनसंयुता। कामिनी मिथुने लग्ने ककंटे पतिनाशिका।। सिंहे पुत्रप्रसुतिश्च पतियुक्तास्त्रिलग्नके तुले चैवान्यता दायी वृश्चिके दद्भुदु:खिनी। धनुलग्ने धनैश्वयं मकरे ककंशा भवेत् (कुम्मे वंशद्वयघ्नीः च मीने सर्वगुणान्विता' (५१ पृ०)।। ३२-३५।।

अथ वर्गफलम्—

क्षव क्षागे लग्नस्थ शुम वा पाप वर्ग होने पर जो फल होता है, इसे बताते हैं। शुभ वा पाप वर्ग का फल

'आरोग्यसौभाग्यवती च सौम्यवर्गे शुभा पुष्पवती च कन्या। दुःखाभयानर्थंविवादशोला वर्गेषु(ब्व!) सौम्येषु च दुर्मेतिः स्यात्।।३६॥ ऋषिवसिष्ठ ने बताया है कि यदि लग्न में शुभग्रहों के वर्ग होने पर प्रथम रजोवती कन्या होती है तो नीरोग (रोगरहित) और माग्यशालिनो होती है।

यदि लग्न में पापग्रहों के वर्ग रहने पर स्त्री पहिले २ पुष्पवती होती है तो दुःखी रोगिणी, अनर्थ करने वाली और विवाद करने वाली एवं दुष्ट बुद्धिकी होती है ।।३६॥

> अथ वेलाफलम्— बेला में होने का फल

पूर्वाह्मे पुत्रसंयुक्ता मध्याह्ने सुखभागिनी। स्वैरिणी चापराह्मे स्यान्निशायां विधवा भवेत्॥ ३७॥ सन्ध्ययोरुभयोर्वेश्या प्रथमर्तौ फलं स्मृतम्। शेषं विवाहवत्सर्वं पुष्पे लग्नादि चिन्तयेत्॥ ३८॥

शेषं विवाहवत्सर्वं पुष्पे लग्नादि चिन्तयेत् ॥ ३८ ॥
यदि प्रथम वार कन्या पूर्वाह्न में रजस्वला होती है तो पुत्र से युक्त, मध्याह्न में
होने पर सुख मोगने वालो, अपराह्न में वेश्या, रात्रि में विधवा तथा दोनों सन्ध्याओं

१. व. सं. २४ अ. ३४ रहो.।

में पहिले मासिकधर्म होने पर कन्या वेश्या होती है। और अविश्रष्ट लग्न फल विवाह लग्न की तरह पुष्पवती होने पर भी शुभाशुभ समझना चाहिए।। ३७-३८॥ -

स्मृत्यन्तर में कहा है 'प्रातःकाले तु सधना साया ह्वे सर्वमोगिनी । मध्या ह्वे च मवेद्वेदया निश्रीये विधवा मवेत्' (मृ. चि. ५ प्र०१ इलो० पी. टी. )।।३७-३८।।

तथा ज्योतिनिवन्ध में कहा है 'पुत्रवती शुमं प्राप्ता पूर्वाह्हि तु रजस्वला। मन्याह्नि तु शुमप्राप्तिः स्वैरिणी चापराह्हिके॥ सन्व्ययोद्दमयोर्वेक्या निशायां विधवा तथा। पूर्वरात्री च वन्व्या स्याद् दुर्मगा सर्वसन्धिषु' (१०७ पृ० ११–१२ क्लो०)॥३७-३८॥

ज्योतिषसार में कहा है 'पूर्वाह्ने सुमगा प्रोक्ता मध्याह्ने चैव निधंना । अपराह्ने शुमा चैव सायाह्ने मर्वमागिनी । सन्ध्ययारुमयोर्वेश्या निशीये विषवा मवेत् । पूर्वरात्रे तथा बन्ध्या दुर्मंगा सर्वसन्धिषु' (५२ पृ०)।। ३७-३८ ।।

### अथ वस्त्रफलम्-

#### वस्त्र के आधार पर फल

भुभगा व्वेतवस्त्रा च रोगिणो रक्तवाससा। नीलाम्बरधरा नारी विधवा प्रथमार्तवा॥ ३९॥ भोगिनी पीतवस्त्रा च दृढवस्त्रा पतिव्रता। दुर्भगा जीर्णवस्त्रा स्यात्सुभगा चारुवस्त्रिणो॥ ४०॥

यदि कन्या पहिले-पहिले सफेद वस्त्र पहिनकर पुष्पवती होती है तो माग्यवती, लाल वस्त्र घारण किये हो तो रोगिणी, नीला वस्त्र हा तो विघवा, पीला हो तो मोगिनी, मजबूर वस्त्र हो तो पितवता, फटा हो तो माग्यहीना और सुन्दर वस्त्र हो तो सुमगा होती है। ३९-४०।

विश्व हो ने कहा है 'सुमगा श्वेतवस्त्रा स्याद् दृढवस्त्रा पितव्रता । क्षोमवस्त्रा क्षताश्चा स्याक्षवदस्त्रा सुखान्विता ॥ दुमंगा जीणंवस्त्रा स्याद् रागिणी रक्तवाससा । नीलाम्बरघरा नारी विधवा पुष्पिता यदि ॥ मिलिनाम्बरतो नारी दिरद्वा स्याद्रजस्वला' (मु० चि॰ ५ प्र० २० इलो० पी० टो० ) ॥ ३९-४० ॥

रप्रथमर्ती फलं स्त्रीणामुच्यते रजसा तु तत् ॥ ४१ ॥ अब आगे स्त्रियों के प्रथम मासिक धर्म में रक्त के रंग से फल को बताते हैं ॥४१॥

१. ज्यो नि. १०७ पृ. २२-२३ रलो. ।

२. ज्यो. नि. १०७ पृ. २४-२८ इलो. ।

#### अथ रक्तफलम्-

#### रज का फल

भुभगा पुत्रसंयुक्ता शुक्लवर्णे यदातंवे। शशशोणितसङ्काशे यद्वालक्तकसन्त्रिभे॥ ४२॥ पुत्रकन्याप्रसूतिः स्यान्नोले तु स्यान्मृतप्रा। कर्बुरे न्त्रियते सा च पिङ्गले च मृतप्रजा॥ ४३॥ कृष्णे तु विधवः नारो रजस्येवं फलं वदेत्। शोणिते विन्दुमात्रेण स्वैरिणो चाल्पशोणिता॥ ४४॥

यदि प्रथम रज सफेद वर्णं का हो तो स्त्री पुत्र से युक्त व माग्यशालिनी होती है, खरगोश के रुधिर की सी आमा का हो या महावर (आलता) कान्ति के तुल्य हो तो पुत्र-कन्या सन्तान से युक्त, नीले रंग का हो तो मृत सन्तित, कर्बुर रंग का होने पर स्वयं की मृत्यू. पिङ्गल रंग में नष्ट सन्तान, काला रंग हो तो कन्या विषवा होतो है एव मासिक धर्म एक विन्दु या अल्प हो तो कन्या व्यमिचारिणी होती है ॥ ४२ ४४॥

ज्योतिषसार में कहा है 'रक्ते-रक्ते मवेत्पुत्रः कृष्णे चैत्र मृतप्रजा। विच्छिले च मवेद्वन्ध्या काकवन्ध्या च पाण्डरे। पीते दुश्वारिणी ज्ञेया सुमगा गुञ्जसिन्नभे। सिन्दूर-वर्णे रक्ते तु कन्या सन्तितिरेव च' ( ५१ पृ० )।। ४२-४४।।

#### अथ स्थानफलम्—

#### स्यानवश फल

रग्रामाद्वहिः परग्रामे नारी स्याद्वयभिचारिणी। पतिव्रता शुभस्थाने सुभगा गृहमध्यतः ॥ ४५ ॥ ग्राममध्ये तु वृद्धिश्च विधवा च दिगम्बरा। उपरागे तु दुःशीला अग्युष्यं जलसन्निधौ। धनमध्ये तु कन्याया धनधान्यसमन्विता॥ ४६ ॥

ग्रन्थान्तर में बताया है कि गाँव के बाहर दूसरे गांव में यदि कन्या प्रथम पुष्पवती होती है तो व्यमिचारिणी शुम स्थान में होने पर पतिव्रता, घर के मीतर होने पर भाग्यशालिनो, गाँव के मध्य में वृद्धिवालो, वस्त्रहीन होने पर विधवा, ग्रहण में दुःशीला, जल समीप में दीर्घायु वाली और घन के बीच में प्रथम मासिक धर्म से युक्त होने पर कन्या घनधान्य से युक्त होती है ॥ ४५-४६॥

१. मु चि. ५ प्र. ३ इलो, पो. टी.।

२. ज्यो. नि. १०७ पृ. २५-२८ रलो. ।

देवराजः---

#### देवराजजी के आधार पर

ेसंमार्जनीकाष्टतृणाग्निशूर्पान् हस्ते दधाना कुलटा तदा स्यात्। तल्पोपभोगे सपदि स्थिताश्चेद् हष्टं रजो भाग्यवती तदा स्यात्॥ ४७॥

आचार्यं देवराजजी ने वताया है कि कन्या झाडू, काठ, तिनका, आग्नि या शूप को धारण किये हुए प्रथम मासिक धर्मं से युक्त होती है तो वेश्या और शब्या पर उपमोग के समय जब प्रथम रजीवती होती है तो माग्यवती होती है ॥ ४७ ॥

# अथ स्थानविशेषे अपवादः-

अब स्थान विशेष में रजोवती का फल नहीं होता है, इसे ज्योतिर्निबन्ध वाक्य से बताते हैं।

विवस्थाने पितृस्थाने निन्द्यस्थानेऽन्यवेश्मनि ।
पुष्पवत्याः फलं न स्यान्मार्गे चाण्डालवेश्मनि ॥ ४८॥
ज्योतिनिवन्ध में बताया है कि देवता के स्थान में, पिता के घर में, निन्द्यस्थान में,
दूसरे के घर में, मार्ग में और स्वपच के मकान में प्रथम ऋतुमती का फल नहीं होता
है ॥ ४८॥

3पुष्पं दृष्ट्वा(ष्टं) निन्दिते भे यदि स्याच्छान्ति कुर्यादङ्गनायां च पूर्वम् । तत्संयोगं वल्लभा वर्जययुर्यावाद्भयः शस्तभे नैव दृष्टम् ॥४९॥ दूषित नक्षत्र में मासिकद्यमं को देखकर पहिले शान्ति करना और पुनः शुम में देखकर पति-संमोग में कन्या की प्रवृत्ति करानी चाहिए ॥ ४९ ॥

४नारदः-

#### नारद जी के आधार पर

निन्द्यर्क्षीतिथिवारेषु यत्र पृष्पं प्रदृश्यते । तत्र शान्ति प्रकुर्वीत घृतदूर्वातिलाक्षतैः ॥ ५० ॥ प्रत्ये कमष्टशतं मन्त्रेगीयत्र्या जुहुयात्ततः । स्वर्णगोभूतिलान् दद्यात्सर्वदोषापनुत्तये ॥ ५१ ॥ यावच्छान्ति प्रकुर्वीत तावत्तां नावलोकयेत् । भर्ता तत्राभिगमनं वजंयेच्छुभवाञ्छया ॥ १२ ॥

१. मु चि ५ प्र. २ वलो. पी. टी.। २. ज्यो. नि. १०७ पृ. २४ वलो.।

३. ज्यो. नि. १०८ पृ. ३३ रलो.।

४. ज्यो नि. १०९ पृ. १३-१४ बलो.।

ऋषि नारद ने बताया है कि दूषित नक्षत्र, तिषि और वार में यदि कन्या पुष्पचती होती है तो उसकी शान्ति करनी चाहिए। घी, दूर्वा, तिल, अक्षतों से प्रत्येक की १०८ आहुति गाय शे मन्त्रों से देनी चाहिए। इसके पश्चात् सोना, गाय, भूमि तिल का दान समस्त दाषों की शान्ति के लिए करना चाहिए। जब तक शान्ति न करे तब तक उसका दर्शन नहीं करना और पित को शुमता के लिए उसके साथ भोग भी नहीं करना चाहिए।। ५०-५२।।

## अथ रजस्वलाधर्मः-

अब आगे रजम्बला के धर्मों को यायों समझिये उसके आचरण को ज्योतिषसार के वाक्य से बताते हैं।

#### ज्योतिषसारे--

ज्योतिषसार के आधार पर रजस्वला का धर्म

विश्वार्तवाभिष्टुता नारी चैश्वेदमिन संश्रयेत्।

न चान्यजातिसंस्पर्शं कुर्यात्स्पर्शं न च क्वचित्।। ५३॥

विरात्रं स्वमुखं नैव दर्शयेद्यस्य कस्यचित्।

स्ववावयं श्रावयेन्नेव न कुर्याद्दन्तधावनम्॥ ५४॥

न कुर्यादार्त्वे नारी ग्रहाणामीक्षणं तथा।

अञ्जनाभ्यञ्जनं स्नानं प्रवास वर्जयेत्तथा॥ ५५॥

नखादिकृन्तनं रज्जुतालपत्रा।द बन्धनम्।

नवे शरावे भुञ्जीत तोयं चाञ्जीलना पिवेत्॥ ५६॥

ज्योतिषसार नामक ग्रन्थ में कहा है कि ऋतुमती स्त्र। का मकान में एक ही स्थान पर रहना, अन्य जाति के ज्यक्ति व वस्तु का स्पर्श नहीं करना, तीन दिन तक जिस किसी को अपना मुख नहीं दिखाना, अपनी वाणी नहीं सुनाना, दन्त मजन, नक्षत्रों का दर्शन, काजल, तेल, स्नान, रास्ता चलना, नख काटना और रस्सी या ताल-पत्र का बन्धन व ये सब काम नहीं करना और मिट्टी के नये पात्र में भोजन करना तथा पानी अंजुली से पीना चाहिए ॥ ५३-५६ ॥

# रजस्वला शुद्धि दिन

रप्रथमेऽहिन चाण्डालो द्वितीये ब्रह्मघातिनी। तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहिन शुद्धचित ॥ ५७ ॥

पुष्पवती कन्या पहिले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन घोबिन के समान होती है और चौथे दिन शुद्ध होती है।। ५७।।

१. २२ पृ. १-४ बलो.।

२. ज्यो. सा. ५४ पृ. व मु. चि. ५ प्र. ६ वलो. मट्टा.।

विसिष्ठ संहिता में कहा है 'चाण्डालो पतिता समाथ रजकी शूद्रादिनादिक्रमात्, शुद्धा पुष्पवतो च पंचमदिने हन्येषु कन्येषु च' (२४ अ०३७ रलो० ॥ ४७॥

विशेष अन्यमत 'चतुर्थेऽहिन चास्पृष्ट्या रजोदशंनतः स्त्रियः । पचमेऽहिन शुद्धा सा दैवकर्माण पैतृके' ( ज्यो० सा० ५४ पृ० ) ।। ५७ ।।

#### धमंजास्त्र के आधार पर

भर्तुः स्पृक्या चतुर्थेह्नि स्नाने च स्त्री रजस्वला।
पञ्चमेद्रनि योग्या सा दैवे पित्र्ये च कर्माण ॥ ५८॥
धर्मशास्त्र में कहा है कि स्त्री मासिकधर्म होने पर चौथे दिन स्नान के बाद पित के स्पर्ध करने योग्य होतो है। और पांचर्वे दिन बह दैव व पितृ काम के उपयुक्त होती हैं।। ५८॥

> पुनः रजस्वला शुद्धि दिन ज्ञान <sup>३</sup>रजोदर्शनतोऽस्पृश्या नार्यो दिनचतुष्टयम् ।

ततः शुद्धाः क्रियास्वेताः सर्वंवर्णेष्वयं विधिः। ५९॥ ज्योतिनिबन्ध में नारद जी के वाक्य से ज्ञात होता है कि रजस्वला हाने के दिन से ४ दिन तक स्त्रो अस्पृष्य होती है। और पांचवें दिन समस्त कामों में उपयुक्त होती हैं। यह सब वर्णों की विधि है।। ५९॥

# अथ प्रतिमासे ऋतुयोगः—

अब आगे प्रतिमास में जो स्त्रियों को मासिकधर्म होता है, उस योग को वृहस्पति जी के वाक्य से बताते हैं।

बृहस्पतिः—

वृहस्पति जी के आधार पर ऋतुयोग अङ्गनाजन्मनक्षत्रात्पीडा तारागते विधी। भौमे चास्यां तथा योगे मासि मास्यृतुघारणम् । ६०॥

ऋषि वृहस्पति जी ने बताया है कि स्त्रों के जन्म नक्षत्र से पीडित नक्षत्र में विषु अर्थात् चन्द्र हो और उसी में मौम का योग जब मास में होता है तो मासिकधमें होता है।। ६०।।

बादरायणः--

## बादरायण जी के आधार पर

<sup>3</sup>स्त्रीणां गतोनुपचयर्कंमनुष्णरिहमः संदृश्यते यदि घरातनयेन तासाम् । गर्भग्रहातंत्रमुशान्त तदा सुवन्ध्या वृद्धातुराल्पवयसामपि नतदिष्टम् ॥ ६१ ॥

१. मु० चि० ५ प्र॰ ६ इला॰ मट्टा०। २. ज्यो० नि॰ १०९ पृ०। ३. वृ॰ जा० ४ अ॰ १ इलो॰ मट्टा०।

ऋषि बादरायण जी ने बताया है कि स्त्री के जन्म राश्चि से अनुपचय स्थान में चन्द्रमा हो और मंगल से दृष्ट हो तो गर्मधारण योग्य ऋतुकाल होता है। उत्तयोग वृद्धा, वन्ध्या, रोगिणो और छोटी अवस्था वाली स्त्री के लिये नहीं होता है।। ६१।।

वृ० जा० में कहा है 'कुजेन्दुहेतुप्रतिमासमार्तवं गते तु पीडक्षंमनुष्णदीिघतीं' (४ व० १ इलो०) ।। ६१ ॥

लक्षणान्तरम्--

रजोदर्शन का अन्य कारण

<sup>१</sup>इन्दुर्जलं कुर्जोग्निर्जलमिश्रं त्वग्निरेव पित्तं स्यात् । एवं रक्ते क्षभिते पित्तेन रजः प्रवर्तते स्त्रीषु ॥ ६२ ॥

सारावली ग्रन्थ में बताया है कि स्त्रियों को प्रतिमास में योनि से तीन दिन तक रुघिर बहता है। उसी को रजोदर्शन कहते हैं। उस रजोदर्शन का कारण चन्द्रमा और मंगल है। क्योंकि चन्द्रमा जलमय और मंगल अग्निमय है। इसलिये जल से रुघिर और अग्नि से पित्त उत्पन्न होता है। यब पित्त के द्वारा खून में हलचल होती है तो स्त्रियों को मासिकधमं होता है।। ६२।।

# गर्भाघान में अक्षय रजदर्शन

रवं यद्भवति रजो गर्भस्य निर्मित्तमेव कथितं तत् । उपचयसंस्थे विफलं प्रतिमासदर्शनं तस्य ॥ ६३ ॥

सारावली में यह भी कहा है कि इसप्रकार जो प्रत्येक मास स्त्रियों को मासिकधमंं होता है वही गर्म का कारण है। यदि स्त्री की राश्चिस ३।६,१०।११ वें चन्द्रमा हो तो वह मासिकधमं निष्फल होता है, अर्थात् उस रज में गर्मधारण की क्षमता नहीं होती है।। ६३।।

अन्यत्र बालवृद्धातुरवन्ध्याभ्यः एवं गर्भग्रहणयोग्यमार्तवं प्रदर्श्य स्त्रोपुरुष-संयोगसम्भवासम्भवौ चाह ।

दूसरे स्थान पर बाल, वृद्ध, रोगिणी, वन्ध्या के लिए इस प्रकार गर्मग्रहण योग्य ऋतुकाल का प्रदर्शन करके स्त्री-पुरुष संयोग से गर्म संमव (होना) व असंमव (नहोना) योग को बादरायण के वचन से बताते हैं।

बादरायण:-

बादरायण के आधार पर गर्भ संभव, असंभव का ज्ञान

<sup>3</sup>पुरुषोपचयगृहस्थो गुरुणा यदि दृश्यते हिममयूखः।

स्त्रीपुरुषसंयोगं तदा वदेदन्यथा नैव।। ६४।

१. सारा० ८ अ० ३ रलो० । २. सारा० ८ अ० ४ रलो० । ३. वृ० जा० ४ अ० १ रलो० मट्टो टी० ।

ऋषि बादरायण ने बताया है कि पुरुष की राश्चिसे उपचय (३।६१०।११) स्थान में चन्द्रमा जब गुरु से दृष्ट हो तो उस समय स्त्री पुरुष का संयोग हो तो गर्म की संमावना होती है।। ६४।।

नन्वत्र स्त्रिया उपचयस्थः कथं नोक्ता, अयुक्तमेतत्, प्राधान्यात् पुरुषस्यैव कस्मिन्कालेऽयं विचारः उच्यते ।

यहाँ जिज्ञासा होती है कि स्त्री के उपचय स्थान में चन्द्रमा का वर्णन क्यों नहीं किया। उत्तर। यह कहना युक्ति संगत नहीं है, क्यों कि गर्माधान में पुरुष के ही ग्रहों की प्रधानता होती है अत: किस काल में आधान करना चाहिये, यह बताते हैं।

# ऋतौ गर्भयोग:--

अब आगे ऋतुकाल में गर्म होने के योग को बताते हैं। चतुर्थादने स्नातायामिति अथान्यदाह ग्रन्थान्तरे--

#### ग्रन्थान्तर के आधार पर

बलान्वितावर्कसितौ स्वभां हो पुंसां यदा चोपचये भवेताम् । तथाङ्गनानां शशिभूमिजौ वा तदा भवेद्गर्भसमुद्भवश्च ॥ ६५ ॥ ग्रन्थान्तर मे बताया है कि पुरुष राशि उपचय स्थान में जब सूर्य शुक्र अपनी राशि के नवांश में हों अथवा स्त्री राशि से चन्द्रमा मंगल हों और स्त्री पुरुष का संयोग हो तो गर्म की सत्ता होती है ॥ ६५ ॥

स्त्रीणां विधी चोपचये कुजेन दृष्टेपि गर्भग्रहणेपि योग्या। पुंसां तथा गीष्पितिना प्रदिष्टे स्त्रीपुंसयोर्योगमतोऽन्यथा न ॥ ६६ ॥ स्त्रियों की राश्चि से चन्द्रमा उपचय स्थान में भौम से दृष्ट होने पर भी स्त्री गर्भ-धारण करने के योग्य होती है। युरुष राश्चि से उपचय में चन्द्र गुरु से दृष्ट होने पर दोनों का संयोग हो तो गर्म अवस्य होता है।। ६६ ॥

सारावली में कहा है 'उपचयमवने शशभृद् दृशे गुरुणा शुद्धाद्मिरथवासी । पुंसां करोति योगं विशेषतः शुक्रसंदृष्टः' (८ अ० ५ रलो०) ।। ६६ ॥

तथा मणित्य ने भी कहा ह 'ऋतुविरमे स्नातायां यद्युपचयसंस्थितः छशी भवति । बिलना गुरुणा हृष्टो भर्त्रा सह संगमश्च तदा' ( ४ अ० १ रुलो० मट्टो० )।। ६६।।

पराशर:--

#### पराशर के आधार पर

रोगेण यद्रजः स्त्रीणामन्वहं तु प्रवर्तंते । नाशुचिः स्यात्ततस्तेन तत्स्याद्वैकारिकं मलम् ॥ ६७ ॥ अष्टादश दिनादर्वाक् स्नानमेव रजस्वला । अत अर्ध्वं त्रिरात्रं स्यादुशना मुनिरब्रवीत् ॥ ६८ ॥ ऋषि पराशर ने बताया है कि रोग के कारण जब स्त्रियों को प्रतिदिन रुधिर होता है तो वे अशुद्ध नहीं होती है, क्योंकि वह विकार युक्त मल होता है। अठारह दिन से पूर्व यदि मासिकधमं हो तो रजस्वला स्त्री स्नान से शुद्ध होती है और इसके ऊपर अर्थात् आगे वाले दिनों में हो तो तीन दिन तक स्त्रो अपवित्र होतो है, यह उशना मुनि ने कहा है।। ६७-६८।।

> स्मर्यते— स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला। पात्रान्तरिततं।येन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत्॥ ६९॥

ग्रन्थान्तर में बताया है कि यदि नैमित्तिक स्तान के समय स्त्री पुष्पवती हो तो उसे पात्रान्तरित जल से स्नान करके ब्रत करना चाहिए।। ६९ ॥

सिक्तमात्रा भवेदद्भिः साङ्गोपाङ्गा कथञ्चन।
न वस्त्रपीडनं कुर्यान्नान्यद्वासांश्च धारयेत्।। ७०॥
पात्रान्तरित जलों से स्नान करने में सम्पूर्णशरीर भीग मो जाय तो भी वस्त्र
को नहीं निचोड़ना तथा दूसरे वस्त्र को नहीं धारण करना चाहिए॥ ७०॥

अथ रजस्वलायाः प्रथमदिननिर्णयः पारिजाते चतुर्विशन्मते— अब आगे रजस्वला के प्रथम दिन का निर्णय परिजात चतुर्विश मत से बताते हैं।

पुष्पवती के प्रथम दिन का ज्ञान

पूर्वांशयोस्तु रान्नौ चेज्जननं मरणं रजः ।

हष्टे पूर्वं दिनादित्वं तृतीये त्वितरेऽहिन ॥ ७१ ॥

केचिद्विदिते चैव जननं मरणं तथा।

रजो वा हश्यते स्त्रीणां यस्याहस्तस्य शर्वरी।। ७२ ॥

पारिचात चतुर्विश मत में कहा है कि रात्रि के पूर्वार्ध में जब जन्म या मृत्यु या मासिकधर्म होता है तो पहिला दिन और रात्रि के उत्तरार्ध में अर्थात् तृशीय प्रहर से आगे वाला दिन प्रथम दिन हाता है ।। ७१ ।।

किसी का कहना है कि दिन के उदय होने पर ही जब जन्म, मृत्यु या स्त्रियों का रज दिखाई दे तो जिसका दिन उसी की रात्रि होनी है। सारांश यह है कि उदय से दूसरे दिन के उदय पूर्व तक वही दिन प्रथम दिन होता है।। ७२।।

अवरे त्वर्द्धरात्रात्प्राक् मृतौ रजिस सूतके । पूर्वमेव दिनं प्राहुरूद्धै चेंदुत्तरेहिन ॥ ७३ ॥

अन्य लागों का मत है कि आधो रात से पहिले जन्म, मरण व रज निकलने पर पूर्व और अधंरात्रि के पश्चात् होने पर आगे वाला दिन प्रथम दिनहोता है।। ७३।। ज्वरितारजस्वलाश्द्धिः संग्रहे—

संग्रह ग्रन्थ में बताया है कि जब रोगिणी स्त्री रजस्वला हो तो उसकी शुद्धि कैसे होती है।

बुकार से युक्त पुष्पवता की शुद्धि का ज्ञान आतुरा चेहतुमती तस्याः स्नानं कथं भवेत्। स्पृष्ट्वा तु तां परा स्नायादृश कृत्वा ह्यनातुरा॥ ७४॥ वासोभिर्दशभिश्चेत्र परिधार्यं यथाक्रमम्। ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु पुण्याहेन विशुद्धचित्॥ ७५॥

उत्तर — उस पुष्पवती स्त्री को कोई दूसरी स्वस्थ स्त्री स्पर्श करके स्वयं दस बार स्नान करे और दस बार दस्त्रों का परिवर्तन यथा क्रम करके पुण्याहवाचन के साथ बाह्यणों को मोजन कराने से रजस्वला की शुद्धि होती है।। ७५।।

अथ रजस्वलास्नानमुहूर्तः--

अब आगे प्रथम रजस्वला के स्नान मुहूत को बताते हैं।

अत्र:--

#### अत्रि के आधार पर

ैब्राह्मानुराधारिवभसौम्यभेषु हस्तानिलाखण्डलवासवेषु। विश्वार्यमर्क्षोत्तरभाद्रभेषु वराङ्गनास्नानविधिः प्रदिष्टः॥ ७६॥ ऋषि अत्रि ने बताया है कि गेहिणी, अनुराधा, अश्विनी, मृगश्चिरा, हस्त, स्वाती, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरामाद्रपद नक्षत्र में प्रथम पुष्पवती को स्नान कराना चाहिए॥ ७६॥

अन्यदिप-

#### अन्य के आधार पर

अध्विनी रोहिणी चित्रा स्वाती पौष्णं तथोत्तरा।

ऋतुस्नानायनं मैत्रं हस्तपुष्यो मृगो वसु॥ ७७॥

अन्य स्थान पर मी बताया है कि अध्विनी, राहिणी, चित्रा, स्वाती, रेवती, तोनों

उत्तरा, अनुगधा, हस्त, पुष्य, मृगशिरा और विनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम रजोबती को
स्नान कराना चाहिए। ७ ३॥

मुहूर्तंचिन्तामणि में कहा है 'हस्तानिलाश्विमृगमैत्रवसुध्रुवाख्यः' (५ प्र०४ घला० ॥ ७७ ॥

विशेष—७६ वाँ पद्य मु० चि० की पी० टी० में दैवज्ञवल्लम के नाम से उद्घृत है।। ७७।।

#### वारों में स्नान का फल

सोमे क्लेशं भयं शुक्रे नाशं च शनिसौम्ययोः। गुरुसूर्यकुजानां तु वाराः सर्वार्थसिःद्धदाः॥ ७८॥

१. मू० चि० ५ प्र० ४ इलो० पी० टो०।

सोमवार में प्रथम पुष्पवती का स्नान करने पर क्लेश, शुक्र में मय, श्विन, वुष में नाश, गुरु, सूर्यं, मंगलवार में होने पर समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।। ७८।।

#### कब और कैसे करने का ज्ञान

निशावसाने दिवसे चतुर्थे शुभे दिने वाथ तिथौ च ऋक्षे।
एलाघनौशीरजलै: सचन्दनै: स्नायाच्च नारी ऋतुसंप्रयोगे॥ ७२॥
रात्रि की समाप्ति में चौथे दिन, शुभ वार, तिथि, नक्षत्र में जल में
इलाइची व कपूर खश और चन्दन छोड़ कर स्त्री को प्रथम पुष्प में स्नान करना
चाहिए॥ ७९॥

अथ रजस्वलाशुद्धिमन्त्रः--

रजस्वला की शुद्धि का मन्त्र

आदिर्भवान् गुप्तमनुं तन्मध्ये रजस्वलां देवि वयं नमामः। उपोषिता त्रीणि दिना भवन्तो भुक्तैरेतद्वासुदेवं नमामः।। ८०॥

अथ गर्भावानमुहूर्ताः--

अब आगे गर्माघान के मुहूतं व विधि को देवज्ञ के आधार पर बताते हैं।

तद्विधिश्च दैवज्ञ:--

°अलङ्कृतामार्तंवसंयुतां च गेहे शुभे दीपयुते निवेशयेत् । तिलागुडापूपयुतं च पूगं स्त्रीभ्यश्च दद्याद्। द्वजमत्रपूजयेत् ॥ ८१ ॥

दैवज्ञ का कहना है कि जब स्त्री पुष्पवती हो तो उसे आभूषण पहिना कर अच्छे घर में दीपक जला कर बैठाना चाहिए और तिल, गुड, मालपुआ, सुपाड़ी स्त्रियों को देना एवं ब्राह्मणों का मन्त्र से पूजन करना चाहिए।। द१।।

<sup>२</sup>आरोपयेदिमां तत्र पट्टके शोभने ततः। पुण्याहं वाचियत्वा तु ब्राह्मणान् भाजयेत्सुत्रोः।। ८२॥ शुद्ध होने पर स्त्री को अच्छे पीढ़े पर बैठा कर पुण्याह वाचन कराना तथा ब्राह्मणों को मोजन कराना चाहिए।। ८२।।

अतिरात्रं च सकृद्भुक्त्वा स्मृतिप्रोक्तैः व्रतैर्युता। चतुर्थे सङ्गमेश्तीतं स्नात्वा धर्मं समारभेत्॥ ८३॥ रजस्वलाको तीन दिन एक बार मोजन करके स्मृति प्रतिपादित व्रत से युक्त होकर चौथे दिन सम्मोग व्यतीत होने पर स्नान करके धर्मका आचरण करना चाहिए॥ ६३॥

१. ज्यो वित १०८ पृ० ३५ मला । २. ज्यो वित १०८ पृ० ३६ इलो ।

इ. ज्यो० नि० १०८ पृ० ३७ इलो०।

नारद:--

नारद जो के आधार पर सम्भोग के दिन व उनका फल वोडशर्तुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत्। युग्मासु जायन्ते पुत्रास्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु॥८४॥

ऋषि नारद जी ने बताया है कि मासिक धर्म के दिन से सोलह दिन तक स्त्रियों को गर्म धारण की क्षमता होती है। उन सोलह दिनों में समदिनों में ४।६।८ आदि में सम्मोग करने पर पुत्र और विषम ५।७।९ आदि में करने पर पुत्री होती हैं। द४।।

ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा है 'षोडशर्तुं ''''''( मु० चि० ५ प्र० ६ इलो० पी० टी॰ )।। ८४।।

तथा विसष्ठ संहिता में भी 'दिनेषु युग्मेषु च वक्ष्यमाणयोगै: सुनार्थी स्वसती-मुपेयात्। दिनेष्वयुग्मेषु च कन्यकार्थी .... (२४ अ० ४२ इलो०) ऋतुरिप दश्यड्-वासराणि प्रथमनिशात्रितयं न तत्र गम्यम् (२४ अ० ४८ इलो०)॥ ८४॥

और मी ज्योतिष सार में 'ऋतुः स्वामाविक: स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः। तासामाद्यश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या। त्रयोदशी च शेषाः स्युः प्रशस्ता दशः वासराः। तस्मात् त्रिरात्रं चाण्डालीं पुष्पितां परिवर्जयेत्' (५५ भृ० १-२ स्त्रो०)। ८४॥

एवं जातक पारिजात में भी 'विभावरो षोड्य, मामिनीनामृतूद्गमाद्या ऋतु कालः माहुः। नाद्याक्चतस्राऽत्र निषेकयोग्याः पराक्च युग्माः सुतदाः प्रशस्ताः' (३ अ०१७ इलो०)।। ८४।।

सोलह दिनों में गर्भ सम्भव से सन्तान

तुर्ये पुत्रभवे क्लेशं पञ्चमे समता फलम्।

षष्ठेऽल्पायुः सुतः प्रोक्तः सप्तमे कन्यका तथा।। ८५॥

अष्टमे पुत्र उत्कृष्टो नवमे कन्यका शुभा।

दीर्घायुर्दशमे पुत्रः कन्यकैकादशे वरा॥ ८६॥

द्वादशे धर्मकृत्पुत्रो सती कन्या त्रयोदशे।

चतुर्दशदिने पुत्रः लक्ष्मीवान्सात्विकः शुभः॥ ८७॥

पञ्चदशदिने कन्या लक्ष्मोसीभाग्यसंयुता।

दिने षोडशके पुत्रो दीर्घायुर्नृपतिर्भवेत्॥ ८८॥

प्रथम बता चुके हैं कि तोन दिन तक सम्मोग वर्जित होता है और चौथे दिन सम्मोग से गर्म होने पर पुत्र होता है तथा उससे क्लेश, पाववें दिन में समता, छठेः दिन में अल्पाय पुत्र, सातवें दिन में कन्या, आठवें दिन उत्कृष्ट पुत्र, नवें दिन में अच्छी

१. मु० चि० ५ प्र० ५-६ रला० पी० टी०।

कन्या, दसर्वे दिन में दीर्घाय पुत्र, ग्यारहवें दिन में सुन्दर कन्या, बारहवें दिन धर्मात्मा पुत्र, तेरहवें दिन सती कन्या चौदहवें दिन में शुत्र, सात्विक, धनी पुत्र, पन्द्रहवें दिन लक्ष्मी व सौमाग्य से युक्त कन्या और सोलहवें दिन के सम्मोग से गर्माधान होने पर पुत्र दीर्घाय, राजा होता है ।। ८५-६८ ।।

ज्योतिष सार में कहा है 'रात्रौ चतुत्र्यां पुत्रः स्यादल्पाय्धंनर्वाजतः । पञ्चभ्यां पुत्रिणो नारी षष्ठचां पुत्रस्तु मध्यमः । सप्तम्यामप्रजायोषिदष्टम्यामीश्वरः पुमान् । नवम्यां सुमगा नारी दशम्यां प्रवरः सुतः । एकादश्यामधर्मा स्त्री द्वादश्यां पुरुषोत्तमः । त्रयोदश्यां सुता पापा वर्णसङ्करकारिणो । धर्मजश्च कृतज्ञश्च आत्मवेदो दृढव्रतः । प्रजापते चतुदंश्यां पञ्चदश्यां पतिव्रता । आश्रयः सर्वभूतानां षोडश्यां जायते पुमान्' ( १५ पृ० १ - ५ श्लो० ) ।। ८५ - ६ ।।

तथा जातक पारिजात में भी 'पुत्रोऽल्पायुर्वारिका वंशकर्तावन्ध्या पुत्रः सुन्दरीशो विरूपा। श्रीमःन् पापा धर्मशीलस्तथा श्रीः सर्वज्ञः स्यात् तुर्यरात्रात् क्रमेण' (३ अ० १८ १लो०) ॥ ८५-८८॥

वृहस्पति:--

बृहस्पति जी के आधार पर

निशाषोडशकं नारी संज्ञा चर्तुंमतीति सा। तावन्योन्यं प्रजास्थाने नैवाद्या हि चतुष्टयम्।। ८९॥

वृहस्पति जी ने बताया है कि स्त्रियों को उक्त सोलह रात ऋतुमती कहा जाता है। इसमें प्रथम चार रात्रियों को छ। इकर सन्तान की इच्छा से पतिपत्नी को संमोग करना चाहिए।। ८९।।

शेषेष्वोजे स्त्रियो जन्म युग्मे पुंसः प्रकीर्तितम्। इति कृत्वा निषेकं तु प्रजा भवति केवलम्।। ९०॥ शेष जो १२ बारह रात्रियां उनमें विषम रात्रि में संमोग से गर्म होने पर कन्या और समरात्रियों में पुत्र का जन्म होता है। केवल इन १२ रात्रियों में निषेक करके प्रजा (सन्तान) होता है॥ ९०॥

बृहस्पति:--

बृहस्पति जी के आधार पर निषेक में उत्तमादि नक्षत्र
ैहरिहस्तानुराधाइच स्वाती बारुणवासवम् ।
त्रोण्युत्तराणि मूलं च रोहिणी चोत्तमाः स्मृताः ॥ ९१ ॥
चित्रादैत्येन्द्रवातिष्य तुरङ्गं चातिमध्यमा ।
शेषभान्यधमान्याहुर्वर्जनीया निषेकके ॥ ९२ ॥

१. मु० चि० ५ प्र० ५-६ रलो० पी० टी०।

बृहस्पित जी ने बताया है कि संमोग में श्रवण, हस्त. अनुराधा, स्वाती, श्रतिमधा, धिनछा. तीनों उत्तरा, मूल और रोहिणी नक्षत्र उत्तम, चित्रा, मूल, पुष्य. अश्विनी ये मध्यम और अवशिष्ट नक्षत्र अधम होते हैं ॥ ६१-९२ ॥

ज्योतिष सार में कहा है 'विष्णुप्रजेशरविमित्रसमीरपौष्णमूळोत्तरावरुणमानि निषेककार्ये। पूज्यानि पुष्यवसुशीतकराश्विचित्रादित्याश्च मध्यमफला विफलास्युरन्ये (१६ पृ०)।। ६१-९२।।

शुभ वारों का ज्ञान

सोमजगुरुशुकाणां वारा वर्गादयः शुभाः। तेषां दृष्टचादयञ्चैव न तेषां सर्वदां गुणान्॥ ९३॥ शुक्रेधिके दलैर्युक्ते पुमान्वायो च दक्षिणे। रक्ताधिके बलैर्युक्ते नारी वायो च वामगे॥ ९४॥

कहा है कि चन्द्र, बुध, गुरु. शुकवार व इनके वर्ग या दृष्टि निषेककाल में शुमाबह होती है अन्य ग्रहों के वार वर्गादि निषेक में अशुम होते हैं ॥ ९३ ॥

ज्योतिष सार में कहा है 'निषेके वारा: शशाङ्कार्यंसिते दुजाश्च' (५६ पृ०) ॥९३॥ वीर्य या रुघिर की अधिकता से पुत्र स्त्री संतान

आधान के समय पृष्ट शुक्र की अधिकता हो और दाहिना स्वर चलता हो तो पुत्र और रुधिर का बाहुल्य हो और वार्यां स्वर चलता हो तो कन्या का जन्म होता है।। ६४।

माहेश्वरः—

माहेश्वर जी के काघार पर

लब्ध्वा चन्द्रवलं ऋतौ स्वयुवतीं गच्छेत्सुतार्थी पुमां-स्त्यक्त्वा रात्रि वतुष्ट्यं प्रथमकं मूलं मघां रेवतीम् । पक्षाद्धं च चतुर्दशीं प्रमुदितः पक्षान्तदशौँ निशां श्राद्धस्याद्यदिनं दिनं दिननिशोः सन्धि च पर्वाण्यपि ॥ ५५ ॥

माहेरवरजी का कहना है कि पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को ऋतु समय में चन्द्र बल को जानकर पहिले ४ चार रात्रियों को छोड़कर तथा मूल, मघा, रेवती, अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या. श्राद्ध और श्राद्ध का पहिला दिन और दोनों सन्ध्या व पर्वों का त्याग करके अपनी पत्नी से रात में संमाग करना चाहिए।। ६५।।

र्वासष्टः-

#### विसष्टजी के आधार पर

'पौष्णद्वये पैत्रभयाम्यसार्पविष्णुद्वये नैधनजन्मभेषु। उत्पादपापग्रहदूषितेषु न कार्यमाधानमानष्टलग्ने ॥ ९६ ॥ <sup>२</sup>उपप्लवे वैधृतिपातयोश्च विष्टघां दिवापारिघपूर्वभागे। सन्ध्यासु सर्वास्विप मातृपित्रोर्मृतेह्मि पत्नीगमने विवर्ज्यम्॥ ९७ ॥

१. ब० स० २४ अ० ४० इला०।

ऋषि वसिष्ठ जी ने बताया है कि रेवती, अध्वनी, मघा दलेखा, श्रवण, घनिष्ठा, खष्टम व जन्म राशि, उत्पात और पापग्रह से दूषित नक्षत्र तथा अनिष्ट लग्न में गर्माधान नहीं करना चाहिए ॥ ९६॥

उपद्रव, वैषृति, व्यतीपात, मद्रा, दिन में परिघ का पूर्वमाग, सब सन्ध्याओं में और माता पिता के श्राद्ध दिनों में पत्नो से संमोग नहीं करना चाहिए ॥ ९६-९७ ॥

मुहूर्तमार्तण्ड में कहा है 'स्वस्त्रीं प्राङ्गित् चतुष्कासमिदनिववरश्राद्धनत्राग्दिनानि, स्यक्त्वा मूल मधान्ते वसुकलिजनिमाहानि पर्नाणि चतौ । याहोज्याकेंद्र अनैविषममल-वगैष्ट्बलैमों: सुनायिन्, व्यस्तैरेतैरिहैवायुगहनिमुदित: कन्यकेच्छो सुचन्द्रें (३ प्र० ३ इलो०)। १६६-९७॥

अन्य भी मुहूर्ताचिन्तामणि में 'गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेन्निधनजन्मक्षं च मूलान्तकं, वास्रं पौष्णमयोपरागदिवसं पातं तथा वैधृतिम् । पित्रोः श्राद्धौदनं दिवा च परिघाद्यधं-स्वपत्नीगमे, मान्युत्पातहतानि मृत्युमवनं जन्मक्षंतः पापमम्' (५ प्र० ५ रुलो०)।। ६६-९७।।

# अथ लग्नशुद्धिः—

शुक्रजातके--

शुक्रजातक के वशलग्नशुद्धिश्चान
सूर्यशुक्रो स्वांशस्थी पुरुषोपचयर्क्षगौ स्त्रीणाम् ।
कुजेन्दू वीर्याढ्यौ स्वांशोपचयसंस्थितौ ॥ ९८ ॥
गर्भप्रदौ पञ्चमे च निर्बले क्रूग्संयुते ।
सुतेशेऽस्तङ्कते नीचे न गर्भः क्रूग्संयुते ॥ ९९ ॥

शुक्र जात क में बताया है कि पुरुष की राशि से उपचेंय राशियों में अपने नवांश में सूर्य, शुक्र बलो हों तथा स्त्रा राशि से अपने नवांश में उपचय में मंगल चन्द्र हों तथा पंचम में बिंल पाप हो तो गमंदेने वाले होते हैं।

पञ्चमेश के अस्न या नीच में या पाँचवें माव में बलहीन पाप ग्रह होने पर गर्म की सम्मावना नहीं होतो है ।। ९८-९९ ।

गर्गः -

#### गर्गजी के आघार पर

लग्नस्थो वा सुतस्थो वा धर्मस्था वा बली ग्रह:। प्रोक्तर्क्षे शुभवारे च धाग्येद्गर्भमुत्तमम्।। १००॥ आचार्यं गर्गं ने बताया है कि लग्न या नवम या पञ्चम में बलो ग्रह उक्त नक्षव च शुम वार में होता है तो उत्तम गर्मं को स्त्री घारण करती है।। १००॥ गुरु:—

## गुरु के आधार पर

स्वांशके वा स्वराशो वा शुक्रार्कोपचये पुमान्। त्रिकोणे बलवज्जीवे योगत्रितयमुच्यते॥ १०१॥

गुरु ने बताया है कि अपने नवांश वा राशि वा उपचय स्थान में पुरुष राशि सूर्यं शुक्र में हों या त्रिकोण में बली ग्रह हो तो इन तोनों योगों में उत्तम सन्तान नहीं होती है।। १०१।।

#### ४ अन्य योग

गुर्वंकि वोजराशिस्थावो जांशेषु विलग्नतः। जावेन्दू वा विलग्नस्थौ स्थानादिव जसंयुतौ ॥ १०२॥ एवं योगैश्चतुर्भिस्तु पुत्राह्वतौ निषेकतः। विवीजानामिमे न स्युः उल्कस्यार्करिमवत्॥ १०३॥

जब कि आधान लग्न से गुरु-सूर्य विषम राशिया नवांश में या गुरु या चन्द्र लग्न में स्थानादि बल से सम्बन्न हों तो इन चारों योगों में निवक करने पर पुत्र होता है। ये योग नपुंनक के लिए विफल होते हैं। जैसे उल्लूको सूर्य दशंन नहीं होता है। १०२-१०३।।

विसष्ठ संहिता में कहा है — 'आधानलाने विषमांशराधी जावेन्दुजाम्यां युतवीक्षिते वा। नान्यैः सुपुत्रस्त्वथ पापखेटैः पापी च मिश्रे लिमिविनिश्रः। युग्माशलाने बलयुक्त धुक्रनिश्चाकराम्यां युतवीक्षिते वा। नान्यैः सुकन्या त्वथ पापछ्पा पापैस्त्वशेषं तु विचिन्त्य वाच्यम् ।। ओजक्षाँशे लग्नगे वीययुक्त जावेन्द्वकेरोजराश्यशकस्थैः। पुञ्जन्म स्याद् व्यत्यये कन्यका स्यान्मिश्रे षण्ढो द्वर्यगगिद्वित्रजन्म ।। ओजांशकर्को विषमक्षं-संद्यः पुंजन्म गरी रिवसूनुरेकः। विचायं वीय पुरुषप्रहाणां वाच्योऽथ पुत्रस्त्वथ पुत्रिका वा। चन्द्राकंपुत्रक्षितिजैः स्ववर्गे वृंहस्पतौ धमंविलग्नपुत्रतो । यागेष्वपत्यं मवतीह निश्चयादमा च योगा विफला विवीजिन।म्' (२४ ४० ४३—४७ १८)।। १०२-१०३।।

वृहज्जातक में भी 'रवीन्दुशुक्रा वानजै: स्वमागगैर्भुरी विकाणोदयसस्यितेऽपि वा। अवत्यपत्यं हि विवीजिनामिमे कराहिमांशोविदशामवाफला' (४ अ०३ श्लो०)।।

अब आगे निषेक के स्थिर होने पर जो लग्न या जन्म लग्न या प्रश्न लग्न से पुत्र पुत्री के ज्ञान वराह मिहिर की उक्ति से बताते हैं।

'वाराहः—

वराहजी के आधार पर पुंस्त्री विभाग ज्ञान ओजर्क्षे विषमां शकेषु बलि। भर्लग्नाकं गुर्विन्दुभिः पुंजनम प्रवदेत्समां शकगते युंग्मेषु तैर्योषितः।

१. वृ० जा० ४ अ० ११ रलो०।

गृबंकी विषमे नरं शशिसुतौ वक्रश्च युग्मे स्त्रियं इष्यङ्गस्था व्धवीक्षणाच्च यमलौ कूर्वन्ति पक्षे स्वके ॥ १०४॥

अवार्यं वराह ने बताया है कि यदि लग्न (निषेक, जन्म, प्रश्न ) सूर्यं गुरु और चन्द्रमा ये बली होकर विषम राधि में विषम नवांध में हों तो पुरुष का जन्म होता है। यदि लग्न, सूर्यं, गुरु व चन्द्रमा सम राधि, सम के नवांश में हों तो स्त्री का जन्म होता है। यदि गुरु और सूर्यं विषम राशि में हों तो पुत्र तथा चन्द्रमा, शुक्र व मंगल सम राधि में हों तो स्त्री का जन्म होता है।

यदि चन्द्र, शुक्र, मंगल हिस्वमाव राशि में हों और बुध से दृष्ट हों तो अपने पक्ष में यमल अर्थात् दो सन्तान होती है। यहाँ विशेष यह है कि ४ राशियां हिस्वमाव संज्ञा वाली होती हैं। उनमें विषमों में पुत्र और सम दोनों में कन्या सन्तान होती है। १०४।।

लघु जातक में कहा है 'बलिनो विषमेऽकंगुरू नरं स्त्रियं समगृदे कुजेन्दुसिताः। यमलौ द्विशरीरांशेष्विन्दु च्हष्ट्या स्वपक्षसमी'।। १०४॥

तथा सारावलों में भी 'विषमें विषमांशगता होराशशिजीवमास्करा बिलनः।
कुर्वन्ति जन्म पुंसां समें समांशे तु युवतीनाम्।। औजर्क्षे गुष्तमूर्वौ बिलनी पूंमः समे
सितेन्दुकुजाः। कन्यानां जन्मकरा गर्माधाने स्थिता बिलनः।। मिथुने चापेऽकंगु इ बुधदृष्टी दारकद्वयं कुरुतः। स्त्रीयुग्मं कन्यायां सितशिशमौमाशये च बुधदृष्टाः' (८ अ०१४-१६ रुलो०)।। १०४।।

पराशर: —

#### पराशरजी के आधार पर

'ऋतुस्नानां तु यो भार्यां सिन्नधो नोपगच्छति। घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः॥ १०५॥

ऋषि पराशर ने बताया है कि स्त्री के ऋतु स्नान करने के पश्चात् यदि पुरुष उससे सम्मोग नहीं करता तो घनघोर भूणहत्या का फल निश्चय ही मोगता है ॥१०५॥ अस्यापवाद: मदनरत्ने व्यास:—

अब आगे किस अवस्था में सम्माग न करने पर पाप नहीं होता है। इसे मदनरत्न में व्यास के वाक्य से बताते हैं।

> व्याधितो बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वय पर्वंसु। ऋतुकालेपि नारीणां भ्रूणहत्या प्रमुच्यते।। १०६॥

व्यासजी ने बताया है कि रोगी या जेल में वा प्रवास में या पर्वों में स्त्री के ऋतुकाल में भी सम्भोग न करने पर जो भ्रूण हत्या होती, उससे मुक्त होता है। सारांश यह है कि उक्त स्थिति होने पर दाष नहीं होता है।। १०६।।

१. मु॰ वि॰ ५ प्र० ७ इला० पो॰ टी॰ में शातातपाक्ति से है।

अथ प्रतिमासे गर्भंस्यावयवोत्पत्तिमासाधिपाः— अब आगे गर्भं होने पर प्रति मास में किस शरीरावयव की उत्पत्ति होती है, इसे बताते हैं।

यवन:---

यवनाचार्य के वाक्य से शरीराययव उत्पत्ति ज्ञान

श्वाद्ये तु मासे कललं द्वितीये शिरस्तृतीयेऽपि भवन्ति शाखाः।
अस्थीन्यथ स्नायुशिराश्चतुर्थे मज्जा च चर्माण्यपि पञ्चमे च॥ १०७॥
षष्ठे त्वसृवरोमनखाः सकृच्च चेतस्थिता सप्तममासि चेष्टा।
तृष्णाशनास्वादनमष्टमे स्यात्पूर्वापराद्वी नवमे रतिश्च॥ १०८॥
स्रोतोभिरुद्धाटितपूर्णदेहो गर्भोऽर्कमासे दशमे प्रसूतेः॥ १०९॥

आचार्यं यवन ने बताया है कि प्रथम मास में कलल ( शुक्र शोणित संमिश्रण ), दूसरे में सिर, तीसरे में हस्तादि अवयव व हड्डी, चौथे में स्नायु शिरा, पांचवें में मज्जा व चमड़ा, छठे में रुधिर, रोम, नख और एकवार चेतना, सातवें में चेष्टा (हिल्ला-डुल्ला), आठवें में तृष्णा, मोजन आस्वादन, नवें में इच्छा और दसवें मास में समस्त स्रोतों से अर्थात् अवयवों से युक्त पूर्ण देह गर्म से बाहर होता है यह गिनती सौरमास से होती है।। १०७–१०६।।

सारावली में कहा है 'मासेष्वाघानादिषु गर्मंस्य यथा क्रमेण जायन्ते। सप्तमु कलिलाण्डकशाखास्थित्वग्रोमचेतनताः।। मासेऽष्टमे च तृष्णा क्षुघा च नवमे तथोद्वेगः। दशमे त्वय सम्पूर्णः पक्विमव फलं पतिति गर्मः' (८ अ० २६–३०)।। १०७–१०९।।

तथा वृ० जा० में 'कललघनाङ्कुरास्थिचमङ्गिजचैतनताः' (४ अ० १६ इलो०)।। १०७–१०६।।

और मी यवनेश्वर ने कहा है 'आद्ये तु मासे कललं द्वितीये पेशिस्तृतीयेऽपि मवन्ति शाखाः । अस्थीन्यथ स्नायुश्चिराचतुर्थे मञ्जान्त्रचर्माण्यपि पश्चमे तु । षष्ठे त्वसृग्रीमनखैर्यकृच्च चेतस्विता सप्तममासि चिन्त्या । तृष्णाश्चनास्वादनमष्टमे स्यात् स्पर्शोपरोधो न्वमे रतिश्च । स्रोतो "'' (वृ. जा ४ अ. १६ पी. टी.) ॥१०७१०९॥

तथा ज्योतिषार में भी 'कललं च घनं शाखास्थित्वग्रोमोद्मः स्मृतिः । भुक्तिरुद्धेग-संभूतिर्मासेष्वाधानतः क्रमात्' ( ५६ पृ० १ व्लो० ) ॥ १०७–१०६ ॥

अथ मासेश्वराः -

दस मासों के स्वामियों का ज्ञान

कुजास्फुजिज्जीवरवीन्दुसीरशशाङ्कलग्नेन्दुदिवाकराणाम् । मासाधिपत्यप्रभवो न चैषां जयोपघातैर्गृहवद्भवन्ति ॥११०॥

१. मु० वि० ५ प्र० १६ क्लो० पी० टी० में 'द्वितीयेपेशि' 'चतु थॅमज्जान्त्र' इत्यादि पा० है तथा पृ० ७-११० तक ख्लो० है।

गर्म के प्रथम मास का मंगल, दूसरे का शुक्र, तीसरे का गुरु, चौथे का सूर्य, पाँचवें का चन्द्र, छठे का शनि, सातवें का चन्द्रमा, आठवें का लग्नेश, नवें का चन्द्र और दशवें मास का स्वामी सूर्य होता है। इनके उक्त मासों में जयो या शुम बली होने पर गर्म सुखी और पीड़ित होने पर गर्म दुःखी होता है।। ११०।।

'तथाच सूक्ष्मजातके-

# और भी लघुजातक में

कलुषैः पीडापतनं निपीडितैर्निमंलैः पुष्टिरिति ॥ १११ ॥

उक्त मासेश्वर पाप से पीड़ित होने पर उस मास में गर्म का पतन और शुमयुक्त मासेश्वर के होने पर गर्म की पुष्टि होती है।। १११।।

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदं नकृते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने संस्कारोक्तं एकोनपञ्चाशत्तमं गर्भाधानप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेता पं० गयादत्तजी के पुत्र ज्योतिषी पं० रामदीनजी द्वारा रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जन नाम के संग्रह ग्रन्थ का गर्माधान नामवाला उनचासवाँ प्रकरण समास हुआ ।। ४९ ।।

इति श्रीमयुरावास्तव्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक पं ० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलोषर-चतुर्वेदकृता वृहद्दैवज्ञरञ्जनसङ्ग्रहग्रन्थस्यैकोनपञ्चाश्चद्गर्माधानप्रकरणस्य श्रीधरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ ४९ ॥

१. ल० जा० ५ स० ६ रलो०।

# अथ पञ्चाशत्तमं पुंसवनप्रकरणं प्रारम्यते ।

अव आगे पचासर्वे प्रकरण में पुसवन किसे कहते हैं तथा यह कब किया जाता है, इसे बताते हैं।

# पुंसवन का लक्षण

उत्पत्स्यमानस्य वैजिकगार्भिकदोषपरिहारपुरुषताज्ञानोदयप्रतिरोघिपरिहारं पुंसवनम् ।

पैदा होने वाले जीव का बीज व गर्मजनित दोष के परिहार पुरस्सर पुरुषत्व के जान के उदय के प्रतिरोधी का परिहार करने को पुंसवन कहते हैं।

वृहस्पतिः—

बृहस्पतिजी के आधार पर

गर्भे सुस्थापिते चास्य वक्ष्ये पुंसवनस्य च। काले यस्मिन्कृतो गर्भः पुमान्भवति निश्चितम् ॥ १॥ स्त्रोणां सर्वेक्रियारम्भे भर्तुंगीचरतः फलम्। यात्रापुंसवनोद्वाहे विशुद्धियोषितः सदा॥ २॥

वृहस्पितजी ने बताया है कि गर्म की अच्छो प्रकार स्थिति होने पर उसके पुंसवन संस्कार को मैं बताता है, जिसके करने पर निश्चय से पुरुष ही उत्पन्न होता है।। १।।

प्रायः स्त्रियों के समस्त कार्यों में उसके पित की राधि के आधार पर गोचरीय शुमाशुमता का विचार किया जाता है, किन्तु यात्रा, पुंसवन, विवाह में सदा स्त्री राधि से गोचर ग्रहों का शुमाशुम जानना चाहिये ॥ २ ॥

व्यवहारचण्डेश्वरः-

विवाहकार्यं कुसुमप्रतिष्ठा गर्भप्रतिष्ठा विनताविशुद्धौ । अन्यानि कार्याणि धवस्य शुद्धौ पत्यौ निवृत्ते पुनरात्मशुद्ध्या ॥ ३ ॥

व्यवहार चण्डेश्वर में कहा है कि विवाह, गर्माधान, गर्म प्रतिष्ठा (पुंसवन सीमन्त) संस्कार स्त्री के गोचर में ग्रह शुद्धि होने पर करना और अन्य कार्य पित की राशि से विचारना तथा पित के निवृत्त होने पर अपनी राशि से ही शुमाशुम गोवरीय समझकर करना चाहिये।। ३।।

संहिताप्रदीपे-

## संहिता प्रदीप के आधार पर

उद्घाहकर्में सु शशाङ्कबलं यथावल्लाने प्रदानसमये वरकन्ययोस्तु । ग्राह्यं विवाहसमयादथ भर्तुरेव सीमन्तपुंसवनयोः पुनरङ्गनायाः ॥४॥ संहिता प्रदीप में बताया है कि कन्यादान के लग्न में विवाह कार्यं में वर-कन्या इन दोनों के चन्द्रबल का ग्रहण करना और विवाह के बाद पित का चन्द्रबल तथा पुंसवन एवं सीमन्त में स्त्री के चन्द्रबल का ग्रहण करना चाहिये ॥४॥

# स्त्रो के चन्द्रबल का ग्रहण

आधाने सम्प्रदाने च विवाहे गर्भशोधने। स्त्रीणां चन्द्रबलं योज्यं पुंसां नैव कदाचन।। ५।। स्त्रीणां सर्वेक्रिया कार्या विशुद्धचा स्वामिनः सदा। स्वशुद्धचा पतिशुद्धचा वा गर्भाधानादिकं पुनः॥ ६॥

बताया गया है कि गर्भाधान, कन्यादान, विवाह, गर्भशोधन में स्त्री का चन्द्रबल ग्रहण करना और पुरुष का कभी नहीं करना चाहिये ॥ १ ॥

स्त्रियों की समस्त क्रिया पित की गोचरीय शुद्धि से करना, गर्माधानादि कर्म अपनी व पित शुद्धि से करना चाहिये ।। ६ ।।

नारदः—

## नारदजी के आधार पर

ैप्रसिद्धविषये गर्भे तृतीये वाथ मासि च। कुर्यात् पुंसवनं कर्मे सीमन्तं च यथातथा।। ७।। तृतीये वा द्वितीये वा मासि पुंसवनं भवेत्। व्यक्ते गर्भे भवेत्कार्यं सीमन्तेन सहाथवा॥ ८।।

ऋषि नारदजी ने बताया है कि गर्म की स्थित का निश्चय होने पर अथवा तीसरे महीने में जैसे सीमन्त संस्कार किया जाता है, वैसे ही पूर्वोक्त नक्षत्रादि मे तीसरे मास में पुसवन संस्कार भी करना चाहिये।।

अथवा गर्में स्थिति ज्ञान होने पर दूसरे मास या तीसरे मास में अथवा सीमन्त संस्कार के साथ ही पुंसवन करना चाहिये।। ७-८।।

गर्गः--

गर्गजी के आधार पर अथ पुंसवनं कुर्यातृतीये मासि पुंस्त्वदम् । शुक्लपक्षे च पूर्वाह्मे चन्द्रताराबलान्विते ॥ ९ ॥

१. ज्यो० नि० १०६ पृ०।

आचार्यं गर्गंजी ने कहा है कि तीसरे मास में (गर्मस्य जीव का) शुक्ल पक्ष व पूर्वाह्न में चन्द्र व तारा के बली होने पर पुंसवन करना चाहिये।। ९।।

स्मृतिकारिकायाम् —

स्मृति कारिका के आधार पर तृतोये गर्भसंस्कारो मासे पुंसवनं भवेत्। आद्यगर्भो न विज्ञातस्तृतीये मासि वै यदि॥१०॥ चतुर्थे मासि कर्तव्यमादिगर्भे स्मृतो विधिः। केऽपि सन्तो वदन्त्येवं प्रतिगर्भे तु पुंस्त्वदम्॥११॥

स्मृति कारिका में कहा है कि आद्यगर्भ होने पर गर्मस्य जीव का तीसरे मास में पुंसवन संस्कार करना चाहिये। यदि तीसरे मास तक प्रथम गर्म का ज्ञान न हो तो चौथे मास में करना चाहिये।

किन्हीं आचार्यों का मत है कि प्रति गर्म में इस संस्कार को करना चाहिये।।१०-११।।

शौनकजी ने कहा है 'व्यक्ते गर्में तृतीये तु मासे पुंसवनं मवेत्। गर्मेंऽव्यक्ते तृतीयेचे-च्चतुर्थे मासि वा मवेत्' ( मु० चि० ५ प्र० १० श्लो० पी० टो० ) ॥१ ०-११ ॥

भृगुजी ने कहा है 'प्राप्ते तृतीयमासे स्फुरिंद्वन्दुकलापपक्षे च । पुंसवनं पुत्रे गर्मेप्सु गर्मे प्रकुर्वीत' ( मु० चि० ५ प्र० ८ इलो० पी० टी० ) ।। १०-११ ।।

और मी मुह्त्गणपित में 'द्वितीये वा नृतीये वा मासि पुसवनं स्मृतम्' (१४ प्र०१५ इलो०)।। १०-११।।

> पुंसवने गुरुमौढचादि— अथ मासप्राधान्येन विहितत्वाद् गुरु शुक्रमौढचेऽपि मलमासेऽपि कर्तव्यम् ॥

अब आगे पुंसवन संस्कार में गुरु शुक्र का मौड्य दोष होता है या नहीं, इसे बताते हैं। पुंपवन संस्कार मास की प्रधानता से होता है, यह पूर्व में विणत है। इसिलए गुरु-शुक्र के मौड्य में और मलमास में भी करना चाहिये। ऐसा वृहस्पतिजी ने कहा है।

तदाह बृहस्पतिः--

वृहस्पतिजी के आधार पर पुंसवन में मौढ्य दोष का अभाव भासप्रयुक्तकार्येषु मूढत्वं गुरुशुक्रयोः। न दोषकृत्तदा मासलक्षणो बलवानिति॥१२॥

१. ज्यो. नि. १०६ पृ० ।

बृहस्पितजी ने बताया है कि मास में विहित कभी में गुरु-शुक्र का मूढत्व दोषप्रद नहीं होता है, क्योंकि मास बलवान् होता है अर्थात् उक्त मास के अतिरिक्त अन्य मासों में वह नहीं किया जा सकता है ॥ १२॥

यम:--

यम के आधार पर

भार्भवाद्धर्युषिते भृत्ये श्राद्धकर्मणि मासिके। सिंपडीकरणे नित्ये नाधिमासं विवर्जयेत्।। १३।।

क्षाचार्यं यम ने बताया है कि गर्मशुद्धि, सूद नौकरी, मासिक श्राद्ध, सिपण्डीकरण कौर नित्य कार्यं में अधिक मास का त्याग नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥

निवन्धचूडामणी-

निबन्ध चूडामणि के आधार पर

त्रुर्यात्पुंसवनं प्रसिद्धविषये गर्भे तृतीयेऽपि वा
मासस्फीततनौ तुषारिकरणे पुष्येऽथवा वैष्णवे।
हित्वा कर्कटकं नृयुग्ममबलामन्येष्वरिक्ते तिथौ

शुद्धे नैधनधाम्नि शुक्रशशभृज्ज्ञेसौरिणां वासरे।। १४

शुद्धे नैधनधाम्नि शुक्रशशभृज्ञोसौरिणां वासरे ॥ १४ ॥
निवन्ध चूडामणि में कहा है कि गर्भ की जानकारी होने पर सीमन्तोक्त नक्षत्र
मासादि में या तीसरे मास में भी उक्त मास की बली लग्न में, पुष्य या श्रवण में
चन्द्रमा के रहने पर कर्क, मिथुन, कन्या लग्न को छोड़कर रिक्ता रहित तिथियों में
लग्न से अष्टम में ग्रहों के न रहने पर शुक्र, चन्द्र, बुध और शनिवार में पुंसवन संस्कार
करना चाहिये ॥ १४ ॥

विशेष—यह पद्य विसष्ठ संहिता में पच्चीसर्वे अध्याय में प्रथम क्लोक में उद्धृत है, किन्तु 'शशभृद्विन्मित्रणां वासरे' यह पाठान्तर है। मेरी समझ में यही पाठ उचित प्रतीत होता है। ग्रन्थकार ने निबन्ध चूडामणि के नाम से दिया है।। १४।।

लल्ल:--

लल्ल के आधार पर
मूलादित्यशशाङ्कपुष्यहरिभे हस्ते च पुंगसरे
लग्ने कुंभनृयुग्मसिंहगुरुभे नन्दे सभद्रे तिथौ।
मासे युग्मतृतीयकेऽथ धवले पक्षे शुभे रात्रिपे
कुर्यात्पुंसवनं च वृद्धिसुखदं केन्द्रित्रकोणे शुभे॥ १५॥

आचार्यं लल्ल ने कहा है कि मूल, आदित्य, मृगिशारा, पुष्य, श्रवण, हस्त नक्षत्र, पुरुष । मंगल रिव और गुरु । वार, कुम्म, मिथुन, धनु, मीन लग्न, नन्दा, मद्रा तिथियों

१. ज्यो. नि. १०९ पृ० ४२ इलो०।

२. व. सं. २५ अ० १ इलो०।

में, दूसरे या तीसरे मास में, शुक्ल पक्ष, शुम चन्द्र और केन्द्र त्रिकोण में शुम ग्रहों के रहने पर पुंसवन करना चाहिये। ऐसा करने से वृद्धि और सुख मिलता है।। १५।। वारों के आधार पर पुंसवन का फल

काकीव दन्ध्या भवतीति शुक्रे स्वल्पप्रजाः पुंसवने बुधे तु । सौरेण मृत्युः पयहानिरिदी भौमार्कजीवैवँहुपुत्रलाभः ॥ १६ ॥ शुक्रवार में करने से काक वन्ध्या, बुध में अल्प सन्तान, शनि में मृत्यु, सोम में दूध की हानि और भौम, सूर्यं, गुष्वार में पुंसवन करने पर अधिक पुत्रों की प्राप्ति होती है ॥ १६ ॥

गर्गाचार्यं ने कहा है 'सीम्ये मृतप्रजा मन्दे मृत्युवंन्ध्या च मागंवे । सोमे दुग्धविहीना

स्याच्छेषाः सर्वार्थसिद्धिदाः' ( मु० चि० ५ प्र० १० श्लो० पी० टी० ) ॥ १६ ॥

वृहस्पतिजी ने भी कहा है 'कुलीरं मिथुनं कन्यां हित्वा शेषाः शुमावहाः। अयुक्तमि राशौ तु शुमं स्याच्छुनवीक्षिते' (ज्यो० नि० ११० पृ० ८ श्लो०) ॥१६॥
मुहुतर्णिवे—

# मुहूर्ताणंव के आघार पर

पुष्याकैचन्द्रशिवमूलपुनवैसुरुचाप्याषाडयुग्महरिभाद्रपदद्वयं च।
एतानि पुंसि कथितानि शुभानि भानि अन्येषु गर्भपतनादिभयानि भेषु ॥ १७॥

मृहूर्ताणंव में वताया है कि पुष्य, हस्त, मृगशिरा, आर्द्रा, मूल, पुनवंसु, पूर्वाचाढ़ा, उत्तरापाढ़ा, श्रवण, पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद ये नक्षत्र पुंसवन में शुम होते हैं और अन्य नक्षत्रों में करने पर गर्म पतन का मय होता है।। १७।।

श्रीपति:--

#### श्रीपतिजी के आधार पर

ेश्रवणः सकरः पुनर्वसुनिऋतिभं च सपुष्यगो मृगः। रिवभूसुतजीववासराः कथिताः पुंसवनादिकमंसु।। १८॥ षाचार्यं श्रोपतिजी ने बताया है कि श्रवण, हस्त, पुनर्वसु, मूल, पुष्य, मृगश्चिरा नक्षत्र, सूर्यं, भौम, गुनवासर में पुंसवनादि संस्कार करना चाहिये!। १८॥

मणिमालायाम्--

#### मणिमाला के आधार पर

नन्दाभद्रार्कं जीवे कुजशशिपवने मैत्रम्ले मृगेश्वे पौष्ण्यादित्या तु पुष्ये श्रुतित्रयपितरे तारकाचन्द्रशुद्धे । लग्ने कन्यालिकके हरिझषसिहते क्रूरगा त्र्यायषष्ठे सौम्याः केन्द्रत्रिकोणे शुभिदनसिहते कारयेत्पुंसकर्मे ॥ १९ ॥ नन्दाभद्रा भवेत्पुंसि स्त्री च पूर्णा जया स्मृता । रिका नपुंसके ज्ञेया तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ २० ॥

१. मु. चि. ५ प्र० ८ वलो० पो. टी. ।

मणिमाला में बताया है कि नन्दा, मद्रा तिथि, कुज, श्रश्चि, सूर्यं, गुरुवार, अनुराधा, मूल, मृगशिरा, अश्विनी, रेवती, पुनवंसु, पुष्य, श्रवण, धिनष्ठा, श्रतिमधा, मधा नक्षत्र, चन्द्रशुद्धि, कन्या, वृश्चिक, कर्कं, सिंह, मीन लग्न, तीसरे, छठे, ग्यारहवें पाप. केन्द्र व त्रिकोण में शुम ग्रह व शुम दिन होने पर पुंसवन संस्कार करना चाहिये।। १६।।

नन्दाव मद्रापुरुष संज्ञक, पूर्णा, जयास्त्री संज्ञावाळी और रिक्ता तिथियां नपुंसक होती हैं, अतः उसका त्याग करना चाहिये ॥ २०॥

नृसिह:--

## नृसिंह जी के आधार पर

<sup>भ</sup>गुरुशुक्रबुधेन्दूनां द्रेष्काणा दिवसांशकाः । तेषामुदयहोरायां पुंसवेति शुभावहाः ॥ २१ ॥

नृसिंह जी ने कहा है कि गुरु, शुक्र, बुध, चन्द्रमा के द्रेष्काण दिवसांशक होते हैं। इनके उदित लग्नों में अर्थात् लग्न में इन्हीं के द्रेष्काण होने पर पुंसवन संस्कार करने से शुम फल होता है।। २१।।

वृहस्पति:--

# बृहस्पति के आधार पर

रिक्तां च पर्वनवमीं त्यक्तवा पुंसवने शुभाः ॥ २२ ॥ वृहस्पति जी ने बताया है कि रिक्ता और पर्वनवमी को छोड़कर पुँसवन शुम होता है ॥ २२ ॥

नृसिंह ने कहा है 'सीमन्तोन्नयनस्योक्तिविषवासरराशिषु। पुसर्व कारयेद्विद्वान् सहैवैकदिनेऽथवा' (मु० चि० ५ प्र० १० रलो०) पी० टी०।

# अथ गर्भे मासाधिपा:--

अब आगे गर्मस्य वालक के एक मास से दस मास पर्यन्त तक के मासों के स्वामी ग्रहों को बताते हैं।

#### दस मासों के अधिपति

<sup>3</sup>सितावनेयामरपूज्यसूर्यचन्द्रार्किसौम्योदयचन्द्रसूर्याः ।

मासाधिपाः स्युः क्रमशो दशैते निपीडितो नाशयित स्वमासि ॥ २३ ॥ विसष्ठ संहिता में बताया है कि १ शुक्र, २ मौम, ३ गुरु, ४ सूर्य, ५ चन्द्र, ६ शिन, ७ बुष, द लग्नेश, ९ चन्द्रमा और १० सूर्य क्रम से एक से १० मास तक मासों के स्वामी होते हैं। अर्थात् पहिले का शुक्र दूसरे का मंगल, तीसरे का गुरु इत्यादि

१. ज्यो. नि. ११० पृ० १२ इलो०। २. ज्यो. नि. ११० पृ०। ३. न. सं. २५ अ. १० इलो०।

प्रभु ग्रह समझना चाहिए। यदि मासीय ग्रह अपने मास में पीडित होता है तो उस मास में गर्मन्नाव करता है।। २३।।

विशेष--यह क्लोक विसण्ठ संहिता में प्राप्त होता है। वहाँ 'चन्द्राकिसूर्योदयपेन्दु-सूर्याः' पाठान्तर उपलब्ध होने से सातवें मास के स्वामी में भी अन्तर मिलता है।।२३।।

वृहज्जातक में कहा है 'सितकुजजीवसूर्यंचन्द्राकिवुघाः परतः। उदयपचन्द्रसूर्यं-नाथाः क्रमशो गदिताः' (४ अ०१६ २लो०)।। २३ ॥

इससे कुछ मिन्न यवनेश्वर का मत 'कुजास्फुजिज्जीवरवीन्दुसौरयशाङ्कलग्नेन्दु-दिवाकराणाम्' (वृ० जा० ४ अ० १६ श्लो० मट्टो० टो० ) ॥ २३ ॥

अन्य भी मुहूर्तं चिन्तामणि में 'मासेश्वराः सितकुजेज्यरवीन्दुसौरिचन्द्रात्मजास्त नुपचन्द्रदिवाकराः स्युः' (५ प्र० ९ श्लो०)।। २३ ॥ इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदनीकृते सङ्ग्रहे वृहद्देवज्ञरत्र्जने संस्कारो

पञ्चाशत्तम् पुंसवनप्रकरणं समाप्तम् ! इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेता पण्डित गयादत्त जी के पुत्र पं० रामदीन जी द्वारा

प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ५० ॥

इति श्रोमथुरावास्तन्य श्रीमद्मागवतामिनवशुक प० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरलीघर-चतुर्वेदकृता वृहद्दैवज्ञरञ्जनसङ्ग्रहग्रन्थस्य पुंसवननामकपञ्चाशदप्रकरणस्य श्रीघरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ ५० ॥

रचित वृहद्दैवज्ञरञ्जननामक संग्रह ग्रन्थ का पुंसवन संस्कार नाम वाला पचासवाँ

# अय एकपञ्चारात्तमं सीमन्तप्रकरणं प्रारम्यते ।

अब आगे इक्यावनवें प्रकरण में सीमन्त किसे कहते हैं और यह संस्कार कव किस तिथि नक्षत्रादि में करना चाहिये, इसे बताते हैं।

### सीमन्त का लक्षण

अय भार्यायां गर्भाभिवृद्धिपरिपन्थिपिशितरुधिरिप्रयालक्ष्मीभूतराक्षसीगण-दूरिनरसनक्षमसौभाग्यनिदानसंभृतं सीमन्तम् ।

मार्या के गर्म की वृद्धि की शबु, मांस व खून से प्रेम करने वाली, अलक्ष्मीस्वरूप राक्षसी समुदाय के उपद्रवों को दूर करने में सक्षम और सौमाग्य का कारण भूत सीमन्त संस्कार होता है।

बृहस्पति:--

वृहस्पति जी के आधार पर
अथातः संप्रवक्ष्यामि कालं सीमन्तकर्मणि।
प्राप्तिः शुद्धिरिति प्रोक्तं सीमन्तं कर्म ब्रह्मणा।। १।।
सौरेणैव चतुर्थे स्यान्मासि एष्ठेऽष्टमेऽपि वा।
मासप्रोक्ता किया ये स्युस्ते सर्वे सीरमासतः।। २।।
एषु मासेषु सर्वेषु प्राप्ते वा जीवशुक्रयोः।
मूढभावे न दोषः स्यादिधमासदिनानि च।। ३।।

वृहस्पित जो का कहना है कि अब मैं सीमन्त संस्कार के समय को बताता हूँ। इसकी प्राप्ति को शुद्धि कहते हैं ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया है।

सूर्यं मास से ही चौथे या छठें या आठवें मास में सीमन्त कार्यं करना चाहिए। मासों में विहित कर्मं जितने होते हैं, उन सबको सूर्यं मास के आघार पर ही करना चाहिए।। २।।

इन सब मासों में गुरु या शुक्र के मूढ़ होने व अधिक मास होने से भी दोप नहीं होता है ॥ ३ ॥

नारद:--

नारद जी के आधार पर
<sup>२</sup>चतुर्थे मासि षष्ठे वाप्यष्टमे वा तदोश्वरे । बालोपपन्नो दंपत्योश्चन्द्रताराबलान्विते ॥ ४॥

१. धर्मसि. १४१ पृ०।

२. मु. चि. ५ प्र॰ ८ इली० पी. टी. तथा ज्यो. नि. ११० पृ० ।

ऋषि नारदजी ने बताया है कि चौथे या छठे या आठवें मास में मासेश्वर के बली होने पर और स्त्री पुरुष के चन्द्र व तारा के अनुकुल होने पर सीमन्त संस्कार करना चाहिए ।। ४ ।।

कार्ष्णाजिनि:--

कारणीजिनि के आधार पर

ैगर्भालंभनमालभ्य यावता प्रसवस्तदा। सीमन्तोन्नयनं कुर्याच्छंखस्य वचनं यथा।।५॥ ऋषि कार्ष्णाजिनि ने वताया है कि गर्भ के ज्ञान होने से प्रसव से पूर्व तक कमी भी सीमन्त संस्कार करना चाहिए, ऐसा शंख आचार्य का वचन है।।५॥

मनु:--

मनुजी के आधार पर

ेचतुर्थे गर्भमासे स्यात्सीमन्तोन्नयनिक्रया। षष्ठेऽष्टमे वा कुर्वीत सूत्रांतरिवधानतः॥६॥ स्वीकृता यदि सीमंतं प्रसूयेत कथंचन। पुत्रं गृहीत्वा विधिवत्पुनः संस्कारमहंति॥७॥

मनु ने बताया है कि गर्म के चौथे मास में सीमन्तोन्नयन संस्कार करना तथा प्रत्थान्तरों में प्रतिपादित होने से छठे या आठवें मास में करना चाहिए।। ६।। जो स्त्री सीमन्त संस्कार को स्वीकार करके विना संस्कार के पुत्रवती होती है। तो शद्ध होने पर पुत्र को लेकर शुम दिन में उसका सीमन्त कराना चाहिए।। ७॥

कालविधाने--

कालविधान के आधार पर

<sup>3</sup>चतुर्थंषष्ठाष्टममासि भाजि सौरेण गर्भें प्रथमे विधेयाः। सीमन्तकर्मं द्विजभामिनीनां मासेऽष्टमे विष्णुविल च कुर्यात्।। ८ ॥ आधानादप्टमे मासि सीमन्तोन्नयनं शुभम्। नवमे मासि वा कुर्याद्यावद्गर्भविमोचनम्॥९॥

काल विधान नामक ग्रन्थ में बताया है कि चीथे, छटे या आठवें सीर मास में सीमन्त करना और ब्राह्मण स्त्रियों को आठवें मास में विष्णु बलि करना चाहिए ॥ ॥

गर्भाधान से आठवें या नवें या प्रसुति से पूर्व सीमन्तोन्नयन संस्कार शुमः होता है ॥ ९ ॥

१. ज्यो. नि. ११० पृ०।

२. मु. चि. ५ प० द श्लो॰ पी. टी. में शौनक के नाम से है।

३. ज्यो. नि. ११० पृ० ३ रलो०।

वसिष्ठ:---

वसिष्ठजी के आधार पर

°चतुर्थे सावने मासि षष्ठे वाप्यष्टमेऽपि वा । अरिक्तपर्वदिवसे कूजजीवार्कवासरे ॥ १० ॥ शुक्लपक्षे च पूर्वाह्वे सीमन्ताख्यो विधिः स्मतः ॥ ११ ॥

ऋषि वसिष्ठ ने बताया है कि चौथे या छटे या आठवें सावन मास, रिक्ता व पर्वं तिथि को छोड़कर, मंगल, गुरु, सूर्यंवार, शुक्लपक्ष, पूर्वाह्न में सोमन्त संस्कार करना चाहिए।। १०-१६।।

नारदः--

नारद जी के आधार पर

विप्रक्षत्रिययोः कुर्याद्विवा सीमन्तकर्मं तत्। वैश्यशूद्रकयोरेत ह्वानिश्यपि केचन ॥ १२ ॥

ऋषि नारद जी ने कहा है कि ब्राह्मण व क्षत्रियों का सीमन्त कर्म दिन में करना और वैश्य शूद्र का दिन एवं रात में भी करना चाहिए, ऐसा किसी-किसी का मत है॥ १२॥

हारीत:--

हारीत जी के आधार पर सीमन्तं प्राशनं चैव कृष्णपक्षे तू कारयेत्। वपनं शुक्लपक्षे च शेषं कर्म द्विपक्षयोः ॥ १३॥

ऋषि हारीत जी ने बताया है कि सीमन्त व अन्न प्राधन संस्कार कृष्ण पक्ष में और मुंडन शुक्ल पक्ष में तथा अन्य संस्कार कृष्ण व शुक्ल दोनों पक्षों में करना चाहिए ॥ १३ ॥

शुक्लकृष्णभेदस्त् पक्षप्रकरणे लिखितमस्ति । श्वल कृष्ण पक्ष का भेद तो पक्ष प्रकरण में लिख दिया है।

राम:--

रामदैवज्ञ के आधार पर कार्यभेद से स्त्री, पुरुष चन्द्रवल ज्ञान <sup>२</sup>स्त्रीणां विधोर्बलमुशन्ति विवाहगर्भसंस्कारयोरितरकर्मस् भर्तुरेव ॥१४॥ चन्द्रताराबले कार्यं दंपत्योश्च प्रयत्नतः ॥ १५॥

श्रीरामदैवज्ञ ने अपने ग्रन्थ में कहा है कि विवाह, गर्माधान, सीमन्त, पुँसवन संस्कार में स्त्री का भी अर्थात् पुरुष, स्त्री दोनों के और अन्य संस्कारों (कार्यों) में पति के ही चन्द्रबल का विचार करना चाहिए ॥ १४ ॥

यत्न से स्त्री पुरुष के चन्द्र व तारा दोनों के बली होने पर शुम काम करना

चाहिए ॥ १५ ॥

१. ज्यो. नि. ११० पृ० ४ रलो०। २. मृ चि. ५ प्र० १० रलो०।

## चूडामणी—

चूड़ामणि के आघार पर

षष्ठे वाप्यथवाष्टमें शुभितथौ कन्यालिसिहे झर्षे लग्ने कर्कटके नरग्रहितने पुंभे अषाढाद्वये। रौद्रे भाद्रयुते शुभे च करणे केन्द्रित्रकोणे गुरौ षट्त्र्यायारिगते खले शुभितथौ सीमन्तकर्म स्मृतम्॥१६॥

चृहामणि नामक ग्रन्थ में बताया है कि छठे या आठवें मास, श्रुम तिथि, कन्या, वृश्चिक, सिंह, मीन या कर्के लग्न, पुरुष ग्रहवार, पुरुष नक्षत्र दोनों आषाढ़ा, आर्द्रा, दोनों माद्रपदा, श्रुम करण, लग्न से केन्द्र या त्रिकोणस्य गुरु और ३।६।११ में पापग्रह, होने पर सीमन्त कार्यं करना चाहिये ।। १६ ।।

## मुक्तावल्याम्-

मुक्तावली के आबार पर

मासे षष्ठाष्टमे वा मृगकरहिरमे मूलपुष्यादितिश्च नन्दा
भद्रा च पूर्णा जयतिथि च शुभा भूसुतेऽकेंज्यवारे।
त्यक्तवा गण्डांतभद्रागरकरणतथा वज्यविष्कंभयोश्च
कुर्यात्सीमन्तकर्म शशिनि वलशुभे सिहकुंभालिलग्ने॥ १७॥
मुक्तावली में कहा है कि छठे या आठवें मास, मृगशिरा, हस्त, श्रवण, मूल,
पनर्वस नक्षत्र, नन्दा, मद्रा, जया, पूर्णातिथि, मंगल, सर्यं, गुध्वार में शम

पुष्य, पुनर्वंसु नक्षत्र, नन्दा, मद्रा, जया, पूर्णातिथि, मंगल, सूर्यं, गुक्ष्वार में शुम सीमन्त गण्डान्त, मद्रा, गर करण, बच्च, विष्कम्म योगों को छोड़कर बली चन्द्रमा होने पर सिंह या वृश्चिक या कुम्म लग्न में सीमन्त शुम होता है ।। १७ ।।

चूडामणौ--

चूडामणि के आधार पर

ेपुन्नाम श्रवणं तिष्य स्वाती हस्त पुनर्वसु । मूलं प्रोष्ठपदं चानुराधामृगशिरोश्विनी ॥ १८ ॥ रोहिण्यामैन्दवादित्या पुष्यहस्तोत्तरा त्रिषु । पौष्णवैष्णवयोश्चैव शुभं सीमन्तकर्मणि ॥ १९ ॥

चूडामणि में बताया है कि श्रवण, पुष्य, स्वाती, हस्त, पुनर्वसु, मूल, रेवती, अनुराधा, मृगशिरा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होते हैं ॥ १८ ॥

रोहिणो, मृगशिरा, पुनवंसु, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, रेवती और श्रवण नक्षत्र में सीमन्त शुम होता है ॥ १९ ॥

<sup>-</sup> १. व. स. २४ अ० २ इलो०।

२. मु. चि. ५ प्र० ८ इलो० पी. टी.।

वाराहः—

वराह जी के आधार पर

शस्ते तिथौ जीवकुजार्कवारे हस्तेन्दुतिष्यादितिविष्णुभेषु । विधातृपौष्णोत्तरभेषु नूनं सीमन्तकार्यं शुभदं वदन्ति ॥ २०॥ भैकेन्द्रंत्रिकोणित्रिधनाय सौम्यैदुंश्चिक्यलाभारिगतैश्च पापैः।

षडप्टलग्नांत्यविवर्जितेंदी सीमन्तकार्यं शुभदं शुभांशैः ॥ २१ ॥ बाचार्यंवराह ने बताया है कि शुभ तिथि, गुरु, मंगल, सूर्यंवार, हस्त, मृगिश्वरा, पुष्य, पुनवंसु, श्रवण, रोहिणी, रेवती और तीनों उत्तरा नक्षत्रों में सीमन्त संस्कार करने पर निश्चय ही शुभप्रद होता है ॥ २० ॥

लग्न से केन्द्र त्रिकोण, तीसरे व दूसरे स्थान में शुम होने पर तथा ३।६।११ में पाप ग्रह व छठे, आठवें, लग्न व वारहवें में चन्द्रमा के न होने पर शुम ग्रह के नवांश्र में सीमन्त शुम फलं देने वाला होता है।। २१।।

नारद:--

#### नारद जी के आधार पर

सीमंतलग्नादेकोपि क्रूरो व्ययसुताष्टसु । हंति सीमंतिनीं नारीं तद्गभँ वा न संशयः ॥ २२ ॥

ऋषि नारद ने बताया है कि सीमन्त संस्कार की लग्न से एक भी पाप ग्रह बारहवें, पाँचवें, बाठवें स्थान में हो तो स्त्री का या गर्म का निःसन्देह विनाश होता है।। २२।।

वसिष्ठ:--

## वसिष्ठ जी के आधार पर

रमासे मासे मासपादिग्रहाणां शान्ति कुर्याच्छान्तिवाक्यैर्जंपैश्च । होमैदीनैः सजजनानां च वाक्यैः गर्भं सम्यक्रक्षयेत्पुत्रकामी ॥ २३ ॥ ऋषि वसिष्ठ जी ने बताया है कि प्रत्येक माम में मासेश्वर ग्रह की शान्ति, शान्ति सूक्त, जप, होम, दान और सत्पुरुषों के वाक्य से करनी चाहिए। क्योंकि पुत्र की इच्छा वाले को गर्म की रक्षा करनी चाहिए॥ २३ ॥

गुरु:—

गुरु के आघार पर

रोहिणो मित्रभेऽदित्ये पुष्ये हस्तोत्तरात्रिषु । पौष्णवैष्णवयोरेव सीमंते शुभदस्तदा ॥ २४ ॥ शोभनांशे शुभे लग्ने लेयकौप्यौं विना शुभाः । पक्षिछिद्राश्च रिक्ताश्च विना पश्चदशीं शुभाः ॥ २४ ॥ असम्भवे यथोक्तस्य कालस्योक्तस्य मासि च । दोषापवादे दृष्टे वा योगे दोषहरेऽपि वा ॥ २६ ॥ अनेन सार्द्धं पुंकर्मं अयं पुंसवनेन वा । अमन्त्रकं च पुंकर्म तत्सीमन्तं शुभाधिनाम् ॥ २७ ॥

आचार्यं गुरु ने बताया है कि रोहिणो, अनुराधा, पुनवंसु, पुष्य, हस्त, तीनों उत्तरा, रेवती और श्रवण नक्षत्र सीमन्त संस्कार में शुभ फल देने वाला होता है ॥२४॥ शुभ नवांशस्य शुभ लग्न में सिंह, वृश्चिक को तथा पक्ष छिद्रा और रिक्ता तिथियों का व पूणिमा का त्याग करके अन्य तिथियों सीमन्त काम शुभ होता है ॥ २५ ॥

यदि उक्त काल प्राप्ति की असम्भावना हो तो उक्त मास में या अपवाद प्राप्त होने पर या दोष हर्ता योग के मिलने पर मी सीमन्त के साथ पुंसवन या पुंसवन के साथ सीमन्त संस्कार शुभेच्छुओं को करना चाहिए।। २६-२७।।

दोपिकायाम् —

दोपिका के आधार पर

ैचतुर्थाद्यष्टपर्यन्तं मासि पुन्नामभे सकृत्। सीमन्तोन्नयनं स्त्रीणां गर्भस्य प्रतिगर्भकम्।। २८॥ दीपिका में बताया है कि चौथे मास से आठवें मास तक पुरुष नक्षत्रों में स्त्रियों के गर्म का एक बार या प्रति गर्म में सीमन्तोन्नयन संस्कार करना चाहिए॥ २८॥

₹हारीतः —

हारीत के आधार पर

सकृत्सकृत्संस्काराः सीमन्तेन द्विजैस्त्रियः। यं यं गर्भे प्रसूयेत स सर्वः संस्कृतो भवेत्॥ २०॥

ऋषि हारीत जो ने बताया है कि ब्राह्मणों की स्त्रियों का बार-बार सीमन्त संस्कार करने पर जो भी गर्म वह उत्पन्न करती है, वह उक्त संस्कार से संस्कृत होता है।। २६।।

## सीमन्तानन्तरवर्ज्यम्-

अब आगे सीमन्त संस्कार होने पर क्या-क्या नहीं करना चाहिए, इसे बताते हैं। दहनं वपनं चैव न कुर्याद्गुर्विणीपितः॥ ३०॥ आभिषस्याशनं यत्नात्प्रमदा परिवर्जयेत्। देवारामनदीयानं प्रयोगं पुरुषस्य च॥ ३१॥

१. ज्या नि १११ पृ १४ वलो ।

२. मु० चि० ८ रलो० पी० टो० में 'सक्रच्च कृतसंस्काराः सी' यह उचित पाठ है।

ऋषि हारीत ने बताया है कि गर्मिणी स्त्री के पित को शवदाह और क्षीर नहीं करना चाहिये और गर्मिणी को मांस मक्षण, देव स्थान बगीचा और नदी पर नहीं जाना तथा पुरुष संसगं छोड़ना चाहिए ।। ३०-३१।।

स्मृतिसारे-

स्मृति सार के आधार पर

'उदन्वतोऽम्भिस स्नानं नखकेशिनकृन्तनम्।
नान्तवंत्न्या पितः कुर्यादः प्रजो भवित ध्रुवम्।। ३२।।

'यन्धुस्नानं द्रुमच्छेदं वपनं प्रेतवाहनम्।
विदेशगमनं चैव न कुर्याद्गिभणीपितः॥ ३३॥

'उराजा योगी पुरन्ध्री च मातापित्रोस्तु जीवतोः।
मुण्डनं सर्वंतीर्थेषु न कुर्याद्गिभणीपितः॥ ३४॥

'अन्तवंत्न्यां तु जायायां तीर्थे क्षीरं न कारयेत्।
प्रेतवाहादिकं चैव सीमन्तोन्नयनादनु॥ ३५॥

'क्षौरं नैमित्तिकं कुर्यान्निषेधे सत्यिप ध्रुवम्।
पित्रोः प्रेतविधानं च न दोषस्तत्र विद्यते॥ ३६॥

'गङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोमृंतेऽहिन।
आधाने सोमपाने च षड्भिः क्षौरं विधीयते॥ ३७॥

स्मृति सार में बताया है कि गर्मिणो के पित को समुद्र के जल में स्नान, नाखून व बालों को नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि उक्त कार्य करने पर मनुष्य सन्तानहीन होता है।। ३२।।

गर्मिणी के पित को समुद्र में स्नान, वृक्ष काटना, क्षीर, खब का ढोना या यात्रा और परदेश में गमन नहीं करना चाहिए ॥ ३३॥

राजा, योगी, पित पुत्रवाली स्त्री व गर्मिणी के पित को माता, पिता के जीवित रहने पर समस्त तीथों में मुण्डन नहीं कराना चाहिये।। ३४।।

स्त्री के गर्मिणी होने पर सीमन्त संस्कार के पश्चात् तीर्थ में सौर व शव ढोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए ॥ ३५ ॥

नैमित्तिक क्षीर भौरा माता, पिता की शव क्रिया में क्षीर अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इन कामों में दोष नहीं होता है।। ३६।।

गङ्गातट पर कुरुक्षेत्र, माता-पिता के मरण दिन, आधान और सोमरस पीने में अर्थात् उक्त ६ कामों में सौर करना चाहिए।। ३७।।

- १. ज्यो । नि० ११९ पृ० १ रलो ।। २. ज्यो । नि० ११६ पृ० २ रलो ।।
- ३. ज्यो॰ नि० १२० पृ० ७ इली॰। ४. ज्यो॰ नि० १२० पृ० ८ इलो॰।
- प्रयो० नि० ११६ पृ० ३ म्लो०।
   प्रयो० नि० ११९ पृ० ४ स्लो०।

ज्योतिषसारे—

ज्योतिषसार के आघार पर गिंभणी के अकतंत्र्य भूम्यां चैवोच्चनीचायामारोहणावरोहणे। नदीप्रतरणं चैव शकटारोहणं तथा॥ ३८॥ च्यग्रीषधं तथा क्षारं मैथुनं भारवाहनम्। कृते पुंसवने चैव गींभणी परिवर्जयेत्॥ ३६॥

ज्योतिषसार में बताया है कि पुंसवन संस्कार होने के परचात् गर्मिणी स्त्री को कैंची-नीची भूमि पर चढ़ना, उतरना, नदी में तैरना, गाड़ी में बैठना, तीरण औषिष का सेवन, क्षार पदायं का मोजन, मैथुन और बजनी वस्तु को उठाना नहीं चाहिए।। ३८-३९।।

विशेष--प्रकाशित ज्योतिषसार में 'मासेह्रचावरोहणम्' पाठ है ॥ ३८-३६ ॥ कारिकायाम्--

## कारिका के आधार पर

अङ्गारभस्मास्थिकपालचूल्लीशूर्पादिकेषूपिवशेन्न नारी। सोलूखलाद्ये दृददादिके वा यन्त्रे तुषाद्ये न तथोपिवष्टा॥ ४०॥ नो मार्जनी गोमयपिण्डकादौ मूत्रं पुरीषं शयनं च कुर्यात्। नो मुक्तकेशी विवशाथ वास्याद्भुक्ते न सन्ध्यावसरे न शेते॥ ४१॥ नामङ्गलं वाक्यमुदीरयेत्सा शून्यालयं वृक्षतलं न यायात्॥ ४२॥

कारिका में बटाया है कि अंगार, मस्म, अस्यि, कपाल, चूल्हा और सूप आदि पर तथा ऊखलादि या पत्थर की ढेकी पर गिमणी को नहीं बैठना चाहिए ॥ ४०॥।

गिमणी को झाड़ू नहीं लगाना, गोबर या गुहरी (ऊपरा) पर टट्टी-पेशाब व शयन नहीं करना, बालों को खोलना और सन्ध्याकाल में मोजन व शयन नहीं करना चाहिए ॥ ४१ ।।

गर्मिणी स्त्री को अमांगलिक शब्द बोलना तथा खाली घर और वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिये।। ४२।।

प्रयोगपारिजाते ---

प्रयोग पारिजात के आधार पर

3गिंभणीकुञ्जराश्वादिशैलहम्यीदिरोहणम् ।
व्यायामं शीघ्रगमनं शकटारोहणं त्यजेत् ॥ ४३॥
शोकरक्तविमोक्षं च साध्वसं कुक्कुटासनम् ।
व्यवसायं दिवास्वापं रात्रौ जागरणं त्यजेत् ॥ ४४॥

१. पृ० ५८।

२. ज्यो० सा० ५८ पृ०।

३. धमं सि॰ ३ प०।

प्रयोग पारिजात में कहा है कि गर्मिणी स्त्री को हाथी, घोड़ा आदि, पर्वंत, ऊँचे मकान पर चढ़ना, व्यायाम करना, जल्दी चलना और गाड़ी पर बैठना छोड़ना चाहिए।। ४३।।

गर्मिणी को शोक, रक्तस्नाव, मय, कुक्कुटासन से बैठना, घरेलू घन्घा, दिन में शयन और रात में जागना नहीं चाहिए ।। ४४ ।।

याज्ञवल्क्य:--

याज्ञवलक्य जो के आधार पर

दौहृदस्याप्रदाने गर्भो दोषमवाप्नुयात् । वैरूप्यं मरणं वापि तस्मात्कार्यं प्रियं स्त्रियः ॥ ४५ ॥

ऋषि याज्ञवत्कय जी ने बताया है कि गर्मिणी के इच्छित पदार्थ की अश्राप्ति में गर्म दूषित होकर कृरूप या मरण को प्राप्त करता है। इसलिये उसको इच्छित वस्तु देनी चाहिए।। ४५॥

दौहृदं गिंभणीप्रियम् —

मदनरत्ने-

मदनरत्न के आधार पर

हरिद्रां कुंकुमं चैव सिन्दूरं कज्जलं तथा।
कूर्पासकं च ताम्बूलमाङ्गल्याभरणं शुभम्।। ४६॥
केशसंस्कारकबरीकरकणंविभूषणम् ।
भतुंरायुष्यमिच्छन्ती धारयेद्गिभणो नहि॥ ४०॥
आहाराचारचेष्टाभिः यादृशीभिः समन्विता।
स्त्रीपुष्ठषौ समोपेतां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः॥ ४८॥

, मदनरत्न में कहा है कि हल्दी, कुंकुम, सिन्दूर, काजल लगाना, चोली पहनना, पान खाना, मांगलिक आभूषण घारण करना शुम होता है।। ४६।।

ं गर्मिणी को बाल घोना या सजाना, हाथ, कान में गहना पहिनना पित की आयु वृद्धि के लिए नहीं करना चाहिये।। ४७ ।। . .

स्त्री पुरुष का मोजन, आचार और इच्छा जिस प्रकार की दोनों की होती है तो उसी प्रकार की सन्तान भी होती है।। ४८।।

सीमन्तानन्तरं विष्णुपूजां कूर्यात् ।

अब अ। गे सीमन्त संस्कार के पश्चात् गर्म की रक्षा के लिए विष्णु पूजा करनी चाहिये, इसे प्रथम रामदैवज्ञ के वाक्य से बताते हैं।

अथ विष्णुपूजा--

भासेऽष्टमे विष्णुविधातृजीवैर्लंग्नं शुभे मृत्युगृहे च शुद्धे ॥ ४९ ॥

१. मु॰ चि॰ ५ प्र० १० घळो०।

रामदैवज्ञ ने बताया है कि गर्म रक्षा के लिए आठवें महोने में श्रवण, रोहिणी, पुष्य नक्षत्रों में शुम लग्न में लग्न से अष्टम में ग्रहामाव होने पर विष्णु पूजा करनी चाहिये।। ४६।।

अन्य:--

#### प्रन्थान्तर के आघार पर

ेरोहिण्यब्जे वैष्णवे पूर्वंपक्षे द्वादश्यां वा सप्तमी वा तिथौ हि । मध्याह्ने वा पूर्वंभागेऽनुकूले विष्णोः पूजां कारयेद्गर्भंपुष्टचे ॥ ५० ॥ विष्णोः कृत्वा च पूजां हि गर्भसंरक्षणाय च । ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्या प्रतिमा वस्त्रसंयुता॥ ५१ ॥

ग्रन्थान्तर में वताया है कि रोहिणी या श्रवण में चन्द्रमा के रहने पर पहिले पक्ष में द्वादशी या सप्तमी तिथि में, पूर्वाह्म के अनुकूल होने पर या मध्याह्म में गर्म की पृष्टि के लिए व रक्षार्थ विष्णु मगवान् की पूजा करके वस्त्र के साथ विष्णु की प्रतिमा को बाह्मण के लिए देना चाहिये ॥ ५०-५१॥

विशेष—विसष्ठ संहिता में 'रोहिण्यां वा वैष्णवे'''ससमे वा तियौ वा' पाठान्तर है। २५ अ० ११ इलोक ।। ५०-५१ ।।

अन्योऽपि --

पुनः प्रन्यान्तर के आधार पर
रोहिण्यां श्रवणे पुष्ये लग्ने सौम्ये शुभे युते।
हष्टे वाप्यष्टमे शुद्धे विष्णुपूजाष्टमे विधिः॥ ५२॥
विष्णोर्म्ति सुवर्णस्य कारयेदित्तमानतः।
वस्त्रोपेतां यथोक्तेन पूजां कुर्यादिधानतः॥ ५३॥
ततो वेदविदां दद्याद्गभंसंरक्षणाय च॥ ५४॥

ग्रन्थान्तर में बताया है कि रोहिणी, श्रवण, पुष्य नक्षत्र में, शुम ग्रह से युत शुम लग्न में या शुम से दृष्ट होने पर और लग्न से अष्टम में ग्रह के न रहने पर विष्णु पूजा करनी चाहिए।

विष्णु भगवान् की प्रतिमा अपने घन के हिसाब से बनवा कर विधि विधान से पूजा करके वेदवेत्ता विद्वान् को वस्त्रों के साथ गर्म की रक्षा के लिये देनी चाहिए।। ५२-५४॥

१. वृ० सं० २५ अ० ११ श्लो ं 'रोहिण्यां वा' पाठ है।

२. मु० चि० ५ प्र० १० क्लो॰ पी॰ टी॰।

प्रयोग पारिजात में विसष्ठ ची ने कहा है 'आस्यष्टमे च गर्भस्य कुर्याद् विष्णुबलि-कियाम् । श्रवणे चैव रोहिण्यां पुष्ये चैव प्रशस्यते । द्वितीया सप्तमी चैव द्वादशी च शुमा तिथि: । शुमग्रहोदया: शस्तास्तेषां च दिवसा अपि' ( मु० चि० ५ प्र० १० श्लो० पी० टी० ॥ ५२-५४॥

इति श्रीज्योतिर्विद्गयादत्तात्मजरामदीनविरिचते सङ्ग्रहे वृहद्दैवज्ञरञ्जने संस्कारोक्तं एकपञ्चाशत्तमं सीमन्तविष्णुपूजाप्रकरणं समाप्तम् ।

इस प्रकार श्रीमान् ज्योतिर्वेत्ता प० गय दत्त जी के पुत्र ज्योतिषी प० रामदीन जी द्वारा रचित बृहद्दैवज्ञरञ्जन संग्रह ग्रन्थ का इक्यावनवाँ सीमन्त विष्णु पूजा नामक प्रकरण समास्र हुआ ॥ ५१ ॥

इति श्रीमयुरावास्तब्य श्रीमद्भागवतामिनवशुक प० केशवदेवचतुर्वेदात्मज-मुरलीघरचतुर्वेदकृता वृहद्दैवज्ञरञ्जनसङ्ग्रहग्रन्यस्य, एकपश्चाश्चत्प्रकरणस्य श्रोघरी हिन्दी टीका परिपूर्णा ॥ ५१ ॥







बृहद्दं वज्ञरञ्जनम् डां० मुरलीघर चतुर्वेदी प्रस्तुत कृति श्री रामदीन दैवज्ञ कृत बृहद्दैवज्ञरञ्जन का प्रथम भाग है जो कि एकावन प्रकरणों में समाप्त हुआ है। सम्पूर्ण प्रन्थ में ५६ प्रकरण हैं। पाठकों की सुविधा के लिये हमने इसे दो भागों में बाँट दिया है। प्रस्तुत प्रथम भाग पर ज्योतिषाचार्य डा० मुरलीधर चतुर्वेदी ने श्रीधरी नाम की हिन्दी व्याख्या लिखी है।

वास्तव में यह संग्रह ग्रन्थ है। संग्रहकर्ता श्री रामदीन दैवज्ञ काशीनरेश के सभापण्डित थे। ज्योतिषशास्त्र के महत्त्वपूर्ण विषयों पर इन्होंने ग्रन्थान्तरों से उद्धरण देकर इस ग्रन्थ को सज्जित किया है। उद्धृत प्रमाणों के स्रोतों को टिप्पणी में देकर इस ग्रन्थ की शोभा बढ़ा दी है।

मुहूर्तं विचार की दृष्टि से यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है।
मुहूर्तं विषय सम्बन्धी समस्त ज्ञान परिहारों सहित
इसमें सिन्निहित है। ज्योतिषशास्त्र के महत्त्वपूणं
विषयों में कालादिमान, निर्धात, भूकम्प, दिखाह,
उल्का आदि लक्षणों के साथ-साथ चन्द्रग्रहण, स्गंग्रहण, लग्नज्ञान, जन्ममासादि निर्णय, संक्रान्तिकाल,
लुप्त संवत् निर्णय, अकालवृष्टि, अपशकुन फल, वर्ज्य
योग, विविध अपवाद, एकोदरिवचार, ज्येष्ठमास
निर्णय, सिहस्थ गुरु, मकरस्य गुरु, गुरुवक्र, गुर्वोदित्यविचार, गुरुशुक्रास्तिवचार, देशाचारिवचार तथा
संस्कारकाल पर ग्रन्थ ग्रन्थान्तरों के प्रमाणों से
स्वीकृत मत की पुष्टि की गई है। प्रामाणिक ग्रन्थों के
उद्धरणों से समिथित यह संहिताग्रन्थ ज्योतिर्विदों के
लिये अतीव उपयोगी सिद्ध होगा।